| 8*       | ม ช ย ช ย เพ.เพย ย ย ย เพ <b>.พางพางพางทาง</b><br>รู้ | Ś        |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 8        | वीर सेवा मन्दिर 🖇                                     | Ś        |
| Š        | <b>दि</b> ल्ली                                        | Š        |
| 8        | Š                                                     | <b>X</b> |
| <b>X</b> | <u>.</u>                                              | Ž<br>K   |
| ×        | 7                                                     | Š        |
| 8        | कम संस्था                                             | X        |
| Š        | कम संस्था ७६१.७ (वर्जी ) भेजाव                        | X        |
| 8        | खार अस्पर्                                            | Ž,       |
| 쭚        | 3                                                     | X<br>X   |
| X        | ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ                           | X        |

ेंट ----ना बाब् भुकाल विश्वी प्रकासार



# वणा-कार्कवन-थ्रथ

#### सम्पादक

# खुशालचन्द्र गोरावाला

सिद्धान्तशास्त्री, साहित्याचार्य, एम० ए०, आदि

प्रकाशक श्री वर्णी हीरक जयन्ती महोत्सव समिति सागर प्रकाशक पत्रास्त्रास्त्र जैन, साहित्याचार्य, संयुक्त-मंत्री श्री वर्णी हीरक जयन्ती महोत्सव समिति, सागर

> मूल्य पन्द्रह रुपया

आश्विन २४७६ वी. नि.

मुद्रक पं**० पृथ्वीनाथ भागंव** भागंव भूषण प्रेस, बनारस

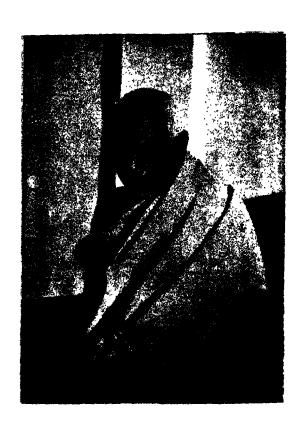

# समर्पण

जिस स्वयंबुद्धने सत्यकी शोध, सतत साधना, सार्वजनीन सेवा, परदुःख कातरता तथा बहुमुखी विद्वत्ता द्वारा अज्ञान-तिमिरान्ध्र जैन समाज का ज्ञान-लोचन उन्मीलित करके, लोकोत्तर

उपकार

किया

है

उन्ही

श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसाद वर्णी जी के

कर कमलों

में

# विषयसूची

|             | • •                             |      | •                    |                               |                       |         |                   |
|-------------|---------------------------------|------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|
|             | प्रकाशककी ओर से                 | •••  |                      | •••                           | •••                   | •••     | 英                 |
|             | सम्पादकीय                       | •••  |                      | •••                           | •••                   | •••     | ज                 |
|             | भाभार                           | •••  |                      | •••                           | •••                   | •••     | 3                 |
| 8           | . आद्य मंगल                     | •••  |                      | ••.                           | •••                   | • •     | 7                 |
| भइ          | किति–संस्मरण—–                  |      |                      |                               |                       |         |                   |
| ٦.          | . प्रणाम                        | राष  | द्रकवि श्री          | मैथिलीशरण                     | गुप्त                 | ***     | 3                 |
| ₹.          | . गुभाशंसनम्                    | श्री | पं. प <b>न्ना</b> रू | हाल <mark>'व</mark> सन्त', सा | हित्याचार्या          | दें     | ሄ                 |
| ٧.          | . वर्णीजी-र्जावनरेखा            | ,,   | सम्पादक              |                               |                       | •••     | ч                 |
| ٩.          | 'तुम्हारा ही वह पौरुष धन्य'     | 11   | हुकुमचन              | द बुखारिया "                  | तन्मय'                | •••     | १९                |
| ₹.          | श्रद्धांजिल                     | सर्व | श्री विविध           |                               |                       | २१      | }- <b>&amp;</b> o |
| ૭.          | गीत                             | প্ৰী | पुरुषोत्तम           | दास कठल ,                     | बी. ए.                | •••     | ₹₹                |
| ८.          | 'तुम्हें शत शत बन्दन मतिमान्'   | "    | धरणेन्द्रकुर         | गर 'कुमुद'                    |                       | •••     | ₹ १               |
| ٩.          | जय युग के अभिमान                | ,,   | राजेन्द्रकुम         | र 'कुमरेश'                    |                       |         | ₹ <b>९</b> ^      |
| ₹o.         | बाबाजी                          | ,,   | लक्ष्मणप्रस          | ाद 'प्रशान्त'                 |                       | •••     | 80 4              |
| ११.         | में बोद्ध कैमे बना              | "    | प्रा. भिक्षु         | जगदीश काश्यप                  | ा, एम. ए.             |         | ४२                |
| <b>१</b> २. | वर्णी जी                        | *1   | यशपाल जै             | न, बी. ए., एल                 | एल. बी.               |         | <u>ጸ</u> ጸ        |
| ₹₹.         | सागरमें आयी एक लहर              | ,,   | ~मती कम              | लादेवी जैन                    |                       |         | ४७                |
| <b>१</b> 6. | प्रथम प्रभाव                    | ,,   | सुमेरुचन्द्र ब       | तौशल, बी. ए., प               | ्लएल. बी.             |         | 86                |
| १५.         | गुरु गणेश                       | 11   | रवीन्द्रकुमा         | र                             |                       |         | ५०                |
| <b>१</b> ६. | मानवताका कीर्तिस्तम्भ           | ,,   | बी. एल. इ            | ार्राफ, बी. ए. ए              | एलएल. बी.             |         | ५१                |
| <b>₹</b> ૭. | स्मृतिकी साधना                  | ,,   | सबाई सिंघ            | ई धन्यकुमार                   |                       | •••     | ५२                |
| १८.         | झोलीके फूल                      | 17   | वि० ज्ञान-           | बन्द्र 'आलोक'                 |                       |         | ५६                |
| १९.         | वर्णी महान्                     | ,,   | फूलचन्द्र            | 'मधुर'                        |                       |         | 46                |
| २०.         | वतौलीकी आंखें                   | ,,   | -मती मह              | शदेवी श्री ब                  | बूलालजैन              |         | 46                |
| ₹₹.         | 'इनको गणेश हम कैसे कहें'        | ,,   | वि. नरेन्द्र         | <b>ध</b> नगुंवा               |                       |         | Ę٥                |
| २२.         | महान् सचमुच महान्               | ,,   | पं. स्वराज           | यप्रसाद त्रिवेदी              | , बी. ए.              |         | ६१                |
|             | 'वीरकी देन'                     | ,,   | हीरालाल              | पाण्डे, बी. ए., र             | ताहित्या <b>चार्य</b> | ·       | ६५                |
| ₹8,         | बुन्देलखण्डं सद्गुरु श्रीवर्णीच | 11   | पं. गोविन            | दराय, शास्त्री,               | काव्यतीर्थ            |         | ĘĘ                |
| १५.         | श्रीवन्ध                        | ,,   | प्रा. राजकु          | मार, शास्त्री, र              | नाहित्या <b>चार्य</b> | · · · · | <b>&amp;</b> &    |
| ৰ্ঘান       | तथा धर्म                        |      |                      |                               |                       |         |                   |
|             | अस्ति-नास्ति वाद                | ,,   | डा० ए० :             | वकवर्ती, एम. ए                | ζ.                    |         | 3                 |
|             | शब्द नय                         | ,,   |                      | चन्द्र, सिद्धान्तः            |                       | •••     | 9                 |
|             | स्याद्वाद और सप्तभंगी           |      |                      | ्खदास, न्यायन                 |                       | •••     | २०                |

### वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ

| ४. जैनदर्शनका उपयोगितावाद                      |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| एवं सांख्य तया वेदान्त दर्शन                   | श्री ,, वंशीधर, व्याकरणाचार्य २६                                   |
| ५. जैन प्रमाण चर्चामें आचार्य कुन्दकुन्दकी देन | ,, ,, दलसुख मालविणया ३७                                            |
| ६. जैन' त्यायका विकास                          | ,, ,, दरबारीलाल, न्यायाचार्यादि ४६                                 |
| ७. बात्म और अनात्म                             | ,, ,, ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, एम. ए ६१                              |
| ८. बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जैन समीक्षा      | " प्रा॰ हरिमोहन भट्टाचार्य, एम, ए ६५                               |
| ९. जैनदर्शन                                    |                                                                    |
| १०. जैनधर्म तथा दर्शन                          | ,, ,, मधवाचाय, एनव ए ७९<br>,, अम्बुजाक्ष सरकार, एम. ए., वी. एल ८६  |
| ११. जगतकी रचना और उसका प्रबन्ध                 | स्व० बाब् मूरजभान् वकील ९५                                         |
| १२. मानव जीवनमें जैनाचारकी उपयोगिता            | श्री पं. जगमोहनलाल सिद्धान्तशास्त्री १०५                           |
| १३. अनन्तकी मान्यता                            | "रा. व. प्रा. ए० चकवर्ती, एम. ए ११४                                |
| १४. अहिंसाकी पूर्व परम्परा                     | स्व. आचार्य धर्मानन्द कौशाम्बी ११९                                 |
| १५. जैनधर्ममें अहिमा                           | श्री स्वामी सत्यभक्त १२४                                           |
| १६. जैनाचार तथा विश्व समस्याएं                 | स्व. डा. वेणीप्रसाद, एम. ए., डी. लिट १३२                           |
| १७. जैनधर्मकी ओर एक दृष्टि                     | श्री प्रा. सीताराम जयराम जोशी, एम.ए.आदि१४२                         |
| १८. वेदनीय कर्म और परीषह                       | ,, पं. इन्द्रचन्द्र, शास्त्री १४६                                  |
| १९. अहिंसाकी साधना                             | ,, दौलतराम मित्र १५२                                               |
| २०. जीव और कर्मका विश्लेषण                     | ,, पं. बाब्लाल गुलझारीलाल १५८                                      |
| २१. शिक्षाकी दृष्टिसे समाधिमरणका महत्त्व       | ,, मा दशर्थलाल कौशल १६०                                            |
| २२. प्रत्येक आत्मा परमात्मा है                 | ,, अमृतलाल चंचल १६३                                                |
| २३. जैन प्रतीक तथा मूर्तिपूजा                  | ,, प्रार्अञोककुमार भट्टाचार्य,एम.ए.काव्यतीर्थ १६७                  |
| २४. जैनधर्ममें काल द्रव्य                      | ,, य. ज. पद्मराजैय्या, एम०ए १७२                                    |
| २५. जैनधर्म तथा सम्पत्ति                       | ,, प्रा. खुशालचन्द्रगोरावाला, एम.ए., साहित्याच <mark>ार्य</mark> - |
| •                                              | १७६                                                                |
| इतिहास-ताहित्य                                 |                                                                    |
| १. जैनधर्मका आदि-देश                           | ,, प्रा. एस. नीलकण्ठ शास्त्री, एम. ए १९३                           |
| २. जैनाचार्य और बादशाह मोहम्मदशाह              | " महामहोपाध्याय पं. विष्वेष्वरनाथरेऊ १९८                           |
| ३. राष्ट्रकूट कालमें जैनधर्म                   | ,, 🛮 डाक्टर अ. स. आल्तेकर, एम. ए., डी. लिट १९९                     |
| ४. कौलधर्मका परिचय                             | ,, डाक्टर आ.ने. उपाध्ये, एम.ए.,पीएच.डी. २०७                        |
| ५. भगवान महावीरकी निर्वाण भूमि                 | ,, ,, राजबलि पाण्डेय, ,, डी. लिट २११                               |
| ६. तामिल प्रदेशमें जैन धर्मावलम्बी             | ,, प्रा० एम.एस.रामस्वामी आयंगर, एम.ए २१५                           |
| ७. मणुराके प्राचीन टीले                        | ,, ,, भगवतशरण उपाध्याय, एम. ए २२३                                  |
| ८. मयुरासे प्राप्त दो नवीन जैनामिलेख           | ,, कृष्णदत्त बाजपेयी, एम. ए २२९                                    |
| ९. पुरातस्वकी शोध और जैनोंका कर्त्तव्य         | स्व. वेन्सैण्ट ए. स्मिथ, एम. ए २३२                                 |
| <b>१०. महावी</b> र स्वामीकी पूर्व परम्परा      | श्री प्रा० त्र्यम्बक गुरुनाथ काले, एम.ए २३७                        |

# विषय सूची

| ११.         | भारतीय इतिहास और जैन शिलालेख               | स्व.         | डा. ए. ने रीनोट, एम. ए., डी. लिट.                      |       | २४३    |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>१</b> २. | कारकलका मैररस राजवंश                       | श्री         | पं० के. भुजबली शास्त्री, वि. भू.                       | •••   | 580 -  |
| ₹₹.         | गवप्रलियरका तोमरवंश और उसकी कला            | ,,           | "हिरहरनिवास द्विवेदी, एम.ए.,                           | एलएर  | ह.बी.  |
|             |                                            |              |                                                        | •••   | २५३    |
| <b>१४</b> . | प्राचीन सिन्ध प्रान्तमें जैनधर्म           | 11           | अगरचन्द्र नाह्ः।                                       | •••   | २५९    |
| १५.         | कुण्डलपुर अतिवाय-क्षेत्र                   | "            | सत्यप्रकाश                                             | •••   | २६६    |
| <b>₹</b> Ę. | पौराणिक जैन इतिहास                         | ,,           | डाक्टर हरिसत्त्य भट्टाचार्य, एम. ए.,                   | पीएच  | ं डी.− |
|             |                                            |              |                                                        | ***   | २७०    |
| <b>१</b> ७. | सार्द्ध-द्विसहस्राज्दिक वीर-शासन           | ,, =         | कामतात्रसाद जैन, एन. आर. <i>एस.</i>                    | •••   | २९२    |
| १८.         | संस्कृत साहित्यके विकासमें जैन विद्वानोंका |              |                                                        |       |        |
|             | सहयोग                                      | ,, ভ         | ।क्टर मंगळदेव शास्त्री, <mark>एम</mark> . ए.,  पीएच    | . डी. | ٥۶ €   |
| १९.         | स्वामी समन्तभद्र तथा पाटलिपुत्र            | ,, <b>ਵੰ</b> | ो. जी. महाजन                                           | •••   | ३१९    |
| २०.         | तिलोयपण्यत्ती और यतिवृषम                   | ,, q         | ० जुगलकिशोरजी मुस्तार                                  | •••   | ३२३ •  |
| २१.         | जैन साहित्य और कहानी                       | ,, €         | o जगदीशचन्द्र, एम. ए., पीएच. डी.                       | •••   | ३५८    |
| २२.         | जैन साहित्यमें राजनीति                     | ,, पं        | ० पन्नालाल, साहित्याचार्यादि                           | •••   | 358    |
| ₹₹.         | सागारधर्मामृत और योगशास्त्र                | 11 11        | हीरालाल शास्त्री, न्यायतीर्य                           | •••   | ३७०    |
| २४.         | सम्यक्त्वकौमुदीके कर्त्ता                  | ,, সা        | <ul> <li>राजकुमार, शास्त्री, साहित्याचार्या</li> </ul> | दि    | ३७५    |
| २५.         | स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास           | ,, जर        | ोतित्रसाद, एम. ए., एलएल. बी.                           | •••   | ३८०    |
| २६.         | काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल                | ,, সা        | <ul> <li>भोगीलाल जयन्तभाई सांडेसरा, ए</li> </ul>       | म. ए  | . ३९५  |
| २७.         | महाकवि रइधू                                | ,, पं        | ० परमानन्द शास्त्री                                    |       | ३९८ •  |
| २८.         | पाइय साहित्यका सिहाबलोकन                   |              | ०  हीरालाल आर. कापडिया, एम. ए                          |       |        |
| २९.         | प्रश्नोत्तर रत्नमालाका कर्त्ता             |              | »    लालचन्द भगवान गांधी                               |       |        |
| ३०          | जैन कथाओंकी योरूप यात्रा                   | ,, प्रा      | <ul> <li>कालीपदमित्र,एम.ए.साहित्याचा</li> </ul>        | ŧ     | ४२३    |
| ₹१.         | उत्तराध्ययन सूत्रका विषय                   |              | , बलदेव उपाध्याय, एम. ए., सा. आ                        |       |        |
| ₹२.         | औपपातिक सूत्रका विषय                       | ,, डा        | . विमलचरण लौ, एम. ए., पीएच. ब                          |       |        |
|             |                                            |              | <b>∽लिट.</b>                                           |       |        |
| ₹₹.         | भवलादि सिद्धान्त ग्रन्थोंका परिचय          |              | े लोकनाथ शास्त्री                                      |       |        |
| ₹४.         | अज्ञात नाम कर्तृक व्याकरण                  | ,, डा        | ०  बनारसीदास जैन,एम.ए., पीएच.                          |       |        |
| ₹५.         | कञ्चड़ भाषाको जैनोंकी देन                  |              | o के. जी. <del>कुन्दनागर, एम. ए</del> .                |       | ४४५    |
| ₹.          | एक अज्ञात कन्नड़ नाटककार                   | ,, एम        | ा. गोविन्द पाइ                                         |       | ४५०    |
|             | भारतीय अश्वागम                             |              | . के. गोडे, एम. ए.                                     | •••   | ४५३    |
|             | जैन पुराणोंके स्त्रीपात्र                  |              | ाती व्र.पं. चन्दाबाई, विदुषीरत्न                       |       | ४५६ -  |
|             | संतोंका मत                                 |              | चार्य क्षितिमोहन सेन                                   |       | ४६०    |
| ſo.         | मध्ययुगीन सन्तसाधनाके जैन मार्गदर्शक       | "            | ,,  हजारीप्रसाद द्विवेदी                               |       | ४६५    |

## वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ

| •           | भारतीय ज्योतिवका पोषक जैन ज्योतिव<br>भारतीय गणितके इतिहासके जैन स्रोत | श्री पं० नेमिचन्द्र, शास्त्री,<br>,, डाक्टर अववेशनारायण<br>एससी. | सिंह, एम. एससी., |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| ٧ŧ.         | आयुर्वेदका मूल प्राणवाद                                               | ,, पं० कुन्दनलाल न्यायर्त                                        | ोर्थ             | ५०५  |
|             | स्वास्थ्य के मूल आधार                                                 | ,, विट्ठलदास मोदी                                                | •••              | ५०७  |
| <b>٧</b> ५. | धर्मप्रचार और समाजसेवा वि०                                            | ,, अजितप्रसाद जैन, एम. ए                                         | ए., एलएल. बी     | ५१०  |
| ٧٤.         | जैन समाजका रूप विज्ञान                                                | ,, रतनलाल जैन, बी. ए.                                            | n n              | ५१४  |
| मुखेर       | % <b>448</b>                                                          |                                                                  |                  |      |
| ₹.          | मातृभूमिके चरणों में विन्ध्यप्रदेशका दान                              | " पं० बनारसीदास चतु                                              | विंदी            | ५१६  |
| ₹.          | गिरिराज विन्ध्याचल                                                    | ,, कृष्णकिशोर द्विवेदी                                           | •••              | ५२३  |
| ₹.          | सजुराहाके सण्डहर                                                      | ,, अम्बिकाप्रसाद दिव्य, ए                                        | <b></b> ए        | ५२७  |
| ٧.          | बुन्देलखण्डमें नौ वर्ष                                                | ,, शोभाचन्द्र जोशी                                               | •••              | ५३७  |
| ٧.          | बुन्देलखण्डका स्त्री समाज                                             | ,, राधाचरणगोस्वामी,एम                                            | . ए., एलएल. बी   | ५४३  |
| €,          | स्व. पं. शिवदर्शनलाल बाजपेयी                                          | ,,  सुघाकर शुक्ल, साहित्य                                        | शास्त्री, का. ती | ५४९  |
| ı9.         | स्ब. बाबृ. कृष्णबलदेवजी वर्मा                                         | ,,  गौरीशंकर द्विवेदी, शंकर                                      | τ                | ५५७  |
| ሪ.          | बुन्वेली लोक कवि ईसुरी                                                | ו נו נו יו                                                       | , ,,,            | ५६३  |
| ₹.          | गुरुवर गणपतिप्रसाद चतुर्वेदी                                          | ,, श्यामसुन्दर बादल                                              | •••              | ५७३  |
| ₹0.         | जीवनके खण्डहर                                                         | ,, अम्बिकाप्रसाद वर्मा, ए                                        | म. ए             | ५७८  |
| ११.         | अभागा                                                                 | ,, यशपाल, बी. ए., एलएर                                           | ज. <b>बी</b>     | ५८३  |
| <b>१</b> २. | मनसुखा और कल्ला                                                       | ,, पं० बनारसीदास चतुः                                            | रेंदी            | ५८७  |
| ₹₹.         | 'में मन्दाकिनिकी धवलघार                                               | " चन्द्रभानु कौर्मिक्षत्रिय,                                     | विशारद           | ५९०  |
| 48.         | मुजान अहीर                                                            | " पं० बनारसीदास चनुव                                             |                  | 498  |
| १५.         | महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड                                            | " विष्णुप्रभाकर, एम. ए.                                          |                  | ५९३  |
| বিস         | <b></b>                                                               | •                                                                |                  | -६२८ |

# प्रकाशक की ओरसे-

मार्च सन् १९४४ की बात है। पूज्य बाबा गणेशप्रसादजी वर्णी ईसरी से ७ वर्ष बाद पैदल अगण करते हुए सागर पषारने को थे। सागर ही नहीं समस्त बुन्देलखण्डमें एक विशेष प्रकार का समुल्लास छा गाया था। ग्राम-ग्राम में जैन-अर्जन जनता ने उनके स्वागत की अपूर्व तया-रियां की थीं। सागर की जैन समाज ने इस बात का आयोजन किया कि जब वर्णी जी सागर पषारें तब उनकी सत्तरवीं वर्षगांठ पर हीरक जयन्ती मनायी जाय। इसके लिए स्थानीय लोगों की कई उपसमितियां बना कर व्यवस्था का कार्य-विभाजन भी कर दिया।

पत्रों में इस बात का प्रचार किया गया कुछ लोग अध्यक्ष का पद स्वीकृत कराने के लिए श्री साहु शान्तिप्रसादजी डालिमयांनगर के पास भी गये। इस समाचार से साधारण जनता का उल्लास जहां कई गुना बढ़ा वहां कुछ विचारक लोगों ने इस आशय के भी पत्र लिखे और सास कर साहु शान्तिप्रसादजी ने उनके पास पहुंचे हुए आमन्त्रकों से अपने विचार प्रकट किये "जब पूज्य वर्णीजी समस्त भारतवर्ष की अनुपम निधि हैं तब उनकी हीरक जयन्ती का महोत्सव किसी केन्द्र स्थान में न मनाया जाकर सागर जैसे स्थान में मनाया जाय इसमें शोमा कम दिखती है। समस्त भारतवर्ष के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर केन्द्र स्थान में ही यह कार्य करना चाहिये।"

साहुजी की सम्मति पर जब विचार किया तब उसमें तथ्य ही अधिक दिखा। फलतः २४---३-१९४४ को सागर की जैन-समाज ने अपनी एक आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा हीरक जयन्ती का आयोजन स्थगित कर दिया।

'सागरस्थ जैन समाज गम्भीरतापूर्वक अनुभव करता है कि जिन त्याग-मूर्ति प्रातः स्मरणीय पूज्य पं गणेशप्रसाद जी वर्णी के अनिर्वचनीय उपकारों से नम्रीभूत हो कर उनके प्रति कृतक्रता प्रकान्शनार्य उनकी हीरक जयन्ती मनाने की आयोजना हमारे द्वारा की जाती है वे वास्तव में सिर्फ हम लोगों के ही गौरव एवं आदर की प्रतिमूर्ति नहीं हैं बिल्क अखिल दि जैन समाज की विभूति हैं अतः उनके प्रति श्रद्धांजिल समर्पण करने का सबको हक है और सभी लोग इसके लिए हृदय से उत्किण्ठत हैं। इतना ही नहीं, इस विषय में हमारे पास अनेक माननीय सम्मतियां आयी हैं, कि परमपूज्य वर्णी जी जैसे महान् पुरुष की हीरक जयन्ती एक देशीय (एक स्थानीय) न बना कर सर्वदेशीय बनाइये। तदनुसार यह परामर्श सर्वथा हितकर उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है। इसलिए सागर समाज सम्प्रति इस हीरक जयन्ती की आयोजना को स्थिगत करती है परन्तु उनके शुभागमन के हर्ष में यह उत्सव सम्मान-महोत्सव के रूप में मनाया जावे।'

हीरक जयन्ती का महान् कार्यक्रम स्थगित हो गया इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई न्यूनता नहीं आयी और ता० २५ को प्रात:-काल ज्यों ही वर्णी जी महाराज सागर शहर के नाके पर बाये त्यों ही सहस्रों नर-नारियों का समूह गाजे-बाजे के साथ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। शहर के प्रत्येक प्रधान मार्ग तोरणों, पताकाओं और बन्दनमालाओं से बलंकृत किया गया था। जमह-

#### वर्णी-अभिनन्दन-प्रत्य

जगह पुष्प-वृष्टि और आरती के द्वारा जनता ने अपनी विरम्भित उनके चरणों में प्रकट की। जबलपुर, कटनी, दमोह, सुरई आदि स्थानों से अनेक महाशय पघारे थे।

उरसव के समय हीरक-जयन्ती का जो उत्सव स्थिगत कर दिया था उसे अखिल-मारतीय क्ष्य देने के लिए सागर-समाज की इस बीव में कई बैठकों होती रहीं। सौभायवश १७-१०-१९४४ की बैठक में पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, बनारस भी उपस्थित थे। आपने इस सुझाव पर जोर दिया कि उत्सव के समय पूज्य थी के करकमलों में एक अभिनन्दन-मन्य भेंट किया जाय जिसमें अभिनन्दन के सिवाय अन्य उत्तमोत्तम सामग्री भी रहे। सिमित के सभापित श्री बाबू बालचन्द्रजी मलैया, बी. एस्सी. सागर, के हृदय में अभिनन्दन-मन्य समर्पण की बात घर कर गयी और तबसे उसकी तैयारी के लिए प्रयत्न करना सहर्व स्वीकार किया। इसी दिन भारत के समस्त श्रीमानों और घीमानों की एक 'वर्णी हीरक-जयन्ती-सिमिति' बनायी गयी जिसमें १२५ सदस्य हैं। इन महानुभावों के पास पूज्यवर्णी जी की हीरक-जयन्ती मनाने और अभिनन्दन-मन्य समर्पण करने का समाचार पहुँचा तब सबने इस महत्वपूर्ण कार्य की सराहना की और सबने यथाशक्य अपनी सेवाएं समर्पित करने की बात लिखी।

'अभिनन्दन-ग्रन्थ तैयार होने पर ही हीरक जयन्ती का आयोजन किया जाय।' यह निश्चित होने से अभिनन्दन-ग्रन्थ की तैयारी के लिए प्रयत्न किया गया। जैन तथा जैनेतर लेखकों से सम्पर्क स्थापित कर कुछ प्रारम्भिक रूपरेखाएं बनायी गयीं। कार्यालय में जितनी रूप रेखाएं आयी में उन्हें लेकर बनारस पहुंचा और वहां के अधिकतर जैन-विद्वानों की बैठक बुला कर उनपर विचार किया। विद्वानों ने यथायोग्य सुझाब दिये। बनारस से आने पर सागर में २१ सदस्यों की अभिनन्दन-ग्रन्थ ल्यबस्थापक-समिति का संघटन किया जिसकी प्रथम बैठक विद्वत्परिषद् के प्रयम वार्षिक अधिवेशन के समय कटनी में ७ मार्च १९४५ को हुई। इन बैठक में अभिनन्दन-ग्रन्थ का सम्पादन करने के लिए निम्नलिखित महानुभावों का एक सम्पादक-मण्डल चना गया।

१ डा० ए० एन० उपाध्याय

कोल्हापुर

२ पं० कैलासचन्द्रजी शास्त्री

बनारस

३ पं० फुलबन्द्रजी शास्त्री

४ पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य

\*\*

५ पं० खन्नालबन्द्रजी साहित्याचार्य, एम. ए. बनारस

श्री पं॰ खुशालचन्द्रजी सम्पादक मण्डल के संयोजक-सम्पादक निर्वाचित हुए। कार्यभार प्रारम्भ करने के लिए श्री बालचन्द्रजी मलैया, सागर से प्राप्त एक हजार रुपयों के साथ सनस्त फाइलें श्री खुशालचन्द्रजी को सौंप दीं और कार्य को द्रुतगित से आगे बढ़ाने के लिए समिति ने उन्हें समग्र अधिकार दिये। उन्होंने सोत्साह कार्य प्रारम्भ कर दिया।

यह किसी से छिना नहीं है कि बौद्धिक सामग्री का प्राप्त करना द्रव्य-प्राप्ति की अपेक्षा बहुत कठिन कार्य है। इस कार्य के लिए श्री पं० खुशालचन्द्रजी को बहुत परिश्रम करना पड़ा है। उञ्चकोटि के जैनेतर लेखकों से बहुमृत्य सामग्री प्राप्त कर लेना यह आपके सतत परिश्रम का ही फल है।

जिन महाशयों ने आभार में दत्त आर्थिक सहयोग देकर हमें आर्थिक चिन्ता से उन्मुक्त किया है उनका भी मैं उतना ही ऋगी हूं जितना कि विद्वान लेखकों का हूं।

श्री गणेश दि० जैन विद्यालय सागर की प्रबन्ध-कारिणी ने २०००) उधार देकर कार्य को नहीं रुकने दिया। विक्रप्ति निकालने पर जिन ग्राहकों ने पांच पांच रुपया पेशगी तथा पूरा मूल्य भेज-कर हमें सहयोग दिया है उनके भी हम आभारी हैं।

अर्थिक चिन्ता के न्यूनतर होने पर भी कागज पर सरकारी नियन्त्रण रहने के कारण उसकी प्राप्ति में बहुत समय खोना पड़ा। अन्त में जब कुछ उपाय न दिखा तब श्री बालचन्द्रजी मलैया ने आदमी भेज कर एक गांठ बम्बई से बनारस भिजवायी जिससे प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हो सका। बीच-बीच में प्रेस की परतन्त्रता से कार्य कक-रुक कर हुआ। अतः ग्रन्थ के प्रकाशन में आशातीत विलम्ब हो गया। चूंकि ग्रन्थ-समर्पण खास अन्त्र था अतः उसके अभाव में हीरक जयन्ती महोत्सव भी टलता रहा।

इस महान् ग्रन्थ में क्या है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मेरा स्थाल है कि श्री खुशालचन्द्र जीने इसे मर्वाङ्ग पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त श्राम किया है और अभिनन्दन के साथ-साथ दार्शनिक, सैद्धान्तिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक ऐसी उत्तम सामग्री का संकलन किया है जो कि वर्तमान तथा आगामी पीढ़ी के लिए सदा ज्ञान-वर्षक होगी। इस गुरुतम भार को बहन करने के साथ-साथ आधे के लगभग धन इकड्ठा करना भी इनके प्रभाव और प्रयास का कार्य है। अतः में इनका आभारी हूं।

वर्णी हीरक-जयन्ती-समिति के कमशः अध्यक्ष तथा मंत्री श्री बालवन्द्रजी मर्लैया और श्री नायूरामजी गोदरे ने बड़ी तत्परता और लगन के साथ इन समस्त कार्यों का प्रारम्भिक संघटन किया है जिसके लिए में आभारी हूँ।

घन्यवाद के प्रकरण में श्री पं० मुन्नालालजी रांघेलीय, सागर और पं० वंशीधरजी, व्याकरणा-चार्य, बीना का नामोल्लेख करना में अत्यन्त आवश्यक समझता हूं जिन्होंने कि अपनी अमूल्य सम्म-तियों द्वारा इस मार्ग को प्रशस्त बनाया है।

मेरी निज की इच्छा तो यह थी कि यह ग्रन्थ अमूल्य अथवा अल्पमूल्य में ही पाठकों को सुलभ रहता परन्तु अधिकांश दूरदर्शी सदस्यों की यह सम्मति हुई कि ग्रन्थका महस्य न गिराने के लिए इसका मूल्य रखा ही जाय तथा जो भी द्रव्य विकय से आवे उसके द्वारा पूज्य श्री वर्णीजी की परभ प्रिय शिक्षा-संस्थाओं—स्या० वि० बनारस तथा वर्णी विद्यालय, सागर का पोषण किया जाय। ऐसा करने से दानी महानुभावों द्वारा उदारतावश दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रह सकेगा।

अन्त में अपने समस्त सहयोगियों का पुनः पुनः आभार मानता हुआ त्रुटियों के लिए समा प्रार्थी हं।

वर्णीभवन—सागर २।१०।४९, नभ, पञ्जालाल जैन, साहित्याचार्य संयुक्तमंत्री, वर्णी हीरक जयन्ती समिति।

## सम्पादकीय-

रूम्बे कारावासके बाद बाहर आने पर जब मैं परिवर्तित परिस्थितियोंमें अपने आपको समन्वित करने की उभेड-बन में था, उसी समय भारतीय दिगम्बर जैन-संघकी भेरठ तथा दिल्ली जाना पढा था। प्रवास तथा विचरणने वर्षोंकी बढ़तासे उत्पन्न जड़ एकतानता से मिनत ही। और में भावी जीवन-कम की रूप-रेखा बना कर जब काशी वापस आया तो मझे कुछ कागजात तथा एक सूचना मिली। यह सूचना भेरे अग्रज मित्र पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य, संयुक्तमंत्री 'श्री वर्णी हीरक जयन्ती-महोत्सव-समिति-सागर' का आदेश था। उन्होंने लिखा था "श्री वर्णी ही. ज. म. स. के निर्णयान्सार मैंने यहां (काशी) आकर एक विचार समिति की। इसमें पं. फूलचन्द्रजी, पं॰ महेन्द्रकुमार जी, पं. राजकुमारजी प्रभृति अनेक विद्वान उपस्थित थे। आप दोनों भाइयोंके परामशंका अनुपस्थितिके कारण लाभ न उठा सके। इस विचार-समिति ने ही. ज. म. समिति के इक्कीस सदस्यों यक्त 'वर्णी अभिनन्दन-प्रन्थ-समिति' वाले निर्णयका स्वागत किया हैं और आपको उसका संपादक तथा संयोजक बना कर ग्रन्थका पूरा दायित्व आप पर रक्ला है। आशा है आप निराश न करेंगे।" इसे देखते ही २७ जुलाई, सन् १९२८ की रात्रि, मुगलसरायका जंकशन, मझे पुकारता अपरिचित यवक, डघोढ़े दरजे में बैठे पूज्य वर्णी जी, अपनी आकुलता, उनके साथ भदैनी (काशी) आना, स्याद्वाद दि. जैन-विद्यालय और उसमें विताय जीवन-निर्मापक ग्यारह वर्ष; मेरे मानस-क्षितिज पर द्रतगित से घुम गये। यद्याप उक्त विचार-समितिका रूप मनमें अनेक आशंकाएँ उत्पन्न करता था तथापि वर्णीजी और स्याद्वाद विद्यालयका तादात्म्य भी स्राष्ट्र एवं आकर्षक था । मझे इस प्रयत्न के करने में समाज-ऋण से अपनी निश्चित मुक्ति देखने में एक क्षण भी न लगा। कार्य की गुरुना, दि. जैन समाजकी शिथिल सामाजिक दायित्व-वृत्ति की स्मृति तथा परिणाम स्वरूप अपनी मान्यताके अन्रूप ग्रन्थ तथार न कर सकने का विचार उक्त विवेक पर पटाक्षेप करना ही चाहता था कि "भैआ जो को आय ?" स्व. बाई जी द्वारा भेलपूर में पुछे जाने पर "अपनोइ बच्चा आय । ये ? ? ? आपसें नई कई जो हमारे साथी फुन्दीलाल सावको नन्नो लरका तो आय ।" कहते पूर्व वर्णी जी याद आये और मैंने नतमस्तक हो कर पं० पन्नालालजी के स्नेह-आदेश को स्वीकार कर लिया।

यतः इक्कीस आदिमियों की 'ग्रन्थ समिति' ग्रन्थके बौद्धिक निर्माणके लिए सरलतासे समय-समय पर नहीं मिल सकती थी अतः मैंने कटनीमें इसकी प्रथम बैठक बुलायी। इसने सर्व श्री डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, कोल्हापुर, पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य तथा प्रो० खुशालचन्द्र बनारस, इन पांच सज्जनों का सम्पादक मण्डल बनाया। तथा निर्णय किया कि ग्रन्थके बौद्धिक कलेवरका पूर्ण दायित्व प्रो० खुशालचन्द्रपर हो जो कि अपने सहयोगियों से यथायोग्य सहयोग लेते हुए इस कार्य को पूर्ण करेंगे।

फलतः इस प्रवाससे लौटते ही मैंने सम्पादक-मण्डलकी प्रथम बैठक बनारसमें बुलायी । डा॰ उपाध्ये यद्यपि इस बैठकमें भी सम्मिलित न हो सके थे तथापि उन्होंने जो स्पष्ट एवं मैत्री-पूर्ण सम्मित दी थी उसने मुझे समय-समय पर पर्याप्त उत्साह दिया है। उन्होंने लिखा था "स्थान की तूरी तथा अन्य ब्यस्तताओं के कारण आपको मेरा सिकय सहयोग नहीं ही मिल सके गा। ऐसे वृतीत कार्यमें मेरी सहानुमूति तो सदैव वापके साथ रहेगी। ग्रन्थ तयार होने तक एक लेख भी व्यवस्य मेजूंगा। संभवतः इतना ही सहयोग वापको दूसरों से भी प्राप्त हो ऐसी मेरी कल्पना है बीर वापको वकेले ही यह भार वहन करना पड़े...!" एकरव भावनाकी इस प्रृव पीठिका पर मैंने उपस्थित सहयोगियों के सामने ग्रन्थ निर्माण में उपयोगी मूल सिद्धान्त उपस्थित किये जिन्हें ग्रहण करके साधारण रूपरेखा तथा अधिकांश उन जैन विद्धानों की विषयवार तालिका तथार की गयी थी जो हमारी संभावनानुसार लेखक हो सकते थे। कार्य प्रारम्भ करने को ही वा कि जुलाई '४५ में मुझे काशी छोड़कर आरा जाना पड़ा। यहां पहुंचते ही प्रियवर भाई पं० नेमिचन्द्र जी शास्त्री, निर्देशक दि. जैन सिद्धान्त भवन आरा से बड़ा सहयोग मिला। ग्रगस्त के प्रारम्भ में ही निम्न रूपरेखाको अंतिम रूप देकर सामग्री संकलनको प्रारम्भ कर दिया था।

१ जैन धर्म-प्रमाण, नय, निक्षेप, स्याद्वाद दृष्टि, तस्त्व, षड्द्रव्य, सम्यक्त्वांन. सम्यक्त्ञान, सर्वज्ञता, सम्यक्चारित्र, श्रावकाचार, मुनिधर्म, आध्यात्म, ध्यान अथवा योग, मुन्तिसार्ग, अध्टक्मं, लोकपुरुष अथवा जैन-भूगोल, तीर्यकरत्व और अवतारवाद, जगत्कतृंत्व, गुणस्थान, मार्गणा, दिव्यध्वनि, जैनधर्म की विशेषताएं, जैनी-अहिंसा, वर्तमान विश्व की समस्याएं और जैनधर्म, परिग्रह परिमाण वत बनाम साम्यवाद, जैनतत्वज्ञान और वैज्ञानिक अन्वषण, जैनधर्म का आदि मंत्र, धर्म-अधर्म द्वय-विमाजन, वेदान्त और जैन अध्यात्म, प्राचीन जैनेतर आचार्यों की जैनधर्म विषयक भ्रान्तियां, पुराणों में जैनधर्म, आदि।

२ जैन साहित्य-प्राकृत-वर्ण्यविषय, ग्रन्थ, ग्रन्थकार, परिचय, भाषा-भेद, बौली, अन्य-वैशिष्टच, धवलादि ग्रन्थराज परिचय, आदि।

संस्कृत—सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, व्याकरण, काव्य, लक्षण-शास्त्र, सुभाषित, नीति, प्रतिष्ठा, कथा, कोश, आदि।

अपभ्रंश-काव्य, चरित, अध्यात्म, आदि।

हिन्दी—हिन्दी (जैन) साहित्य का क्रमिक उद्गम, विकास, वचनिकाकार, रासो साहित्य, कवि, स्फूट, हिन्दी साहित्यकी प्रगतिमें जैन लेखकोंकी देन।

गजराती-जैनसाहित्य-प्राकृत साहित्य के समान।

मराठी-जैनसाहित्य-

तामिल-जैनसाहित्य-

॥मल-जनसाहत्य-

बंगला-जैनसाहित्य-

कन्नड-जैनसाहित्य-अन्य प्रान्तीय भाषाओं का जैन साहित्य।

स्फुट---राजव्यवस्था, सामाजिक अवस्था, विश्व-साहित्य में जैन साहित्य का स्थान। संगीत विष-यक साहित्य, जैन-पारिभाषिक शब्दकोश, विदेशी भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, आदि) का साहित्य।

३ जैन इतिहास-पौराणिक इतिहास (घलाका पुरुष, आदि), राजवंश, आचार्यकुल, संघमेद, पन्यभेद, भट्टारक परम्परा, जैन राजनीति, गोम्म्मटेशकार, अन्य नृपति-निर्माता, आदि।

जैनपुरातत्त्व—मूर्तिकला, स्थापत्यकला, अष्टमंगलद्रव्य, नन्द्यावर्त, स्वस्तिक, चित्रकला, मोहन-जौदड़ो में जैन भग्नावशेष, भगवान महावीर और बुद्ध, शास्त्र भण्डारोंका परिचय, आदि।

४ जैन विज्ञान-आयुर्वेद, ज्योतिष, मनोविज्ञान, गणित, बन्ध-विवेक, परमाणुबाद, शब्द-शक्ति, जैनाचर की वैज्ञानिकता।

#### वर्जी-अभिनन्दन-प्रन्थ

- ५ जैन तीर्थ-तीर्यों की तीर्यंताका इतिहास, तीर्यंता निमित्तक विभाजन, भौगोलिक स्थिति, आदि । ६ जैनसमाज-प्राचीन कालका जैन समाज, वर्तमान युगके प्रारम्भ तक का संक्षिप्त परिचय, आधुनिक युगका प्रारम्भ, वर्तमान युगकी प्रधान प्रवृत्तियां-महासभा, परिषद्, संघ, आदि । सामाजिक संस्थाओंका इतिहास, शिक्षा संस्थाएं, मन्दिर, साहित्यिक पुनरुढार, सामाचारपत्र, पारमाधिक संस्थाएं, औषधालय, धर्मशाला, भोजनालय, उदासीनाथम, समाजकी वैधानिक न्यिति । मात्मण्डल-स्वीका स्थान, जागृति , सादि ।
- वर्णीजी का जीवन और संस्मरण—-(अ) संक्षित्त जीवन चरित्र;—-प्रारिम्भक जीवन, जैनस्य की ओर झुकाव, विद्यार्थी जीवन, त्याग-सेवामय जीवन, शिक्षा प्रसार, सार्वदेशिक प्रवास, प्रमावना तथा स्थितिकरण तथा मुक्ति के पथपर। स्थापित शिक्षासंस्थाओं के परिचय, विशेष भाषणों तथा पत्रों के अवनरण, संस्मरण, श्रद्धाञ्जलि।
- (आ) जीवन सम्बन्धी चित्र तथा सम्बद्ध संस्था आदि के चित्र यथास्थान।तीर्थंकर, आचार्य, मृति, मंदिर आदि के चित्र।
  - (इ) कविनाएँ-विविध विषयों तथा वर्णीजी विषयक कविनाएँ यथास्थान।

सामग्री तथा सहयोग प्राप्त करनेके प्रयत्नमं लगमग डेंढ वर्ष विताने के बाद जब सन् 'ढं७ के प्रारम्भ में मुझे 'श्री काणी विद्यागीठ रजन जयन्ति अभिनन्दन ग्रन्थ' से अवकाश मिला तो प्राप्त समस्त सामग्रीको अपने आप ही एक बार आद्यन्त देखा। और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी सामग्री से अभिनन्दन ग्रन्थ दिगम्बर जैन, सदृश किसी सावधि पत्र के विशेषांक से अच्छा न होगा। गत्यन्तरा-भावात पूनः प्रामाणिक सार्वजनिक विद्यानोंसे विविध प्रकारसे लेख प्राप्त करनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया।

होरक जयन्ति महोत्सव समिति शीघ्र ही प्रत्य तयार करने के लिए जोर दे रही थी किन्तु प्रेस, कागज तथा ममुवित सामग्रीके अभावके कारण प्रतीक्षा करना अनिवार्य हो गया था। सौमाय्य से दूसरा प्रयत्न पर्याप्त सफल हुआ और इस बौद्धिक मधुकरीमें काफी अच्छे लेख मिले। इस बार पुनः प्रतीक्षा करने की अपेक्षा डा० उपाध्ये की सम्मत्यनुसार स्वालम्बी बनना ही अच्छा समझा और प्राप्त समस्त सामग्रीका सम्पादन पूज्य भाई पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी सहायता में स्वयमेव कर डाला। यतः "मान पांचकी लाकड़ी एक जनेका बोझ" ही होती है अतः कितने ही उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण विषयों पर अब भी लेख न थे। ऐसे लेखोंकी पूर्ति मैं ने अपनी स्मृति (Notes) के आधार पर प्राचीन प्रामाणिक विद्वानोंके लेखोंकी भारती (हिन्दी) में दे कर की। इस प्रकार संकलित तथा सम्पादित सामग्रीको अपने काशी निवामी साथियों तथा संयुक्त-मंत्री वर्णी ही. ज. य. स. से नौम्बर '४७ में अनुमत कराके मुद्रण की व्यवस्था में लग गया और २१ जून '४८ से वास्तविक मुद्रण कार्य प्रारम्भ कर सका। यद्यपि दिसम्बर '४८ तक ग्रन्थका तीन चौथाई भाग छप गया था तथापि इसके बाद कुछ महीनों पर्यन्त प्रेसके दूसरे कार्योमें एस जानेके कारण तथा उसके बाद अन्य कार्यों में मेरे व्यस्त हो जानेके कारण मुद्रण कार्य दिसम्बर '४९ में समाप्त हो सका।

स्परेला के अनुसार ग्रन्थ का कलेवर एक हजार पृष्ठका होता, किन्तु वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक लेखकों की कमी, शासनका कागज नियंत्रण तया स्वयमुपनत आर्थिक सहयोगका अभाव एवं आर्थिक सहयोगके लिए प्रार्थना न करने के आदेश और उसके निर्वाहके कारण मात सी पृष्ठित ही संतोष करना पड़ा। विवश होकर सामग्रीको कम किया और कई विभागोंको एक कर दिया। ग्रन्थके विवय में स्वयं लिखनेकी पाश्वात्य पद्धति वर्गमानमें भारतीय विद्वानों ने भी अपनायी है तथापि "आपरितोषादिदुषां न मन्ये सानु प्रयोग विज्ञानम्" वाक्य ही मेरा आदर्श है। विशेष न कह कर

इतना ही कह सकता हूँ कि मैने अपनी मर्यादाओं का यथाशक्ति निर्वाह किया है। यही कारण है कि अभिनन्दन में केवल अड़सठपृष्ठ देकर शेष ग्रम्थ पूज्य श्री १०५ वर्णीजी के जीवनके ही समान सर्व हितकी सामग्रीके लिए उत्सजित है। तथा उनके ही समान विद्वण्जन-संवेद्य होकर भी सरलजन मनोहारी भी है।

विवशताओं और मर्यावाओं के कारण मुझे इस साधनामें कुछ अपनी इच्छाके प्रतिकूल भी जाना पड़ा है। यही कारण है कि वर्णीजी के कितने ही भक्तों तथा अनुरागी विद्वानों की कृतियों को ग्रन्थमें नहीं दे सका हूँ। इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं इनका तथा उन सब विद्वानों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी कृतियों से यह ग्रन्थ बना है।

मान्यवर पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी की उदारता तो अलौकिक है। यद्यपि उनका ग्रन्थ के सम्पादनसे कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं रहा है तथापि उन्होंने बुन्देलखण्ड विभागकी पूरी सामग्री तथा चित्राविल का संकलन और सम्पादन किया है। इस विभागके ग्रन्थमें आने का पूरा श्रेय इन्हीं को है। इतना ही नहीं इसमें दल कितने ही व्यक्ति-परक लेखोंको देखकर वर्णीजी की महत्ता, उनकी सेवाओं की गृहता तथा अपने परम हित्के प्रति अपनी उदासीनता की ओर हमारी दृष्टि अनायास ही जा सकेगी। अतः में चतुर्वेदीजीका सविषेश आभारी हूं।

ग्रन्य की 'चित्रा' के विषय में हम अपने संकल्प को पूर्ण नहीं कर सके। इसके दो कारण रहे प्रथम—प्रामाणिक एवं ख्यात कलाकार जैन मान्यता तथा भावों से अपरिचित हैं, दूसरे मेरी उदा-सीनता। तथापि वर्णीजी के जीवन सम्बन्धी चित्रों को लेने में मुझे श्री डा॰ ताराचन्द्र, प्रो॰ निहाल-चन्द्र नजा, डा. शिखरचन्द्र, विद्यार्थी नरेन्द्र धनगुंवा, श्री वर्णी ग्रन्थमाला तथा यशपालजी का पर्याप्त सहयोग मिला है। इसके लिए ये सज्जन धन्यवादाई हैं। बाबू यशपालजीका तो और अनेक प्रकार से भी सहयोग मिला है अतः केवल धन्यवाद देना उसका महत्त्व घटाना है।

वर्णी हीरक जयन्ति महोत्सव समिति के संयुक्त मंत्री पं० पन्नालालजी साहित्यावार्यके विषय में क्या कहा जाय। वे इस योजना के सृष्टा, पोषक एवं परिचालक रहे हैं। ग्रन्थकी तयारीमें लगे वर्षोके अतीत पर दृष्टि डालने से जहां मन्दोत्साह एवं शिषिल अनेक साथी दृष्टि आते हैं वहीं कर्त्तव्यपरायण एवं सतत प्रयत्नशील एकाकी इन्हें देखकर हृदय विकसित हो उठना है। आज तो हम दोंनों ही परस्पर सहयोगी तथा इस श्रद्धाज्ञापन यज्ञके लिए दायी हैं।

अपने घरके लोगों के प्रति सार्वजनिक रूपमे कुछ भी कहना भारतीय शिष्टाचारके प्रति-कूल हैं। अतः जिनके उद्बोधन, प्रेरणा तथा सर्वाङ्ग महयोगके विना में शायद इस दायित्वको पूर्ण ही न कर सकता, उन पूज्य भाई (पं. कैलाञचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री) के विषय में मौन ही घारण करता हैं।

बीद्धिक सहयोग दाता; धीमानों के समान उन श्रीमानों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे संकेत करने पर ही हमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।

श्री भागव भूषण प्रेम के स्वामी श्री पृथ्वीनाय भागव तथा प्रेस के समस्त कर्मचारियों को हार्दिक घन्यवाद है जिनके सहयोग से यह प्रन्य छना है।

अन्तमें पूज्य श्री वर्णीजी के उस सातिशय पुण्य को प्रणाम करता हूँ जिसके प्रसापसे यह कार्य पूर्ण हुआ और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं।

श्री काशी विद्यापीठ, बनारस ।

विनीत,

पौष कृष्णा ११-२००६]

गो० <mark>खुशाळचन्द्र</mark>

# अभार

| श्री बालचन्द्र मलैया                  | सागर                | 8000)                        |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| ,, साहु श्रेयान्स प्रसाद              | बम्बई               | رّه م                        |
| " " शान्ति प्रसाद                     | डालिमयांनगर         | १००१)                        |
| " कुन्दनस्राल सिघई                    | सागर                | ५००)                         |
| "भगवान्दास शोभाराम सेठ                | "                   | رَه                          |
| ,, मुन्नालाल वैद्याखिया               | "                   | 400)                         |
| स्व. श्रीधर्मदास सिंघई                | सतना                | 400)                         |
| श्री हीरालाल चौथरी                    | <b>छ</b> तरपुर      | 400)                         |
| " श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र          | भेलसा               | رَمَوْنَ                     |
| ,, श्रीमन्त सेठ वृद्धिचन्द्र          | सिवनी               | 408)                         |
| ,, संठ बैजनाय सरावगी                  | कलकत्ता             | رَه ه ۷                      |
| " सेठ मगनलाल हीरालाल पाटणी            | मरोठ                | ५०१्र                        |
| " लाला नन्दकिशोर जैनेन्द्रकिशोर जौहरी | दिल्ली              | 40 શ્રે                      |
| ,, ,, राजकृष्ण रईश                    | <b>)</b> 1          | 240)                         |
| " " मनोहरलाल नन्हेंमल रईश             | "                   | २५१)                         |
| " " कपूरचन्द्र धूपचन्द्र रईश          | कानपुर              | २५ <i>१</i> )                |
| ,, सिषई कन्हैयालाल गिरघारीलाल         | कटनी                | २५ <i>१</i> )                |
| "सेठ महावीरप्रसाद केदारप्रसाद         | ,,,                 | 71 <i>9</i><br>74 <i>8</i> ) |
| ,, ,, चान्दमल जी रईश                  | रांची               | -                            |
| "    " दीनानाथ ठेकेदार                | मुरार (गवास्त्रियर) | २५१)                         |
| ,, डालचन्द्र सर्राफ                   | सागर                | २५१)                         |
| ,, बाबू रामस्वरूप                     | <b>ब</b> रुआसागर    | १०१)                         |
| " सेठ अमरचन्द्र पहाडघा                | पलास <b>वा</b> री   | १०१)                         |
| ,, ,, भागचन्द्र सोनी                  | अजमेर               | १०१)                         |
|                                       | 2771                | १०१)                         |

# प्रमिनन्दन—

माध-मंगल णमो मरहंताणं, णमो सिदाणं, णमो माइरियाणं, णमो उवन्मायाणं, णमो लोथे सब्द साहूणं।

# मेरे जिनवरका नाम राम। हे सन्त! तुम्हें सादर प्रणाम॥

चिरगांव ]--

( राष्ट्रकवि ) मैथिछीशरण गुप्त

चन्नचन्द्रिकचन्द्रचारुचरिता श्राचान्त चिन्ताचया-श्चेतश्चिन्तितचिनस्यचक निचयाः सन्चितचित्राचगाः ।

डच्चाचार विचार चार चतुराः धत्कीर्तिसाराञ्चिता-

स्ते जीवन्तु चिरं गणेशचरणाः श्रीचुन्त्रुवृन्दार्चिताः ।।

4

उद्यद्दित्यदिनेशः दीधितिचयप्राग्भारभाभासुरा---

दृष्यत्कामकलापलायनपराः सच्छान्तिकान्स्याकराः ।

संतोषानृतपानदिग्धनपुषः कारूण्यधाराधराः

श्रीमन्तो गुणिनो जयन्तु जयनः श्रीवर्णिपादादिचरम् ।।

₹

शास्त्राम्भोधिवगाइनोत्थित लक्तसद्दोधभान्द्रय---

द्दियालोक विलोकितावनितलाः सत्कीर्तिकेलीकलाः।

पापातापहरा महागुराधराः कारूव्यपूराकरा-

जीयासुर्जगतीतले गुरुवराः श्रीमद्गरोश।श्चिरम् ॥

ď

पीयूषनिष्यन्दनिभा यदीया

बाखा बुधानां हृदयं धिनीति ।

दीर्षायुषः सन्तुतरा महान्त--

स्ते वन्द्यपादा बरवर्शिनाथाः ॥

सागर ]—

(पं०) पन्नालाक 'वसन्त', सहित्याचार्य,

# वर्णीजी : जीवन-रेखा

## कौन जानता था--

'समय एव करोति बलाबलम्' का साम्रात निदर्शन, चाल्हा ऊदलके कारण आवाल गीपालमें धुरव्यात, तथा पुण्यस्त्रोका, भारतीय जीन श्लोफ आर्फ, स्वतंत्र भारत माताका श्रवतार महारानी लच्मीबाईके नेतृत्वमें लड़ने वाले अन्तिम विद्रोहियोंकी पुण्य तथा पितृभूमि बुन्देलखंडपर भी जब सारे भारतके दास हो जाने पर अन्तमें दासता लाद ही दी गयी, तो कुटनीतिज्ञ गोरे विजेता उसे सब प्रकारसे साधन विद्वीन करके ही संतुष्ट न हुए अपितु उन्होंने अनेक भागोंमें विभाजित करके पवित्र बुन्देलखड नाम तक को लुप्त कर दिया । स्वतंत्रताके पुजारियोंका तीर्थस्थान आंसी सर्वेथा उपेचित होकर बिटिश नीकरशाहीका पिछहा हथा जिलाबना दिया गया। पर इससे बुन्देललण्डका तेज तथा स्वतंत्रता-प्रेम नष्ट न हुआ और वह अलख आज भी बलती है। इसी बिलेके महावरा परगनेमें एक हंसेरा नामका ग्राम है। इस ग्राममें एक मध्यवित श्रकाठी वैश्व परिवार रहता था। इस घरके गृहपतिके ५० वर्षकी भवस्यामें प्रथम सन्तान हुई जिसका नाम भी हीरालास रस्ता गया था। इनकी यद्यपि पर्यात शिक्षा नहीं हुई थी तथापि वे बड़े सूहम विचारक तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। परिस्थितियोंके यपेडोने अब इनकी आर्थिक स्थितिकी विगाइना शुक्त किया तब, भी वे शान्त रहे । इन्हीं परिस्थितियों में वि० सम्बत् १९३१ में इनके घर एक पुत्रने जन्म लिया जिसका माम गर्गेशप्रसाद ( ब्राज पूज्य भी १०५ शुल्लक गर्गेशप्रसाद वर्गी ) रक्ता गया । ज्योतिषियोंने यद्यपि वालकको आग्यवान बताया था किन्त उसके जन्मके बाद बढ़ वर्ष तक घरकी आर्थिक स्थिति हीयमान ही रही। फलतः कर्नल खरीज द्वारा महाबरा-विजयके २२ वर्ष बाद (१८८० ई०) यह परिसार भी मा कर महवारामें बस गया।

बद्यपि प्रतिशोध लेनेमें प्रवीस गोरीने भारतीय शासकोंके सरदारी तथा अनुरक्त नागरिकोंका कसके दमन किया था तथायि शाहगढ़ राजकी राजधानी महाबरा उत्त समय भी पर्यात धनी थी। नगरवासी सैकड़ों सम्मान्य भीमानोंके धर्म प्रेमको दो वैध्याय तथा ग्यारह सैनमन्दिर शिर उठा कर कहते थे। फलातः इस प्राममें आते ही भी हीराहालाकी सम्मान पूर्वक जीवन ही न वितान सम्मान भयितु बालक गर्योशको भी यहांके प्राह्मिरी तथा मिडिल स्कूलोंकी शिक्षाका सहय साम हो गया। इतना ही नहीं जैन-पुरामें रहनेके कारण चिन्तन शीक बालक गर्योशके मनमें एक अस्पष्ट विशासा भी जड़ जमाने सामी। उसकी सोकिक एवं आध्यारिमक शिक्षाये साथ शक्त रहीं थी। एक और यह अपने गुक्तबोंके साथ

#### वर्णी-ग्रभिनन्दन-प्रन्थ

प्रतिदिन संध्या समय शाला (वैश्याय मन्दिर) में आरती देखने, रामायण सुनने तथा प्रसाद कैने जाते ये तो दूसरी और घरके सामने रिथत गोरावालोंके जैनमन्दिरके चब्तरे पर होने वाली शाखन सभा तथा पूजा आदिसे भी अनाकृष्ट नहीं रह पाते थे। जैन मन्दिरकी स्वच्छता, पूजाकी प्राञ्चल विधि, पूजनपाठकी संगीतमथता, पुराणोंमें हन्मानजी को बानर न बता कर यः नरवंशी राजा कहना, आदि वर्षान जहां विवेकी बालकके मन पर अपनी छाप डाल रहे थे, नहीं पड़ोसी जैनियोंका शुद्ध आहार विहार दन्हें अपने कुलके रात्रिभोजन, अनलुना पानी महिनों चलने बाले दहीके जीवन, आदि शिथिल आचार से खिचता बारहा था। यतः हद अदानी पिता सामनेके जैन मन्दिर में होने वाली सभामें जाते थे खतः वालक गणेशको भी माता वहां जानेसे न रोक सकती थीं। संयोगवश १० वर्षकी अवस्थामें किसी ऐसी ही सभामें अवचनके बाद बन श्रोता नियम ले रहे थे तभी बालक गणेशने भी राजि-भोजनके त्यागका नियम ले लिया।

## "सांचो देव कौन है इनमें ?"---

बातक गयोशके मनमें प्रश्न उठता था कि किस धर्म पर श्रद्धा की जाय! कौल-धर्म तथा दृष्ठ धर्म में किसे खपनाया जाय! दिविधा बद्दी ही जा रही थी कि एक रात शालामें प्रसादके पेड़े बदे। इन्हें भी पुरोहित देने लगे, पर इन्होंने इंकार कर दिया। फिर क्या था सामने बैठे हुए गुरूजी दुर्वासा ऋषि हो गये खौर खट गया प्रद् लादकी तरह बालक गयोश; "मैं रातको नहीं लाऊगा खीर न सम्यक्दिष्ट वानर वंशी राजा इन्मानको बानर मानूंगा। इतना ही नहीं अब मैं कालसे शाला भी नहीं आऊंगा।" प्रकृत्या भीक शिष्यसे गुरुजी को ऐसी आशा न थी, पर हुक्का कोइकर हुक्का न पीनकी प्रार्थना करने वाले शिष्यकी ये बातें व्यर्थ तो नहीं ही मानी जासकती थी। फलतः 'समक्षने पर सब करेगा'के सिवा चारा ही क्या था।

यूनरी परीद्या—माताके मुखसे "लड़का बिगरत जात है, देखत नहर्या. बारा बरतको तो ही गन्नो, जनेऊ काये नहें करा देत।" सुनकर पिताने आजाकी अनुमति पूर्वक कुलगुठ बुडेशके पुरेतको बुलावा तथा अजीपबीत संस्कारकी पूरी तयारी कर दी। संस्कारके अन्तमं पुरेतजी ने मंत्र दिया और आशा दी 'किसीकी मत बताना।' तार्किक बालककी समक्षमं न आया कि हवारोंको स्वयं गुठवी द्वारा दिया गया मंत्र कंसे गोध्य है ? संका की, और कुलगुठ उबल पढ़े। माताके पश्चाताप और खेदकी सीमा न रही। सुहसे निकल ही पड़ा ''इसे बिना खरकाको भली हती।" जब प्रीटा माता उत्तेखित हो गयी तो बारह वर्षका लक्का कही तक शास्त रहता ? मनकी भदा खिपाना असंभव हो गया और कह ही उठा "मताई आपकी बात बिस्कुल ठीक आब, अब मीय ई धर्ममें नई रैने। आबसे जिनेन्द्रकी छोड़कर दूसरेको नई मान्रं गी। मैं तो भीत दिननसे आई सीच रक्को तो के जैन धर्मई मोरी कहवाया करे।" माता पुत्रके इस मतमेदमें भी सेठ हीरालाल अवचितत थे। पत्नीको समक्काया कि बोर जबरदस्तीसे काम विगड़े का खबकेको पदने शिखने दो। पदाई चलती रही। स्कूलमें बो बबीका मिसता या उसे अपने

ब्राह्मण वायी तुलवीदावको दे देते थे। इस प्रकार १४ वर्ष की उग्रमें हिन्दी मिडिल पास करनेपर लोगोंने नौकरी या अंचा करने को कहा पर आन्तरिक दिविषामें पढ़ा किशोर कुछ भी निश्चित न कर सका। चार वर्ष बीत गये, घीरे घीरे छोटा भाई भी विवाह सायक हो रहा वा फस्तरः १८ वें वर्षमें इनका विवाह कर दिया गया।

यीवन प्रभातमें संवारमें भूल बाना स्वाभाविक या पर प्रकृतिका संकेत और या। वह वर्ष बड़ें संकट का रहा। पहिले विवाहित बड़ें भाईकी मृत्यु हुई, फिर पिता संवातिक वीमार हुए किसे देखकर ११० वर्षकी व्यवस्थामें ब्राजाको इच्छामरण प्राप्त हुचा और अगले दिन पिता भी चल बसे। विषया जीवितशृत युवती भाभी और विलखती वृद्धामाताने करें वातावरणको संवारकी छण्णभंगुरतासे भर दिया। किर पर पड़ें दायित्वको निभानेके लिए मदनपुरके स्कूलमें मास्टरी शुरू की। द्रेनिंगका प्रश्न उठा और नार्मल पास करने आगरा गये। किन्तु प्रारम्भ हो गयी सत्यकी खोज। किसी मित्रके साथ वयपुर गये और वहांसे इन्दौर पहुँचे। फिर माता पत्नीके भरण पोषण को चिन्ता हुई और शिद्धा विभागमें वहीं नौकरी कर ली। पर ये थपेड किनारेपर न ला एक अतः किर घर लीट बावे।

तीसरी परीक्षा—षर द्याते ही पहलीका दिरागमन हो गया। स्वश्याने विवय पायी। कारोटोरन ग्रामके म्कूलमें अध्यापकी करने लगे। पत्नीको बुला लिया, सुलसे समय कट रहा था। ककेरे छोटे
भाईका विवाह था स्रत: उसमें गये। पंकिमें सबके साथ बैठकर जीमनेका मीका स्नाया किन्द्र भोजन जैनियों
जैसा नहीं था स्रत: पांतमें बैठनेसे इंकार कर दिया। जाति बाले स्नाग बग्ला हो गये, जातिसे गिराने की
धमकी दी गयी। माताने समभाया 'स्रव द्वम लरका नींह हो, समभग्नक चली स्रपनो घरम पालों, काये
मोय लाजाउत हो।' पत्नी भी स्रपने संस्कार तथा सायके समभानेसे स्रपना वैष्याय धमी पालनेका स्नाग्रह
करने लगी। फलतः उससे मन हठ गया। सोचा जो करना है उसे कहां तक टाला जाय स्त्रीर किस लिए?
"आप सब जनों की बात संग्रह है. मैं स्रपने स्नाय स्नता भन्नो खात।" कह कर परसे निकल पहे।

## "तैसी मिले सहाय"--

घरसे चलकर टीकमगढ़ क्रीरक्का पहुंचे। शीभाग्यसे वहां श्रीराम माश्टरसे भेंट हो गयी क्रीर हन्होंने जताराके रक्लमें नियुक्त करवा दी। यहां पहुंचनेसे भी कहारेलाल भायवी, पं मोतीलाल वयां तथा रूपचन्द्र वनपुरवाका समागम प्राप्त हुका। खुव धर्म चर्चा तथा पूजादि चलते थे। बढ़ती क्रास्थाके श्राथ साथ धर्मका रहस्य जाननेकी अभिजाषा भी बढ़ती वा रही थी। जवानीका जोश खायकी सरक सुका रहा था फलतः भायवीने समकाया पहिले ज्ञान सम्पादन करों फिर स्थाग करना। उन्होंने वह भी बार बार कहा कि माता पत्नी की बुला लो कव वे क्रानुक्ल हो जांव गी। किन्तु क्रात्म-शोधके लिए कृतसंकरूप गुवक याशेश प्रसादको कहां विद्वास था। उनके मनमें श्रद्धा नैठ यथी थी कि सब जैनी क्रक्के होते हैं। क्रात:उनकी

### वर्षी-क्रमिनग्दन-प्रग्थ

ही संगति करनी चाहिये शेष लोगोंसे बचना चाहिये। तथापि भावजी की बात न टाल सके खीर माताजी की चले खानेके लिए निवदेनात्मक पत्र बाल दिया, किन्तु इसमें स्पष्ट संकेत या कि 'यदि चापने बिनधर्म चारण न किया तो आप दोनोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।' पर कीन जानता था कि कुछ ही दिनमें वे माता मिल जाने वाली हैं जो युवक गरोशको शीघ्र ही पंडित गरोशप्रसाद वर्गों के रूपमें जैन समाज को दें गी।

जताराके पासके सिमरा गांवमें एक शुल्लक जी विराजमान ये फलतः अपने साथियोंके कहने पर वर्णी जी भी वहां गये। शास्त्र बांचा तथा भी जन करने सम्पन्न विधवा; सिधैन चिरोंजावाई जीके यहां गये। भीजनके समय वर्णी जीका संकीच देखकर निस्त्तान विधवाका मानृस्व उभर आया और मनसा उन्होंने इन्हें अपना पुत्र उसी क्षुणसे मान लिया। किन्तु वर्णींजी श्वात्म रहस्य जाननेके लिए उतावले थे। सोचा क्षुल्लक जी अधिक सहायक हो सकें गे, पर निकट सम्पर्कने आश्वाको निर्मूल कर दिया। किन्हों लोगोंको स्वाध्याय कराते हुए आजीविका करनेकी सम्मति दी। इस प्रकार जब वर्णींजी अपनी धुनमें मस्त थे, उन्हें क्या पता था कि उनकी धर्म-माताको यह सब नागवार गुजर रहा है। अन्तमें 'वेटा घरे चलो' कह कर वे उन्हें अपने घर ले गयीं। उनको घर रखा और पर्यू पर्या पर्व बाद जयपुर जा कर जैन शास्त्रोंके अध्ययनकी सम्मति दी। फलतः पर्व समात होते ही जयपुरको चल दिये। इनके चले जानेके बाद माता-परनी आयीं और इन्हें न पाकर भग्न-मनोरथ हो कर किर महावरा को लीट गयीं।

किन्तु स्रभी समय नहीं स्वाया या मार्गमें गवालियर ठहरे तो वहां पर चोरी हो गयी फलतः पासमें कुछ न रहा। वर्णी जीने यद्यि जयपुर यात्राका विचार छोड़ दिया तथापि जिस प्रकार वह सहते हुए बतारा लीटे स्त्रीर रूजा संकोचवश धर्ममाताक पास न गये, उसने ही बाईजी (संघैन चिरोंजाबाईजी) को स्वाभास दे दिया या कि यह सान प्राप्त किये विना एकने वाले नहीं हैं। कुछ समय बाद इनके मित्र खुरई धर्म चर्चा मुननेके लिए निकले उनके स्वाप्रहसे यह भी चड़ दिये। यद्यपि टीकमगढ़में ही गोटी-राम भायजी की उपेक्षाने इन्हें शास्त्रज्ञ बननेके लिए कृत-संकल्प बना दिया या तथापि यह श्रेय तो खुरईको ही मिलना था। जहां खुरईके जिनमन्दिर, शासक, शास्त्र प्रवचन, स्वादिने वर्णीजी को स्त्राकृष्ट किया या वर्षी खुरईको शास्त्र सभामें प्राप्त 'यह कियातो हर धर्म वाले कर सकते हैं.... तुमने धर्मका मर्म नहीं समभान। स्वाजकल न तो मनुष्य कुछ सममें स्त्रीर न जानें केवल खान पानके लोभसे जैनी हो जाते है। तुमने बड़ी भूल की बो जैनी हो गये।" व्यङ्ग तथा तिरस्कार पूर्ण समाधानने वर्णीजीके सुन स्रात्मा को जगा दिया। यशिष अंतरगर्मे कहवाहट सी तथापि उपरसे ''उस दिन ही आपके दर्शन करंगा जिस दिन धर्मका मार्मिक स्वरूप आपके समझ रख कर स्वापको संतुष्ट कर सकूंगा।'' मिष्ट उत्तर देकर अध्ययनका स्रवल संकल्प कर किया था। तथापि तुरन्त कोई मार्ग न स्थानेक कारण उस समय वे पैदल ही महावराको चला दिये स्त्रीर तीन दिन धाद रातमें घर पहुंचे।

दितीय बात्रा—माताने सोचा जयकी उपेदाने शायद झांखं खोख दी हैं और अब बह पर रह कर काम करेगा। पर अन्तरंग में प्रश्वित शानतृषाकी शान्ति कहां थी ? तीन दिन बाद फिर कमरानेकी चल दिये और बहांसे रेशन्दीगिरकी यात्राको पैदल ही चल दिये। बहांसे यात्रा करके कुण्डलपुर गये। इस प्रकार तीर्वंयात्रासे परिणाम तो विशुद्ध होते ये पर शानवृद्धि न थी। बहुत सीचकर भी गुक्क यथीं दिरभ्रान्तसे चले जा रहे थे। रामटेक, मुकागिरि, भादि क्षेत्रोंकी यात्रा की किन्तु मन्दिरोंकी स्वयस्था और स्वच्छताने रह रह कर एक ही प्रश्नको पृष्ट किया—'क्या यहां आध्यात्मिक लाभ (शान चर्चा) की व्यवस्था नहीं की जा सकती ? उसके विना इस सबका पूर्ण फल कहां ?' प्रतीत होता है कि मार्गकी कठिनाइया पूर्व बद्ध शानवरयोंको समाप्त करनेके लिए पर्याप्त न थों फलतः खुउलीने शारीर पर आक्रमण किया। श्रीर बढ़ते शारीरिक कष्ट तथा घटते हुए पैसेन कुछ ख्योंके लिए विवेक पर भी पर्दा डाल दिया। फलतः पैसा बढ़ानेकी इच्छासे वेत्लमें ताशके पसे पर दाव लगाया और अवशेष तीन हपना भी खो दिये। फिर क्या था शारीरिक कष्ट चरम सीमा पर पहुंच गया, उदर भरणके लिए मिट्टी खोदनेका काम भी करना पड़ा। किन्तु इस संयंगने उन्हें मूलकर भी अकार्य करनेसे विरत कर दिया।

"शानीके छनमें त्रिगुप्तिसे सहज टरें ते" -गजपंथमें आरविके सेठसे भेंट हुई और बम्बई पहुंचे। बस्त यहांसे विद्वान वर्णीका जीवन प्रारम्भ होता है। खुरजाके श्रीगुरुदयालसिंहसे भेंट हुई उन्होंने हनके स्थानादिकी व्यवस्था जमना दी। इन दिनों वर्णी जी कापियां बेच कर आजीविका करते थे तथा पं० जीवारामसे कातन्त्र व्याकरण तथा पं० वाकलीवालसे रस्तकरण्ड पट्ते थे। संथोगवश हसी समय श्री माणिकचन्द्र दि० जैन परीक्षालयकी स्थापना हुई और परीजामें ससम्मान उत्तीर्ण होनेके कारण वर्णीजी को पं० गोपालदास जी ने छात्रवृत्ति दिला कर जयपुर मेज दिया। यहां आने पर अध्ययनका क्रम और व्यवस्थित हो गया और वे सर्वाधिद्धि, आदि ग्रन्थोंको पट सके। जिस समय कातन्त्रकी परीक्षा दे रहे थे उसी समय पत्नीकी मृत्युका संवाद मिला। वर्णी जी ने इसे भी अपने भावी जीवनका पूर्व चिन्ह समक्षा और शान्त भावसे निवृत्ति भावीको अपनानेका ही संकल्प किया।

बैन समाजमें भो संस्कृतिक जागरण हो रहा था फलतः मधुगमं महा विद्यालयकी स्थापना हुई क्यीर वर्तमान में पाच्य शिद्धित जैन समाजके महागुर पं गोपालदासजी वर्शवाने वर्णीजीको मथुरा बुला लिया। यहां क्यानेसे पं पजालालजी वाकलीवालका समागम पुनः प्राप्त करके वर्णीजीने 'क्यपने प्राय्णों की ही पाया था। क्रस्ययनका कम यन स्थवस्थित हो रहा था, तथा पूर्ण शिद्धा प्राप्त करनेका संकल्प हट्तर। फलतः गुरूभिक्ति प्रेरित होकर वह कार्य भी कर देते थे जो नहीं करना चाहिये था। वही कारण था कि पं ठाकुरप्रसादजी के लिए चौदशके दिन वाजारसे आलू-वेंगनकी तरकारी लानेसे इंकार भी न कर सके तथा अत्यन्त मयभीत भी हुए। लच्यके प्रति स्थिरता तथा भीक्ताके विचित्र समन्वयका यह अन्ठा मिदर्शन था। वर्णीजी अपने विषयमें स्वयं एकाधिक बार यह कह चुके हैं कि मेरी प्रकृति बहुत हर्गोंक थी,

#### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रम्य

बो कुछ कोई कहता या चुप चाप सुन केता था।" किन्तु यह ऐसा गुग्र सिद्ध हुआ कि वर्गीची सहज ही उस समयके जैन नेताओं तथा गुद गोपालदासजी, पं० वलदेवदासजी, आदिके विश्वासभाजन वन सके। इतना ही नहीं, इस गुग्रने वर्गीजीको आत्म-आलीचक बनाया जिसका प्रारम्भ सिमरा मेजे गये जाली पत्रको लिखनेकी भूलको स्वीकार करनेसे हुआ था। तथा हम देखते हैं कि इस अवसरपर की गवी गुरूबीकी भविष्यवाग्री ''आजम आनन्दसे रहोगे'' अल्दाशः सत्य हुई है सच तो यह है कि इसके बाद ही आजके न्यायाचार्य पं० गरीशप्रसादका प्रारम्भ हुआ था, क्योंकि इसके बाद दी वर्ष खुरवामें रहकर वर्गी जी ने गवर्नमेंट संस्कृत काले ज बनारसकी प्रथमा तथा न्यायमध्यमा का प्रथम लण्ड पास किया था।

"एक बार बन्दे जो कोई...."—खुरजामें रहते समय एक दिन मृत्युका स्वप्न दिखा । वर्षीजी की भ्राटल जैन वर्म श्रद्धाने उन्हें सम्मेदिशिखर यात्राके लिए प्रेरित किया । क्या पता बीवन न रहे ! फिर क्या था गर्मी में ही शिखरजीके लिए चल दिये । प्रयाग आकर ऋखयबट देखकर बहां भारतीयोंकी अद्वालुताके प्रति आदर हुआ वहीं उनकी अज्ञताको देखकर दया भी आयी। वर्णीजीने देखा अज्ञ अद्वालु जनताकी गुण्डे पण्डे किस प्रकार ठगते हैं फलतः उनकी वैदिक रीति रिवाजों परसे बची खुची श्रद्धा भी समाप्त हो गयी । शिखरजी पहुंचने पर गिरिराजके दर्शनसे जो उल्लास हुआ वह गर्भीके कारण होने वाली यात्राकी कठिनाईका रूपाल स्राते ही कम होने लगा। उनके मन में झाया 'स्वदि हमारी बन्दना नहीं हुई तो अधम पुरुषोंकी श्रेणीमें गिना जाऊंगा । किन्तु उनकी भ्रदल श्रद्धा फिर सहायक हुई स्त्रीर वे सानन्द यात्रासे लीट कर इस लोकापवाद-भीवतासे सहज ही यच सके। वर्षीजी परिक्रमाको जाते हैं श्रीर करके लीटते हैं, पर इस यात्रामें जो एक साधारण सी घटना हुई वह उनके अन्तरंगको 'करतलामलक' कर देती है। वे मार्ग भूलते हैं और प्यावसे व्याकुल हो उठते हैं। मृत्युके भय और जीवनके मोहके बीच भूलते हुए कहते हैं "यद्यपि निरीह वृत्तिसे ही भगवानका स्मरण करना श्रेयोमार्गका सावक है। इसे पानीके लिए भक्ति करना उचित न था। परन्तु क्या करें ? उस समय तो हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिसे भी ऋषिक भान हो रही थी।......तृषित हो प्राण स्थागृं?......जन्मसे ही श्रकिञ्चत्कर हूं। श्राज निःसहाय हो पानीके बिना प्राण गमाता हूं। हे प्रभी एक लोटा पानी भिल जाय यही बिनय है।...... भाग्यमें की बदा वही होगा फिर भी ह प्रभी ! आपके निमित्तने क्या उपकार किया !" वर्णीयी जब इन संकरूप विकरूपोंमें डूब चौर उतरा रहे ये उसी समय पानी मिल बाता है। पूर्व पुण्योदयसे प्राप्त इस घटनाने उनमें को शक्षा उत्पन्नकी उसकी प्रशंसा करते हुए वे स्वयं कहते हैं "उस दिनसे धर्ममें ऐसी श्रद्धा हो गयी जो कि वह वह उपदेशों और शास्त्रोंसे भी बहुत ही अमसाध्य है।"

## ''कार्यं वा साषयामि श्रीरं वा पातयामि"—

सम्मेदशिखरसे सिमरा वापत गये। टीकमगढ़ रहकर ही अध्ययन चालू रखनेका प्रयत्न किया किन्द्र अध्यापक दुलार भासे पशुविकां ले कर विवाद हो गया और अहिसाके पुजारी वर्धीजीने तय किया 'मूर्ख रहना अच्छा किन्द्र हिंसाको पुष्ट करने वाले अध्यापकसे विद्यार्थन करना अच्छा नहीं।' पर विश्वकी जीवन-साथ ही पांडित्य थी वह कैसे पदना छोड़ कर शान्त बैठता ? कलतः धर्ममातासे आशा केकर हरिपुर ( हलाहाबाद ) ं० ठाकुरप्रसादके यहां चले आये । अध्ययन सुचाव रूपसे चल रहा था किन्दु 'संगात संजायते दोषः ।' एक दिन साथीके साथ भग पी ली । नशा हुआ, पंडिसबीने राजिमें साटाई खानेकी कहा, पर 'आतं पाल्यं प्रयत्नः' कलतः निशिभोजन त्याग अतको निभानेके लिए नशेमें भी बागकक रहे । 'भंग खानेको बैनी न थे' सुन कर गुरूबीके पैरीमें गिर पड़े और आगने अपराधके लिए प्रशाताप किया तथा अपने बैनत्वको ऐसा हद किया कि 'हस्तिना ताक्यमानीऽपि न गच्छेज्वैन मन्दिरम् के गद काशीये भी विजय पारी ।

वर्णी के जी शिला के लिए काशी पहुंचे । अन्य विद्यार्थिक समान पीथी लेकर पं० जीवनाथ मिश्रके सामने उपश्यित हुए । नाम-कुल धर्म पूछा गया । प्रकृत्या भीक पं० गरिश प्रसादन साइसके
साम कह दिया 'मैं नाक्षण नहीं हूं ।'' पंडित आग वभूला हो गया अनाक्षण और उसपर भी वेदनिन्दक'
कदापि नहीं, मेरे यहां त्रिकालमें नहीं पढ़ सकता । वर्णी जी भी श्रमीतरू हैं । उनके भीतर खिपा नैयाविक जाग उठा और बोले ''ईश्वरेच्छा विना कार्य नहीं होता, तब क्या हम इश्वरकी हच्छाके विना ही
हो गये ? नहीं हुए; तब आप जाकर ईश्वरसे अनाहा करो ।'' विचारे काशीके पंडितके लिए ही यह
नूतन अनुभव न या अपितु वर्णी तीके अन्तरंगमें भी नूतन प्रयोगका संकल्प उदित ही चुका था । नागरिकता एवं सम्यताको रग रगमें भिदी साग्यदायिकता ने लग भरके लिए वर्णी जीको निराश कर दिया ।
वे कोडीमें बैठ कर बदन करने लगे और सो गये । स्वप्न देखा, यावा भागीरयोजीको नुलाको और शुतपञ्चमीको काशीमें पाठशालाका मुहूर्त करो । फलतः यह प्रयत्न प्रारम्भ किया और दूसरे अध्यापककी
खोजमें लग गये । तथा वही कठिनाइयोको पार करते हुए पंडित अम्बादास शास्त्रिके शिष्यत्यको
प्राप्त कर सके ।

इस तमय तक परम तपरवी वावा भागीरथ जी आ चुके ये। वंथोगवरा अप्रवास सभामें वर्णी जी चार मिनट बोसे जिससे काशीके लीग प्रभावित हुए। विद्यासक प्रयत्नकी चर्चा हुई तथा पं० भन्मन-सासजी सा० से एक रुपया प्रथम सहायता मिली। वर्जी जी तथा वावाजी निरुत्साह न हुए अपितु जीसठ कार्ड सेकर समाजके विशेष व्यक्तियों को लिख दिये। विशुद्ध परियामों से इत प्रयत्न सफल हुआ। स्व० वासू देवकुमार रईश आरा, सेठ माणिक चन्द जवेरी वम्बई, वासू छेदीलास रईश बनारस आदिने अपत्नकी प्रशंसा की और सहायताका वचन दिया। वद्यपि निरुत्साहक उत्तर भी आये ये तथापि वयों ही सी क्रया मासिक सहायताका वचन मिला त्यों ही पं० प्रवासालाकी वाकलीवासको सुला लिया। पं० अम्बादासकीकी आदि-सम्बादक तथा पं० वंशीसरजी इन्दीर, पं० गोबिन्दरायजी तथा अपने आपको आदि-हाम करके वर्णाजीने काशीके भी स्वादाद दिशम्बर कैन विद्यास्वयका प्रारम्भ किया जिसने जैन समाजकी संस्कृतिक जामितके लिए सबसे उत्तम और अधिक कार्य किया है। वह सबसे हैं कि स्वादाद

दि॰ जैन विद्यालयने जैन समाजकी वही सेवा कि है जो भी सय्यद अहमदके अलीगढ़ विश्वविद्यालयने मुस्लमानोंकी, पूक्य मालवीयजीके काशी विश्वविद्यालयने वैदिकोंकी तथा पूक्य मांघीजोंके विद्यापीठोंने पूरे भारतकी की है। प्रथम दो शिक्षा संस्थाओंकी अपेका स्थादाद विद्यालयकी यह विशेषता रही है कि इसने कभी भी जैन साम्प्रदायिकता को उठने तक नहीं दिया है। माना कि उपरि लिखित सज्जनोंके सिवा स्थादाद विद्यालयकी उछातिके शिखर पर से जानेमें परमपूज्य बाबा भागीरथजी वर्षों, श्री दीपचन्दजी वर्षों, स्व०व० ज्ञानानन्दजी, बाबा शीतलप्रसादजी,श्री निर्मलकुमार रईस (आरा) वर्तमान मंत्री बाबू सुप्रतिलालजी, प्रधानाध्यापक पं० केलाशचन्द्रजी, सुपरि० नार्च प्रजालाल चौधरी, आदिका हाथ प्रधान रूपसे रहा है, तथापि यह एक संस्था वर्षों जीको अगर करनेके लिए पर्यात है, क्यों कि वे इसके संस्थापक ही नहीं हैं, अपित आज जैन समाजकी विविध संस्थाओं पोषक हो कर भी उन्हें सदैव इसके स्थायस्वकी चिन्ता रहती है। ऐसा सगता है कि वे अपनी इस मातृ-पुत्र संस्थाको च्या भर नहीं भूसते हैं। इस संस्थाके आदि प्रधानाध्यान्यक पं० अम्यादास शास्त्रीको आधुनिक जैन नैयायिकोका जुलगुरु कहना ही उपगुक्त होगा।

श्राश्चर्य तो यह है कि इस महान संस्थाका प्रारम्भ कितना साधारण था। षटवीवसे भी लघुतर, क्यों कि सबसे पहिले श्री मूलचन्द्र सर्गफ बरुवालागरने दो इजार गज्रशाही राया सहायतामें दिये थे । किन्तु आधुनिक युगमें जैनत्वके स्थितिकारक उक्त महाश्यांके सद्भयत्नका ही यह फल है कि इस विद्यालय-ने बिविध बिपयोंके विश्वपेक्त भ्रानेक विद्वान जैन समाज तथा देशको दिये हैं। स्वाद्वाद विद्याक्तयके विद्यार्थी रहते हुए वर्णाजीने ब्रद्ध्य बादमशीधन किया था यह निग्न घटनाक्रींसे स्पस्ट ही जाता है-रामनगरकी सुप्रसिद्ध रामकीला देखने वर्णांबी गृहपतिकी अनुमति विना चले गये । लीटनेपर विचार हुआ। जवानीका जोश, वर्गाजी भी कुछ कह गये। कठोर विनयी (डिसिप्लेनरी) बावाजीने इन्हें पृथक् कर दिया। विदायीकी सभा हुई। प्रकृत्या विनम्न वर्णीजीको आत्मत्रीष हुआ। उनके पक्षा-ताप तथा इट्तापूर्णे भाषराने बाबाजीको पिषला दिया। बाबाजीने ऋतुभव किया कि सर्व साधाररा उनके समान मकरप विनयी नहीं हां सकता । फलतः अपने आदर्श तथा लोक शक्तिका विचार करके उन्होंने ऋषिण्ठातृत्व को त्याग दिया । सबसे रोचक बात तो यह थी कि वृसरेके हारा लादे गये दण्डके विरुद्ध खड़े होने वाले वर्णीजीने एक मास पर्यन्त मधुर भोजनका स्वयमेव त्याग कर दिया । यह भारमदण्ड वर्णां बीके लिए लाभारण नहीं था क्योंकि वे कहा करते हैं कि जब ब्रह्मचारी उमरावित्रिके अपना नाम शानानन्द रक्ता तो गोष्ठीमें चर्चा हुई श्रीर वर्णीशीने कहा 'भैवा मैं यदि कपनी नाम बदलों तो 'भोजनानन्द' रखों काये कि वो अधिक सार्थक होगा।' वर्णीजी राजिं है. कहां कीन उत्तम भीक्य पदार्थ होता या बनता है यह सब जितना वे जानते है उससे भी बटकर उनकी इसके प्रति उदावीनता है।

वर्धीची : बीवन-रेखा

साला प्रकाशक्तत्र सहारनपुर वर्णाजिक साथ छेदीसालकी की धर्मशालामें रहते थे। बौकन, वन तथा स्वच्छुन्दताने इन्हें विगाइ दिया था। अपने अवगुण छिपानेके लिए इन्होंने वर्णाजी की धूंत देनी चाही, पर वर्णाजीने तो द्वायके नोटपर नजर भी न डाली। गो कि 'दोषवादे च मीनम्' को पालन करते हुए दूसरेसे न कह कर वर्णाजी ने उन्हीं को समकाया। संसारको जितना व्यधिक वर्णाजी समकते हैं उतना शायद ही कोई जानता हो तथापि इतने गम्भीर हैं कि उनकी बाह पाना व्यसंभव है। किन्तु विशेषज्ञता तथा गाम्भीर्यने उनकी शिद्यु सुरूभ सरस्तापर रंचमात्र प्रभाव नहीं डाला है। स्वाय भी किसी बातको सुनकर उनके सुलसे आश्चर्य सूचक प्लुत ''अरे'' निकल पहता है। यही कारण है कि स्व० वाईजी तथा शास्त्रीजी बहुवा कहा करते थे ''तेरी बुद्धि ख्यिक ही नहीं कोमल भी है। तुं प्रस्थेकके प्रभावमें झा जाता है।"

मनुष्यके स्वभावका श्रध्ययन करनेमें तो वर्णी अकि। एक ख्या भी नहीं लगता । वहीं कारण है कि वे विविध योग्वता झंके पुरुषोंसे सहज हो विविध कार्य करा तके हैं। यह भी समझना भूल होगी कि यह योग्वता उन्हें अब प्राप्त हुई है। विद्यार्थी जीवनमें बाई जोके मोतियाबिन्दकी चिकित्ता कराने किसी वंगाली डाक्टरके पास भांती गये। डाक्टरने वों ही कहा यहांके लोग बड़े चालाक होते हैं फिर क्या था माता पुत्र उसकी लोभी प्रकृतिको भांप गये और चिकित्साका विचार ही छोड़ दिया। बादमें उस चित्रके सब लीगोंने भी बताया कि वह डाक्टर बड़ा लोभी था। किन्तु धर्ममाता की ब्यथाके कारण वर्णी डी दुःखी ये, उन्हें स्वस्य देखना चाहते थे। तथापि उनकी आजा होने पर बनारस गये और परीखामें बैटे गोकि मन न लगा सकनेके कारण असकल रहे। लीटनेपर बागमें एक अंग्रेज डाक्टरसे भेंट हुई। वर्णीजी की उसके विषयमें श्रव्छा स्वाल हुआ। उससे बाईजी की आलका आपरेशन कराया और वाईजी ठीक हो गर्यी। इतना ही नहीं वह इतने प्रभावमें आया कि उसने रविवारको मोसाहारका त्याग कर दिया सथा कपड़ोंकी स्वच्छता आदिको भीजन-शुद्धिका श्रंग बनानेका इनसे भी आग्रह किया।

वर्गीजीका दूसरा विशेष गुरा गुराशहकता है, जिसका विकास भी छात्रावरणों ही हुआ था। जब वे चकीतो (दरभंगा) में अध्ययन करते थे तब द्रीपदी नामकी भ्रष्ट बालविधवामें प्रीटावस्था आने पर जो एकाएक परिवर्तन हुआ उसने वर्णीजी पर भी क्षान्तुत प्रभाव डाला था। वे जब कभी उसकी चर्ची करते हैं तो उसके दूषित जीवनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं और उसके भ्रद्धान की प्रशंसा करते हैं। विहारी मुसहर की निलोंभिता तो वर्णीजीके लिए आदर्श है। अल्प वित्त, अपट् होकर भी उसने उनसे दश रुपये नहीं ही लिये क्यों कि वह अपने खीषिकानको सेवार्य मानता था। घोरसे चीर घृणीरपादक अवसरोंने वर्णीजीमें विरक्ति और दयाका ही संचार किया है प्रतिशोध और कोध कभी भी उनके विवेक और सरस्रताको नहीं मेद सके हैं। नवदीपमें बब कहारिनसे महस्रतीका आख्यान सुना तो वहाँके नैयायिकोंसे विशेष ज्ञान प्राप्त करने के प्रकारनको छोड़ कर सीधे कलकता पहुंचे। और वहाँके विद्वानोंसे

#### षर्गी-सभिनन्दन-प्रन्थ

भी छुद्द मास प्रध्ययन किया । इस प्रकार यद्यपि वर्णां जीने तब तक न्यायाचार्यके तीन ही खण्ड पास किये ये तथापि उनका लीकिक ज्ञान खण्डातीत हो चुका था। तथा उन्होंने अपने भावी जीवन चेत्र-जैन समाजमें शिक्षा प्रचार तथा मूक सुधारके खिए अपने आपको भक्ती भांति तथार कर लिया था।

## 'जानो और जानने दो-'

कलकतेसे लीटकर जब बनारस होते हुए सागर आये तो वर्णीर्काने देखा कि उनका जन्म जनपद शिक्षाकी दृष्टिसे बहुत पिछ्नुहा हुन्ना है। जब नैनागिर तरफ विद्वार किया तो उनका आत्मा तहप उठा। बंगाल और बुन्देलखण्ड की बौद्रिक विषमताने उनके अन्तस्तलको आलोडित श्रीर श्रान्दोलित कर दिया । रथयान्ना, जलयात्रा, आदिमें इजारों रुपया व्यय करने वालोंकी शिद्धा श्रीर शास्त्र-दानका विचार भी नहीं करहे देखकर वे अवाक रह गये। उन्होंने देखा कि भीजन-पान तथा लैक्किक सदाचार की टट्तासे निभाकर भी समाज भाव-प्राचारसे दूर चला जा रहा है। साधारण सी भूलोंके लिए स्रोग बहि-कृत होते हैं श्रीर आपसी कलह होती है। प्रारम्भमें किसी विचवाकी रख लेनेके कारण ही 'विनैकावार होते ये पर इलवानीमें सुन्दर पत्नीके कारण वहिष्कृत, दिगी होमें दो घोड़ोंकी लाड़ाई में टुर्वल घोड़ेके? मरने पर सबल घोड बालेका दण्ड, आदि घटनाश्चीने वर्णां श्रीको श्रात्यन्त सचिन्त कर दिया था। इरदीके रघुनाथ मोदी बाली घटना भी इन्हीं सब बातोंकी पोषक थी। उनके मनमें स्त्राया कि ज्ञान विना इस जड़तासे मुक्ति नहीं। फलतः श्रापने सबसे पहिले बंडा (सागर, म॰ मा॰) में पाठशाला खुलवायी। इसके बाद वब आप लिलितपुरमें इस चिन्तामें मग्न थे कि किस प्रकार उस प्रान्तके केन्द्र स्थानोंमें संस्थाएं स्थापित की जाय उसी समय भी सवालनवीसने सागरसे आपको बुलाया । संयोगकी बात है कि आपके साथ पं० सहदेव भा भी थे। फलतः श्री कण्डयाके प्रथम दानके मिलते ही ब्राह्मय-तृतीयाको प्रथम छात्र पं० मुजालाल रांपेलीयका शिकासे सागरमें श्री 'सत्तर्क सुधा तरंगिणी पाठशाला' का प्रारम्भ हो गया । गंगाकी विशाल धाराके समान इस संस्थाका प्रारम्भ भी बहुत छीटा या। स्थान झादिके लिए मीराजी भवन भानेके पहिले इस संस्थाने जो कठिनाइयां उठायों वास्तवमें वे वर्णां औ ऐसे बद्धपरिकर ब्यक्तिके आभावमें इत संस्थाको समाप्त कर देनेके लिए पर्याप्त थीं। आर्थिक व्यवस्था भी स्थानीय श्रीमानों की दुकानोंसे मिलने वाले एक आना सैकड़ा धर्मादाके ऊपर ऋशित थी। पर इस संस्थाके वर्तमान विशाल प्रांक्ष्य, भवन, आदिको देखकर अनायास ही वर्गीजीके सामने दर्शकका शिर मुक्क जाता है। आज जैन समाजमें युन्देल लण्डीय पंडितीका प्रवल बहुमत है उसके कारणोंका विचार करने पर सागरका यह विद्यालय तथा क्यां को भेरणासे स्थापित साद्रमल, पपीरा, मालयीन, लक्षितपुर, कटनी, महावरा, खुरा, बीना, बदबासागर, ब्रादि स्थानीके विद्यालय स्वयं सामने आ जाते हैं। बस्तुरियति यह है कि इन पाठशासास्त्री

ने प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा देने में बड़ी तत्परता दिखायी हैं। इन सबमें सागर विद्यालयकी सेवाएं तो चिर स्मरक्षीय है।

वर्णी जाने पाठशाला स्थापनाके तीर्थका ऐसे शुभ मुहूर्तमें प्रवर्तन किया या कि अहांसे वे निकले वहीं पाठशालाएं खुलती गर्थी। यह स्थानीय समाजका दोष है कि इन संस्थाओं को स्थाबित्व प्राप्त न हो सका। इसका वर्णीजी को लेद है। पर समाज यह न सोच सका कि प्रान्त परके लिए व्याकुल महारमाको एक स्थानपर बांच रखना अनुचित है। उनके संकेतपर चलकर आसोद्वार करना ही उसका कर्णव्य है। तथापि वर्णित्रयके सतत प्रवास तथा विशुद्ध पुरुषार्थने वृन्देललण्ड ही क्या अज्ञान अन्यकाराच्छक समस्त जैन समाजको एक समय विद्यालय पाठवाला रूपी प्रकाश-स्तंभीसे आलोकित कर दिया था। इसी समय वर्णीजीने देखा कि केवल प्राच्य शिद्धा पर्यात नहीं है फलतः योग्य अवसर आते ही आपने जवलपुर 'शिद्धा-मन्दिर' तथा जैन विश्व विद्यालयकी स्थापनाके प्रयत्न किये। यह सच है कि व्यवलपुरकी स्थानीय समाजके निजो कारणोंसे प्रथम प्रयत्न तथा समाजकी दलबन्दी एवं उदासीनताके कारण द्वितीय प्रयत्न सफल न हो सका,तथापि उत्तने ऐसी भूमिका तथार कर दी है जो भावी सम्बकोंके मार्गको सुगम बनावेगी। आज भी वर्णीजी बौद्धिक विकासके साथ कर्मठताका पाठ पढ़ाने वाले गृद कुलों तथा साहत्य प्रकाशक संस्थाओंकी स्थापना व पोषणमें दत्तचित है। उत्परके वर्णीनसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वर्णीजीने मातृमण्डल की उपेन्ता की, पर भूव सत्य यह है कि वर्णीजीका पाठशाला आन्दोलन लडके लहकियोंके लिए समान रूपसे चला है। इतना ही नहीं जानी-त्यागीमार्गका प्रवर्तन भी आपके दीवागुरू बावा गोकुल चन्द्र (पिनुक्री पं० जगमोहनलास्त्री) तथा आपने किया है।

## "पर स्वारथके कारने"—

श्राश्चर्य तो यह है कि जो वर्णांजी आधिक पैसा पास न होने पर हफ्तों कच्चे चने साकर रहे श्रीर भूले हो रह गये, अपनी माता (स्व० चिरोंजा-) बाईजीसे भी किसी चीजको मांगते शरमाते थे, उन्होंका हाथ पारमधिंक संस्थाओं के लिए मांगनेको सदैव फैला रहता है। हतना ही, नहीं सस्थाओं का चन्दा उनका ध्येय बन जाता था। यदि ऐसा न होता तो सागरमें सामायिक समय तन्द्रा हं ते ही चन्देकी सपकमें उनका शिर क्यों फूटता। पारमार्थिक संस्थाओं की कोली सदैव उनके गले में पड़ी रही है। आपने अपने शिष्यों के गले भी यह कोली डाली है। पर उन्हें देखकर वर्णां जीकी महत्ता हिमालयके उनत भालके समान विश्वके सामने तन कर खड़ी हो जाती है। क्योंकि उनमें 'भर जाऊं मांगूं नहीं अपने तनके काज।' का वह पासन नहीं है जो पूज्य वर्णीजीका मूलमंत्र रहा है। वर्णीं जीकी यह विशेषता रही है कि जो कुछ इक्हा किया वह सीधा संस्थाधिकारियोंको भिजवाया या दिया और स्वयं निर्शित। वर्णीं जीके निमित्त से हतना अधिक चन्दा हुआ है कि यदि वह केन्द्रित हो पाता तो उनसे विश्व

#### वर्शी-अभिनन्दन-अन्य

विद्यालय सहज ही चल सकता । तथापि इतना निश्चित है कि स्वस्ती (मामीख) भारतमें क्योति जगानेका जो श्रेय उन्हें है वह विश्व विद्यालयके संस्थापकोको नहीं मिल सकता, क्योंकि वर्धांची का पुरुषार्थ नदी, नाले स्वीर कृप जलके समान गांव, गांवको जीवन दे रहा है।

वर्णीजीको दयःकी मूर्ति कहना भयुक्त न होगा । उनके हृदयका करुणास्रोत दीन ट:खीको देखकर अवाधगतिसे बहता है। दीन या भाकान्तको देखकर उनका हृदव तहप उठता है। यह पात्र है या अपात्र यह वे नहीं सीच सकते, उसकी सहायता उनका चरम लदय हो जाता है। यही कार्या है कि नगद रुखा, चांदीके गहने तथा भरपेट भीजन करने वाले यहस्य भिखमंगे ने इनसे भोजन बसल कर लिया और बादमें इनकी सरलतापर रीभ कर "केवल उपरी वैश देखकर ठगा न जाना" उपहेज दिया था। गो कि उसका उपदेश व्यर्थ ही रहा और लोग वेश बनाकर वर्णीजीको आज भी ठगते हैं, पर बाबाबी 'कतं हथा प्रखयमत्य न पारयन्ति।' के अनुकार "अरे भइया हमें वी का ठमें जो श्रापने श्रापको दग रहो।" कथनको सुनते ही श्राज भी दयामय वर्णीके विविध रूप सामने नाचने सगते 'हैं। यदि एक समय लुहारसे संडसी मांग कर लकड़हारिनके पैरसे खज़रका कांटा निकालते दिखते हैं तो दसरे हो ज्वरण बहेरिया ग्रामके कुत्रांपर दिख दिलत वर्गके बालकको श्रापने लोटेसे जल तथा मेवा खिलाती मूर्ति सामने आ जाती है, तीसरे चया मार्गमें ठिटुरती स्त्रीकी ठंड दूर करनेके लिए लंगोटीके सिवा समस्त कपडे शारीर परसे उतार फंकती श्यामल मूर्ति भलकती है, तो उसके तुरन्त बाद ही लकडहारेके न्याय-प्राप्त हो आना पैसोंको लिए, तथा प्रायक्षित रुपसे सेर भर परवानन लेकर गर्माकी टपहरीमें दौहती हुई वसीनेसे लुखवब मूर्ति श्रांखंकि श्रागे नाचने लगती है। करांपुरके कुंएपर नगीजी पानी वी कर चलना ही चाहते हैं कि दृष्टि गास खड़े प्यासे मिहतर पर ठिटक जाती है। दया उमड़ी और लोटा कुएंसे भर कर पानी पिलाने लगे. सोकापबादभय मनमं जागा और लोटा डीर उशीके सिपुर्द करके चलते बने । स्थित-पालन भीर सुधार का अनुता समन्वय इससे बदकर कहां मिलेगा ?

### ''जो संसार विषें सख होती''

इस प्रकार विना विज्ञापन किये जब वर्णांजी का चिरित्र निखर रहा था तभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें बाह्यत्याग तथा त्रतादि ग्रहणके लिए प्रेरित किया। यदि स्व० (सिपैन चिरोंजा-) बाईखीका वर्णांजी पर पुत्र स्नेह लोको सर या तो वर्णांजीकी मानुभद्धा भी अनुपम थी। फलतः बाहजीके कार्यको कम करनेके लिए तथा प्रिय भोज्य सामश्री लानेके लिए वे स्वयं ही बाजार जाते थे। सागरमें शाक फलादि कूंजिइनें बेचती हैं। खोर मुंहकों वे जितनी अशिष्ट होती हैं अचरणकी उतनी ही पक्की होती हैं। एक किसी ऐसी ही कूंजिइनकी टुकानपर दो खूब बड़े शरीका रखें थे। एक रईस इनका मोल कर रहे वे खीर कूंजिइनका मुंह मांगा मूल्य एक स्वया नहीं देना चाहते थे, आखिरकार ज्यों ही वे टुकानसे आगे बड़े

वर्णांजीने जाकर वे शरीफे खरीद लिए। लच्नी-वाहनने इसमें अपनी हेडी तमभी और अधिक मूल्य देकर शरीफे बापस पानेका प्रयत्न करने लगे। कूं जहिनने इस पर उन्हें आहे हाथों लिया और वर्णांजीको शरीफे दे दिये। उसकी इस निलोंभिता और वचनकी हदता का वर्णांजी पर अच्छा प्रभाव पड़ा और बहुधा उसीके यहांसे शाक सन्जी तेते थे। पर चीर यदि दुनियाको चीर न समके तो कितने दिन चीरी करेगा ! फलतः स्वयं दुर्वल और भीग लित समाधर्में इस बातकी कानापृत्ती प्रारम्भ हुई, वर्णांजीके कानमें उसकी भनक आयी। सीचा संसार ! तूं तो अनादि कालसे ऐसा ही है, मार्ग तो मैं ही भूल रहा हूं, जो शरीरको सजाने और खिलाने में सुख मःनता हूं। यदि ऐसा नहीं तो उत्तम बद्धा, आठ स्वया सेरका सुगंधित चमेलीका तेल, बढ़े बढ़े बाल, आदि विहम्बना क्यों! और अब स्वयनमें भी मनमें पापमय प्रवृत्ति नहीं तो यह विहम्बना शतगुणित हो जाती है। प्रतिक्रिया इतनी बढ़ी कि अद्विद्दीलाल के बगीचेमें जाकर आजीवन बद्धाचर्यका प्रण कर लिया। मोक्षमार्गका प्रथक अपने मार्गकी और बढ़ा तो लीकिक बुद्धिमानोंने अपनी नेक सलाई दीं। वे सब इस बतग्रहणके विहद्ध थी तथापि वर्णांजी अडोल रहे।

इस ब्रत प्रह्णके पश्चात् उनकी वृत्ति कुछ ऐसी क्रन्तमुंख हुई कि पतितंका उद्धार, क्रन्तकांतीय विवाह, आदिके विषयमें शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलनेका उपदेशादि देना भी उनके मनकी संतुष्ट नहीं करता था। यद्यपि इन दिनों भी प्रतिवर्ष वे परवार सभाके अधिवेशनोमें जाते ये तथा बाबा शीतलप्रसादजीके विषया विवाह मादि ऐसे प्रस्तावोंका शास्त्रीय आधारसे खण्डन करते ये। बुन्देलखण्डके अच्छे सार्वजनिक आयोजन उनके विना न होते ये। तथापि उनका मन वेचैन था। इन सबमें आत्मशान्ति न थी। व्यक्तिन गत कारण से न सही समष्टिगत हितकी भावनास ही विरोध और विदेषको अवसर मिलता था। ऐसे ही समय वर्णाजी जावा गोकुलचन्द्रजीके साथ कुण्डलपुर (क्षागर म० प्रा०) गये यहां पर भी बाबाजीन उदासीनाश्रम खोल रखा था। वर्णाजीने अपने मनोभाव बाब जीसे कहे और समम 'प्रतिमा' धारण करके पदसे भी अपने आपको वर्णा बना खिया। जान और त्यानका यह समायम जैन समा जमें अस्तृत था। अब वर्णाजी नितयोंक भी गुरु ये। और समाजिक विरोध तथा विदेषसे बचनेकी अपेदा उसमें पड़नेके अवसर अधिक उपस्थित हो सकते ये किन्तु वर्णाजीकी उदासीनतासे अनुगत विनम्रता ऐसे श्रवसर सहज ही टाल देती थी। तथा वर्णा होकर भी उनके सार्वजनिक कार्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाते थे।

"पुण्य तो" लोग कहते हैं "वर्णांजी न जाने कितना करके चले हैं। ऐसा सातिशय पुण्यातमा तो देखा ही नहीं।" क्योंकि जब जो चाहा मिला, या जो कह दिया वही हुआ ऐसी अनेक घटनाएं उनके विषयमें सुनी हैं। नैनागिर ऐसे पर्वतीय प्रदेशमें उनके कहने के बाद घंटे भरमें ही अकरनात् अंगूर पहुंच जाना, बहगैनीके मन्दिरकी "प्रतिष्ठांक समय सूखे कुआंका पानीसे भर जाना, आदि ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य आश्चर्यमें पह जाता है।

### "काहे को होत अधीरा रे"-

जब वर्णी जी उक्त प्रकारसे समाजका सम्मान और पूजा तथा मातुश्री बाईबीके मातृस्नेहका अविरोधेन रस से रहे वे तसी समय बाईजीका एकाएक स्वास्थ्य निग्रहा । विवेकी वर्णीजीकी आखोंके आगे आद्यमिसनसे तब तककी घटनाएं धम गयीं। स्त्रीर कल्पना स्त्रायी प्रकृत्या विवेकी, बुद्धिमान, द्याल तया व्यवस्था प्रेमी बाईजी जायट श्रव और भेरे जपर श्रवनी स्नेह छाया नहीं रख सकेंगी! उनका छरल हृदय भर भाषा भीर भारते छलछला भाषी, विवेक जागा, 'माता ? तुमने क्या नहीं दिया भीर किया ! अपने उत्थानका उपादान तो मुक्ते ही बनना है। आपके अनन्त फलदायक निमित्त की न भूल सकुंगा तथापि शारव्यको टालना भी संभव नहीं। फलतः अनन्त मात्-वियोगके लिए अपनेकी प्रस्तुत किया । बाईजीने सर्वस्व स्थाग कर समाधिमरण पूर्वक प्रामी इहलीला समाप्त की । विवेकी लोकगुरु वर्णीं जी भी रो दिये श्रीर अन्तरंगमें अनन्तवियोग दःख किपाये सागरसे अपने परम प्रिय तीर्थ देत्र द्रोण-गिरिकी भीर चल दिये। पर कहां है शान्ति ? मोटरकी झगली सीटके लिए कहा सुनी क्या हुई; राजर्षिने नवारीका ही त्याग कर दिया। सागर वापस अ:ये तो बाईबीकी "भैया भी जन कर ली" आवाब फिर कानोंमें आने सी लगी । सीचा मोहनीय अपना प्रताप दिखा रहा है । किर क्या है अपने मनको हट किया श्रीर अवकी बार पैदल निकल पढ़े बास्तविक विरक्तिकी खीजमें । फिर क्या था गांव, गांवने बाइजीके लाहतेसे ज्योति पायी । यदि सवारी न त्यागते पैसेवाले भक्त लीग आत्म सधारके बहाने उन्हें वाययान पर लिये फिरते. पर न रहा बांस, न रही बांसरी। वर्णां जी भोपडी भोपडी में शान्तिका सन्देश देते फिरने लगं और पहुंचे हजारों मील चलकर गिरिराज सम्मेदशिखरके श्रंचलमें । शायद पूजनीया बाईजी जो जीवित रहके न कर सकती वह उनके मरणने संभव कर दिया। यदापि वर्णीजीको यह कहते सना है 'ममे कल स्वदेशका ( स्वजनपद )अभिमान जप्रत हो गया और वहांके लोगांके उत्थान करनेकी भावना उठ खडी हुई। लोगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर जानेका निश्चय कर लिया। इस पर्यायमें इमसे यह महती भूल हुई जिसका प्रायक्षित फिर शिखरजी जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं, चक्रमें आ जाया।" तथापि भाज वर्णांजी न व्यक्तिसे बंधे हैं न प्रान्त या समाजसे, उनका विवेक और विरक्तिका उपदेश जलवायके समान सर्वमाधारणके हिताय है।

# तुम्हारा ही वह पौरुष धन्य !

भी हुकमचन्द्र बुखारिया, 'तन्त्रीय' मि

सम्प्रति युगके हे एक श्रेष्ठतम

पुरुष हृद्ध !

मुट्ठी भर दुर्बल हाड़ोंके हे स्तूप !! जियो दुम श्रविचल जब तक

दूर चितिज पर तम दिवाकर,

शीतल शशि, नवृत्र अनेकानेक-

प्रकाशित हैं जगंमग-जगमग !

माना—

अपव तक इतिहास

वहन करता स्नाया है भार-

यनेको का--

लचुया कि महान,-

-- भले सुख्यात या कि बदनाम,

स्वार्थमय या कि परम निष्काम,

विकृत अति या कि पूर्ण अभिराम !

सहन गम्भीर वही इतिहास

किन्त अब शनैः शनै भयभीत

हुआ जाता यह सोच-विचार-

कि निकटागत में दुम जब प्राप्त

उसे होस्रों गे ही अनिवार्य,

संभालेगा तब कैसे भार

तुग्हारा वह ! हे गहन महान् !

भनेकों शिशु भोले सुकुमार,

मशिद्धित वने भूमिके भार,-

उनीव

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-ग्रन्थ

डोस्ते ये जीवनके अर्थ,

किन्तु असफल होते ये व्यर्थ !

तुम्हारा मानव कह्नवा-स्रोत—

सुकीमल-ममता श्रीनमीत—

न सह पाया यह त्राम महान,

महामनु-वंशव का अपमान—

हो उठा आहत-सा कटि-बद्ध,

प्रतिशा-बद्ध, वज-संकर्ष्य,

विश्व-कर्ण्याया-भावना साथ !

तुम्हारा ही वह पौरूप धन्य !

कि स्थावित करा दिए सर्थते

बह-छोटे अनेक वे स्थान—

बहां विद्या करती है हांस ——

संस्कृति करती समुद विकास ;

जहां की पावन रजमें लीट

दुध मुंह शिशु भीले नादान

श्रमें: बनते स्विवेक जवान ;

श्रीर यीवन-मय नारी-प्राश्य
तरुश पाकर विद्याका दान

सहज ही बन जाते विद्यान् ,

सीख जाते संस्कृतिका ज्ञान-
कि कैसे लायी जा सकती

कटिन मुनी घहियों में भी

मनोहर मन्द मन्द मुस्कान !

किया जा सकता है कैसे

मुखी जीवनका श्रुभ साझान !!

श्रीर लाया जा सकता है

श्रद्धितिश में भी स्वर्श-विद्यान !!!

### श्रद्धाञ्जलि---

श्रीमान् त्यागी गणेशमधाद जी वर्णीका भारमा पित है। धर्मरेख से श्रीर धर्मभमावनाकी सद्भावनाओं से परिप्तुत है। आरमाकी श्रुदि-विशुद्धि उनका भटल ध्येयविन्दु रहा है। सौकिक श्राशा भाकांचा उनके चित्तमें स्थान पाती नहीं। पूर्व जीवनके विषयमें थो वो बातें सुनने को मिलीं सुनकर उनकी उदार हृदयताका, धर्मभावनाओंका परिचय पात कर हृदयको उन्तोष ही हुआ। लोम और प्रलोभनोंकी श्रीककतर समग्रीके बीचमें धिर जाने पर भी भपनी अटल आत्म विशुद्धि और भारमैकामभावनाके बल पर ही भारमा श्रीकाधिक विशुद्धिको प्राप्त हो सकता है। लौकिक हृष्टिसे कहा जाय तो ''श्राध्यात्मभवग्रता'' ही वर्णीजीका श्रन्तश्चर प्राप्त है और समाज में सद्रमेक प्रचारकी जागत मावना यह बहिश्चर प्राया है। धर्मोक्तिकं लाधनों स्त्रीर धर्मायतनोंके निर्माणमें उनके मन-वचन-काय सदा ही लगे रहे हैं।

श्री वर्णीजी जैसे शदासे निर्मल, शनसे प्रभावशाली श्रीर चारित्रसे विकसनशील भव्यात्मा विरक्ष हैं। यह हार्दिक कामना है कि वर्णीजी चिरकालके लिए जीवित रहें।

कारंबा]— — ( शुलक ) समन्तमद्र आ अ

पूज्य गुरुवर्यके किन किन गुणोंका स्मरण करूं ! भक्तिके स्मितरेकसे भावोमें पूर स्मारहा है। उनके बचन मेरे लिए स्नागम हो गये हैं। उनका संकलन स्मीर प्रचार मेरे जीवनकी साथ बन जुके हें। मैं उनके चरण चिन्हों पर चल बकूं यही हार्दिक भावना है। जबलपुर ]--- (त्र. ) कस्सूरचन्द्र नायक

—( त्र. ) कस्तूरचन्द्र गायन

यूच्य वर्गां जी आवके जैन शलाका-पुरुष हैं। आप सबसे बड़े समयत हैं अतः आप सबंधिय श्रीर मान्य हैं। सरक्ष जीवन श्रीर "बान दो अपनेकोका करने" उन्हें विरक्त जीवनकी मूर्ति बना देते हैं। 'जियो श्रीर जीनो दो' तो आपके जीवनका मूलाबार है। मैं उनसे अत्यन्त उपकृत हूं श्रकीस

#### बर्खी-अभिनन्दन प्रन्य

अतः निकटका होनेके कारण मेरे द्वारा उनका गुणगान कैसा ? वे चिरायु हो इसी भावनाकी भाता हुआ उनके चरणोंमें प्रणाम करता हूं !

गया ]-

--(म.) गोविन्दछाङ

练

#

जिन्होंने जन्मसे ही उदासीन रहकर त्यागपूर्ण जीवन विताया है, शिक्षा और कान प्रधान त्यागका मार्ग चलाया है, पैदल ही चलकर गांव गांव जाकर प्रज्ञान और कलहमें पड़ी जनता का उद्धार किया है उनके विपयमें मैं क्या कह सकता हूं क्योंकि मेरी विरक्ति और ज्ञानस्तिके भी तो वही वर्णीजी मुलकीत हैं।

वदश्रासागर ]---

-( भगत ) सुमेरचन्द्र

编

मुक्तमें जो कुछ त्याग श्रोर विवेक है उसके कारणका विचार करने पर वर्णाजीकी सरस्त मूर्ति सामने श्रा जाती है। श्रतः उनके चरणोंमें प्रणाम करनेके सिवा कुछ श्रोर कहना भृष्टता होगी।

रेशन्दीगिरि ]---

-( म.) मंगलसेन तुच्छ

Œ

श्री वर्णांजी की मेरे निवास-स्थान जवलपुरपर बहुत वर्षों से कृपा रही है। परन्तु मुक्ते उनके दर्शन करने का अवसर १६४५ में जेलसे निकलनेके परचात ही प्राप्त हुआ। उनकी विद्वत्ता तो आसंदिग्ध है ही, परन्तु मुक्त पर उनके सरल स्वभावका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हृद्धावस्थाको ऋषेजीमें लीग द्वितीय वाल्यकाल कहते हैं, परन्तु इसका कारण उस अवस्था में उल्पन्न होने वाली शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता है। परन्तु वर्णीजी मुक्ते वालकके समान भीले लगे, आपने चरित्र-वल के कारण । आपने बन्य 'कृष्णायन' में मैंने जीवन्मुक्तका जो वर्णन किया है उसकी निग्निलिखत चौपाइयो मुक्ते वर्णीजी को देखते ही याद आ जाती हैं—

जिमि वितरत भनजाने लोका, सुमन सुरिम, तारक श्रालोका. तिमि जीवन-कम तासु उदारा, सौख्य चतुर्दिक वितरन-हारा।

नागपुर ]---

(पं०) द्वारका प्रसाद मिश्र, मंत्री, विकास तथा निर्माण, मध्यप्रान्त

# तुम्हें शत शत बन्दन मतिमान्।

(१)

अपने अथक यत्नके बल पर, की उझति बाधारं सह शर, बनें विरोधी भी अनुयायी आज तुम्हें पहिचान॥

(२)

संस्था सागर के निर्माता,
आत्म तत्व के अनुपम झाता,
है अगाध पाण्डित्य तुम्हारातुम गुरुवर्य महान्॥
(३)

तुमने ज्ञान प्रसार किया है, विद्वानों को जन्म दिया है, दूर विवादों कछहों से रह-किया आत्म कल्याण।।

चड्की]---

(8)

रहा सदा यह ध्येय तुम्हारा, बर्ने समाज विवेकी सारा, क्रिया काण्ड अरु कुरीतियां सब हो जायें निष्णाण ॥

(火)

जेनागम के वृद्ध पुजारी,
हैं सेवाएं अमूल्य तुम्हारी,
कैसे हो सकते हम उन्हण
कर किश्चित् गुणगान॥

(६)

फिर भी हम सब होकर प्रमुदित, करते श्रद्धाञ्जली समर्पित, करो इन्हें स्वीकार; तपस्वी! हो तुमसे उत्थान॥

(शास्त्री) धरणिन्द्रकुमार 'कुमुद'

#### वर्षी-सभिनन्दन-प्रन्थ

वैनवर्मको में भारत भूमिपर स्थाग क्योर तपोमय जीवनके लिए किये हुए कानुभवों में उच स्थान देता हूं क्योर इसी कारण उसके प्रति मेरी सहानुभूति है। जैन प्राकृत क्योर संस्कृत एवं अपभंश साहित्यमें भारतीय संस्कृतिके लिए करयधिक सामग्री भरी हुई है। जिन पूर्वंव विद्वानीन इस साहित्यके निर्माणमें क्याने नतपूर्ण जीवनका सदुपयोग किया है उनके प्रति अद्धाञ्जलि क्यपित करना हमारा कर्तव्य है। पूज्य वर्णांको ऐसी ही विभूति हैं, उनका तथा जैन साहित्यसे भारतीय संस्कृतिकी व्याख्या के सब प्रयत्नोंका मैं क्यिनन्दन करता हूं।

नयी दिल्ली ]-

(डा०) वासुदेवशरण अप्रवाल, एम० ए०, डी० लिट

55 S S

पूज्यवर वर्णाजी से मेरा सम्बन्ध ४० वर्ष से है। मेरे गांव वरक्षासागर में ४० वर्ष पूर्व आपका दो वर्ष मुकाम रहा। तब मुक्ते भी आपके सम्पर्कमें आनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ। आपके उपवेशसे मेरी पदनेमें रुचि हुई और मेरे ऊपर आये हुए सब प्रकारके विश्वोंको टाला कर मेरी शिजाकी आपने ही स्थवस्था की।

जैन समाजके इस महोपकारी महात्माकी मनोवृत्ति जैनदर्शन, जैनतत्वज्ञान और जैनधर्मके प्रचार और उद्योतनमें ही निरन्तर रहती है। बुन्देललण्ड प्रान्तका तो आपके द्वारा कल्पनातीत उपकार हुआ है। आपने सैकहों गरीबों को पूंजीपितयोंके चंगुलसे बचाया, भ्रायामुक्त कराया। स्थान स्थान पर छोटी बड़ी पाठशालाएं और संस्कृत विधालय खोले। आपने परस्परके वैमनस्योंका सैकहों जगह कालामुंह किया, सैकहों गरीब भाई पञ्चायती प्रथाके दुरुपयोगसे छोटी छोटी आशास्त्रीय बातोंके ही जपर जातिच्युत कहे जाते ये उनका शुद्धिकरण कराया और वह सब तत्तत् पञ्चायतोंने पूर्ण मान्य किया। उनके सम्बन्धमें किसीमें भी कोई मतमेद पैदा नहीं हुआ।

आपको अष्ट्रस्ती पदनेकी बड़ी उत्कण्टा थी—कोई पदाने वाला नहीं था, अपना कोई विद्यालय नहीं था। इसीलिए श्रापने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं उस ग्रन्थको पूर्ण नहीं पद लूंगां, सिले हुए कपड़े नहीं पहन्ंगा। इसी प्रतिज्ञाने काशीमें स्थादाद महाविद्यालय की नींव आपसे डलवारी श्रीर जैन न्याय के पठन पाठनका प्रमुखतासे प्रचार कराया। पूज्य वर्णाजीने सागरमें और गुन्देल लण्डमें अनेक स्थानों पर जैसे बीना, पपौरा, खुरई, बस्त्रा सागर, नेनागिर, द्रीणगिर बामौरा, साद्रमल, श्रादिमें विद्यालय खुलवारे। इनमें बहुतसे तो छात्रावास युक्त है। आपने सामाजिक सुचारके लिए कई छोटी मोटी सभाओं की स्थापना करायी। आपने संस्कृत शिखा प्रचारकी बड़ी लहर उत्यन्न की, जिसके परिणाम स्वरूप आज बुन्देल खण्डमें आपके कृपापात्र अनेक योग्य विद्वान पाये जाते हैं।

भापकी बार्यामें करुणा रसकी प्रधानता है। भ्रापकी द्यावृत्तिका मुकाव श्रासमर्थकी श्रोर श्राधिक कीबीस रहता है। आपको पदानेकी अपेक्षा पदना अधिक पशन्द है। आप संस्था स्थापित करते हैं बरन् अधिकार नहीं चाहते अतएव आप सर्व संस्थाओं के स्वयम्भू अधिकारी हैं। आचरणपर आपका सचपनसे ही अधिक अधन रहा है। आपका स्वभाव ही ऐसा प्रभावक है कि दश पांच त्यागी हमेशा साथमें रहा ही करते हैं, अतः स्वयं आप एक प्रकारके संघपति हैं।

समायमें जितने पद हैं, वर्णां जीको उनमें किसीका भी अनुगामित्व पसन्द नहीं, न किसीको अनुगामी बनाना पसन्द है। आप लोकप्रिय नेता हैं, आपका उल्लेख करते समय कोई भी 'पूज्य' पद लगाये विना सन्तोष नहीं मानता। आपके भाषयामें मधुरता और व्यक्तित्वमें महान आकर्षया है। ब्रह्मा अताप आपके अतिवृद्ध कायमें भी प्रत्यक्ष दिखता है। ब्रह्मोसों दांत मौजूद हैं, सब इन्द्रियां काम कर रही हैं।

आजकल आपकी दृष्टि कन्या-शिक्षणकी श्रीर भुक रही है। पहले आप समन्तभद्र स्वामीके अन्धोंका अवलोकन करते ये श्रीर श्रव कुन्दकुन्द स्वामीके अन्धोंका मनन करते हैं। श्रापने जो श्राप्या-रिमक पत्र अपने प्रेमियोंको लिखे हैं वे कालान्तर प्रन्थका रूप धारण करेंगे।

ऐसे पूर्वय, परोपकारी. वस्तुत्वरूपचिन्तक, त्यागी एवं विद्वान् पुरुषके सम्बन्धमें क्या लिख सकता हूं! लेखक स्वयं उनके श्रक्षाधारण उपकारके कारण अपने जीवनमें पूर्ण परिवर्तन मानता है श्रीर अपने परसे श्रनुमान लगाता है कि इसी प्रकार हजारों भाइयोंका जीवन परिवर्तित हुआ होगा। इन्दौर ]-- (पं०) देवकीनन्दन, सिद्धान्तशास्त्री

55 S

लोग कभी कभी कहते हैं कि पूज्यश्री वर्णाजीमें सरलता तथा दयाकी इतनी अधिकता है कि अनुशासनको नहीं बना सके । किन्तु ऐसे लोग सोचें कि 'स्वैराचार विरोधिनी' वैनी दीखाको क्या अस्त-व्यस्त व्यक्ति पाल सकता है । सागार और अनगार-आचार क्या हैं ? क्या विश्वके आत्यन्त अनुशासन प्रिय जर्मन नागरिक भी उस ऊंचाई तक पहुंच सके हैं ! स्पष्ट है कि बहुलतासे व्यवसायी होने के कारण हम ग्रहस्य ही चित्रयों दारा आचरित तथा प्रसारित जिनधमें अयोग्य हो गये हैं । इसीकिए हम अनायक या बहुनायक हैं । पूज्य श्री बावाजी तो अनुशासन क्या आत्मानुशासन और एकताके आदर्श हैं । यही कारण है कि दर्शनायां उनके पीछ चलता है और विविध विचारों के लोग उनके पास जाकर विरोध भूल जाते हैं । संसारके दुःखसे बचने तथा लोकिक और लोकोत्तर मुखको पानके लिए चले इस महा समस्के महा मेनानी वर्णाजो से यदि कोई वस्तु जैनसमाज द्वया मानवसमाजको सीखनी है तो वह है आत्मानुशासन, जिसके आते ही लोकिक अनुशासन स्वस्त्रह प्रीप्त हो आता है । मुझे अय जब उनका ध्यान आता है तो मुखते यही निकलता है 'चिरायु हो हमीरे क्रांचाजी । सागर ]—

#### वर्षी अभिनन्दन-प्रन्थ

बौद्धिक अहिंसाका विशुद्ध रूप स्वाहाद, विश्वशान्ति समृद्धिका एक मात्र सावन अहिंसा और अपरिग्रह तथा स्वतन्त्रताका सर्वोत्त्वह स्वरूप कर्मवाद अथवा अनीश्वरवाद ये तीनों जैनवर्मकी असावारण विशेषताएं हैं। इनका मूर्तिमान् उदाहरण मैं पून्य श्री बाबाबी को मानता हूं। फलतः मैं उनके चरकों में नत हूं।

सागर ]---

(पं०) द्याचन्द्र, सिद्धान्तशासी

8

31

अद्वेय वर्षाजी महोदय मेरे जीवनके सर्वेप्रथम श्रीर सर्वोत्तम उपकारी हैं। बद्दीत ]— (एं०) तुलसीराम, घाणीभूषण

पूरुवार वर्गीं जी भारतकी उन विभृतियों में से हैं जिन्हों ने अहिन सा अविभाग जन हित करने में अपने जीवनका ज्या ज्या विताया है। अध्यातम भेगी होते हुए भी आपने जनताकी समस्त भावश्यक सेवाओं में योगदान दिया है। पथ विचिलतों को सुपय पर लाना आपका बत है। वर्गीं जीको जीवन घटनाओं से प्रस्थ है कि आप बने हुए सन्त नहीं हैं बल्कि स्वभावतः साधुअकृति महात्मा हैं। वर्षमान समयमें ज्ञान और चरित्र एक साथ नहीं रहते। भोले भाले त्यांगी चरित्र धारण करते हैं और विद्वान दूसरों के सूच्य दोवों की प्रत्याली चना करने में ही अपना समय निकाल देते हैं। निर्मेश चरित्र धारण नहीं करते, परन्तु वर्गीं जीने सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तीनों को एक ही साथ अपना कर त्यांगियों तथा विद्वानों के लिए पुनीत पय प्रदर्शित किया है।

आपकी प्रगाद देश मिनत, सन् १९४५ में अवसपुरमें आजाद हिन्द की जरु सैनिकोकी रचार्य आयोजित सभामें कहे गये "जिनकी रचाके सिए ४० करोड़ मानव प्रयत्नशील हैं उन्हें कोई शक्ति फांसीके तख्ते पर नहीं चढ़ा सकती. आप विश्वास रिवये; मेरा अन्तः करण कहता कि आजाद हिन्द सैनिकोंका बाल भी बंका नहीं हो सकता" शब्दोंसे स्वष्ट है। अपनी भगिनी पूर चन्दावाई जीको दल सरल सुबंध अनुभूत हण्यान्त आज भी ज्योंके त्यों स्परण हो आते हैं। 'कभी कभी भाव हिंसा होकर कर्मवन्ध हो जाता है परन्तु प्रव्यहिंसा नहीं होती बल्कि इसके विपरीत उस हिस्य प्राणी का भला हो जाता है।' इस जटिल सिद्धान्तको आपने मर प्रार में एक एहस्य पति-पत्नी रहते थे उनके एक पुत्र बड़ी प्रतीद्धांके परचात् उत्पन्न हुआ परन्तु चार वर्षका होने पर भी देवयोगसे नहीं सल सकता था, दोनों पैर उसके जुड़ हुए थे। डाक्टर कहते थे कि बड़ा हो जाने पर आपरेशन होगा तब शायद ठीक हो जायेगे। पुत्रके इस रोगसे दम्पति चिन्तित रहते थे। एक दिन राजिमें उनके घरमें चोरीन आक्रमण किया और लोज करने पर भी जब माल हाथ न लगा तब को चित होकर सुर्वीस

उद्ध बाह्यकको कुत परसे नीचे गिरा विया । साता पिता हाय हाय करने लगे, नीचे दीहे वालकको उठाकर देखते हैं तो उसके पैर खुल गये हैं और जुदा चमड़ा फट गया है, वालक मजेसे चलने लगा।" हण्डान्त द्वारा हिंसक चोर भी पुण्यवान वालकका कुछ नहीं विगाइ सके उन्होंने हिंसाके भाव करके अपना ही जुरा किया और हिंस्य वालकका भला। ऐसे सरल हितोपदेण्टा पूण्यश्री के लिए मैं करवढ़ श्रदाञ्चलि समर्पित करती हूं।

बाला विभाम, भारा ]-

(पं०) ब्रजवाखादेवी जैन

्यूच्य श्री १०५ सु० गणेशप्रसादजी वर्णांका ध्यान याते ही 'भरतेश वैभवम्' के यशस्वी लेखक रत्नाकर वर्णां मेरे मानस खितिजपर उदित होते हैं। वर्णांजीको यदि 'घरती-सुत' कहें तो शायद उनके स्रानेक गुणोंका कुछ संकेत मिले ? कहां विन्ध्याटवीके श्राञ्चलमें जन्म, कहां साधारण शिक्षा, कहां वह निसर्गंज सदमीनुराग, कैसी वह शान पिपास और दाक्य महानिष्क्रमण तथा परिभ्रमण, कहां वह स्रानवद्य पांडित्य, कहां वह शिक्षा-संस्था-तीर्थ प्रवर्तन, कैसी श्रान्द्रत लोकसंग्राहकता तथा सर्व-नेतृत्य और फिर कैसा वह गांव, गांव कीपड़ी, कीपड़ीविहार । सन्तमुच यह वर्णी भी 'भारत वैभव निर्माता' वर्णी हैं। उनके चरणोंमें साध्याङ्ग सप्रणाम वन्दना ।

शोलापुर ]---

(पं०) बर्द्धमान पारवेनाथ, शास्त्री, आहि

K 5 3

भूखेको रोटीको प्राप्ति परम पुरुषार्थ-सिद्धि है। दारिद्रण तथा श्रक्षान शृतुक्कोंसे पदाकान्त वन्त्र वुन्देलखण्ड भूमिवासी इम लोंगोंकी आज शिक्तितोंमें गर्णना पूज्य श्री के ही कारण है। उन्होंने ज्ञानाञ्चन श्रलाकासे श्रज्ञान तिमिरान्य हम लोगोंके नेत्र खोल दिये हैं. यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनसे केवल धन-मकान स्त्री देखें या समाज तथा धर्म देखें। यदि दूसरे पञ्चको प्रहर्ण कर सके तो 'तस्मै श्री गुरवे नमः' कहनेके श्रिषकारी हो सकें गे।

सागर ]---

(पं०) मृलचन्द्र बिळौवा

पूज्यपाद वर्णीजी संवारकं उन महापुरुषोंमें से हैं जिन्होंने जनताके उपकारके लिए अपने बढ़ेसे बढ़े ऐहिक स्वार्थका त्याग किया है। आपमें प्रारम्भसे ही ज्ञान निष्ठा और परीपकार हित आकण्ठ भरी हुई है। जैन समाजमें जो आज प्राचीन शिक्षाका असार है जिस पर कि हमारी संस्कृतिका आधार है उसका बहुत बहा अयोभाग आपको है।

जो भी सम्पर्कमें स्राया वह अन्तरंगमें मायाशून्यता, सत्यनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, विद्वताके सत्ताईस

#### वर्शी-ग्रमिनन्दन-प्रन्य

साथ चरित्र सहयोग, प्रभावक बाखी, परिखामों में चनुपम शन्ति, एवं आरिमक और शारीरिक चरित्रकी उक्कबताता, आदि गुणराशिसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। भापने ही जैनसमां को तो सत्यच दिखलाया है। आतः मैं पुरुषपाद अर्द्धेव वर्षीं जो के प्रति अद्धाञ्जलि समर्पित करता हुआ आपके नैरोग्यपूर्ण दीर्वजीवनके लिए अनन्त महिम भगवानका स्मरण करते हुए कामाना करता हूं। जयपुर ]— (पं०) इन्द्रलाल, शास्त्री, विद्यास्रहार

#### s 5 5

जैनसमाज ही नहीं भारत भर में अज्ञान और त्याग का गठवन्त्र है। त्यागी ज्ञानी नहीं, ज्ञानीमें अतृत वासनाओं का नर्तन है फलतः त्याग नहीं। पूज्य श्री वर्णीजी वह महाविभूति हैं जिन्होंने त्यागकी उत्कट भावना होते हुए भी पहिले ज्ञानार्जन किया, फिर स्वर्गीय मातु श्री (चिरोंजा-) बाईजी ऐसी निसर्ग विदुधीकी तीक्ष्ण एवं स्नेहालु देख रेखमें क्रमशः त्याग मार्ग पर पग रखे। यही कारण है कि ये जैनसमाजकी अनुपम सेवा कर सके हैं। हे राजर्षि ! शतशः प्रणाम । इंसरी-विहार ]— (पं०) कस्तूरचन्द्र, शास्त्री

#### s # #

काश ! भरतमं वह परम्परा फूलती फलती जिसे स्याद्वाद्वसे प्रभावित हो उपनिषत्कारोंने अपनाया या तो ''हरिस्तना ताडथमानोऽपि न गच्छेज्जैन मन्दिरम्'' ऐसी संकुचित मनोवृत्ति विद्वानोंमें घर न करती । ख्रीर न जैनियोंमें ही सभ्यक दर्शनके दोष आठ मद ही ख्राते । तब वर्षांजी जैनसमाजके चेत्रमें ही सीमित न रहतं आपितु 'विश्व विभूति' होते ।

सहारनपुर ]--

स्यागमूर्ति न्यायाचार्य पण्डित गर्गाशप्रसाद वर्गीजी जैन समाजके ऋदितीय रत्न हैं। ऋपने अनुपम ज्ञानार्जन करके उसके साथ जी अनुपम वैराग्य भावना को अपनाया है वह हम सबंके लिए गौरव की वस्तु है।

आप जैनसमाजकी दशा सुधारने श्रीर उसमें जायति उत्पन्न करनेके लिए निरन्तर प्रबत्न-शील रहे हैं। उनकी बोजिमयी मूर्तिके दर्शन करने व आपसे सद्धर्ममय-देशनाकी प्राप्ति होने से प्रत्येक मुमुश्चकी आत्माको जो शान्ति प्राप्त होती है वह केवल अनुभवकी ही बात है।

श्राप संष्ठारमें जैन वाङ्मय के प्रचारार्थ सदैव उत्सुक रहते हैं स्त्रीर सारा जीवन आपने जैन धर्म स्त्रीर जैन वाणीकी सेवा में लगाया है। केवल धार्मिक ही नहीं सामाजिक उज्ञतिके लिए भी आप प्रयत्नशील हैं। कई स्थानींपर जटिल समस्याएं उल्पन्न हुई स्त्रोर भिन्न तथा एक जातिमें भी संघर्षके अष्टाईस वाताषरण उत्पन्न हुए, उनको श्रापने अपने प्रभाव श्रीर न्यायसे ऐसा सुलभावा है कि वह सब उदाहरण की वार्ते बन गर्यों हैं। इससे भापका प्रशस्त मुधारक स्वरूप सामने श्रा जाता है जिसकी भाधुनिक समयमें अस्यन्त श्रावश्यकता है।

इसी प्रकार इस नश्वर शारीरको आयु पर्यन्त धर्म साधनके लिए हट् और नीरोग रखनेके लिए भी जैन बिद्वानोंको आपने आयुर्वेद शास्त्र पट्नेके किए उत्साहित किया और उनकी शिद्धा का प्रवन्ध किया है। किन्दु आप स्वयं बड़े भारी वैद्य हैं क्योंकि इस तो त्रिफला आदि ही बांटते रह गये, और आपने वत संयम प्रहणा करने का उपदेश देकर शारीरिक तथा आध्यात्मिक रोगों की उत्पत्तिकी साधन सामग्री ही दूर कर दी है। आप चिरायु हो यहीं भावना है।

कानपुर |---

卐

(हकीम) कन्हैयालाल जैन, राजवैश

纸

विद्यार्थी कृतज्ञके सिवा क्या कुछ और भी हो सकता है ? फिर उस महागुरूके प्रति जिसका वात्सल्य विद्यार्थी मात्रके लिए सदा खुला रहा है। इतना ही नहीं ऋषिय ऋनिष्टकारी छात्रींपर उन्हें जो रोष ग्राता था वह उनके मुख मण्डलका रक्तवर्ण करके विद्यार्थी हृदयको हुत कर देता था। जतारा निवासी होनेके कारण मुक्तपर उनका भ्रानृत्तेह रहा क्योंकि इस ग्रामकं पास सिमरामें उन्हें भ्रपनी धर्ममाता मिली थीं। श्रतएव श्रविक न लिखकर चरणोंमें विनयावनत प्रणाम।

कानपुर ]--

(पं०) वंशीधर, न्या० ती०

**5** 

पूज्य वर्णां जोसे साह्वात् अध्ययन करनेके कारण मैं तो उनका चरण चल्ररीक हूं। आपमें कपाय, महरशलमें जलरेला वत् समा जाती है। उनके सान्निध्यमें आनेवालोंको अनायास ही शान्ति, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, आदि की प्राप्ति होती है। उनके 'दृष्टि निर्मेल बनाओं, निकट आनेवालोंको डांटो मत, भाग्यपर विश्वास रखों, संसारमें मुख चाहते हों तो बुद्धू से बनकर रहों आदि वान्य सदैव याद आते हैं। परसनाय ]— (पं०) शिखरचन्द्र, शास्त्री, न्याय-काञ्यतीर्थ

f 5 5

बन जन पूज्य श्री १०५ वर्णांजीका ध्वान करता हूं तब तब वह शीतकाल याद श्राता है जिसमें उस बुदियाने कहा या "बड़ी भली श्रादमन हो बऊ ? कड़ाकेकी उंड पर रई है श्रीर मीड़ाकों पतरीसी कतैया परा राखी है। अवईसे साधु बनाउने है का ? सम्हारकें राखी 'जो धूरा भरो हीरा श्राय।' वर्णांजीकी जीवन तरिताके किनारे चिलये; स्कूल गये पंडितजीने देखा डरपोक सीधा लड़का है कहा हुका भर लाश्रो, देर लगी, शुलाया देखा खाली हाथ, न्योंरे गरोशा ? "पंडितजी कीन श्रन्छी आदत आय, उन्तीस

#### वर्ष-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

हायसे छिटक गन्नो, फूट गन्नो ।'' भक्तं छुट्टी भई सन नई पियें ।' सहयोगियोमें चर्चा श्रायी, शासन झौर स्कूल गये; नहीं भाई 'घूलि पढ़ा हीरा है।'

× × ×

काशी भाये विद्यनों के यहां गये उन्होंने भ्रतासण कहकर ठुकरा दिया। शास्त्रीजीके यहां पहुंचे विनम्रता पूर्वक विनयकी श्रांखें उठायी सामने दुर्वासा श्रृषि हैं। श्रापमान श्रीर भर्त सना घारापात, लौट भाये। विद्यार्थी-वत्सल शास्त्रीजीका कोध शान्त हुआ कैसा सीम्य लड़का है, मैं व्यर्थ कुपित हुआ, नहीं उसे पदाऊंगा 'वह धूलि भरा हीरा' है।

× × ×

पपौरा में परवार सभा होने वाली थी। किसे अध्यत्त बनाया जाय ? पैसे का नेतृत्व जो टहरा 'ये सिंघई, वे सेठ, आदि शुरू हो गया। किसी कोंनेसे आवाज आयी जिसने स्यादाद, सर्तक, आदि अनेक विद्यालय खोल कर विद्वत्सरिता वहा दी है उस 'धूलि भरे हीरा' को। फिर क्या था बहुत ठीक, बहुत ठीक का समा बंब गया।

× × ×

जबलपुरके नेता आजाद हिन्द फीजकी रह्याके लिए चन्दा करनेको सभा करनेके लिए चिन्तित हैं, जैनियोंसे कहो। " जाने भी दो अपने साधुआंको सब कुछ मानते हैं, और वे साधुन जाने क्या बोलते हैं। यही बोलं वहां जानें। " इससे क्या मतलब पैसा तो यहां वहीं दे सकते हैं। अच्छा करिये। ठसाठस भरी सभामें मञ्चपर एक मभौसे कदका सांवला वृद्ध किन्तु तेवस्वी साधु दो चादर आहें, आ बैठा। लोग बोलें, बाबासे पं० द्वारकाप्रसादने कहनें के लिए आग्रह किया। बाबा दो चार वाक्य बोला और उसी कड़ां के की ठंडमें उसने अपनी एक चादर उतार कर भेंट कर दो। ठिउरते सिकुड़ते लोगोंकी शारीरिक हो नहीं आन्तरिक ठंड भी विदा हो गयी। वह चहर हो तीन हजारमें विका और लग गयी वर्षा रुपयों,गहनों,आदि की। पं० मिश्र बोलें महाराज! आश्रे आज खुली हैं, धन्य हैं, आप 'धूलि भरे होरा हैं।'

श्रतः हं ! हीरा गुरु हम शिष्य धृलि कर्णांका आपसे श्रनादि सम्बन्ध मोज्ञान्त हो । स्या॰ दि॰ जैन विद्यालय काशी ]--- (वि०) नरेन्द्र, धनगुंवा

55 SS

卐

काश ! मैं पदनेका लच्य आत्ममुषार करता तथा अपने ज्ञानपर अमल कर सकता तो पूज्य-भीके चरण कमलोंमें भद्धाः बिल समर्पित करनेका स्त्रिकारी होता।

रायपुर ]— (पं०) बालचन्द्र, शास्त्री, का० ती०

### गीत

सागर में आर्था एक छहर वह नव उमंग का मृदुछ-छास, छहराती छेकर नया हास वह ज्ञान-ज्योतिकी स्वर्ण किरण, तम में भी देती दिवि-प्रकाश विस्तराती मुक्ता छहर-छहर !

बह सब छहरों में चिर-नवीन; भीतर सुस्थिर, बाहर प्रवीण जिसका दर्शन कर; अंतर में, बज उठती सहसा मधुर वीन प्रतिध्वनि करती प्रत्येक पहर !

वह बुद्ध-मूर्ति-सी जंगल की; सबकी, जल-थल-नम मंडल की रिव से आलोकित- कुसुमाकर, किरणें विखेरती मंगल की प्रस्तुत करती नव-संवत्सर!

तट - जनके रीते - से मनकी, पृरक बन कर वह कण-कण की झंकृत करनी स्वर-छहरी से, ध्वनि एक उसी, मनमोहन की पछ-पछ करनी शीतल, अंतर ! सागर में आयी एक लहर

सागर ]-- (पं०) पुरुषोत्तम दास कठल, बी० ए०

#### वर्णी-श्रभिनन्दन-प्रन्य

जाति वाचक होकर भी वर्णी शब्द आज ब्यक्ति वाचक हो गया है, कारण उसके सुनते ही पूच्य पं॰ गणेशप्रधाद वर्णीकी स्थामल कृश सरल मूर्ति सामने आ जाती है। उनकी दृष्टिमें मानव मात्र समान है। अपने सरल स्थागी रूपके कारण ही आप भावक जैनेतर जनताक भी वन्च हुए हैं। आप करणा-पावस है जिसके आसारमें पात्र अपात्रका विचार ही नहीं रहता है। अभी आप ७४ वर्षके हैं। यही भावना है कि आप सैकड़ों ७४ वर्ष जैन समाज और विशेष वर विद्वर्शपर अपना करणा रस वरसाते रहें।

मुरत |---

(मास्टर) ज्ञानचंद्र 'स्वतंत्र'

劣

55

में सागर विद्यालयमें पहला या श्रीर स्याद्वाद विद्यालय काशीमें प्रविष्ट होना चाहता या,लेकिन दुर्भाग्य वश भूलसे पन्नोसे मेरी अनुतीर्थाता प्रकाशित हो गयी, अतः स्था० वि० काशीके लिए अयोग्य साबित हो गया। सागरसे भी ट्रान्सफर सर्टांफिकेट ले चुका था, अतः पुनः प्रविष्ट होना टेढ़ी लीर थी। इस समय मैं घरका न घाटका था। अनुनय विनय सभी शक्य उपायोंका प्रयोग कर चुका था, लेकिन सब बेकार; अन्तमें पूच्य वर्णांबीकी शरण ही सरल सुगम एवं श्रेयस्कर समकी। उनके पास पहुंचकर मैंने अपना रोना रोया, वे बोले. "भैया, द्रम लोग पहत लिखत तो हो नहीं,श्रीर फेल होके हमारे पास रोउत आ जात हो, भैया अपन तो कछू नहीं बानत द्रम जानों द्रमान्त्रों काम जाने" चुण भर ऐसा लगा कि यहां भी मुनवायी न होगी ये भी झांगेंके समान कठोर हैं तथापि मैं अपनी सफाई पेश करनेमें लगा रहा! वन्दनीय महामना को पात्र अपात्रका विचार भी यहा देने वाली अपनी करणाधारा रोकना असम्भव हो गया। व्यवस्था-भंगने चुण भर रोका, किन्दु बेकार, पेन्सिल उठायी श्रीर अपने दया-चालित करकमलों द्रारा स्था० वि० काशीको लिख दिया "यदि रिक्त स्थान हो हसे दे दिया जाय।" मुके स्थान मिल गया। अङ्गानुसन्धान कराने पर मैं उत्तीर्थ भी हो गया। जैनसमाजके मुकुटमिण विद्यालयके व्यापक एवं विकासशील वाता-वरणमें अपनी अपूर्णताओंको भी पूर्ण कर सका। जिस वन्दनीय महापुक्पकी दयासे यह सम्भव हुआ उसका स्मरण आते ही 'नारिकेल समाकारों' मुखसे निकल पड़ता है।

चौरासी मथुरा ]---

卐

(विद्यार्था) कुन्द्रनजन

पू० भी वर्णाजीका जब भ्यान स्थाना है तो यह सीचना ग्रसंभव हो जाता है कि उनमें क्या नहीं है ? उन सब योग्यताश्रोमें दुर्वेल श्रीर पतितके प्रति उनकी शरणागत-वस्सलता सर्वीपरि है। वे चिरकाल तक हमारा पथ प्रदर्शन करें यही भावना है। वर्णो संघ ]---- (पं०) चन्द्रमीस्ति, शास्त्री

वत्तीस

पूज्य वर्णी जी महाराजके दर्शन करनेका सीभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ है। उनकी शान्तमुद्राका अवलोकन कर अलौकिक शान्तिका लाभ होता है। अद्धेय वर्णाजी महाराजकी मधुर वाणीसे भगवान् कुन्दकुदाचार्यके अध्यात्मप्रधान समयसारके सार गर्भित धाराका प्रवाह श्रीताश्चोंको मन्त्रमुग्ध कर देने वाला अन्तत्तल स्पश्चों विवेचन सुन कर तो श्चानन्दकी सीमा ही नहीं रहती । मैं तो उन्हें विक्रमकी इक्कीसवीं शतीका सर्वोपरि जैन तत्ववेत्ता विद्वान और श्रध्यात्मवादका अनुपम रिष्ठक और परम सम्यन्दिष्ट मानता हूं। वे समाजकी अनुपम निधी हैं, उन्होंने समाजके कल्याणार्थ अपने अनुल अमूल्य जीवनका बहु भाग विताया है जो कृतज्ञ समाजसे अविदित नहीं है। उन जैसा निरीह, मृदुल परिणामी, मधुरभाषी, मन्दकषायी, उदारहृदय, स्वानुभृति निरत, निश्कुल ब्यवहारी, परिहत-त्रती, परमज्ञानो उत्कृष्टत्यागी, वर्तमान त्यागीवर्गमें उपलब्ध होना कठिन ही नहीं प्रन्युत दुर्लभ है। ऐसे महापुक्षके चरणों अद्घा अलि अर्थण करते हुए मैं अपना परम सीभाग्य मानता हू श्रार भगवान वीरके चरणोंको ध्याता हुआ उनकी चिरायुष्यताकी कामना करता हूं।

इन्दीर ] —

(सर सेठ) हुकुमचन्द् स्वरूपचन्द्

#### **5**5 **5**7

श्री वर्णाजीका व्यक्तित्व महान् है। महान्का शब्दोंमें वर्णन करना उसे सीमित बनाना तथा महान्की महत्ताको ठेस पहुंचाना है।

श्री वर्णाजीका जीवन जैनसमाज रूरी संसारके लिए सचमुच ही एक सूर्य है। स्रापने स्रापने बढ़े हुए विद्या श्रीर तपोबलसे जैनसमाजका जो मार्ग प्रदर्शन किया है वह जैनसमालके इतिहासकी एक स्रमर कहानी होगी। वर्णाजी जानबलमें जितने बढ़े हुए हैं चारित्रवलमें उसमें भी कहीं
आगे हैं। यही स्रापके जीवनकी स्रमुख्य विशेषता है। जान श्रीर चरित्रका जो मुन्दर समस्वय यहां है
वह सम्यत्र बहुत कम मिल सकेगा। स्रापके विद्याप्रमका यह ज्वलन्त उदाहरण है कि जैनसमाजकी
स्रमेक शिक्षण संस्थाएं स्नाक्षात् एव श्रमाचात रूरते स्नापसे पोषण श्राप्त कर रही हैं। श्री वर्णाजी
तैसे व्यक्तिका नायकत्व जैनसमाजके लिए एक गीरव स्त्रीर श्रीभाकी वस्तु है। मेरी हार्दिक स्त्रीभाषाय
है कि यह ज्ञान ज्योति सतत जागती रहे स्त्रीर जैन समाज तथा दशके कल्याणके लिए एक चिरस्मरणीय
वस्तु वन जावे।

देहली ]---

(बा.) राजेन्द्रकुमार जैन

**5** 5

वर्तमान समाजका प्रत्येक व्यक्ति श्री १०५ न्यायाचार्य पं० गगोशप्रसादजी वर्गीसे परिचित है। उनकी तरल प्रकृति, गम्भीर मुद्रा, ठीत धार्मिक ज्ञान, स्रद्रल श्रद्धानादि गुणीके द्वारा लोग सहज तैंतीस

#### वर्णां-ग्रभिनन्दन-प्रन्थ

ही उनके बानन्य भक्त बन जाते हैं। उपदेश देनेकी शैकी अनुपम है। आंप बिल्कुल निस्पृह हो प्राणि मात्रके कल्याग्यकी सदैव कामना करते हैं। यदि कोई विवादास्पद विषय आपके समझ उपस्थित किया जाती है तो आप जानी प्रकाण्ड विद्वार द्वारा दोनों हो पच्चोंको युक्तियुक्त आगमिक उत्तर द्वारा सन्तुष्ट कर देते हैं।

ग्रापको विद्या प्रसारका व्यसन है, जिसकी साझी समाजके महाविद्यालय है, आपने विद्यान्त तानके लिए जो अपनो निजी सम्पत्तिका उत्सर्ग किया है वह वह विद्याप्रेमी विद्वानोंके लिए भी अनु-करणीय है। आप चिरायु होकर जैनधर्मकी सेवा करते हुए आत्मोद्घारके साथ साथ लोकहित भी करते रहें यही मेरी भावना है।

श्रजमेर ]---

-( सर सेठ ) भागचन्द्र सोनी

45

पूज्य श्री १०५ वर्णांजीके निकट आनेका जिन्हें भी अवसर मिल सका है वे उनकी विशासता और सीजन्यसे सुग्व हुए बिना नहीं रह सके । उनकी विद्वता और प्रतिमाशाली व्यक्तित्वसे कीन ऐसा है जो कि प्रभावित और चमत्कृत न हुआ हो ? उनकी कल्याणी वाणोने हमारे जनमनको शुद्व और संस्कृत करनेमें जो अमूल्य सहायता की है उसके हम सभी चिर आभारी रहेंगे । युग प्रवर्तक जैनवर्मके प्रकाश स्तम्भ श्री १०५ वर्णांजी की स्मृति सामाजिक जीवनमें सदैव जगमग रहेगो। उन्हें स्मरण कर हम सदैव पुलक्ति प्रोस्ताहित होते रहें हैं और होने रहें गे।

सम्बद्धे |---

卐

( शाहु ) श्रेयान्सप्रसाद

Œ

प्रातः स्मरणी पूज्यपाद पण्डित गरोगप्रसाद जी वर्णाः न्यायाचार्य के श्रमिनन्दन समारोहके शुभ श्रमसर पर उनके प्रति अद्धान्जिस अर्पित करते हुए मैं श्रपना अहोभाग्य समस्ता हूं।

पूज्य वर्गांजी ने जैनसमाजके श्रज्ञान तिमिरको दूर करनेका श्रहिनश प्रयन्न किया है। श्रापके द्वारा संस्थापित श्री स्याद्वाद महाविद्यालय काशो श्रादि विद्यालय और गुरुकुल श्रादि संस्थापं जैनसमाजमें शिक्षा प्रचारका श्रादर्श कार्य कर रही हैं। इन संस्थाश्रोंमें शिक्षा प्राप्त करके तयार हुए श्रानेक विद्याल जैन समाज और देशकी जो श्रान्पम सेवा कर रहे हैं उससे भारतवर्धमें जैन-समाजका मस्तक सटैबके लिए उन्चा हो गया है। पूज्य वर्णांबी जन्मजात श्रांजन होते हुए भी श्रापनी तीक्ष हिए द्वारा जिस प्रकार जैनक्ष्मको खोज सके तथा उसके प्रतिभाशाली विद्यान त्यांगी पट पर प्रतिष्ठित हुए हैं वह सर्वोंके लिए श्रानुकरखीय होते हुए भी एक श्रद्धांकी वस्तु है।

वर्णाजीके दर्शन मात्रसे जो आनन्द आता है वह उस समय आदीर भी आकथनीय हो जाता चौतीस हं जब आप भाराध्वाह वैराग्यमय उपदेशसे हृदयको आनन्द विभार कर देते हैं। मैं पूच्य वर्णाजीका अपनी विनय युक्त अद्धाञ्जिल अर्पित करता हुआ, उनके चिरजीवी होने की ग्रुभकामना करता हूं जिससे विश्वका कल्याया हो।

कानपुर ]---

(बाबू) कप्रचन्द्र भूपचन्द्र जैन

**45 45** 

'गतानुगितको हिलोकः' बहुत समयसे मेरे मनमें धर्मकार्य करनेको इच्छा रहती थी। मेरे प्रान्त तथा बंशमें रथयात्रा, श्चादिकी प्रया है। मनमें संकल्प किया रथ चलाऊं श्चीर श्रीमन्त सेट बनकर पिताजी के धरकी शान बढ़ाऊं। भगवान् बीरको इस खेत्रकी जनता स्वयमेव जान जायगी जब पंच कल्याग्यकोंकी भड़ी लगे गी। याद श्चाये बर्गाजी कहते हुए 'शास्त्र दान सब दानोंसे बढ़ा है।' वही करू, वर्गाजी ठीक ही बहते हैं 'नाम पै मत मरी, काम करी।' मेरा परम सौभाष्य जो मुक्त ऐसे व्यक्तिके पैसेके निमित्तसे 'वे घवल सिद्धान्त प्रन्य' प्रकाशमें आये जिनके दर्शनके लिए लोग तरसते थे।

लड़का हुआ, फिर दान करनेकी इच्छा हुई । बाबाजीसे मिला ''अरे ए भैया काये को संकल्प विकल्प करत हो पाठशाला हैई स्कूल छोर खोल दो ।'' आज वह स्कूल कोलेज हो गया मुक्ते समाज, राज तथा देशमें सम्मान मिल रहा है। धर्मका सार क्या है यह तो वर्णांजीने ही बताया है। उनकी विद्वत्ता, सभा-चातुर्थ, भापण शैली, दया-माया, आदिकी मैं क्या तारीफ कर सकता हूं। मेरे लिए तो "विलहारी गुरु आपकी जिन गुरू दियो बताय ।" मेरे सवर्गाय बाबाजीके आदेश पर चलें और बाबाजी चिरकाल तक हमारे बचे रहैं यही वीर प्रभुके चरणोंके स्मरण पूर्वक भावना है। दानवीर-कुटीर भेलता ]

पूज्य पं ० गणेशप्रसादजी वर्णा बुन्देलखण्डकी पवित्र देन हैं इसलिए युन्देलखण्डको स्मिमान नहीं है, किन्तु युन्देलखण्डो भाषाके लालित्य और सरलताका सामण्डस्य जिस प्रकार पूज्यकर के गहन तत्व-पूर्ण उपदेशकी शैलीमें चमका हं उसका अवश्य ही युन्देलखण्ड उतना ही व्यभिमान कर सकता है जितना गुजरात विश्ववन्य महात्मा गांधी पर करता है। चन्दनके वृद्धसे चिपटं हुए सर्प जिस प्रकार मथुर ध्वनि सुनकर हठात् शिथिल हो जाते हैं उसी प्रकार मनुज्यसे लिपटे क्रांध-मान माया-लोभादि कषाय रूपी सर्प उपदेश सुनते ही च्या भरके लिए स्वयं ही शान्त हो जाते हैं। इसमें वर्णाजीकी सरल विद्वता पूर्ण भाषा ही सुचव कारण है।

चृंकि वर्णीजो स्व-पर कल्याणकी भावनामें अधिक व्यस्त रहते हैं इसिलए भले ही कोई उनकी भोलो शकल परसे गलत श्रीर तदनुसार पांडित्यपूर्ण दलीलें देकर अपना काम निकालनेका पैतीस

#### वर्गी-अभिनन्दन-प्रन्थ

वस्तव्य या पत्र लेकर चला जाने किन्तु यह रूपास कर लेना कि 'नर्गीजी बहुत भोले हैं, बड़ें सीधे हैं, इसिलिए मैंने उन्हें उग लिया' विल्कुल भ्रमपूर्ण रूपाल है।

ययार्य स्थिति, वर्तमान वातावरणा, समयकी उपयुक्तता एवं भविष्यकी सम्भावनाश्चीकी महे न जर रखते हुए, सही सूचनाग्रींक ऋाधार पर जब भी कभी वर्णांजी कोई व्यवस्था देते 🖁 तब वह पूर्ण उपयुक्त तो होती ही है सर्वमान्य भी हो जाती है। यही कारण ई कि दलवन्दीमें पड़े लोग ( मुबारक स्थिति पालक ग्रीर मुलिया शाही वाले ) उन सब मसलोंका मुकम्मिल फैसला इमारे वर्णीजी से करानेको राजी नहीं होते हैं; जिनके कारण जैन समाजमें फूटका साम्राज्य छाया हुआ है क्योंकि उन्हें भय बना रहता है कि कहीं वर्णीजीकी व्यवस्थाके विरुद्ध हमारा प्रचार निरर्थक न ही जाय ! ऐसे प्रसंगों पर प्रच्छी तरह सममने वाले विद्वान वर्णीजीको भोले-भाले सीधे-साधे, सच्चे धार्मिक, आदि, खिताबात दंकर विषय टाल देते हैं। लोग अपने स्वार्थसे वर्णाजीक नामका उपयोग कर छेतं हैं पर उनकी पूरी सम्मतिको कभी नहीं मानते हैं। वर्णाजीके अपूर्व-प्रभावको सब ही महसूस करते हैं। उनके विरुद्ध सफल ब्रावाज उठाना टेटी खीर है: यह भी मानते हैं फिर क्यों उनका पूरा लाभ नहीं उठाया जाता है ? क्यों उनके बादेश नहीं माने जाते ? उत्तर है, जैन समान संसारका छोटा रूप है, उसमे भी सब शक्तियां और कमियां हैं। इसीलिए तब बहुत बेचैनी होती है जब हम यह सोचते हैं कि पुष्य वर्णीजी श्रम काफी बृद्ध हो चुके हैं उनके शरीरमें शिथिलता श्रा रही है, वे हमारा साथ कव तक द सकेंगे। इनके बाद भी क्या हमारे बोचमें कोई ऐसा प्रभावक नेता है जिसके भाग्यमें ऐसी सर्वमान्यता पड़ी हो। श्री जिनेन्टके स्मरण पूर्वक प्रार्थना है कि हम सैकड़ों वर्षों तक पुज्य वर्णाजीका सहयोग माप्त कर सर्वे ।

सिवनी ]---

躼

(श्रीमन्त सेठ) विर्धीचन्द

**5**5

बर्गा जी केवल जैन समाजकी विभृति नहीं, वे समस्त मनुष्य व जीवमात्रके लिए हैं। मैं जबसे उनको जानता हूं तभीसं आज तक मैंने उन्हें आदर्श, सच्चे व निर्मत्त विद्यायाँके रूपमें पाया है। वे सदैव इस लोजमें लगे रहे कि जीव मात्र व विशेषतः मनुष्य मात्रका सुख किस मार्गमें है व उसी मार्गको उज्वल व प्रकाशमान बनानेका प्रयास हमेशा करते रहे हैं।

यह तो किसीसे छिया नहीं कि वे सरखताक सागर हैं आदर्श मनुष्य जीवनके उदाहरण हैं।
दृढ्योगार्जनके लिए ही मनुष्य बुद्धि उपार्जनमें लगा रहता है, जीवन भर धनके पीछे दौहता है, मार्ग भूल जाता है, घन भी छल कपटसे उसके आगे आगे भागता है। पर इस धनने वर्णां जीसे तो हार छतीस मान खी हैं वह पीछे पहता है पर वे उसे मार्गमें ही खोड़ते जाते हैं। कहते हैं उसे प्रहशा करनेमें नहीं परन्तु त्यागमें ही सच्चा कल्याशा है।

भी वर्णां जीके भादेशानुसार मनुष्य वर्गसे यही प्रार्थना की जा सकती है कि सभी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें व त्याग मार्गको भपनायें । जीवन भर प्रयास करके भी मनुष्य सच्चे सुख तक नहीं पहुंच पाते हैं। वर्णीं जी कहते हैं कि त्यागको समक्षो भ्रोर उसे भ्रपनाश्रो, सच्चा सुख तुरन्त तुम्हारे पास भ्रा पहुंचे गा।

गांधीजीने जिस सत्यको ईश्वर कहा है, वर्णांजी उस सत्य क्यार ऋहिंसाके व्यवहार हैं। वर्णांजीके जीवनने हमें वह सुलभ मार्ग दिखाया है, जिस पर मनुष्य मात्र चलना सीख से तो अपना, अपने समाजका, अपने देशका व सारे संसारका कल्याण करेगा, ऐसी मेरी आस्था है।

बागर ]— ( सेठ ) बालचन्द्र मळेया, बी० एस-सी०

#### f 5 5

पूरुष वर्षां जीके सम्पर्कमें रहकर समाज सेवा करनेमें सबसे अधिक आनन्दानुभव हुआ। । मेरे कीवन पर उनके चरित्र और शानकी अभिट छाप पड़ गयी।

४० वर्षोसे अधिक समय व्यतीत हुआ जब कि जनलपुरमें एक कृश देहपारी किन्तु शुभ हृदय तथा आकर्षक मानवसे मिलनेका शुभ अवसर मात हुआ। उस मानवकी बोलीमें अपनाने और लुभानेकी शक्ति विद्यमान थी। सैकड़ों भक्तोंको पत्र लिखकर आत्मस्य करनेका इनका प्रकार तो अन्दुत है। वे लिखते हैं—"अब तो सर्वतः चित्तवृत्ति संकोच कर कल्याण मार्गकी और ही लगा देना उचित है क्योंकि मानवीय पर्यायकी सफलता इसीमें है और यही इस पर्यायमें प्रशस्यता है जो मोक्षमार्गके द्वारका कपाट खुलता है तथा मूच्छांका पूर्णरूपसे अभाव भी यहीं होता है……….. यद्यपि जैनधर्ममें आश्रम नहीं किर भी लोकाचार तो है ही।"

लगभग तीन साल तक शिलामन्दिरके प्रचार कार्यमें मुझे उनके साथ रहनेका सतत सीभाग्य रहा है। मैंने देखा, कि 'यशःकीर्ति' नामकर्म नौकरकी भांति सदा हो उनकी सेवा करता रहा। मैंने नहीं जाना कि कोई भी अ्यक्ति वर्णांजीसे विना प्रभावित हुए रहा हो। शिल्लामन्दिरका ध्येय सफलताकी खोर ही अपसर होता गया, परन्तु दुर्भाग्यसे कई अन्य कारखांकी ववहसे हमारी खाशा फलवती न हो पायी। उसी दौरानमें कई मधुर प्रसंग आये। एक दिन कहने लगे "भैया' उमरावसिंहने ब्रह्मचारी होनेपर अपना नाम शानानन्द रखा, मैं मौका पहा तो अपना नाम भोजनानन्द रखांगां कैसी सरलता ख्रीर स्वीकारोक्ति है। तारीफ यह कि भोजन अथवा अ्यक्ति ख्रादिका ममन्व उन्हें सैंतीस

#### वर्शी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

आत्मानुभवसे विमुख करनेमें कभी भी समर्थ न हो सका । उनका आत्मध्यान सदा दृद्धिगति ही रहा है।

जब मैं बणांजी के बारेमें सोचता हूं तभी मुक्ते इस बात पर अटल श्रद्धा होती है कि 'पूर्वो-पार्जित पुण्य निश्चय ही श्रपना रस देता है'''' नहीं तो इस पंचम-कालमें झजैनके घरमें जन्म प्राप्त व्यक्तिको सम्मा जैनी अननेका सद्भाग्य क्यों कर मिलता,'''जब कि जैनकुलौत्पन्न व्यक्ति निकृष्टों जैसा हीनाचरण करते हिण्ट गोचर होते हैं।''

मर्थादाका मुन्दर निभाना तो उनकी अपनी खासियत है।' दिगम्बर जैन मुनियोंके प्रति उनकी क्या आस्था है! इस सामाजिक शंकाका उत्तर क्या "हे विभी! वह दिन कब आवेगा जब मैं भी मुनि होऊंगा।" उद्गारसे नहीं होता! आग्म-भ्रणीत मुनिमुद्राका क्यों न इच्छुक होगा ? और किसीका भी बीतरागताका उपासक क्यक्ति आत्मधर्म दिल दुखाकर अप्रसच न करने वाला साधु क्यों कर दिगम्बर साधुआंके प्रति सविनय न होगा!

भगवान जिनेन्द्रकं स्मरण पूर्वक सदा यही भावना भाता हूं कि पूज्यवर्णीजी चिरायु हों क्योर उनके द्वारा संसारका कल्याण हो ।

सिवनी ] --

纸

(सिंधई) कुंबरसेन दिवाकर

#### *5*5 *5*5

पूज्यवर्णीजी जैनसमाजके उन रत्नों मेंसे हैं जिनका प्रकाश वर्तमानमें ही नहीं बरन सदा ही समाजके नौजवान कार्यकर्ताश्चांका पथप्रदर्शन करता रहेगा। उनका विमल ज्ञान, उनका श्चादर्श चरित्र श्रीर समाजके प्रांत उनकी सेवाएं हमारे लिए अमूल्य देन हैं। अकेले उन्होंने समाजमें को काम किया है वह सा कार्यकर्ता मिलकर भी किटनाईसे कर सकेंगे। परमात्माके ध्यानपूर्वक यही भावना है कि वे चिरायु हो।

श्रागरा ]--

महेन्द्र, सम्पादक, साहित्य संव

सुनते हैं प्रथवर्णीजी महराजने बहे बहे काम करे हैं पर अपन तो अपने परसे सोचत हैं कि वे 'आंघरेकी लाठिया' हैं। अज्ञान आंपर गरीबीके मारुस्थलमें पहे हम बुन्देलखण्डीनको वे मतीरा होकर भी सागर मे बहे हैं। ईसे उनके चरखोंमें सैंकड़ों प्रखाम ।

वांतसेडा ] (से॰) मणिकचन्द्र

# जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो

(8)

बीर-देशनाका उर में अनुराग लिये हो, सत्य अहिंसा का प्रतीक वह त्याग किये हो। हो धार्मिक अभिवृद्धि निरन्तर उत्सुक साधक पाप होम के हेतु ज्ञान की आग लिये हो॥ जय अलभ्य वरदान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, जय युय के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो।

(7)

तुम निश्चय में मग्न; किन्तु व्यवहार लिये हो, तुम जागृति के नित्य नये त्योहार लिये हो । तुम बिखरे से लक्ष्य-होन इन वीस लक्ष्य में— जाबन लाने ऐक्यवेणु केतार लिये हो ॥ जय समाज के प्राण! तुम्हारा अभिनन्दन हो, जय युग के अभिमान! तुम्हारा अभिनन्दन हो । (३)

आतम शक्तिसे सत्त्वर पुनरुत्थान करोगे, नव विश्वास का यत्न अरे आह्वान करोगे। दर्शन ज्ञान चरित्र इन्हीं के बल पर तुम तो, मानव की लघुता को आज महान करोगे॥ जय समर्थ विद्वान! तुम्हारा अभिनन्दन हो। जय युग के अभिमान! तुम्हारा अभिनन्दन हो।। (४)

जय जिनके जयनाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, जय सद्गुक की याद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो। जय जीविन स्यादाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो। जय गणेश परसाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो॥ जय गौरव गुण खान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो। जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो।

राजेन्द्रकुमार 'कुमरेश' आयुर्वेदीचार्य

#### वर्णी-भ्रमिनन्दन-प्रन्य

वर्गीजी महराजके प्रथम दर्शनका सीभाग्य १९२२ में मिला था। आपकी सारगर्भित सरक वाणी ने हृदय मोह लिया तभीसे मैं तो श्रद्धामें पत गया। सेठ मृत्वचन्द्र शराककी पात्रता तथा जताराकी नजदीकीके कारण वक्ष्माशागरमें आपके चरण पढ़े। एकान्तमें ध्यान प्रेमी होनेके कारण पासकी छोटी पहाड़ीके भाग्य खुले छार सराफजीके धनका छुटीरमें लग कर सदुपयोग हुआ। तथा भीले अधिद्धित, निर्धन, अत्रव्य सबसे ठगे गये इस प्रान्तके लोगोंको उनका सचा हित् मिला। यहांके मनुष्य मात्रको आपसे सदाचार और शिक्षाकी प्रेरणा मिली है। अतः मैं उनके चरणांमें श्रद्धा-ज्जिल अर्थित करता हूं।

यस्त्रासागर ]----

W

(बाबू) रामस्वरूप जैन

### बाबाजी

श्राज ७५ वर्षकी उसके बाद भी उनमें युवकां जैसा उत्साह है, बालकां जैसी सरलता हैं; परन्तु वृद्धों जैसा मनाद उनके पास लेशमात्र भी नहीं है। उनकी लगन अन्नुत है। वे वक्ता नहीं स्थान्त:सुखाय कार्यकर्ता है और हैं, समाजके नेता भी। वह महात्मा है। वासीमें जहां जादू जैसा सपर है वहां चुम्बक जैसा झाकर्पस भी है। उनका चेत्र वितयों जैसा संकुचित नहीं। क्या आप्यात्मिक क्या सामाजिक क्या राजनैतिक सभी कार्यों लोक संग्रहकी अभिरुचि रखते हैं। यदि राजनीतिकी श्रोर उनका सुकाव हुआ होता तो वे हद्तापूर्वक कार्य करके जैनसमाजका हो कार्याकरूप न करते श्रिपतु राजनैतिक क्षेत्रमें विशेष स्थान पाते।

वह दयाकी मित्रमूर्ति हैं। कपट तो उनको एक नजर भी नहीं देखने पाया है। नियमित क्रीर सधे हुए बाक्य ही बोलते हैं। उनके कथनमें बनावटीपनकी गन्ध भी नहीं होती है। उसमें एक प्रेरणा होती है क्योंकि वह उनकी स्वकीय अनुभूतिका सच्चा निखार है। मित्रके प्रति उनकी जहां प्रेम भाषना होती है वहीं शत्रुके प्रति केवल उदाशीनता रहती है। वे स्वप्नमें भी शत्रुका बुरा नहीं चाहते। कहते हैं "अरे भैया ऐसी कर्रे से पैले अपनी इहलोक परलोक विगहें। शत्रुके विनाशकी भावना हमें नहीं करना चाहिए अपित उसकी सुबुद्ध प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। जी से वह भी अनुकूल होके हमें शानित दे और स्वयं भी आपतसे मुक्ति पाए।"

#### द्या

श्राजाद दिन्द फीजकी सुरत्वाके लिए अर्थ-संजयार्थ म० प्रा० के प्रधान नेता दुर्गाशक्कर मेहता अवलपुर श्राचे हुए थे। एक सभाका श्रायोजन हुआ, वक्ताओं के मुखसे उनकी व्यथाको सुन कर चालीस बाबाबीका हृदब दुःखी हो उठा, श्राखाँसे दो बूंद श्रांस, टपक पढ़े। कड़ाकेकी ठण्ड पढ़ रही थी तो भी बाबाजीने तनपर लपटे हुए दो चहरोंमें से एक उतारकर श्रा॰ हि॰ कों॰ के चन्देमें श्रापित कर दिया, दश मिनटके बाद ही वह तीन हजार रुपयेमें विक गया। महत्त्वकी बात तो यह थी कि उन्होंने श्रामें भाषतामें श्रामें बीके लिए एक भी कड़ा शब्दन कहकर 'श्राजाद हिन्द की जवालोंका कोई बाल बीका नहीं कर सकेगा' ऐसी हुए घोषणा की थी। कैसी दया श्रीर आत्म विश्वास है।

### सत्यनिष्ठा व द्या

पर्ममाता सीं० चिरोंजाब।ईजीने कहा ''भैया लकड़ी नहंग्रा, जान्नो ले आवी' बाबाजी बाजार पहुंचे, लकड़हारेसे पूछा "मोरी (गट्ठा) कितेकमें देय।" उसने जवाब दिया ''जो समभी सो है दियो मराफ"। बाबाजी, "चार याना लेय!" वह राजी हो गया, घर तक पहुंचानेकी मजदूरी भी दो त्राने कह दी। घर पहुंचे बाईजी बड़ी नाराज हुई, 'दो त्रानेकी लकड़ीके छह त्राने दे आये, बड़े मूरख हो।" बाबाजीने लकड़हारेकी बकालत की, पर माताजी भी लौकिकताका पाठ पढ़ानेका हरादा कर चुकी थी, एक न सुनी तीन आने ही दिलवाये। भोजन बना, बाबाजी भोजनको बैठे पर भोजन अब्छा न लगा। बाईजीने पूछा "भैया भूख नंहया का, काये नहें खात।" बाबाजीने जबाब नहीं दिया, "अभी आता हू, कहकर जल्दी ही बाहर चले गये। उस लकड़हारेको दूंदना प्रारम्भ किया, वह मिला, उसे रोज पैसे दिये और वापस घर लीट आये। बाईजीके पूछने पर स्पष्ट कह दिया कि बाईजी शकड़हारेके पैसे देने गया था। मां का हृदय इस सरलता और सत्य पर लीट पीट हो गया।

### प्रेम व आकर्षण

गर्मीका समय था पूज्य बावाजी होएए।। रिमें प्रवासकर रहे थे। गांवमें शुद्ध दूषका प्रवन्ध न था इसलिए एक गाय रक्ली गयी थी परन्तु वह मरकऊ थी। धनीफे सिवा किसीको भी पास नहीं आने देती थी। लोग उसकी चर्चा कर रहे थे कि इसी बोचमें बाबाजो आ आहुंचे और उन्होंने भी बात सुनी, बोले, चलो देखें कैसे मारती है। लोगोंने रोका, महाराज आप न जायें, परन्तु वह न माने और हाथमें एक पाव किसीमस लेकर उसके आगे पहुंच गये। गायने एकटक दृष्टिसे बाबाजीको देखा और सिर कुका लिया। बाबाजी उसके सिरपर हाथ रखकर खड़े हो गये। लोग चिकत हो देखते रह गये, मैत्रीपूर्ण हृदयने दृष्ट पशुको सहज ही मित्र बना किया था। इतना ही नहीं उसने बाबाजीको दूष भी पिलाया तथा महाराजने भी उसे कभी-कदाच मिष्टाफ खिलाये। पशु भी पशुता भूल सकता है यह उस दिन पता लगा जब बाबाजीके चले जानेपर वह वियोगाकुल गाय इधर-उधर रम्हाती फिरती थी ! और अन्तमें बाबाजी की कोटरीके सामने आकर खड़ी हो रही और कई दिन तक बास श्रीस्ती थी ! और अन्तमें बाबाजी की कोटरीके सामने आकर खड़ी हो रही और कई दिन तक बास श्रीस्ती थी ! और अन्तमें बाबाजी की कोटरीके सामने आकर खड़ी हो रही और कई दिन तक बास श्रीस्ती थी ! और अन्तमें बाबाजी की कोटरीके सामने आकर खड़ी हो रही और कई दिन तक बास

#### वर्षां श्रभिनन्दन-प्रन्थ

वानी ह्योंडं रही। सचमुच वावाजीका प्रेम व आकर्षण विस्मयजनक है। "भैया निवृत्तिमें ही सुख है प्रवृत्तिमें नहीं "।

एक समय बाबाजीने किसी स्थानके लिए एक हजार रुपये दानमें लिखवा दिये। रुपया पासमें नहीं। सोचा, लिखवा तो दिये पर देगें कहां से ? कुछ रूपया मासिक कलके लिए बाईजी देनी थीं। बाबाजीने फल लेना बन्दकर रुपया पोस्ट आफिसमें जमा कराना प्रारम्भकर दिया। बाईजीकी नजर अनावासही पास- बुक्तर पड़ गयी, पूछा ''नैया रुपया कायेको इकटंट करत हो, का कोउ कर्ज चुकाउने हैं।'' रहस्य न छिपा सके। तब बाईजीने कहा ''काये तुमसे जा सोई कई है के दान जिन करो, नई तो फिर छिपाओं काये?'' बबाजीने कहा 'बाई जी दान मैंने किया है आपने नहीं। दान अपनी ही चीजका होना चाहिए इसीलिए मैं ये रुपये इकट्ठे कर रहा था। यदि मैं आपको बता देता तो आप अपने रुपये दकर मुक्ते ये रुपये न बचाने देतीं।'' सुज बाईजीने आदर्श को समक्ता और प्रसन्न हुई। कैसी कीमल कटोर आग्रम निर्मरता थी।

सागर ]

**रूदमणप्रसाद** ''प्रशांत''

45

垢

y,

# में बोद्ध कैसे बना

श्चानसे प्रायः पत्रह वर्ष पूर्वकी बात है। मैं काशी विश्वविद्यालयमें दर्शनका विद्यार्थी था। उन दिनों एक प्रसिद्ध विद्वानका भाषण हो रहा था। सुना कि अगले दिन जैनधर्म पर व्याख्यान होगा। मुद्धे तो जैनधर्मका कोई ज्ञान न था। किन्तु उस समय अपने धर्मपुःनक सत्यार्थ-प्रकाशके श्चमुक समुल्लासमें जैनधर्मके सभी खंड न याद थे। विचार हुआ कि उसीके आधारपर कलके भाषणके बाद वस्ताकी सभामें परास्त कर वेदिकधर्मका श्रीष्ट्रय स्थापित करूंगा।

दूसरं दिनके समापित ये स्वयं आचार्य ध्रुयः। प्रारम्भमें उन्होंने वक्ताका परिचय अत्यन्त अद्यापूर्ण शब्दोंमें दिया ! व्याख्यानको आदिसे ऋन्ततक बहुत प्यानपूर्वक छना । इतना साफ क्रांर प्रवल व्याख्यान हुआ कि मुक्त आयंसमाजीके सुतर्ककी नोंक कहीं न गड़ी । तो भी आर्यसमाजी चुलबुलाहटसे मैंने कुछ छेड़ ही दिया, क्रांर जैनधर्मके अपने क्रजानके कारण मुक्ते सभामें बेतरह लजित होना पड़ा। सन्यार्थ-प्रकाशकी क्षानी प्रामाणिकताका बुरी तरह भंडाकोड़ कराकर मुक्ते बड़ा छोभ हुआ। । सुंह छुपाकर निकल क्राया। अद्वेय वर्णाजीसे वह मेरी पहली भंट थी।

उनके मधुर भाषण श्रौर प्रभावशाली सौम्बका शाक्ष्पण इतना श्रीवक रहा कि चार पांच बयालीस दिनोंके बाद उनके दर्शनार्थ स्थादाद विद्यालय गया । श्रार्थसमाजके वर्शाक्षम धर्मपर वात चली । मुसकरा कर उनने पूक्का--श्रन्छा, स्नाप किस वर्णके हैं ?

मैंने कहा—स्वामीजी, मैं जन्मसे तो कायस्य हूं। पढ़ लिख कर विद्वान् हो जानेके कारण सिद्धान्तके श्रनुसार मैं बाह्यण हो जाऊंगा।

प्र- क्या तब आहारालोग आपके साथ रोटी-बेटी करनेकी तयार होंगे ?

उ०-- वे भक्ते न तैयार हों, किन्तु आर्थसमाज तो मुक्ते वैसा सम्मान अवश्य दंगा ।

प्र- अच्छा, आर्यसमाजमें जो बासरा हैं क्या वे भी आपके साथ रोटी-बेटीके लिए तैयार होंगे ? उ॰ — मैं कह नहीं सकता ।

प्र० - तब, क्या आर्यसमाजकी वर्णव्यवस्था केवल वार्तो ही में है, व्यवहारमें नहीं ?

वर्गीं जीसे मिलकर जब मैं विश्वविद्यालय लीट रहा था तो यह खूब अनुभव कर रहा था कि आयं समाजका मेरा उत्साह मन्द हो गया था। मेरे मनमें पश्न हो रहा था—स्वामी दयानन्दजीने अन्य धर्मों के विषयमें विना जाने केवल हिंसान्मक प्रेरणासे अमुक समुल्लासमें ऐसा क्यों लिख दिया! क्या यह सहयकी चात है!

#### xx xx XX

दो वर्षके बाद एम. ए. पास करके मैंने श्रपनी सेवा गुबकुल महाविद्यालय (आर्थसमाज) वैद्यनायधाम (बिहार) को श्रपित की। गुबकुलका मैं श्राचार्य बना। श्रायेसमाजकी प्रणालीके श्रनुसार मुक्ते लोग पंडितजी कहने लगे। मुक्ते यह गौरव पाकर बड़ा श्रानन्द श्राया—श्रीर कुछ नहीं तो श्रायंसमाजने मुक्ते इतना सम्मान तो दिया। श्राचार्य पदपर रहनेके कारण लोग मेरा भय मानते थे, किन्तु मुक्ते ऐसा लगा कि ब्राह्मण अध्यापकींके मेरे प्रति श्रादर नहीं है। शायद कायस्थ होनेके कारण !!

में बाहर आया और पूछा कि यह पण्डित टाइगर कीन है !

श्री.....तिवारीजीने गुरुकुलके एक कुत्तेकी श्रीर इशारा करते हुए कहा—श्राचार्यजी, यही पण्डित टाइगर है, श्रार्थसमाजमें सभी पण्डित हैं।

बत, आर्यसमाजकी वर्णस्थास्या अच्छी तरह समक्त गया । वर्णीजीकी वार्ते क्राट याद आ गयीं । सिद्धान्तमें तो पहले ही इसचल पैदा हो गयी थी ।

> १९३३ में फिरसे बनारस माया—संस्कृतमं एम, ए. परीह्या देने । दूसरे ही दिन स्याद्वाद तेंतालीस

#### वर्णी-डाभिनन्दन-ग्रन्थ

विद्यालय गया। किन्तु यह जानकर यही निराशा हुई कि वर्गीं जी काशी छोड़ कर चक्के गये हैं। मुके उनके सामने व्यपनी कितनी समस्याएं रखनो थी।

जैनचर्म पर वहांके कुछ भ्रम्य लोगोंसे बात हुई । जानकर बड़ा दु:ख हुआ कि भगवान महावीरके आदर्शके विरुद्ध जैनसमाजमें भी वर्षा मेद अपनी संकीर्याताओं के साथ आ। गया है ! शता-द्वियों तक ब्राह्मया-समाजके सम्पर्कमें रहनेके कारण जैनसमाज की मीलिक शुद्धता पर प्रभाव पड़ ही गया है ।

इसी बार सारनाथ गया और बैं। द्व-धर्मका अध्ययन करने लगा। 'पालि'के विशेष अध्ययनके लिए लक्का चला गया। वर्ग-भेदकी संकीर्याताओं से सर्वथा मुक्त बौद्ध-समाजने विशेष रूपसे आकृष्ट किया। किर तो, बौद्ध दीह्या और उपसम्पदा भी लेली।

इतने वर्ष पूर्व एक विद्यार्थींसे हुआ वार्तालाप भाग वर्णाजीको स्मरण हो या न, किन्तु उसके जीवनकी दशा बदलनेमें उसका बड़ा हाय है। काशी विश्वविद्यालय ]— (भिक्ष्) जगदीश काश्यप, एम ए

•

## वर्णीजी

श्चादरखीय वर्णीं जां उन इने गिने महापुरुषों में हैं, जिन्होंने अपनी साधना श्चीर स्थागसे कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि जो भी उनके सम्पर्कमें श्चाता है, उनसे प्रभावित हुए विना नहीं रहता । वर्णों जीने किसी विश्वविद्यालयकी ऊंची उपाधि प्राप्त नहीं की; पर तप श्चीर त्यागके खेत्रमें वे जिस- उच्चासन पर विराजमान हैं, वह विरलोंको ही मिल पाता है । उनके श्चादेश पर गतवर्ष जब मैं श्चाहार पहुंचा तो वहीं उनके प्रथम बार दर्शन हुए, पर उनकी श्चात्मीयताको देख कर मुक्ते ऐसा लगा, मानों वर्षों से उनके स्था मेरा धनिष्ट परिचय रहा हो ।

वर्णीजी बचपनसे ही श्रध्ययनशील रहे हैं। महावराकी पाठशालामें छः वर्षकी श्रवस्थामें बालक गणेशन श्रध्ययनका जो श्रीगणेश किया वह श्राज तक जारी है। स्वाध्यायमें जाने कितने अन्धांका उन्होंने पारायण नहीं किया होगा। विभिन्न धर्मोका उन्होंने तुलनात्मक अध्वयन किया है और एक ऐसी उदार हिष्ट श्राप्त की है, जिसमें किसीके प्रति कोई मेदभाव या विद्रोप नहीं।

वर्णां जीकी श्राकृति श्रांर वेशभ्याको देख कर सहज ही भ्रम हो सकता है कि वे अधिक पढ़ेलिखे नहीं हैं। पर उनके सम्पर्कस, उनके भाषण और शास्त्र-प्रवचनसे पता जलता है कि वे कितने
गहरे विद्वान हैं। एच यह है कि उनकी विद्वता उन पर हावी नहीं होने पाया है, जैसे कि प्रायः लीगों
पर हो जाती है। उनके जीवनमें सहजता है श्रीर उन्हें यह दिखानेका जैसे श्रयकाश ही नहीं कि वे
चवासीस

इतने बिद्धान है! मीठी बुन्देशीमें शिषे-रादे उच्चारणसे जब वे बात करते हैं तो सुननेमें वहा आनंद आता है। और बीच-बीचमें अत्यन्त स्वाभाविक दंगसे 'काए भैवा' का प्रयोग करते हैं तो उनकी आत्मीयता एवं आडम्बर हीनतासे भोता आभिभूत हो जाता है। साधारण बातचीतमें देखिये, कैसे कैसे कल्याणकारी और शिक्षा-प्रद सूत्र उनके मुखसे निकलते हैं—

- -- आदमी जैसा भीतर है, बैसा ही बाहर होना चाहिए।
- --शिल्लाका ध्येय हृदय और मस्तिष्ककी व्यापकता और विशालता है।
- -- ग्रपनी भात्माको मिलन न होने देना इमारा धर्म है।
- --- अविनमें सहजता होनी चाहिए।

शिक्षां प्रति वर्णां जीके मनमें अगाध प्रेम है और उनकी हार्दिक आकां है कि शिक्षां क्यापक रूपसे प्रचार हो । कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे । यही कारण है कि उन्होंने अनेक शिक्षां स्थापना की है। काशीका स्यादाद महाविद्यालय, सागरका गयोश महाविद्यालय, जकतापुरका वर्णी गुरुकुल तथा अनेक छोटे-अहे विद्या अयों की नींव उन्होंने डाली है और उनके संचालनके लिए पर्याप्त साधन जुटाये हैं। पर स्मरक्षा रहे, वर्णीं जोका ध्येय वर्तमान शिक्षा-प्रयालीके ध्येयसे सर्वथा भिन्न है। आजकी शिक्षा तो आदमीको बहिर्मुली बनाती है। उंची डिगरी पाकर आदमी नौकरी, भौतिक प्रेश्वर्थ और सांसारिक वैभवको और दीइता है और उन्होंके पीछे भटक कर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देता है; पर वर्णीं उस शिक्षाको कल्यायाकारी मानते हैं वो आदमीको अंतर्मुली बनाती है, जिसमें अपनेको और अपने आत्माको पहचानने की शक्ति है और उसके विकासके लिए आदमी निरंतर प्रयत्नशील रहता है। अहारमें बातचीतके बीच उन्होंने कहा था, ''भैया! हम तो चाहते हैं कि दुनियाका मुख-दुख आदमीका अपना मुख-दुख वन वाय और आदमी स्वार्थ लिस होकर अपना ही लाभ-लाभ न देखे।'' इस एक वाक्यमें शिक्षाका ध्येय अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। और यह वर्णीं जीका कोरा उपदेश ही नहीं है. हसे उन्होंने आने बोवनमें उतारा भी है। मेरा चिश्व यह सुन कर गद्गद् हो गया कि आहार आते समय मार्गमें एक जकरत भरे भाईको उन्होंने अपनी चादर यह कह कर दे दी थी कि मेरा तो इसके बिना भी काम चल जाय गा; लेकिन इस भाईकी जाहे वचत हो जावगी।

चौहत्तर वर्षकी बायुमें वर्णांजीका स्वास्थ्य और उनकी स्कूर्ति किसी भी युवकके क्षिए स्पृह्णीय हो सकती है। उनमें प्रमादका नाम नहीं और उनके गठे और चमकते श्रारीर, भरी हुई आंखें और उन्नत सलाटको देखकर प्राचीन ऋषियोंका स्मरण हो आता है।

वर्णां जीकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी वरसता, सात्विकता स्रीर आस्मीयता है । वे सबसे समान रूरते मिसते हैं स्रीर होटे बड़ेके बीच मेद करना उनके स्वभावके विपरीत है। सहारसे हम पैतालीस

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

लोग वब चलनेको हुए तो दोपहरका एक वज रहा था । वर्णीजी स्वाध्याय समाप्त करके हमारे साथ हो लिये। मैंने कहा---आप विश्राम कीबिए। बोले, ''नहीं जी, चलो योड़ी दूर तुम लोगोंको पहुंचा बाकें' श्रीर कोई मील भर हम लोगोंके साथ श्राये बिना वे नहीं रह सके।

आजकलके दो भयंकर रोग पद और प्रतिष्ठाके मीहसे वर्णीजी एक दम मुक्त हैं। जहां कहीं जाते हैं वहीं साथन जुटाकर कोई शिक्षण अथवा अन्य जन--सेवी संस्या खड़ी कर देते हैं और विना किसी मीह या लिप्साके आगे बद जाते हैं। जिसने समूची यसुंघराको स्वेच्छा पूर्वक अपना कुटुम्ब मान लिया हो, वह एकसे बंध कर क्यों बैटेगा।

वर्णां जीकां प्रकृतिसे बड़ा प्रेम है और यह स्वाभाविक ही है। जुन्देलखण्डकी शस्य श्यामला भूमि, उसके हरे भरे वन, ऊंचे पहाड़, विस्तृत सरीवर और सतत् प्रवाहित सरिताएं किसी भी शुष्क व्यक्तिकों भी प्रकृति प्रेमी बनासकती है। इसी सीभाग्यशाली प्रांतको वर्णां जी को जन्म देनेका गौरव प्राप्त हुआ है। ख्रहारके लग्बे-चीड़े महासागरके बांधपर जब हम लोग खड़े हुए तो सरीवरके निर्मल जल और उसके हर्दीगर्दकी हरी-भरी पहाड़ियों और बनोंको देखकर वर्णां जी बोलो, "देखों तो कैसा सुन्दर स्थान है। सब चील बना लोगे; लेकिन में पूछता हूं ऐसा तालाव, ऐसे पहाड़ और एसे बन कहांसे का कोंगे?"

बुन्देलखण्डकी गरीबी और उससे भी श्राविक वहांके निवासियोंकी निरखरताके प्रति उनके मनमें बड़ा होभ और वेदना है। प्रकृति बड़ां इतनी उदार हो, मानव वहां इतना दीन होन हो, यह घोर लखाकी बात है इसीसे बब लोगोंने उनसे कहा कि बुन्देखखण्डकी भूमि और वहांके नर-नारी अपने उदारके लिए आपका सहारा चाहते हैं तो ईसरीको छोड़ते उन्हें दर न लगी, वे बुन्देखखण्डमें खेले आये और उसकी सेवामें जुट गये।

वर्गीजीका पैदल चलनेका नियम है। बड़ी-मड़ी यात्राएं उन्होंने पैदल ही पूर्ण की हैं। शिखरचीकी सात सी मीलकी यात्रा पैदल करना कोई हंसी-खेल नहीं था; पर वर्णीजीने विना किसी हिचकिचाइटके वह यात्रा मारंभ की ख्रौर पूरी करके ही माने।

जिसने अपने स्वार्थको छोड़ दिया है, जिसे किसीसे मोह नहीं, जिसकी कोई निजी महत्वाकांचा नहीं, उसका लोगोपर प्रभाव होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जैन तथा जैनेतर समाजपर आज वर्यांजीका जो प्रभाव है, वह सर्व विदित है। उनके इस प्रभावका लाभ उठा कर यदि कोई ऐसा व्यापक केन्द्र स्थापित किया जाय जो समस्त राष्ट्रके आगे सेवाका आदर्श उपस्थित कर सके तो वड़ा काम हो। वैसे छोटे-छोटे केन्द्रोंका भी महत्व कम नहीं है और इमारे राष्ट्र-पिता महारमा गांधी तो स्वयं इस वातके पञ्चपाती थे कियालीस

कि एक ही स्थान पर सब कुछ केन्द्रित न करके भारतके सात लाख गावोंको आत्म-निर्भर और आत्म-पूरित बनाया जाय ।

वर्णीं जी शतंत्रीवी हीं स्त्रीर उनके द्वरा भारतके कोटि-कोटि जनको स्नाहम- विकास स्त्रीर सेवाकी प्रेरणा मिलती रहे ।

७।८, दरियागंज दिल्ली ]---

यशपाळजेन, बी० ए, एळएळ, बी०

# सागरमें आयी एक लहर

बिद्धर विलियमके समान, बिद्या सीखी जिस योगी ने। फिर खोले विद्यालय अनेक, जिस न्याय-धर्मके भोगीने॥

> आया **है व**ही गणेश इधर। सागरमें आयी एक छहर॥

थे गये मेघ बन सागरसे, ईसरी मरुस्थलमें बरसे। कर दिया वहां पर हरा भरा, पर सागरके जन थे तरसे।।

> देखा तब उनने तिनक इधर। सागरमें आयी एक छहर।।

थे सात बरस जब बीत गये, मनमें हिलोर उनके आयी। चल दिये यहां की पैंदल ही, जनता उनको लेने धायी॥

> ह्र्षित हो उठे बुंदेला नर। सागरमें आयी एक लहर॥

सूरत ]-- -कमसादेवी जैन वैतास्थि

# श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीके दर्शनका प्रथम प्रभाव

मंसीला कद, दुबला पतला शरीर उसपर लंगोटी और भगुवा रंगका एक चहर, बुटा हुआ सिर, उभरा हुआ मिसक, लंबी नुकीली नासिका, चवल दन्त-पंक्ति, सुन्दर संबक्षा वर्षा। ऐसे ७२ वर्षके बृदे महापुरुषके उसत सलाट तथा नुकीली लम्बी नासिकाके सम्मिलनके आजू बाजू, यदि कोई अत्यन्त आकर्षक वस्तु है तो वे हैं. छोटी छोटी मीनसम दो आवदार आंखें। इन आंखोंसे को विद्युत स्कुलिंग निकलते हैं वह मानव की अपनी और सहसा आकर्षित किये वगैर नहीं रह सकते, और तब प्रथम दर्शन ही में पुरुष हस महापुरुषसे प्रभावित ही उसके अत्यन्त समीप खिचा चला जाता है। तभी तो क्या वालक, क्या वृद्ध क्या युवक और क्या युवती अर्थात् प्रत्येक स्त्री-पुरुष वर्णीजीसे एक बार; यदि अधिक नहीं तो वार्तालापका लोभ संबरण नहीं कर सकता।

विगत ग्रीष्म ऋतुमें इस डेट् पसलीके महापुषके प्रथम दर्शनका लाभ-जिसकी चर्चा बाल्यकाल से सुनता चला आता या-प्राप्त हुआ। प्राथमिक प्रभावसे हृदयमें 'वास्तवमें यह कोई महान् व्यक्ति होना ही चाहिये' भाव सहसा उत्पन्न हुआ। चाहे उस महानताकी दिशा जो कोई ख्रीर चाहे जैसी हो, अञ्छी अथवा बुरी।

वे चमकीली नन्ही नन्ही मांखें कह रही थीं, इन छोटी छोटी मांखोंने ही विषद वस्तु स्वरूपके अन्तस्तलमें प्रवेश कर भारमाको पहचाना है ; महान बनाया है। आज ७२ वर्षके भानन्त परिश्रमका फल है ; भ्रत्यन्त सरल, मृदुभाषी, भ्रन्तर्मुखी, भ्रष्यात्म प्रवक्ता पूज्य भी १०५ गर्गशक्ताद वर्गा।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुरुष पुंगव महान ही उत्पन्न हुन्न। है, । केवल किसी उस दिशाने जिसमें वह लगा है उसे महान नहीं बनाया है । यह जिस किसी भी दिशामें जाता महान ही होता । इनकी श्रांखोंमें जो सरलता खेलती है उसका स्थान यदि क्रूरता ले पाती तो वैराग्यजन्य विरोध श्रीर विवादसे भागनेकी हति की जगह भिड़ जाने की प्रकृति पड़ती तब यह संसार का बड़ा भारी श्राधिभीतिक निर्माता या डाकू अथवा पीड़क होता अर्थात् जिथर छकता उपर अन्तिम श्रेणी तक ही जाता, परन्तु जिस झोर इनकी दृष्टि है उसने इन्हें महान नहीं; महानतम बना दिया है । आज संसारको राजनीति नहीं, धर्मनीतिकी आवश्यकता है । पदार्थ विज्ञानकी नहीं श्राटम विज्ञानकी आवश्यकता है । वास्तविक धर्म उन्नति— आत्मोक्तिके विवाय आज की दुनिया प्रत्येक दिशामें अधिकसे अधिक उन्नति कर चुकी है, और आगे बदनेकी कोशिशमें है । फिर भी संसार संत्रस्त है, दुःखी है । एक महायुद्धके पश्चात् वृतरा महायुद्ध भी शारीका है । क्या खबतालिस

आगसे जाग कभी तुमती है। आब संसार के लोग जो निहमुंख हो रहे हैं, नाह्य साचन सामग्री ही में सुख मान कर उसके जुटाने का अहिनिंश प्रयत्न कर रहे हैं उससे क्या शान्ति मिली ? नहीं, फिर दुनियां जो सब्बे सुखका रास्ता भूल कर पथ आह हो चुकी है उसे सुपयपर लाना होगा। वह रास्ता है धर्मका, आव्यास्मका। हसी प्रकाशको देनेके लिए गर्शेशप्रशाद वर्णोकी क्योति प्रगट हुई है। जो स्वयं आव्यास्मक आनन्दमें सरावोर हैं वही दूसरोंको उस और अपसर कर सकता है। जो स्वयं प्रकाशमान नहीं वह दूसरोंको क्या प्रकाशित करेगा?

किशोरावस्था ही तो थी। एक लकड़ हारे से लकड़ी की गाड़ी ठहरायी कुछ प्रधिक मूल्यमें। धर्ममाताने जब कीमत सुनी, तो कहा कि 'भैया ठंगे गये'। इन्हें लगा कि इसे जो प्रधिक दाम दिये हैं यह 'येन केन मकारेख' वस्त्ल करने चाहिए। वह गाड़ीवाला जब खाली कर चुका तब आपने कहा 'तैने पैसे अधिक लिये हैं, लकड़ी चीर कर भी रख, नहीं तो उठा अपनी गाड़ी।' गरीब गाड़ीवान कुछ ही पैसे अधिक मिलने पर भी, यह कष्ट न उठा सका कि गाड़ी फिर भरता और वापस ले जाता। उसने कुल्हाड़ी उठायी, जेठकी गरमीके दोपहरका समय, पसीने से लक्षपथ हो गया तो भी लकड़ियां चीर कर उतने ही पैसे लेकर चला गया।

ध्यान आया "मैंने बहुत गलती की। जब ठहरा ही लिया था तो उठसे अधिक काम नहीं लेना था। चार आठ आने ही की तो बात थी, बेचारा मूला प्याता चला जा रहा होगा।" कर एक आदमीके लायक मिठाई और चिराईके पैसे ले उस रास्ते पर बढ़ें जिससे लकड़ हारा गया था, ढूं इते चले चिलचिलाती धूपमें। एक मीलके फासले पर वह मिला, कहा "मैया हमसे बड़ी मूल मई जो हमने तुमसे लकड़ी चिरायों और भूला रखा। लो जा मिठाई खाओ और चिराईके दाम लो।" उस भोले भालेको यह सब देखकर लगा कि वह इस लोकमें नहीं है। लकड़ी वेचनेके साथ साथ उन्हीं दामों पर लकड़ी चीरना, ठहराये दामोंसे कम दाम पाना, थोड़े दामों पर याधिक मूल्यकी लकड़ी वेचना, लकड़ी धरमें रख देनके साथ साथ घरका और काम करना, आदि साधारण बातें थीं। उसने हनके चरण छुए और कहा, 'अपन ऐसे चिल्लाटेके धाममें इतनी दूर काय आये !रोजई करत पण्डत जू अपनने कीन सी नई ज्यादती करी हती। बस, मैं सब पा गन्नो।" परन्तु पण्डित न माना, जब उसने वह मिठाई और पैसे ले लिये तभी शान्ति और निश्चन्ता की सांस ली।

साघारण पुरुषकी जो कमजोरी होती है वह यदि महापुरुषमें हो तो वह उसका गुरा हो जाती है। संसारमें रहते हुए भी संसारमें न रहने वाला यह महान पुरुष जलमें कमलके समान संसारसे अखित है। इसीलिए तो विरोध और विवादका मौका नहीं आने देता, और उस रास्ते पर आगं आये बढ़ा बा रहा है जिसे पूर्ण कर वह ''वह'' ही रह जायगा। आत्मान-दकी क्योति विलेरता हुआ उनकास

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

यह महान आत्मा जब बिहार करता है, तो 'यत्र तत्र सर्वत्र' ही जन समृह इसकी और खिचा चला आता है। तब यह आत्मा उन्हें शानका दान देकर, जानस्तम्भ (विद्यालय पाठशाला) वहां स्थापित कर आगो बढ़ जाता है। जिसके प्रकाशमें लोग अपना मार्ग खोजें और आगे बढ़ें। लोग कहते हैं वर्णीजी आस्थिर हैं, कोई एक कार्य पूर्ण नहीं करते। यह संस्था खुलवा, वह संस्था खुलवा, इस कार्यके खिए भी हां, और उस कार्यके खिए भी हां, पर पूरा कोई भी कार्य नहीं करते। परन्तु यही तो उनकी बिशेषता है। जिसने संसार छोड़नेकी ठान ली है तथा जो उसे पूर्ण रूपेण त्यागनेके मार्ग पर आपसर हो रहा है वह एक स्थान पर एक संस्थासे चिपटा कैसे बैठा रह सकता है? उसे तो आत्मक्योति जो उसने प्राप्त की है उसे ही लोगोंको देते देते एक दिन उसी ज्योतिमय ही हो जाना है।

सिवनी ]---

सुमेरचन्द्र कौशल बी. ए., एल५७० बी.

46

绢

馬

### गुरु गणेश

( ( )

र्रा ? अरी लेखनी तू लिख दे मेरे गुरु की गुरुता महान, चित्रित कर दे वह सजग चित्र जिसमें उनकी प्रभुता महान्॥ (२)

ओ ! दृढ़ प्रतिक्क, ओ सन्यासी ओ आर्पमार्ग के उन्नायक, ओ विश्व हितेंपी, छोक प्रिय ओ आदि भारती के गायक॥ (३)

बात्सल्य-मूर्ति सच्चे साधक ओ नाम मात्र अंशुक धारी, ओ भूले युग के मान - पुरुष जन-मन में समता संचारी स्या॰ दि॰ जैनविद्यालय ]- (8)

तुम नहीं परिस्थिति के वश में
तुमने ही उसकी किया दास
अपमानों अत्याचारों में
पल कर तुमने पाया प्रकाश
(४)

सान्त्वना पूर्ण तेरी वाणी मानव मानस की परिचित सी कुछ कह देती समझा देती मत्पथ दर्शाती परिमित सी॥

( ६ )

मानस-सागर कितना निर्मल है राग द्वेष का लेप नहीं तुम निःसंकोची सत्य - प्रिय है छद्म तुस्हारा देश नहीं

(बि०) रवीन्द्र कुमार

### मानवताका कीर्तिस्तम्भ

मैं वर्णीजीको सन् '१४-१५में नन्हूलाल जी कंड्रयाके यहां एक प्रौट विद्यार्थी तथा पण्डितके रूपमें कभी कभी देखता था। जैन समाजकी उन पर उस समय भी श्रद्धा थी किन्तु संभवतः केवल एक ज्ञानाराषक विद्वानके रूपमें। सन् '२४-२५ में जब कि परवार समाजके सागर अधिवेशनमें मुक्ते बोलनेका सौभाग्य वर्णीजीकी कृपाके कारण प्राप्त हो सका था तब विषयके सम्बन्धमें पूंछं जाने पर मैंने कहा कि 'मैं जैनधर्मका अकिञ्चन विद्यार्थी हूं, विषय मैं क्या बताऊं? तथापि आपने १५ मिनट बोलनेका अवसर दिया था। मुक्त पर उस कृपाने जो प्रभाव किया वह मैं भुला नहीं सकता।

आज वर्गीजो केवल जैन समाजको ही विभूति नहीं है, यद्यपि जैन समाजका ऋग भार उनके भाल प्रदेश पर श्रंकित है। अजैन कुटुम्बमें जन्म लेकर उनके द्वारा न्यवहार जैनधर्मने कूपमण्ड्रकत्व को त्याग दिया। उनकी श्रीर देखकर जैनी कौन है इस भावनाको एक स्पष्ट रूप-रेखा गैरजैनी न्यक्तिके हृदयमेंभी श्रंकित हो जाती है। श्राजकी जैन समाजकी संकुचित भावना उनकी श्रोर देखने मात्रसेतिरंशित हो जाती है श्रोर मानव समकता है कि जैनधर्म वास्तवमें मानवताके हृदयको भंकृत कर सकता है।

यह पुण्य कमाया जैन समाज तथा अजैन समाजने क्रमशः अपने एक छोटेसे लालको खोकर और एक महानताके सिंहासनपर बैठा कर। कीन कह सकता है कि वर्णाजी आज मानवताकी जिस तह तक पहुंच पाये उसका कारण; किसी भी रूपमें सही उनका जैन समाजके बाहरका प्राथमिक विचरण नहीं ही है? जहां रहते हुए उन्होंने कल्पना की होगी कि जैन-तस्व किस तरह सर्वोपकारक हो सकता है। इस दृष्टिसे वर्णाजी जैन तथा अजैन समाजके बीचकी एक कड़ी हैं जिसमें दोनों घर्मोंकी महानता खिल उठी है।

वर्गीजी तपस्विनी चिरों जाबाईके मूर्तिमान् स्मारक हैं। उनके त्याग विद्याव्यासंग स्रोर सम्पत्तिके सदुपयोगकी भावनाने वर्णी जीमें अमरता पायी है। 'स्वयं बुद्ध जैन' पर व्यय की गयी रकमने अतिकृतक अतिमानवका जन्म दिया है।

आजके पैदल यात्रा करने वाले उस परिवाजकके मुखपर न केवल जैनवर्मकी विदत्ता श्रंकित है किन्तु दुःख दिखत मानवताकी कसक भी विराज रही है। सारी सांसारिक निम्न प्रवृत्तियों से सन्यस्त इस यतिकी उदात्त वृत्तियां व्यसदाय मानवताके आर्त चीरकारके प्रति सदा सहानुभूतिसे मुख-रित होती हैं श्रीर यथाशिक मार्ग दर्शन करती हैं। आजके युगमें वैरागियोंका उपयोग लोकहिताय कैसा होना चाहिए इसके आप मूर्त रूप है।

#### वर्णी-क्रिभिनन्दन-ग्रन्थ

आपके आजके प्रवचनों में जैनवर्मकी पारिभाषिक शब्दाविलका घटाटोप नहीं किन्तु सीघे रूपसे मानवके भीतर खिरकर बैठने वालो वह सरस वाणी है जो महान आत्माओंका भूषण रही है। उन सीधे और गंवई शब्दों न जाने कैसा जादू है ? किन्तु समयकी पुकार भी उसके साथ ही वहां विराज रही है। मन्दिरों तक ही घमकों सीमित रखने वाले जैनी क्या समर्भे कि जैनवर्म कितना महान है और उसकी महानता समभाने वाला भी कितना महानतम है। जैन समाजकी उदारता के 'प्रसाद' में हिन्दु समाजका मंगलमय 'ग्रोश' भी अपने आपमें विराजमान हो सका है।

हम देखते हैं कि आपके आंग प्रत्यंगसे प्रतिष्यनित होने वाली भारतीयता जैनस्वकी घारामें गोता लगा कर कैसी निखर उठी है, काश जैनी ही नहीं भारतीय भी इस समन्वयको समक्षते और बनते उसके अनुरूप । तो पूच्य राष्ट्रपिताका स्याद्वाद प्रेरित 'सर्वधर्में समानत्वम्' केवल प्रार्थनाका पद न रह जाता ।

सागर ]---

बी. एल. सराफ, बी. ए., एलएल. बी.

卐

45

w

# स्मृतिकी साधना

"संवारमें शान्ति नहीं। शान्तिका मूल कारण आत्मामें पर पदार्थोंसे उपेचा भी नहीं हम लोग जो इन्हें आत्मीय मान रहे हैं इसका मूल कारण हमारी अनोकोंका सुधार है। दिन्द्र बदलना मानव ऐसे स्थान पर पहुंच गया तो, एक आदमीके सुधारमें अनेकोंका सुधार है। दिन्द्र बदलना चाहिए। यहीं तो सुधारका फल है।

"मेरा यह इट्तम अद्धान है, कि कल्याणका प्रारम्भ द्यापमें ही होता है ' ' उन्हें समय जो कालादि होते हैं उन्हें निमित्त कारण कहते हैं । श्री ख्रादिनाथ भगवानके धन्तरंगसे मृच्छां (लोभादि) गयी, निमित्त मिला नीलाण्जनाकी द्यायुके अन्त होनेका । इसी प्रकार सर्वत्र व्यवस्था है। यदि इस हीन दशापन प्रान्तका उदय क्राच्छा होना होगा, तब इस प्रान्तकी मानव समाजके भी सद् श्राभिप्राय हो बावेंगे । अन्यथा ९९ का फेर है ही-रहेगा ख्रीर प्रायः था।"

उक्त पंक्तियां पूज्य वर्णी जीने एक पत्रमें लिखी हैं। पत्रकी प्रस्येक पंक्ति स्व-पर कल्याश्यकी भावनासे छोत-प्रोत है। ग्रात्मोद्धारकी गहरी निष्ठा और श्रानुभूतिके साथ साथ जगतके मार्ग-निदर्शनकी स्पष्ठ अस्तक भी मिलती है। उनकी लेखनी छोर छोजमयी वरस भावामें सदैव यह उत्कट इच्छा निहित रहती है कि संवारके समस्त प्राशी वच्चे मानव धर्मका श्रानुसरश कर भातमकल्याश करनेके साथ साथ संवारके समस्त दिग्ञान्त मानव समाजका भी उद्धार करें।

वर्णीजी लोकोसर पुरुष हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन साधनामय रहा है। वे मुसुक्ष है। उनके जीवनपर जैन संसकृति भौर दर्शनकी गहरी छाप है । ऋष्यारमवादके वे अपनी कोटिके एक ही पण्डित हैं । उत्तरोत्तर साधनाके विकास श्रीर चरम उत्कर्षको विश्वासाने, उन्हें मानवके अप्रयोजिक निकट ला दिया है । उनकी सतत ज्ञान पिपासा कभी विराम नहीं सेती । वह उनके जीवनकी चिर-संगिनी है। यही कारण है कि उनमें मानवताके समस्त गुर्खोका आप्रतिम सामञ्जल्य मर्तिमान हो उठा है । उदारशील, प्रचारकार्य, शिक्षा संस्था स्थापन एवं द्रव्य संग्रह जैसी उनकी बाह्य कियाक्रोंकी पृष्टभूमिमं, उनका विशुद्ध ब्रह्मचर्य-जन्य तेज, हृदयकी शालीनता, ऋषीम सरलता परोपकारी वृत्ति, पतितपावनताकी उच्चाभिलाषा श्रीर युक्तियुक्त मिष्ट संभाषया जैसे आकर्षण गुर चमक उठे हैं। ये हो उनके जीवनको इस आदर्श स्तर पर ले खाये हैं। ये सम्राट् भरतके समान लौकिक व्यवहारिक कार्यों में प्रवृत्त रहते हुए भी उससे झलिस है और है आत्मोदारके प्रति सदैव जागरूक श्रीर सचिन्त । व अन्तरङ्गमें प्रभाव या भावकतामें बहनेवाले जीव नहीं हैं । उनकी सरल किन्तु सुद्भ बीद्यागी दृष्टि किसी भी व्यक्तिके मनोभावींको परखने या बस्तुस्थितकी गहराईमं पहुंचनेमें जरा भी विलम्ब नहीं लगाता । उनका विशाल हृदय दरिद्र, दुःखी, शुकार्त, पीड़ित, दलित, तिरस्कृत, पतित स्त्रीर असहायोंके लिए सतत संवेदन-शील है । इन्हें देखते ही वह द्रवित हो उठते हैं श्रीर हो जाते हैं श्रन्यन्त ब्याकुल । कन्ट निवारण ही उन्हें स्वस्थ कर पाता है। भारतीय प्राचीन श्रमण संरक्षति श्रीर मानव धर्मक यथार्थ दर्शन इनमें ही मिलते हैं।

भीषरा परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर आपने जो शिद्धा प्राप्त की उसीका यह सुफल है, जो आज हम भारतवर्षमें जीसों शिद्धा संस्थाओं का फूलते फलते देख रहे हैं।

उनकी बाणीमें जो मिटास स्त्रीर प्रभाव है उसका वैशानिक मूल कारण है अन्य प्रान्तों में रहनेके बाद भी अपनी मधुर मातृभाषा-बुन्देललण्डीका न छूटना । विशाल शिखाक चेत्रमें जब अपने पदार्पण किया तब उनके कण्ठमें जन्मभूमिकी वाग्देशीका निश्चित निवास हो चुका था । इस हट् संस्कारने उनकी जन्मजात मीटी बोलीके रूपको नहीं बदलने दिया स्त्रीर चूहान्त प्रतिभासम्पन्न होकर जब वे संसार के सामने आये तो सहज हो वह सरल भाषा मुखसे भरने छगी।

वर्णीं जीने एक राजयोगीकी तरह पढ़ा लिखा है । उनके रहन-सहन और भोजनका माप-दण्ड सदा काफी ऊंच। रहा है। इस सम्बन्धमें अगिणात जनश्रुतियां हैं । आपको साधारण भोजन-पान और वेशभूषा कभी नहीं रुचा । बाईजी अधिकल रूपसे उनकी तृतिके लिए सदैव साधन सामग्री जुटानेमें तत्पर रहीं और वर्णीं जीकी भावनाएं सदैव बढ़ चढ़कर सामने आयीं। बाईजी व्यवहार कुशल यों इसी लिए बढ़िया चांवलों को दूषमें भिगो कर बादमें पकाती यों, तो भी 'बाईजी

#### बर्धी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

उस दिनका चावल बहुत सुस्वादु था" यह मुनकर भी ऊक्ती न थीं। बहुमूल्य शास दुशालों, रेशमी दुपहों, चादरों, रेशमी साफों, कुतों और श्रंगूठियोंको अनायास किसी गरीव याचकको देसकर वहीं कहीं देनेकी तो न जाने कितनी घटनाएं हैं। यह प्रकृत्ति आज भी उनमें बनी हुई है।

हरिपुर प्राममें पं॰ ठाकुरमसाद द्विवेदीजी के पास पढ़ते थे। एक जह वृद्धि ब्राह्मण विद्यार्थी साथ था। पठन-पाठनसे ऊब कर और विद्यार्थी जीवनसे आपना और किसी प्रकार पिण्ड छूटता न देखकर, उसने एक दिन कहा—''पढ़नेमें क्या रखा है! दोनों जने गंगाजीमें झूवकर कष्टपद जीवन समाप्त कर दें और तमाम मंभ्यटोंसे मुक्ति पा लें।" वब वर्णीजीका अनन्य मित्र था। सखाको कोई मानसिक कष्ट न हो अपनी इस दयाई-वृत्ति और वस्थुत्व भावसे वे उसके प्रस्तावसे सहमत हो गये। दोनों व्यक्ति गुप जुप एक इक्का करके भूंसा आये। मनमें उठते हुए नाना विकल्पों और भयने ब्राह्मण विद्यार्थीको हठसे पीछे, टकेल दिया और वह छिपकर वर्णीजीको संता छोड़ कर न जाने कहा चम्पत हो गया।

सुबह उठते ही मित्रको गायव पाकर मनमें आया 'भला गुरुदेवको अपना मृ'ह कैसे दिखाता। क्यों कि वहांसे बिना प्राज्ञा के भागकर जो भागे थे ! यदि गये तो बहुत लिजत होना पड़ेगा श्रीर जो भी सनेता वह भी उपहास करेगा । इस इंसी ठिठीली श्रोर शर्भनाक स्थितिसे तो श्रव कायोत्सर्ग ही भला ! इसी उधेह-बुनमें मत्त हम गंगा थाट पर चले गये। अंटीके पचास रुपये और सारे वस्त्र घाट पर रख दिये और नग्न होकर आवणको गंगामें कूद पड़े। आधा मील वहनेके बाद होश आया कि पैर पाने में चल रहे हैं। गंगाका दसरा किनारा पास दिखायी पड़ा तथा ने पानी काटते हुए उस स्त्रोर पहुँच गये। खंड़ हुए तो अपनेको नग्न देख कर शर्म मालूम हुई। उसी प्रकार घाटकी तरफ लौट पड़े। बीचमें तीव धाराश्चोंकों पार करना शक्तिसे बहर था। "मैं धाराको न काट सका श्चीर वहीं पानीमें गुटके खाने लगा । जीवन श्रीर भरगके हिंडीलेमें मूलते हुए मुक्ते एक मछ।हने देख लिया श्रीर साधुको इवता समक सके सहारा देकर अपनी नौकामं चढा लिया । मैं थकान और घवड़ाहटसे अचेत सी श्रवस्थामें घाट पर पहुंचा । देखा वस्त्र सब यथास्थान रग्वे हुए हैं । चित्तमें यह विचार आया कि कर्म-रेखाएं अभिट हैं, किसी के कुछ करनेसे क्या होता है। जो होनहार और भवितव्य है वह होकर ही रहता।" इस प्रकार लोक हास्यसे बचनेकी भावना तथा भावकताके पूरमें वर्णीजी ने पूर्वीपार्जित कर्म प्रपरिहार्य हैं, भाग्य साथ नहीं छोड़ता' इस श्रिडिंग श्रीस्थाको पाया । किन्तु इस संकल्पने उन्हें पुरुषार्थसे विरत नहीं किया । वे पुरुपार्थ करते हैं और विश्वास रखते हैं कि पुण्योदय होगा तो इच्छित कर्य अवश्य ही होगा । इसीलिए तो लिखा था ''यहां लोग नाना प्रकारसे रोकनेकी चेण्टा कर रहे हैं। मैं प्रकृतिसे जैला हूं आप लोगोंसे छिपा नहीं। जो चाहे सो मुक्ते वहका लेता है। मैं अन्तरंगसे तो कटनी आना चाहता हूं। बनलपुर झौर सागर दो इस मार्गमें प्रतिबन्धक हैं, शरीरकी शक्ति इतनी प्रवक्त नहीं वी स्वयं आ सक्ं। देखें कीन सा मार्ग निकलता

है—भैया, संसार विडम्बनामय है श्रीर हमारी मोह सहर ही हमें इन संस्रों असका रही है। सबसे अत्तम मार्ग स्वतंत्रवृत्ति होकर विहार करनेका या, परन्तु वह परिखाम भी नहीं श्रीर न शारीरिक शक्ति भी इस बोग्य है। अन्यथा इस मध्यम मार्गमें कदापि जीवन व्यतीत न करता। पराधीनताके सहश कष्ट नहीं। मेरा (पं० जमन्मोहन सासजी को) इच्छाकार तथा अपनी माताजीको दश्नेन विशुद्धि"

गरोश वर्णा

यह पत्र गुरुदेवकी आदमाका चित्रपट है। उनमें कुछ वैयक्तिक कमजोरियां भी हैं। उनमेंसे एक तो जिसने जैसा कहा उसकी हां में हां मिला देना। दूसरी है व्यवस्था शांसताका स्रभाव। किन्दु वास्तिविक वस्तु रिथिति पर विचार करने से भली भांति समक्तमें खाता है कि उनमें खपनी कोई तुटि नहीं है। किन्तु वह भी 'लोक हिताय' है। व अपने दारा कभी किसीको छुन्च या भ्यायित नहीं करना चाहते। जो व्यक्ति उनके एक बार भी निकट सम्पर्कमें आ जाता है वह उनका स्नेह भाजन बन जाता है। फिर वह उनके प्रति अपनी अत्यासिक्तसे उनसे सदा धर्मशान लाभ स्रीर मार्ग दर्शन मिलता रहे, इस लोभसे उनके मार्गमें बाधक बन जाता है तथा समाजके लाभको हिन्दकों भूल जाता है। गुरुदेव हतने संकोच शील हैं कि लोगोंके किसी कार्यके लिए अत्यन्त आग्रह करने पर वे किंक्तवन्य विमृद्से हो जाते हैं। इनमें सीमासे अधिक सरलता स्रीर नम्रता है। वे सबको साम्यहिन्दसे देखते हैं। उनपर सबका अधिकार है। यदि किसीका योहा भी भला हो सकता है तो उस कार्यसे वे कभी रुकते नहीं चाहं वह स्थितका काम हो या समाजका।

गुरुद्व सार्वजनीन लोक प्रिय हैं। भ्रतः संसार उन्हें बन्दना करता है। वर्तमान युगके ये भ्रादर्श मानव हैं। उन्होंने जितनी लोक सेवाएं की हैं, उनका जैन समाजके बाहर विज्ञापन नहीं हुआ श्रन्यया वे भ्रानुपम माने जाते। उनका व्यक्तिस्व महान् है। वे दिग्बिमूद मानव समाजकी दिशा श्रीर भाव परिवर्तनके लिए सचिन्त, सजग और सचेष्ट हैं।

वृत्तानि सन्तु सततं जनता हिनानि—इस आदर्श भावनाका मुन्दर समन्वय पूच्य वर्षां अभे जितना मिलता है उतना अन्यत्र देखनेमें नहीं आता । परिचमी मादक मलय माठतने अपनी मोहिनी सुरभिसे संसारको विलासिता और लिप्सा की रंग-रेलियों में सरावीर कर जगत्को उस मृग मरीचिकाके किरण जालमें उलका कर, मानवणमंसे दिग्भान्त बना दिया, किन्तु भरतसा यह दृद्धती योगी, इस अनिश्य अश्राया संसारमे उदासीन हो कर विरक्तिके अभीष्ट राजपथपर आगे ही बदा रहा है ।

विषयका एश्वर्य और विभृति उनके समस्य सदैव मृतवत् रही । आव वे अपने जीवनके परम शिक्तरके इंतने समिकट हैं और उनका आकुल अन्तर इतना अचीर है कि वे अब निर्मन्य अवस्थाकी

#### वर्णी-सभिनन्दन-प्रग्य

प्रवृक्षकर उसमें अपनेको आत्मवात् कर देना चाहते हैं। वे वांवरिक स्नेह बंधनसे दूर, बहुत दूर जाकर अब किवी निर्जन प्रकृतिके सुरम्य अञ्चलमें बैठकर काययोग द्वारा एकाप्रचित्त हो एकाकी जीवन विताना चाहते हैं। जहां माया मोह बन्धनसे चिर संतप्त आत्माको विराट शान्ति मिले, प्रवल आत्मोद्वारकी विकास सफल हो और वे कर्म शृष्ट्योंके भीषशा रशास्त्रेत्रमें सतत युद्ध कर उनपर विजय प्राप्त कर रशाभीर बन सकें।

ऐसे युग पुरुषकी पुण्य स्मृतिमें उनके पुनीत पादपद्योमें श्रद्धाकी यह सुमनाञ्जलि ऋर्षित है। वे चिरंजीय हों, क्रीर सक्षके मध्यमें सुचाकरकी भांति प्रकाशमान रहकर ऋमृत वरसाते रहें।

कुमार कुटीर, कटनी ]---

(स० सिं०) धन्यकुमार जैन

٤

¥i

46

# झोली के फूल

फूळों से भरी हुई झोर्छा। मेरी, मैं इन्हें चढ़ाऊंगा। जब तक शरीर में शक्ति शेप तब तक मैं तुम्हें मनाऊंगा॥

> 'भारत भू' की रक्षा करते मर मिटें न पीछे हटें कभी। 'होगी रचा तेरी स्वदेश' उद्याम तान से कहें सभी॥

हिमगिर कांप भू डोल उठे, चाहे सुन कर के सिंहनाद-वर वीरों का, चिन्ता न किन्तु फैले युगान्त तक यह निनाद।।

> हे देव अधिक कुछ चाह नहीं नव-जीवन-ज्योति जगा देवें। स्वर्णिम अङ्कों में 'भारत' का इतिहास पुनः लिखवा देगें॥

हम चढ़ा रहे हैं फूल देव। श्रद्धा पूर्वक, झोली खाली-हो गयी, प्रभुवर वर दो भरसके इसे फिरसे माली॥ स्या० वि० काशी]-

(वि०) ज्ञानचन्द्र 'आखोक'

# वर्णी महान !

वर्णी सहान् ! वर्णी सहान् !

युग युग तक श्रद्धा से मानव गावेगा तेरा यशोगान वर्णी महान् ! वर्णी महान् !!

तुमने युग धर्म सिखाया जीवन का मर्म बताया गुमराह युगों के मानव की फिर जीवन पथ दिखळाया छघुमानव है कितना समर्थ-बतळाता तेरा स्वाभामन वर्णी महान् ! वर्णी महान् !!

कहना जग हम स्वछन्द नहीं
दृटे जीवन के बन्ध नहीं
इस पर बोल गुरूवर्य १ आप
"मानव इतना निष्यन्द नहीं
दो तोड़ विवशताके बन्धन बन जाओ अब भी युगप्रधान ।
वर्णी महान् ! वर्णी महान् !

तुम जगा रहे हो निखिल विश्व लेकर के कर में ज्ञान दीप वह ज्ञान कि जिससे मानव का अन्तस्तल है विलकुल समीप

युग युग तक अनुप्राणित होगा पा कर जग तेरा झान दान। वर्णी महान् ! वर्णी महान् !!

> उज्वल यश-किरणों से तेरी हो रहा व्याप्त यह धरा धाम तू इस युग का योगी महान् युग का तुझको शत शत प्रणाम्

भद्धा से नत हो उठे आज चरणों में तेरे प्राण प्राण । वर्णी महान ! वर्णी महान !!

सामर ]- - फूछचन्द 'मधुर'

# खतौली की आंखें

मुजफ्रस्तगर जिलेके इस खतीली उपनगरमं जैनधर्मके अनुयायियोंकी अच्छी संख्या तथा सामाजिक स्थित है। लांकिक कार्योंके साथ-साथ आत्माराधनकी प्रवृत्ति यहां पं० हरग्लालजी, मलजी आदिके समयसे चली आयी है। तो भी काल दोषसे यहांक लोग भी केवल बाह्य प्रभावनामें मस्त रहने लगे थे। ऐसे ही समय सन् १९२४में पृष्य पं० गर्गेशप्रसादजी वर्णी हस्तिनापुरसे लौटने पर यहां क्वे। मक्षीले कदका क्याम शरीर, खहरका परिधान तथा माथके खेतपाय केश देखकर लोगोंकी हिए ठिठक गयी! लोगोंको लगा सिद्धि देवी (स्व० पू० माता चिरोंजाबाईजी) क्वानबालकको लिये स्म रही हैं। महाराज एक समाह क्के 'परमात्म प्रकाश' का स्वाध्याय चला। लोगोंने समक्षा कि उनके सुपरिचित पृष्य आदर्श तपस्वी बाबा भागीरयजीका कथन ही ठीक है। ऐसा न होता तो ज्ञानमूर्ति वर्णोंजी मूर्तिमान तप बाबाजी ही की बात—केवल बाह्य आचरण से ही पार न लगे गी—का, साफ-साफ क्याख्यान क्यों करते।

सन् १६२५ में गतवर्षकी मार्थना न्वीकार कर पूज्य बाबाजी तथा वर्णीजीने खतां लीमें चतुर्मास किया। पंज दीपचन्द्रजी वर्णी भी श्रागये थे । चतुर्मास भर ज्ञान-कृष्ट चली । बाबा वर्णीके मुखसे धर्मका मर्म सुनकर लोग श्राने श्रापको भूल जाते थे । किन्तु वर्णीजीको ध्यान था कि साधन विन यह धर्मचर्चा श्राधक दिन न चलेगी । बोले ''सम्यग्ज्ञान दायी विशाल संस्कृत विद्यालय होता तां कितना अच्छा होता।' श्रीर चुप हो गयं । लोग सम्हले,-न चतुर्मास सदा रहेगा, न साधु समागम श्रीर न यह ज्ञानवर्षा भी रहेगी-- बातकी बातमें दश हजार का चन्दा हुआ श्रीर 'कुन्द कुन्द विद्यालय' की स्थापना हो गयी।

सनलोग गुरुश्रीक सामने सरल तथा समझदार मालूम पड़ते थे। जन्म श्रीर कुलका घमंड भी दवासा लगा। किन्तु; दस्से-किसी सामाजिक भूल या अपराध वशा विहिष्कृत लोग-मन्दिर में आयेंगे ! मन्दिर आवित्र हो जायगा, मूर्तियांपर उपसर्ग आ पड़ेगा, नहां ये कभी भी मन्दिरकी देहली न लांघ सकेंगे। चिर उपिंद्यत दस्सा भाई भी इस धार्मिक दंडको सहते सहते ऊव गये थे पर लाचार थं। दुर्भाग्य वशा कुछ मन चले स्थानकवासी साधु आ पहुंचे। दस्सा भाईयोंने सोचा 'चलो क्या बुराई है जैनी तो रहेंगे, कीन सदा अपमान सहे। समदाय परिवर्गनकी तयारियां चल रही थी। युवक इस धर्महरुसे दुली थे। वुडोंसे अनुनय विनय की 'तुम्हें तो धर्म हुवाना ही है। हमारी जिन्दगी भर तो

बलती, के विवा दूसरा जवाब ही न था। याद पहे बावा-वर्णा। पत्र लिखा ( महादेवीजीने ), उत्तर मिला "....दस्ता भाइयोंके ऊपर जो वर्म संकट आया पदकर बहुत दुखी हुआ, बीसा भाइयोंको उचित है जो उन्हें पूजनादि कार्यमें कोई बाधा उपस्थित न करें........मेरी हृदय से सम्मति है जो दस्सा तमाजको वीताकी तरह पूजनादि करनेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। जिनके आचरणमें किसी प्रकारका दोष नहीं उन्हें पूजनसे रोकना उनकी जड़ है ....वाबाजी महाराजती उद्योग करते ही होंगे किन्तु आप भी खतीली दस्सा तमाजकी आरसे ऐसा प्रयात करना जिसमें समाजका पतन न हो जावे। मैं तो बहुत ही दुखी इस तमाचारसे हूं जो मेरठ आदि प्रान्तके भाई श्वेताग्वर हो रहे हैं।" हसे पाते ही आन्त वर्म ध्वजोंकी आखे खुशीं और त्यागमूर्ति वावाजीकी उपस्थितमें दस्सा भाइयोंका स्थितीकरण हुआ तथा उत्तर भारत को सावमीं वात्सल्यका मार्ग मिला।

स्वर्गीय पं० गोपालदास बरंगान जैन धर्मपर आक्रमण करने वालोसे शास्त्रार्थ किये वे किन्तु दूसरी पीट्री उसे न निभा सकी। फलतः आर्य समाजियों के आक्रमण और बढ़ें। इसी समय जैन समाज के भाग्यसे अभिनव जैन शंकराचार्य (पं०राजेन्द्रकुमारजी) अपने साथ संघ (दि० जैन शास्त्रार्थ संघ) लिये समाजके सामने आये। सन्, ३३ में खतौलीपर बार हुआ और सीभाग्यसे वर्णाजीके नायकत्वमें पं० राजेन्द्रकुमारजीने ऐसा मारा कि कितने ही शास्त्रार्थी आर्य समाजियोंकी ही वंदिक धर्मकी समस्कर माननेकी स्मी। पानी पड़नेपर जब विपक्तके विद्वानोंने शास्त्रार्थ सभा स्थगित करानी चाही तब "कंसा विराम, कैसा विश्राम, शास्त्रार्थ चाहिए, शास्त्रार्थ लोजिये" शब्द वर्णाजीके मुखसे सुनकर वे चिकत रह गये और समके कि-जैन धर्ममें केसा तयोगल है।

संम्भव नहीं कि इस बाबा-वर्णीक पूरे उपकारांका स्मरण भी कर सकें । इतना ही जानते हैं कि वे खतीलीकी आंखें थे, हैं झोर रहेंगे । त्यागमूर्ति बाबाजीकी तो अधपुण्यस्मृति ही पथप्रदर्शन करती है, किन्दु समाजके पुण्य प्रतापसे वर्णाजी आज भी हमारे मसीहा हैं । वे चिरायु हों झीर हमारा मार्ग दर्शन करते रहें ।

महादेवी

म्बतीली ]-

बा**बू**लाल जैन

55 55 55

# इनको गणेश हम कैसे कहें !

(१)

तनपर है धर्म धूलि खासी,
मृगछाल महात्रत ओढ़ हैं।
जिन-षृप पर हैं आन्द, उमा
अनुभूति से प्रीर्ता जोड़े हैं॥
तिरसूल सदा रत्नमय ले,
सम्मेद शिखर-केलाश बमें।
गुरुवर तव सच्चे महादेव,
इनको गणेश हम कसे कहें?

(२)

पुरूपार्थ चतुष्टय भुजा चार शिकला कोर्नि छवि छायी है। उपदेशामृत पावन गङ्गा भी बसुधा पर आज वहायी है।। पी लिया कपाय कठिन विप को शल्य त्रय त्रिपुर भी धृधू दहे गुरूवर तव सच्चे महादेव इनको गणेश हम कैसे कहें ?

( 3 )

सुक्षान सुतीक्ष्मा तृतीय नेत्र
-की ज्योति मदनका दहती है।
गल माल भुजक्र परीपह हैं,
ऑनमः सुमरनी लसती है।।
सन्देह नहीं शक्कर ही हैं।
आवाल बृद्ध जब यही कहें।
गुरुषर तुम सच्चे महादेव।
तुमका गणश हम कैसे कहें।

स्या० वि० काशी]

# महान् सचमुच महान्

तर्क शास्त्रके विद्वान कहते हैं कि कार्य-कारण तथा परिग्राम इनमें परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। एक छाहित्यिक होनेके नाते तो मैं शायद ही इसपर विश्वास कर सकता किन्तु....। यह एक किन्तु विगत कुछ वर्षों के इतिहासके पृष्ठ खोल कर रख देता है। समरण कर उठता हूं एकाएक बड़ोंका वह उपदेश कि महापुरुषोंके दर्शन कदाचित् विगत कई जन्मोंके पुण्यकर्म स्वरूप ही सुलभ इन्ते हैं। सो इसे खपने सौभाग्यका मैं प्रथम चरण ही सभी तक मान सका हूं कि जब अति अस्वरूप होने पर भी मुक्ते जैन हाईरकूल सागरमें एक शिक्षक की भांति जाना पड़ा था।

यों तो प्रवास मेरे जीवनका एक अंश रहा है किन्तु सन् १९२४ के प्रारम्भसे ही मनमें प्रवासके प्रति एक विरक्ति सी उभर उठी है। किर भी छ्वीसगढ़ छोड़ कर जीविका अर्जनके हेतु मुक्ते सगर जाना पड़ा। इस प्रवासके पूर्व सागरके सम्बन्धमें कई बातें सुना करता था। सागरकी प्राकृतिक छुटा, वहां की स्वास्थ्यकर जलवायु इनके विषयमें बहुत छुछ सुन चुका था। अतएव आपने हीन स्वास्थ्यका रूप.स रखते हुए मुक्ते सागरमें ही रहना विचकर एवं हितकर प्रतीत हुआ।

तब मुक्ते यह पता नहीं था कि सागरका जैन समाज एक महत्त्व पूर्ण मात्रामें सागरके सार्व-जनिक जीवनमें प्रवेश कर गया है। तो, एक प्रश्न मेरे सामने अवश्य था मैं कान्यकुव्य कुलोत्पन्न बाह्म साह्य हुं। सुन रक्ता था 'न गच्छेत् जैन मन्दिरम्', झादि और उसके प्रतिकृत्त मैं उसी स्थानपर चाकरी करने जा रहा था। मेरे समाज वालोंको यह बात खटक गयी। लेकिन मैं स्वभावतः ही विद्रोही रहा हूं गुण प्रहण करनेमें मैंने कहिका ध्यान कभी नहीं किया।

सो जैन हाईरकूलमें एक शिल्लकों है वियतसे कार्य शुरू करने के कुछ समय पश्चात् ही यदा-कदा मेरे कानमें मोराजी संस्कृत विद्यालयके विद्यार्थियों द्वारा स्वेशित शब्द 'बाबार्बा' पह बाया करते थे! श्रीर मनमें यह भावना उठती यी कि श्राखिर वह की नसा व्यक्तिस्व है जो इन विद्यार्थियों के बीच 'बाबार्बा' के रूपमें सदैव चर्चाका विषय बन जाता है! विश्वासा यद्यपि मन ही में थी पर उभरने लगी थी। किर एक दिन जैनसमाजके कुछ वयत्क व्यक्तियों को मैंने 'बर्चा' जो का नाम लेते सुना अत्यन्त श्वादर एवं समुचित श्रद्धाके साथ! तत्व्या मेरा मन दुइरा उठा—बाबाबी, बर्चा' वी ये दोनों एक ही तो नहीं हैं! आखिर वह कीन व्यक्तित्व है वो सम्पूर्ण जैनसमाजके द्वारा इतनी श्रद्धाके साथ पूजनीय है। श्रद्धाव एक दिन संस्कृत पादशाला के भाई पन्नालालवीसे मैंने इत सम्बन्धमें प्रश्न किया

#### वर्गी अभिनन्दन-प्रन्थ

उनके उत्तरसे मुक्ते ज्ञात हुआ कि वे जैनसमाजको एक महान् आदरखीय विभूति हैं। विरस्त होते हुए भी जनहिताय, लोक मंगलकारी भावन।आकि प्रसारमें जुटे हुए हैं शिद्धा उनका वियतम विषय है।

इस अलप परिचयकं बलपर मेरे मनकी कल्पना उनके स्वरूपका ताना-बाना बुनने लगी काफी बृद्ध होंगे, ऊंचे पूरे, रमभु-युक्त, साथमें अनेकों व्यक्ति होंगे, बड़ी शान के स्वरूप रहते होंगे, वत्नोंका सम्भवतः स्थाग कर दिया होगा, आदि-आदि। ऐसा ही कुछ उनका काल्पनिक स्वरूप मेरे मनमें उभर उठा था। और उसी समय एक नहीं अनेक प्रश्न उठ पड़े थे। क्या ये वैसे ही विरक्त साधुओं में नहीं हैं जैसे कि वर्तमान कालमें भारतवर्षमें पाये जाते हैं ? इस जिज्ञासाका भला कीन उत्तर दे ? नवागन्तुक अथवा यों कहिए कि प्रवासी होनेके नाते किसीसे कुछ पूंछनेमें हिचक लगती थी। फिर अपने एक स्वजातीय बन्धुसे उपरोक्त प्रश्न उपस्थित करने पर मुक्ते उत्तर मिला था—अच्छा तो क्या आप भी जैन धर्ममें दिचित होना चाहते हैं ? सच कहूं, यह उत्तर बड़ा बेटंगा सा लगा मुक्ते। क्या वर्शीजी के बारेमें जानना एक अन्य जातीय व्यक्तिके लिए गुनाह है ? कीन उत्तर देता इन प्रश्नों का ?

फिर जनवरीके महिनेमें मुक्ते सुननेको मिला कि मार्चमें वर्णाजी सागर पथार रहे हैं। यह समाचार मेरे लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। उनकी अनुपश्चितमें जैनसमा जके आवाल वृद्धकी अलण्ड निष्ठाको देखकर मेरे मनमें उनके प्रति उस समय आदर तो नहीं कुत्हल अवस्य हुआ या। किन्दु उसी दिन कच्चामें पदाते समय जब भेरे एक प्रिय जैन छात्रने कहा कि मास्टर साहेब, वर्णाजी गयासे दैदल आ रहे हैं। वे आवागमनके आधुनिक साधनोंका प्रयोग नहीं करते और न जुता ही पहनते हैं—तब जैसे आप ही आप किसीन उनके प्रति अद्धाका बीज मेरे मनमें अंकुरित कर दिया। मन ही मन ऐसी विभृतिके दर्शनके लिए व्याकुल ही उठा था मैं।

इसी बीच नगरके जैनसमाजमें एक श्रद्भुत जायितिके सच्चण मुर्फे दृष्टिगोचर हुए। विशास पैमानेपर तयारियां प्रारंभ हो गयीं—मुफे सगा कि जैसे किसी झालिस भारतीय संस्थाका झाधिवेशन होने जा रहा हो। छीर इसी प्रकार दिन व्यतीत होते गये—जैसे जैसे तयारियां बदती गयीं वैसे वैसे मेरा मन साध्ययेसे भरता गया। कीन सा ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके लिए ऐसा शाही प्रवन्ध ! कीन से ऐसे विशेष गुग्ध हैं जिनके कारग्ध ये विशास तयारियां ! हो सकता हैं ——नहीं, नहीं, होगा कोई परम पायन झादश व्यक्तित्व ! होगी निश्चय ही कोई महान् प्रेरक विभूति ! तभी; तभी तो यह सब कुछ हो रहा है।

**x** . x

एक दिन संख्याकाल यह सुननेकी मिला कि वर्जीची निकटस्य प्राप्तमें आहा गये हैं झीर बासक

प्रातःकास ने नगरमं प्रवेश करेंगे । बचपनसे राष्ट्रीय प्रकृति मुक्तमें प्रधान रही है, स्रतएव सथा, मामीजन मादिमें सदैव जाया करता था । उसी दृष्टिकीमसे प्रातःकासको स्वयभव साठ बजे मैंने समक्ष रक्का था । सी दूसरे दिन भाठ बजेके लगभग जब मैं भागने एक मिनके साथ उस स्थान पर पहुंचा वहां उनका स्वागत होनेको था तो पता चला कि सूर्यकी प्रथम रिम्मिक्ट साथ ही वे उस स्थानसे चल पढ़े थे। समयकी यह नियमित पाव-दी विरलोमें ही पायी जाती है। परोखक्यसे उनके इस प्रथम गुराने मुक्ते आकर्षित किया । खैर, बढ़ चले आगे, और हीरा आयल फिल्सके वास र्मने देखा विशास जन समूद-तिस रखेनेकी जसह नहीं । 'वर्गीबीकी जय' की प्वनि प्रत्येक कीनेमें गूंज रही थी। श्रीर मेरी आंखें चुप चाप विकलतासे खोज रही थीं, उस महान व्यक्तित्वको । कुछ मिनट श्रीर, "" श्रीर मैंने देखा संबंद चादर लपेटे एक छोटे करका श्यामल व्यक्ति नंगे पैर बड़ी तैजीके साथ मीलके प्रवेशद्वारसे निकल कर आगे वट गया--। सिरपर कुछ श्वेत केश, नयनोंमें एक अपूर्व क्योति, इंसता हुआ चेहरा, आजानु बाहु, रस्त कमल ही इयेलिया। विशास जनराशि पागस हो कर चिल्ला उठी-'वर्णांजीकी जय'। उस महान् विभृतिके दो लुड़े हुए हाथ जपर उठ गये....-'तो यही वर्णीजी हैं ! श्रीर मनमें कोई बोल उठा- 'महान् रचमुच महान् !' वह एक भलक थी लेकिन ऐसी भलक जो दिलमें घर कर गयी हो, जीवन भरको अपनी अमिट छाप छोड़ गयी । 'सादा रहना उच्च विचार' यह भारतीय भादर्श जैसे वर्गाजीके व्यक्तित्वमें मर्तिमन्त हो उठा था। मेरा मन एक नहीं कई बार उस 'बय-ध्वनि' की दुहरा गया।

किया होते हुए भी मैंने नर-काड्य नहीं किया । लेकिन उस दिन मध्यान्हमें जैसे किसीने मेरे किको प्रेरित कर दिया उनके प्रति श्रद्धांजिल प्रगट करने के लिए । श्रीर श्राप ही साप कुछ पंक्तियों कागज पर उभर उठी थीं । उसी दिन बहुत निकटस उन्हें देखनेका प्रीका मिला । मैंने सुना वे कह रहे थे, 'श्राज एक हदाने मुक्ते यह एक रूपया दिया है । शिक्षा के प्रसार हेतु मुक्ते एक लाख रूपया चाहिये''। श्रीर ककीरकी चादर फैल गयी । श्रीपक देर नहीं लगी, एक लाखक यचन प्राप्त हो गये । मैं सोच रहा था— कीन सा बांदू इस व्यक्तिने जैनसमाज पर डाल दिया है ? मनने उत्तर दिया—त्याग, तपस्या श्रीर निस्वार्थ सेवा । हां, सचमुच ये वर्षां वीके सेवा-पबके क्योति-स्वार्थ सेवा । हां, सचमुच ये वर्षां वीके सेवा-पबके क्योति-स्वार्थ है ।

किर मुननेको मिला 'भाजाद हिन्द की ब'के लिए एक समाका साथी सन किया गया । लोगों से दान देनेकी सपील की गयी। साधु वर्धी बोके पास क्या था ? किर भी उन्होंने सपनी खादर उतार कर दानमें देनेकी घोषणा की । स्त्रीर यह सब पढ़ कर मेरा मन कह रहा था— काश हमारा साधु समाज यदि ऐसा ही हो पाता तो जाने भाज भारत कहां रहता।

वर्णीं बीके इस स्वल्प परिचयने मनकी उत्कंटा बढ़ा दी। उनके बिगत बीवनसे मैंने परिचय

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

प्राप्त किया। अन्यता वे एक अजैन हैं किन्दु कर्मणा वे जैनसना तके भादर्श हैं। जैनसमा तमें सचसुभ शिक्षाका भारी स्थान है। वर्षां जैने उस समा तकी कम बोरीको पहचान कर उसे दूर करने का तत ले लिया। कलस्वरूप आज बनारस, कटनी, जवलपुर, दमोह, त गर आदि स्थाने स्थानों स्थान कर होते हुए भी अपनी तपत्था एवं उद्देश्यको पवित्रता के बल पर वे जैनसमा के आदर्श मनीनीत हुए। पूज्य और महान होकर भी वे व्यवहारमें साधारण मानवकी भाति हो रहे सचमुच यह उनकी महानता है।

सच कहूं तो आज तक बहुत ही कम मैं किसी धार्मिक विभृतिके प्रति आकर्षित हो सका, किन्तु वर्धों जीके स्वल्प दर्शन के मेरी धारणामें परिवर्तन कर दिया और आज भी मन सीचने लगता है कि धर्मके खेत्रमें यदि ऐसे ही कुछ और भारतमाता के स्पूत पैदा हुए होते तो आज हम भारतीय न जाने उन्नतिके किस उच्च शिखर पर पहुंच गये होते।

रायपुर ]-

-(पं०) स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी, बी० ए०, सम्यादक 'महाकोराल'



# वीर की देन

#### -x-

यौवनके प्रस्तर खण्डोंमें निर्मार बन बहना सिखलाया। दानवता को चीर सहृदयता का हमको पाठ पदाया।।

> राजाओं के सिंहासन को जनताका प्रतिनिधि बतलाया। गगनचुम्बिनी ज्ञालमालमें जगहित जलना हमें सिखाया॥

सत्य अहिंसा ही जीवन का शिष सुंदर सन्देश सुनाया। हो-विरोध की प्रतिद्वंद्विनी माया की सिकता समझाया॥

अनेकान्त समदृष्टि हमारी एक ध्येय हो एक हमारा। न्याय बने अन्याय कहीं तो केवल हो प्रतिकार हमारा॥

मृग हुं हे बनमें कस्तूरी तुम तो बनोन यों दीवाने। भानव यह जो मानवता सा रक्ष जीहरी बन पहिंचाने।।

तमस्तोम में छिपी चांदनी प्रियतम से दुहराया करती। कहां बीर के पतित पूत रक्षत्रय ? कह अकुलाया करती॥

तारे क्या हैं उसी चाँदनी की आंखों की मुक्ता माछा। अंघकार है घूम्र और आविर्मावक है अन्तर्वाछा।।

> जैनमन्दिरों में मुसकाया करती निर्मलता की धारा। निज उपासकों का निवास शिमला पाया वैभव की कारा॥

कहां धर्म की आन कहां अकलक्क और निकलक्क पुजारी। कहां धर्मबन्धुत्व और वह कहां प्रेम के आज भिखारी॥

> वेभव बोला करुणा स्वर में मन्दिर मम सोने की कारा पंचभूत में इस बिलीन हैं और यही अस्तिस्व हमारा॥

स्या० विचा० काझी ]---

**-हीराह्याल पाण्डे,** साहिस्याचार्य, बी. ए.

# बुन्देलखण्डं सद्गुरु श्रीवर्णी च---

यस्यारण्येषु शार्द्ला, नरसिंहाः पुरेषु क्सन्ति तत्त्रियं भाति, विन्ध्येला (बुन्देना) मण्डलं भुवि ॥१॥ नैसर्गिकी यत्र कवित्वशक्ति-विलोक्यते ग्राम्यजनेष्वपूर्वा। उपात्तविद्या यदि 'काव्यविता, भवन्ति तत्रास्ति किमत्र चित्रम्।।२॥ सर्वत्र लभ्यै मंधुरै: पयोभि-रनोकहै: पुष्पफलद्विपूर्णे:। हुचैरच सात्म्यैः शिशिरैः समीरै-विभात्यसौ देशमणिर्दशणिरैः॥३॥ गिरिवर्ज रुव्रतसानुमद्भि-या रक्ष्यते रक्षिसमै रजसम्। द्रुमेषु यस्या विविधा विहङ्गाः, कूअन्ति सा चारु दशार्णभूमिः।।४॥ अन्येषु देशेषु जना व्यथन्ते, दिवानिशं प्राप्य निदाधकालम्। संजायते किन्तु दशार्णभूमी विभावरीयं विशिश तदापि।।५॥ <sup>र</sup>वन्योपसर्गान् बहुदुःखपूर्णान्, शृण्मः पठामश्च परत्र देशे । एतैश्च भूकम्पनिभैनं किन्तु, पीडा भवत्यत्र दशाणंदेशे ॥६॥ यं वीक्षित् प्रत्यह माद्रजन्ति देशाद्विदेशाच्य जना अनके। रेवाप्रपातः स हि भूमभारः सत्यं दशार्षे रमणीय वस्तु।।७।। चर्मण्वती, वेत्रवती, दशार्णा, श्रीपंर्वती, सिग्धु, कलिन्दकन्या:। श्रीटोंस, रेवा, जमनार, केनाः, सिचन्ति नीरै विमलैर्दशार्णम्।।८।। प्रसादमाधुर्वगुणोपपेता, गीतप्रबन्धाः प्रचुराश्च शब्दाः । मिलन्ति यस्यां जननीनिभां तां, विन्ध्येलभाषामनिषां नमामि ॥९॥ तुल्सी, विहारी, 'रइघू कवीशाः, श्रीमैथिली, केशवदासतुल्याः। अङ्के हि यस्या नितरां विभान्ति सरस्वती सा सफर्लव यत्र।।१०॥ यस्य प्रतापतपनात् किल शत्रुवर्गो, घूकोपमः समभवद् गिरिगह्वरस्थः। वीराग्रणीः सुभटसंस्तुन युद्धकारी, यत्राभवज्जनमतो नृपतुङ्ग घुङ्गः ॥११॥ यस्यैव पाश्वें भटवर्यमान्या, आल्हादिवीराः युभटा बलाढघाः। आसन् स भूत्या जगित प्रमिद्धो, बभूव देवः परमिद रत्र।।१२।। कीर्त्या महत्या सह कर्मेनिष्ठः प्रतापसंतापित वैरिवर्गः। स्वयं गुणी सन् गुणिनाज्च भक्तः श्रीखत्रसालोऽजनि यत्र भूपः।।१३।। सुवर्णदानस्य कथेह लोके, नैव श्रुता केन जनेन यस्य ? स बीरवर्यो नृपबीरसिंहो, बिन्ध्येलभाले तिलकेन तुल्य:॥१४॥ मातेव रक्षां परितः प्रजानां विधाय याजी निजधान शत्रून्। दुर्गावती सा पुरुषातिवीरा बभूव यत्र त्रिपुरी-प्रशास्त्री।।१५॥ जनेवु यस्यास्ति विशालकीर्ति-धनेषु दाने च कुबेरतुल्य:। ''आहारदः।नेश्वरं' इत्युपाधि-विभूषितो देवपतिः मुभव्यः ।।१६।।

१ कवि कर्मणि प्रसिद्धाः, २ विन्ध्येललण्डस्य प्राचीन नाम, ३ प्रहरिक तुल्यैः, ४ भाषायां वाढ़ इति । ५ रह्यू देवगढ़-निवासी प्राकृत भाषायाः महाकविः । ६ भाषायां परमाल इति ।

अजायतात्रैव दशाणंदेशे, विपस्रलोकस्य शरण्यभूते। सत्यं हि लोके सुकृताग्रभाजां, स्याज्जन्मना क्षेत्रमपि प्रशस्तम् (युग्मम्) ॥१७॥ आहारक्षेत्र प्रतिमासु वस्य, सुपाटवं हुष्यति वीक्य चेत:। स पप्पटो मृतिकलाविदग्घो, दशार्णरत्नेषु न पश्चिम: स्यात ॥१८॥ स्वातन्त्र्यमृतिः कुलजावरेण्या, लक्ष्मी भंवानीव विचित्रवीर्याः। प्रदर्शयामास कृपाणहस्ता, स्वातंत्र्यमार्गं सुखदं यदीया ॥१९॥ पत्रे प्रतापे किल सिंहनादं, यस्यालभन्त प्रतिबुद्धलोकाः'। कान्ते विधाता स हि राष्ट्रवीरो, विन्ध्येलवासी जयतादगणेश': ।।२०।। अत्राकरोऽप्यस्ति महामणीना-मनेकपानां जनिकीननवच । व्यायामिको विश्वजयी स गामा प्राप्नोति जन्मात्र दशार्णदेशे ॥२१॥ सुवर्ण, देवद्रज, चित्रक्ट, चेदि, प्रपौरा, क्षजुराह, नैनाः। तीर्थालया यत्र विनष्टपापाः सन्ति, प्रियोऽसौ सततं दशार्णः॥२२॥ अयं मुमुक्षुर्विदुषां वरेण्यो, गणेशपूर्वी जयतात्प्रसादः । ज्योतिष्मता स्यागबलेन येन, प्रभाविहीनं विभवं प्रणीतम् ॥२ ३॥ बतुल्यरूपा प्रकृति गेरिष्ठा, यथार्थरूपा च विनोदमात्रा--अवास्ति, शिक्षा सङ्शी तथैव, वेत्तर्हि नूनं त्रिवियो वक्षाणं ॥२४॥ स्बदेश भनत्येति विचिन्त्य पूर्वं, त्वयेह सर्वत्र विबोधसंस्थाः। संस्थापिता लोकहितकूरेण, प्रत्यक्षरूपाणि फलानि यासाम् ॥२५॥ पारचात्यशिक्षा खलु शिक्ष्यचित्ते, मोगाधिकारद्वयमेव धते। पूर्वीयशिक्षा विपरीतमस्मात्, त्यागेन साकं किल कर्मयोगम्।।२६॥ इत्यं विचिन्त्यं द दयाईचेतसा, पूर्वीयशिक्षा भवताद्ता भृशम्। तस्याः प्रचारोऽपि समर्थवाचया, प्रान्ते समस्ते भवता विधीयते ॥२७॥ त्वज्जन्मदानेन जनाय किन्न, दत्तं दशाणेंन सुबुद्धिदानिन्???। अहं कृतजो भृशमेवमीप्से, नित्यं भवेत्ते वयसः सुबृद्धिः ॥२८॥ श्रुतेन शाली, तपसांच मूर्ति-,विन्ध्येलखण्डस्य विभूतिरूपः। विद्वत्त्रियक्चारुतर स्वभाव-स्त्वत्कीर्तिमित्यं गुणिनो गदन्ति ॥२९॥ यद्यस्ति किचिन्नन् दैवयोगा-न्माधुयं मिष्टं सुमते !!! फलेऽस्मिन्। तत्रास्ति सत्यं कृतिनस्तवैव, पूर्णी गुणो हे गुरुक्षपशास्तिन् !!!॥३०॥ सदगुरोस्तस्य माहात्म्यं किमन्यद्वण्यंतेऽधिकम्। तुच्छोऽपि शीकरो यस्माज्जायते मिन्धुमित्रभः ॥३१॥

महरीनी ]- -(पं०) गोबिन्बराब, ज्ञाहकी काव्यतीचे

१ अकबर सैनिकान् २ देवपित खेउपितिरित नाम्ना प्रसिद्धः । ३ झांसी नगरस्य राजी ४ शिक्षितजनाः ५ मुंगावलीनिवासी कानपुरप्रवासी गणेशशंकर विद्यार्थी । ६ पन्नाराज्ये हीरकखिन गंजानामुत्पत्तिवनज्ञ विद्यते । ७ अत्रत्य दितयानगरे ८ विद्यालयाः ९ हलन्तानां शब्दानामावन्तत्व स्वीकाराद् यथा वाचा निशा दिशा ।

# भी बन्ध



या चारुलेल महिता शिक्ष रुच्य वर्ष्मा,
रम्या रमा जनमनः जयित स्वभासा।
सा भावभामित रसा मित मञ्जुलामा,
प्रभाति भास्वरगुणामर वर्णि वाणी।।

बड़ीत---

-(प्रा.) राजकुमार, सिद्धान्तशास्त्री, साहित्याचार्यं

# दर्शन-धर्म 🔫

# भास्तिनास्तिवाद

#### भी डाक्टर प्रो० ए॰ चक्रवर्ती

श्रीतानिस्तवादको जैन तत्वज्ञानकी श्राधारशिला कहा जा सकता है। तथापि यही वह जैन मान्यता है जिसे दुर्भाग्यवश श्रीधकांश श्रजैन विद्वानोंने ठीक नहीं समक्षा है। जैनेतर विद्वानोंको यह सरलतासे स्वीकार करना कठिन होता है कि एक ही सत् वस्तुमें दो परस्पर विरोधी श्रवस्थाएं एक साथ संभव हो सकती हैं। श्रापाततः यह श्रसंभव है। प्रकृतिके किसी पदार्थके विषयमें "है, नहीं है" कैसे कहा जा सकता है। ऐसा कथन सहज ही भ्रामक प्रतीत होता है श्रतएव जैनेतर विचारक बहुधा करो करते हैं कि 'श्रस्तिनास्तिवाद' जैन तत्त्वज्ञानकी बड़ी भारी दुर्बलता है। श्री शंकराचार्य श्रीर रामानुजाचार्य ऐसे दिग्गजोंने भी इसे ठीक प्रहण करनेका प्रयत्न नहीं किया श्रीर 'पागलका प्रलाप' कहकर इसकी श्रवहेलना कर दी। श्रतएव जैन वाङ्मयके जिज्ञासुका कर्तव्य हो आता है कि इस सिद्धान्तको स्वयं सावधानोंसे स्पष्ट समक्षे श्रीर इसका ऐसा प्रतिपादन करे कि 'श्रावाल गोपाल' भी इसे समक्ष सकें।

#### परिभाषा---

किसी भी वास्तांवक पदार्थकं विषयमें 'श्रस्ति' है तथा 'नास्ति' नहीं के क्यवहारको ही श्रस्तिनाम्तिवाद कहते हैं। जैनाचायोंने यह कभी, कहीं नहीं लिखा है कि एक ही पदार्थका दो परस्पर विरोधी
दृष्टियोंसे निर्मर्याद रूपसे कथन किया जा सकता है। जैन श्रस्तिनास्तिवादसे केवल इतना ही तात्पर्य है
कि एक दृष्टिसे किसी पदार्थको 'है' कहा जाता है श्रीर दूसरी दृष्टिकी श्रपंचा उसे ही 'नहीं' कहा जाता
है। इस प्रकार जैनाचायोंने तत्त्वज्ञानके गहन सिद्धान्तांकी व्याख्यामें भी व्यावहारिकतासे काम लिया है।
एक चोकीको लीजिये —यह साधारण लकड़ीसे बनी होकर भी ऐसी रंगी जा सकती है कि गुलाबकी
लकड़ीसे बनी प्रतित हो। श्रापाततः जो श्राहक उसे खरीदना चाहेगा वह ठीक मृत्य समभत्तेके लिए यह
जानना ही चाहेगा कि वास्तवमें वह किस लकड़ीसे बनी है। यदि वह बाह्य रूपपर विश्वास करेगा तो
श्रिक मृत्य देगा। श्रतएव वह इस विषयके किसी विशेषशसे पूछेगा कि क्या वह चौकी गुलाबकी लकड़ी
की है। विशेषशका उत्तर निश्चयसे 'नहीं' ही होगा। बाह्यरूप गुलाबका होनेपर भी चौकी गुलाबकी तो है
नहीं, रंग तो पुताबीके कारण है जो कि लकड़ीका वास्तविक रूप छिपानेक लिए किया गया है। फलतः
विशेषश इस बातको पुष्ट करेगा कि चौकी गुलाबकी नहीं है। लकड़ीकी वास्तविकताको प्रकट करनेके

#### वर्णी-हाभिनन्दन-ग्रन्थ

लिए यदि विशेषज्ञ चौकीक किसी कोनेको लरोंच देगा तो स्पष्ट हो जायगा कि चौकी किसी साधारण लकड़ीकी है। तब प्राहकको विशेषज्ञसे अपने प्रश्नका ठीक उत्तर मिल जायगा कि चौकी आप्रामकी साधारण लकड़ीसे बनी है! इस प्रकार एक हो चौकीके विषयमें दो कथन—?क निषेधारमक (गुलाजकी लकड़ीकी नहीं है) और दूसरा विध्यात्मक ( आप्रका लकड़ीकी हैं)—सर्वथा न्याय्य और सत्य है। अर्थात् जब हम जानना चाहें क्या यह चौकी वास्तवमें गुलाबकी हैं! तो 'नहीं' उत्तर सत्य है, तथा वास्तव में किस लकड़ीकी बनी हैं! इसका उत्तर चाहें तब क्यामकी हैं! सत्य है। अतः कह सकते हैं कि निषेधात्मक दृष्टिका उदय तब ही होता है जब बस्तुमें परकी अप्रेचासे कथन होता है। वास्तवमें लकड़ी तो आप्रकी है किन्तु जिसकी अपेचा नहीं कहा गया है वह गुलाबकी लकड़ी चौकीसे पर ( अन्य ) है। इसी स्थितिको जैनाचायोंने निश्चित शब्दाविल द्वारा ब्यक्त किया है।

### स्व और पर---

दो निरोधी दृष्टियोंमें 'स्वद्रब्य' यानी ऋपनेपनकी ऋपेचा निधिदृष्टि न्याय्य है तथा 'पर द्रव्य' यानी कृतरेपनको लेकर निषेघदृष्टि भी सत्य है। इसके ऋनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं-हमारे पास शुद्ध सोने का गहना है। प्रश्न होता हैं 'गहना किस वस्तुका है ? ठीक उत्तर होगा 'सोने का'। यदि यही गहना ऋशुद्ध सोनेका होता तो उत्तर होता 'नहीं, यह सोने का नहीं है'। यहां पर भी स्वद्रब्य-शुद्ध सोने-की ऋपेचा विधिदृष्टि है, पर द्रव्य-नकली सोने-की ऋपेचा निषेघदृष्टि है। इसी प्रकार जब आप जानना चाहते हैं कि आपकी गाय गौशालामें है या नहीं। नौकरसे पूंछा; गाय कहां है ? यदि गाय गौशालामें हुई तो, उसका उत्तर निष्ठस्य होगा। यदि ऐसा न हुआ तो निष्ठस्य होगा वह उत्तर दे गा गौशालामें गाय नहीं है। यदि ग्वाला उसे चराने ले गया होगा तो गाशालाकी अपेचा निष्ठात्मक दृष्टि ही सत्य होगी। किन्तु यदि जिज्ञासा हो कि क्या गाय हार (मैदान) में है ? तो उत्तर विधिरूप ही होगा; क्योंकि गाय हारमें चर रही है और गोशालामें बंधी नहीं है। इस प्रकार किसी भी वस्तुके हृशन्त दिये जा सकते हैं। हम किसी पुस्तकको खोजते हैं, वह पुस्तकोंकी पेटीमें नहीं है तत्र हमें यही कहना होगा "पुस्तक पेटीमें नहीं है।" और यदि पेटीमें हो तो "हां, है" यही उत्तर होगा।

### क्षेत्र---

ऐतिहासिक घटनाझोंकी सत्य प्रामाखिकता ऋपने स्थानकी ऋपेचा होती है। जैसे शतकतु (Socrates) एथेनियन दार्शनिक था। यह विध्यात्मिक दृष्टि सत्य है क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध दार्शनिक शतकतु एथेनमें रहता था। किन्तु यदि कोई ऋन्वेषक कहे 'शतकतु रोमन दार्शनिक था' तो यह वाक्य ऋसस्य होगा क्योंकि शतकतुका रोमसे कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसके लिए ही निश्चित शास्त्रीय शब्द 'चेन्न' है। किसी सत् वस्तुके विषयमें कोई विशेष दृष्टि 'स्वच्नेत्र' ( ऋपने स्थान ) की झपेचा सत्य है और

#### भारितनारितवाद

परचेत्र (दूसरे स्थान वा आधार) की आपेचा निषेध दृष्टि कार्यकारी है। बैसे उपरिक्षिखित दृष्टान्तमें एयेन शतकतुका स्वचेत्र है और रोम परचेत्र है।

#### काल---

इसी प्रकार एक ही सत् वस्तुको लेकर कालकी अपेद्धा दो परस्पर विरोधी दृष्टियां हो सकती हैं। कोई भी ऐतिहासिक घटना अपने समयकी अपेद्धा सत्य होगी। यदि कोई कहे खारवेल १९ वीं शतीमें किलंगका राजा था तो यह कथन इतिहास विरुद्ध होगा, कारण, खारवेल १९ वीं शतीमें नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि कोई कहे शतकतु दार्शनिक ४ थी शतीमें भीसमें हुआ था तो यह असत्य कथन होगा। वह ईसाकी ४ थी शतीमें नहीं हुआ यह निषेषात्मक कथन उतना ही प्रामाणिक होगा जितना कि वह ईसा पूर्व ४ थी शतीमें हुआ था यह विध्यात्मक कथन सत्य है। इस प्रकारके दृष्टि मेदके कारणको शास्त्रमें निश्चित शब्द 'काल' द्वारा स्पष्ट किया है। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य 'स्वकाल' की अपेद्धा विध्यात्मक दृष्टिका विषय होता है और 'परकाल' की अपेद्धा निष्टेष पद्धमें पड़ जाता है।

#### भाव---

यही अवस्था किसी भी सत् वस्तुके आकार (भाव) की है; अपने आकार विशेषके कारण उसे है या नहीं कहा जा सकता हैं। जलकं कथनके समय आप उसे द्रव या घन रूपसे ही कह सकते हैं। हिम जलका घन रूप है। यदि कोई हिमके रूपमें जलको कहना चाहता है तो उसे यही कहना होगा कि 'स्वभाव' की अपेन्ना जल घन है। किन्तु यदि उसे तपाया जाय तो उसका आकार (भाव) बदलकर तरल हो जायगा। तब कहना पड़े गा कि हिम न द्रव है और न भाप है। स्वभावकी अपेन्ना पदार्थका कथन विधि रूपसे होता है और परभावकी अपेक्षा उसका ही वर्णन निषेषमय होता है। कहा ही जाता है कि हिम न द्रव है, न वाष्य है आई।र न कुहरा है क्योंकि वन्नाका उद्देश्य जलके घनरूपसे ही है।

#### व्याख्या---

ये चारों दृष्टियां श्रस्तिनास्तिवादके मूल श्राधार हैं। स्वद्रव्य, स्वचेत्र, स्वकाल तथा स्वभावकी अपेद्धा किसी भी पदार्थका विधि रूपसे कथन किया जाता है। तथा वही वस्तु परद्रव्य, परचेत्र, परकाल और परभाव की अपेद्धा पूर्ण प्रामाखिकता पूर्वक निषेध रूपसे कही जाती है। जब स्थिति को इस प्रकार समक्ता जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि; क्यों एक ही पदार्थके विध्यमें विधिदृष्टि सत्य होती है तथा उसी प्रकार निषेध दृष्टि भी कार्यकारी होती है। इसमें न आन्तिकी सम्भावना है और न तत्वज्ञान सम्बन्धी कोई रहस्यमय गुत्थी ही सुलक्षानेका प्रश्न उठता है। हम सहज ही कह सकते हैं कि यह ज्ञानप्रगाली इतनी सर्व-आचरित होकर भी न जाने क्यों बड़े बढ़े विचारकोंको भली भांति समक्रमें नहीं आयी और इसमें उन्हें अनिश्चय तथा भ्रान्ति दिसे। यह सस्य है कि यह सिद्धान्त वास्तविक पदार्थों के ज्ञानमें ही साधक है

#### वर्षी स्वभिनन्दन-प्रन्थ

वया, गायके सींग होते हैं। किन्तु जब वह बिख्या होती है तब तो सींग नहीं होते; अतः बिख्याके सीगोंका कथन नहीं होना चाहिये। अतएव एक ही पशुके विषयमें कहा जाता है कि एक समय हसके सींग नहीं थे और बादमें इसके सींग हो गये। इसकी जीवनगायाके कमसे सीगोंका निषेध तथा विधि की गयी है। बिख्या अवस्थामें सींग नहीं थे, जब बदकर गाय हो गयी तो सींग हैं। अतः आप कह सकते हैं—'सींग हैं' सींग नहीं हैं अथवा एक ही गायके सीगों की सत्ताकी विधि तथा निषेध उसकी बृद्धिकी अपेद्धा करते हैं। अतः हम धोड़े तथा शृगालके सीगोंकी भी विधि तथा निषेध करेंगे। किंतुऐसा नहीं किया जा सकता, यद्यि ऐसी आपित्त जैन विचारकोंक सामने उठायी जाती है:—यतः आप एकही पशुके सीगोंकी विधि तथा निषेध करते हैं तो क्या एक ही घोड़ा या शृगालके सीगोंकी भी विधि-निषेध कर सकेंगे? किन्तु प्रतिपद्धीको यह शंका निराधार है। घोड़े या शृगालके सीगों की सत्ता ही असिद्ध है अतः उनका विचार सत् वस्तुके समान नहीं किया जा सकता। अस्तिनास्तिवाद संसारके पदार्थोंकी वास्तिवक स्थितिकी अपेद्धा ही प्रयुक्त होता है, कल्पना जगत् इसके परे हैं। असत् पदार्थोंमें इसका प्रयोग नहीं हो सकता। सैण्टीर अथवा यूनीकोर्न ऐसे पौराखिक जन्तुओंका विचार भी इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। अत्रत्व उक्त प्रकारकी आपित अपसंगिक तथा व्यर्थ है।

#### सापेक्षता---

एक ही सत् वस्तुका कथन परस्पर विरोधी नित्य म्ननित्यवाद, भेद-ग्रभेदवादके सिद्धान्तोंके मनुसार करना श्रस्तिनास्तिवादके ही समान है। श्रापाततः परस्पर विरोधी होनेपर भी नित्या-नित्यादि हिंद्योंका प्रयोग एकही वस्तुमें पद्मभेद को लेकर होता है। स्वद्रव्यकी श्रपेद्धा कोई भी वस्तु नित्य कही जा सकती है, उसी वस्तुकी भावी पर्यायवर हिंछ डालें तो उसे ही श्रनित्य कह सकते हैं। सोनेका एक गहना (कटक) गलाकर दूसरा गहना (केयूर) वन जाता है श्रयांत् इस स्थितिमें निश्चित ही कटकको श्रानित्य कहना होगा क्यों कि सुनार स्वामीकी इच्छानुसार कभी भी इसे गला सकता है श्रीर इसकी सत्ताको मिटासकता है। किन्दु सुनारकी कुशलता श्रीर स्वामी की इच्छा सोनेका सर्वथा लोग नहीं कर सकते। सोनेका विनाश नहीं हो सकता वह स्थायी है, श्रतः यहां सोने को नित्य कहना ही पड़ेगा। श्रतः व्यापक द्रव्य की श्रयेद्धा किसी भी वस्तुको नित्य कहते हैं तथा पर्याय विशेष की श्रयेद्धासे श्रनित्य ही कहना पड़ता है। श्रतएव उक्त प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्य-श्रानित्य हिंद्यां प्रामाश्चिक तथा कार्यकारी होती हैं।

#### द्रव्य-पर्याय---

यह दृष्टि ऋौर भी विशद हो सकती है यदि हम दृत्त् या पशु ऐसे किसी ऋंग-ऋंगि पदार्थ की देखें। बृद्धका जीवन वीजसे प्रारम्भ होता है ऋंगर वह ज्यों-ज्यों बदता जाता है त्यों त्यों उसमें परिवर्तन होते जाते

१. पाराणिक जन्तु जो कमर के नीचे घोड़ा और ऊपर आदमी होता है ।

२. पीराणिक अदव दें त्य जिसके शिरपर एक सींग होता है।

्। बीजसे श्रंकुर, श्रंकुरसे छोटा पौधा, पौधेसे बदकर वृत्त होता है। प्रत्येक श्रवस्थामें वृद्धि श्रीर विकास है तथा इसके साथ-साथ प्रत्येक श्रंगके कार्यमें परिवर्तन भी है। यहां एकही श्रंगि ब्रवर्में सतत परिवर्तन है किन्तु श्रंगि श्रंपरिवर्तित श्रोर श्रवस्थित ही रहता है। कोई भी जामुनका वृद्ध श्रंपनी सब पर्यायोंको पूर्वा करता हुआ परिपूर्वा जामुन वृद्ध हो सकता है किन्तु श्रंपनी वृद्धिके समयमें ऐसा परिवर्तन नहीं ही कर सकता कि श्रकस्भात् जामुनसे श्रामका वृद्ध हो जाय। देखा जाता है कि श्रामके बीजसे श्राम श्रीर जामुनके बीजसे जामुनका ही वृद्ध होता है। फलतः कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु श्रंपनी वृद्धिके कमसे पर्याएं बदलकर भी श्रंपने विशेष व्यापक रूपको स्थायी रखती है, जो कि श्रंप्यायी नहीं होती है। यदि जामुनकी वृद्धि कक जाय, नये श्रंकुर न निकर्ले, पुरानी पत्तियां न गिरं तथापि उसके जीवनमें उस श्रवस्था को स्थायी रखनेका प्रयत्न होता रहेगा। किन्तु स्थायित्व प्राप्तिका यह प्रयत्न भी मृत्युमें परिगत हो जाता है। क्योंकि यदि कोई भी सजीव श्रंगी जब किसी विशेष श्रवस्थाको सुदृद्ध करना चाहता है तो यह प्रयत्न मृत्युका श्रामन्त्रग्रं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सजीव अंगीमें प्रतिपल परिवर्तन (पर्याय) होते हैं. प्रत्येक पर्याय पूर्व तथा आगामी पर्याय से भिन्न होती है तथापि अंगीकी एकता स्थायी रहती है। वृद्धिकी प्रक्रिया द्वारा मूल प्रकृति नहीं बदली जा सकती है। फलतः एक ही वृद्धिके जीवनमें अमेद (एकता) और मेद (विषमता) देखते हैं। वास्तव में यही वस्तु स्वभाव है जिसे जैनाचार्यों ने उचित रूपसे सममा था।

## वर्यालोचन---

प्रत्येक सत् वस्तुमें व्यापक तथा स्थायी रूपसे भेद या परिवर्तन होता है तथा सब पर्यायों में एक अभेद सूत्र भी रहता है। पदार्थों के स्वभावका ही यह वैचित्रय है कि हम उन्हें अस्तिनास्ति, भेद-अभेद, नित्य-अनित्य, आदि ऐसी परस्पर विरोधी दृष्टिगोंसे देखते हैं। यह मौलिक तत्त्व दृष्टि ही जैन-चिन्ताकी आधार शिला है तथा यही जैन दर्शनको भारतीय तथा योरुपीय दर्शनोंसे विशिष्ट बनाती है। किसी भारतीय दर्शनने इसे अंगीकार नहीं किया है। प्रत्येक भारतीय दर्शन वस्तुके एक पच्छको लिये है तथा अन्य पच्चों की उपेचा करके उसीका समर्थन करता है। वेदान्त असके नित्य रूपका ही प्रतिपादन करता है, उसे परिवर्तनहीन नित्य कहता है। इसका प्रतिद्वन्दी बौद्ध च्याकिकाद है जो सब सत् पदार्थोंको अनित्य ही कहता है तथा पदार्थोंमें व्याप एकताकी उपेचा करता है। बौद्धके लिए प्रत्येक पदार्थ च्याकि या अनित्य है, उसके अनुसार वस्तु एक च्यामें उत्पन्न होती है तथा दूसरेमें नष्ट। उनकी दृष्टिसे बाह्य संसार या अन्तरंग चेतनामें ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो स्थायी या नित्य हो। एक पच्चको प्रधान करके अन्य पच्चोंके लोपकी इस विचारधाराको जैनाचार्यों ने 'एकान्तवाद' माना है तथा अपनी । कियाको अनेकान्त-वाद (सब पच्चोंसे विचार ) कहा है वस्तुतः अस्ति-नास्तिवाद सत् पदार्थों का स्वभाव है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अनेक अगुत तथा पर्यायोंका समूह है अतः उसे जाननेक लिए उसके विविध पच्चों (अनेक-अन्तों) को पदार्थ अनेक गुता तथा पर्यायोंका समूह है अतः उसे जाननेक लिए उसके विविध पच्चों (अनेक-अन्तों) को

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्य

जानना श्रानिवार्य है। इस वास्तविक सिद्धान्तकी उपेचा करके यदि सत् वस्तुका विवेचन किया जायगा तो वही हाल होगा जो उस हाबीका हुन्ना या जिसे श्रानेक श्रान्थोंने जाना या। तथा हायीको खम्मा, सूपा, विटा, श्रादि कहकर सर्वया विकृत कर दिया था।

## निष्कर्ष—

यदि पदार्थके जटिल स्वभावको ठीक तरहसे जानना है तो उसे अनेकान्त दृष्टिसे ही देखना चाहिये। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तत्त्वज्ञानके लिए जैनहृष्टि श्रन्य दर्शनीकी श्रपेस्ना अधिक यक्तिसंगत तथा व्यापक है। अन्य दर्शनोंने एक निश्चित सांचा बना दिया है जिसमें डालकर वे सत् पदार्थों के शानको निचीड़ लेना चाहते हैं। जिसकी तुलना प्राक्रसिटयन पलंगसे की जा सकती है जिस पर डालकर वे सत्पदार्थरूपी पुरुषके अन्य पद्धरूपी श्रंगोंकी काटनेमें नहीं सकुचाते हैं; क्योंकि ऐसा किये विना वह एकान्तकं सांचेमें नहीं आता है। इस प्रकार पदार्थके आंगच्छेदको न विज्ञान कहा जा सकता है न दर्शन: यह तो श्रापने श्रान्धिवश्वासका द्राग्रह ही कहा जा सकता है जिसका उद्गम पदार्थोंकी एकरूपतासे होता है। यह दृष्टि तत्त्वज्ञानके विपरीत है यह स्वयं सिद्ध है। मनुष्यको वस्त रियति जानना है, वस्तुरियतिको इच्छानुकल नहीं बनाना है। इस दृष्टिसे विचार करने पर विश्वके दर्शनोंमें जर्मन दार्शनिक हीगलका द्वन्द्र सिद्धान्त ही जैन टिष्टिके निकट पहुंचता है। हीगलकी तत्त्वज्ञान दृष्टि जैनदृष्टिके समान सी है। उसका पद्ध, प्रतिपद्ध तथा समन्वयका सिद्धान्त श्रस्तिनास्तिवादसे मिलता जुलता है क्योंकि वह भी विरोधियोंमें एकता या मेदका परिहार करता है। किन्त अन्य बातोंमें हीगलका ब्रादर्शवाद जैन तत्वज्ञानसे सर्वथा भिन्न है ब्रातः इस एक सिद्धान्तकी समताके ब्रातिरिक्त दसरी किसी भी समानताका हम समर्थन नहीं कर सकते। इस दार्शनिक प्रक्रियाको ही हम दार्शनिक ज्ञानका प्रकार कह सकते हैं जो कि वस्तु स्वभावके प्रकाशके लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त है क्योंकि सर्वाङ्गसुन्दर वस्तु स्वभाव ही तो ज्ञानका साध्य या लुद्ध्य है। इमीलिए जैनाचार्योंने प्रश्येक तत्त्वको जाननेमें व्यापक सिद्धांतका सफल प्रयोग किया है स्त्रीर तत्वज्ञान प्राप्तका किया है।

१. कविचयन पुराणों में 'प्रोक्षियन' शब्या का वर्णन है जिसपर छेटते ही छम्बा आदमी कट कर तथा छोटा आदमी खिंच कर पढ़ंगके बरावर हो जाता था इसीके आधार पर बळवत् घटाने बढ़ाने के अर्थमें इस शब्दका प्रयोग होने छगा है।

### शब्दनय

# श्री पं० केंछाशचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री

### प्रास्ताविक----

इतर दर्शनोंसे जैनदर्शनोंमें जो अनेक विशिष्ट बातें है, उन्हींमें से नय भी एक है। यह नय प्रमाणका हो मेद है। स्वार्थ आरं परार्थिक मेदसे प्रमाण दो प्रकारका माना गया है। मितज्ञान, अविध्ञान, मनःपर्ययक्षान आंद केवलज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं क्यों कि इनके द्वारा ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है। किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता है औंद परार्थ भी होता है। जो ज्ञानात्मक श्रुत है वह स्वार्थ प्रमाण है और जो वचनात्मक श्रुत है वह परार्थ प्रमाण है। ज्ञानात्मक श्रुतसे ज्ञाता स्वयं जानता है और वचनात्मक श्रुतसे दूसरोंको ज्ञान कराता है। उसी श्रुत प्रमाणके मेद नय हैं।

#### नयका लक्षण--

द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके जानने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । क्राँग केवल द्रव्य हिष्ट या केवल पर्यायहिष्टेंसे वस्तुके जानने वाले ज्ञानको नय कहते हैं । इसीसे नयके दो मूल मेद हैं—द्रव्यार्थिक ग्रौर पर्यायर्थिक । द्रव्यार्थिक नयके तोन मेद हैं—नैगम, संग्रह ग्रौर व्यवहार । तथा पर्यार्थिक नयके चार मेद हैं — त्र्युष्ठसूत्र, शब्द, समिभक्तदृ श्रौर एवंभूत । इन सात नयोंमें से शुक्के तोन नयोंको श्रर्थनय ग्रौर शेष चार नयोंको शब्दनय भो कहते हैं क्योंकि वे क्रमशः अर्थ ग्रौर शब्दकी प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करते हैं।

एक बार मेरे एक विद्वान् मित्रने नयांक उक्त सात भेदांमेंसे पांचर्वे भेद शब्दनयक लच्चण की श्रोर मेरा ध्यान आकर्षित किया। उनका पत्र पढ़कर मुक्ते इस दिशामें खोख करने की उत्सुकता हुई। अनेक प्रन्योंके देखनेसे मुक्ते मालूम हुआ। कि शब्दनयक लच्चणको लेकर कुछ टीकाकारोंमें मतमेद है। विद्वानोंसे पूछा गया तो वे भी इस विषयमें एकमत न थे। अतः पूर्वाचारोंके वचनोंका आलोडन करके कुछ निष्कर्ष निकालना ही उचित प्रतीत हुआ।

## प्रश्न और समाधान---

मित्रका प्रश्न था कि शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंका अनुसरण करता है या नहीं ! अनेक

#### बर्शी-ग्रिभिनन्दन-प्रन्थ

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर प्रन्योंके आलोडनके बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि, शब्दनय व्याकरण सिक्ष प्रयोगोका अनुसरण तो करता है किन्तु एकान्तवादी वैयाकरणोंका अनुसरण नहीं करता।

## श्रदार्थ मीमांसा-

इस निर्ण्यकी मीमांसा करनेके लिए शब्दशाक्षके सम्बन्धमें कुछ कहना श्रावश्यक है। संसारमें दो वस्तुएँ मुख्य हैं— अर्थ और शब्द। इन दोनोंको क्रमशः वाच्य और वाचक कहते हैं। इम जितने अर्थोंको देखते हैं उनके वाचक शब्दोंको भी सुनते ही हैं। अर्थ तो हो किन्तु उसका वाचक शब्द न हो, यह श्राज तक न तो देखा गया आंर न सुना गया। श्राजकल जितने आविष्कार होते हैं उनका नाम पहलेसे ही निर्धारित कर लिया जाता है। सारांश यह; कि संसारमें कोई चीज विना नामकी नहीं है, इसीसे दार्शनिक चेत्रमें प्रत्यंक दर्शनके मूलतत्त्व अर्थ न कहे जाकर पदार्थ कहे जाते हैं। मध्ययुगके दार्शनिक टीकाकारोंमें यह एक नियम सा हो गया था कि प्रन्थक प्रारम्भमें शब्दार्थ सम्बन्धकी मीमांसा करना आवश्यक है। शब्द और अर्थक इस पारस्परिक सहभावने 'श्रद्धेत' का रूप धारख कर लिया जो शब्दाद्धेतके नामसे ख्यात हुआ। पाणिनि व्याकरणके रचिता आचार्य पाणिनिके नाम पर इसे पणिनिदर्शन भी कहा जाता है। जैसे अद्धेतवादी वेदान्ती दश्यमान संसारके भेदको 'मायावाद' कहकर उड़ा देते हैं उसी प्रकार शब्दाद्धैतवादी वैयाकरणोंका मत है कि घट, पट, आदि शब्द एक अद्धैत तन्त्रका ही प्रतिपादन करते हैं। दश्यमान घट, पट, आदि अर्थ तो उपाधियां हैं; असत्य है। जैसा कि कहा है—

# 'सत्यं वस्तु तदाकारै रसत्यैरवधार्यते ।

श्चसत्योपाधिमिः शब्दैः सत्यमेवाभिधीयते ॥

( सर्वदर्शन सम्रह-पाणिनि दर्शन )

#### पाणिनीका मत-

यद्यपि सब शब्द एक ऋदैततत्त्वका हो प्रतिपादन करते हैं फिर भी व्यवहारके लिये शब्दों का लौकिक वाच्य मानना ही पड़ता है, ऋतः पाणिनि व्यक्ति ऋं।र जातिको पदका ऋर्य-पदार्थ मानते हैं।

पाणिनिके मतक श्रनुसार एक शब्द एक ही व्यक्तिका कथन करता है, श्रंतः यदि हमें बहुतसे व्यक्तियोंका बोध कराना हो तो बहुतसे शब्दोंका प्रयोग करके ''सरूपाणामेकशेष एक विभक्तों'' (१-२-६४) सूत्रके श्रनुसार एक शेष किया जाता है। जैसे यदि बहुतसे बृद्धोंका निर्देश करना हो तो बृद्ध, बृद्ध में से रूक ही शेष रह जाता है श्रीर उसमें बहुवचनका बोधक प्रस्थय लगाकर 'बृद्धाः' रूप बनता

१ किं पुनराकृतिः पदार्थः अहोरिवद् द्रन्यम् ? उभयमित्यादः । कयः शायते ? उभयथा हि आचार्यण स्वाणि पठितानि आकृतिं पदार्थं मत्वा 'बात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनम-व्यतरस्याम्' इत्युन्यते द्रव्य पदार्थं मत्वा 'सरूपाणाम्' इति एक शेष आरम्बते । पातजल महामान्य ए० ५२ —५३ ।

है किन्दु यदि जातिका निर्देश करना है। तो एक वचनमें भी काम चल सकता है। यह एकान्तवादी वैयाकरणोंका मत है। श्रव श्रनेकान्तवादी वैयाकरणोंके मतका भी दिग्दर्शन की विये।

## जैन वैयाकरणोंका मत-

जैनेन्द्र व्याकरणके रचयिता श्राचार्य पूक्यपाद श्रपने व्याकरणका प्रारम्भ 'सिद्धिरनेकान्तात्' सूत्रसे करते हैं। हैम-शब्दानुशासनके रचयिता श्वेताम्बराचार्य हैमचन्द्रने भी 'सिद्धिः स्याद्धादात्' सूत्रको प्रथम स्थान देकर पूक्यपादका श्रानुसरण किया है जो सर्वथा स्तुत्य है। इन श्राचार्योका मत है कि श्रानेकान्तके विना शब्दकी सिद्धि नहीं हो सकती, एक ही शब्दका कभी विशेषण होना, कभी विशेषण होना, कभी खीलिङ्गमें कहा जाना, कभी करणमें प्रयोग करना, कभी कर्तामें प्रयोग होना, श्रादि परिवर्तन एकान्तवादमें नहीं हो सकते। इसीलिए शब्दनयका वर्णन करते हुए श्रकलंक देवने लिखा है—'कि एकान्तवादमें पद्कारकी नहीं बन सकती है। जैसे प्रमाण श्रानन्त धर्मात्मक वस्तुका बोधक है श्रातः उसका विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु कही जाती है, इसी तरह शब्द भी श्रानन्त धर्मात्मक वस्तुका वाचक है श्रातः उसका वाच्य न केवल व्यक्ति है श्रांर न केवल जाति किन्तु जाति व्यक्त्यात्मक या सामान्य विशेषात्मक वस्तु शब्द वाच्य है । यह श्रानेकान्तवादकी दृष्टि है। श्रातः पाणिनिने व्यक्ति श्रीर जातिको स्वतंत्र रूपसे पदका श्रार्थ मानकर जो 'एक शेप' का नियम प्रचलित किया, पूज्यपाद उसकी कोई श्राव-श्यकता नहीं है ।

पाणिनि श्रीर पूज्यपादकं इस मतभेदसे यह न समक्त लेना चाहिये कि दोनोंके सिद्ध प्रयोगोंमें भी कुछ श्रन्तर पड़ता है। शब्द सिद्धिमें मतभेद होते तुए भी दोनोंके सिद्ध प्रयोगोंमें कोई श्रन्तर नहीं है। शब्दका जैसा रूप एकान्तवादी वैयाकरण सिद्ध करते हैं वैसा ही श्रनेकान्तवादी सिद्ध करते हैं केवल दृष्टिका श्रन्तर है। इस दृष्टि वैषम्यको दूर करनेके लिए ही शब्दनयकी सृष्टि हुई है।

इतर वैयाकरण वाच्य-वाचक सम्बन्धको मानकर भी दोनोंको स्वतंत्र मानते हैं। बाचकके

२--'तन्नैकान्ने षटकारकी न्यवनित्रेत' । न्याय कृमुद ए० २११ ।

३ — 'जातिल्यक्त्यान्मकं वस्तु ततोऽस्तु शानगोचमः । प्रसिद्धं बहिरन्तश्च शृष्ट्व्यवहृतीश्वणात् ॥ ५ ॥' तस्त्रार्थश्लोक वा॰ पृ॰ १९० ।

४---स्वाभाविकत्वादभिधानस्यैव श्रेषानारम्भः,। १.१.९९। जीनेन्द्र सूत्र ।

#### वर्गी-श्राभिनन्दन-ग्रन्थ

क्पमें परिवर्तन हो जाने पर भी वाच्यके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं मानते। किन्तु जैन शब्दकोंका मत' है—"वाच्कमें लिंग, संख्या, ब्रादिका जो परिवर्तन होता है वह स्वतंत्र नहीं है किन्तु अनन्त धर्मात्मक बाह्य बस्तुके ही आधीन है। अर्थात् जिन धर्मोंसे विशिष्ट वाच्यकका प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म वाच्यमें रहते हैं। जैसे यदि गंगाके एक ही किनारेको संस्कृतके 'तटः' 'तटी' और 'तटम्' इन तीन शब्दोंसे कहा जाय—इन तीनों शब्दोंका मूल एक तट शब्द ही है इनमें जो परिवर्तन हम देखते हैं वह लिंगमेदसे हो गया है—यतः ये तीनों शब्द कमशः पुलिंग, खीलिंग और नपुंसकलिंगमें निर्देश किये गये हैं आतः इनके बाच्यमें तीनों धर्म वर्तमान हैं। क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है अतः उसमें तीनों धर्म रह सकते हैं। (यदि कोई ध्यक्ति खीलिंग, पुलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों धर्मोंको परस्परमें विरुद्ध मानकर एकही बस्तुमें तीनोंका सद्भाव माननेसे हिच्चकता है तो उसे अनेकान्तकी प्रक्रियाका अध्ययन करना चाहिये) इसी तरह एक दो या बहुत व्यक्तियोंके वाच्यक दारा, आदि शब्दोंके साथ एक वच्यकका प्रयोग करना असंगत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वस्तुके अनन्त धर्मोंमें से किसी एक धर्मकी अपेद्धा से शब्द ब्यहार किया जा सकता है।"

जैन और जैनेतर वैयाकरणोंक इस संज्ञित मतभेद प्रदर्शनसे उक्त निर्णयकी रूपरेखाका आभास विजित हो जाता है। अतः अब आचायोंक सज्ज्ञणों पर विचार करना उचित होगा।

## शब्दनयके लक्षणों पर विचार---

ऐतिहासिक परम्परांक अनुसार शब्दनयके स्वरूपका प्रथम उल्लेख सर्वार्थिखि टीकामें पाया जाता है। उसके बाद दूसरा उल्लेख अकलंकदेवके तत्वार्थ राजवार्तिकमें है जो प्रायः सर्वार्थिसिकि उल्लेखसे अव्हरशः मिलता है। इसे हम 'पूज्यपादकी परम्परा' के नामसे पुकार सकते हैं। पूज्यपादने शब्दनयका जो लच्चण लिला था वह स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट था— खींचातानी करके उसके शब्दोंका विपरीत अर्थ भी किया जा सकता था, जैसा कि आगे चलकर हुआ भी और जिसका प्रत्यच्च उदाहरण मेरे सामने उपस्थित है। अतः इस लच्चणको दार्शनिक च्रेत्रमें कोई स्थान न मिल सका। प्रातः स्मरणीय अकलंकदेवने इस कमीका अनुभव किया। यद्यपि उन्होंने अपने राजवर्तिकमें सर्वार्थिखिकका ही अनुसरण किया, किन्तु अपने स्वतंत्र प्रकरणोमें उसकी शब्दयोजनाको बिल्कुल बदल दिया। आर्थ पद्धतिके अनुकृत्व

१ — 'लिक्क संख्यादियोगोऽपि अनन्तधमात्मक बाह्यवस्त्वाश्रित एवः न नैकस्य 'तटः तटा तटम्' इति श्लीपुनपुस-बाख्यं रतमावत्रय विख्दध्न, विकद्धमाध्यासस्य भेदप्रतिपादकत्वेन निषिद्धत्वात् अनन्तधमाध्यासितस्य च बस्तुनः प्रतिपादितस्त्रात् । अतप्रव दारादिष्वर्थेषु बहुत्वसंख्या वनसेनादिषु च एक्क्वसख्याऽविवद्धा यशाविवधमनन्तधर्माध्यासिते वस्तुनि कस्यचिद्धर्मस्य कैनचिच्छक्देन प्रतिपादनाविरोधाद्यः। मृत्मति० टाकः ए० २६ ५ ।

इस परिवर्तनका विद्वत्-समाजने झादर किया—झक्लंकदेवके बादमें होने वाले प्रायः समस्त दिगम्बर तथा स्वेताम्बर दार्शनिकोंने झपने प्रन्थोंमें उसे स्थान दिया। झतः झक्लंक देवकी दृष्टिसे ही हम इस विषय पर विचार करना उपयुक्त समम्भते हैं। झक्लंकदेव झपने 'लबीयझय' प्रकरश्यमें लिखते हैं—

# कालकारक लिंगानां भेदाच्छ्रव्होऽर्थं भेदछत्। स्रभिक्द्वतु पर्यायै रित्थं भूतः क्रियाश्रयः॥

स्वोप० विवृति—कालमेदात् तावद् 'श्रभूत्' 'भवति' 'भविष्यति' इति । कारकमेदात्, 'करोति' 'क्रियते' इत्यादि । लिंगमेदात् 'देवदत्तः' 'देवदत्ता' इति । पर्यायमेदात् इन्द्रः, श्रकः, पुरन्दर इति । तथा एती कथिती । क्रियाश्रय एवंभृतः' ।

अर्थ-"काल, कारक श्रीर लिंगके भेदसे शब्दनय वस्तुको भेदरूप स्वीकार करता है। 'हुआ' होता है, होगा' यह कालभेद है। 'करता है, किया जाता है' यह कारक भेद है। 'देवदत्त, देवदत्ता' यह लिंगभेद है, समिभिरूदनय शब्दके भेदसे श्रर्यको भेदरूप मानता है श्रीर एवंभूतनय क्रियाके श्रिक्षित है।

जैन दृष्टिसे वस्तु अनन्त धर्मात्मक-अनन्तधर्मोंका अलण्ड पिण्ड-है। स्याद्वाद् अतके द्वारा उन धर्मोंका कथन किया जाता है। अतः जैसे ज्ञानका विषय होनेसे वस्तु त्रेय है उसी तरह शब्दका वाच्य होनेसे अभिधेय भी है। इम जिन जिन शब्दोंसे वस्तुको पुकारते हैं वस्तुमें उन उन शब्दोंके द्वारा कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं। यदि ऐसा न होता तो वे वस्तुएं उन शब्दोंके द्वारा न कहीं जातीं और न उन शब्दोंको सुनकर विविद्धत वस्तुओंका बोध हो होता। जैसे 'पानी' भिक्त भिक्त भाषाओंमें भिक्त भिक्त नामोसे पुकारा जाता है या एक ही भाषाके अनेक शब्दोंसे कहा जाता है। अतः उसमें उन शब्दोंके द्वारा कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं। यह समिभिक्तद नयकी दृष्टि है। इस नयका मन्तब्य है कि 'पानी शब्द पानों के धर्मकी अपेद्धासे ब्यवहृत होता है जल शब्द उस हो धर्मकी अपेद्धासे ब्यवहृत नहीं होता है। संस्कृतमें पानीको 'अपृत' भी कहते हैं और 'विष' भी। प्यासेको जिलाता है अतः अपृत है और किसी, किसी रोगमें विपका काम कर जाता है अतः विष है। इसिलए अपृत और विष यह दो शब्द पानीके एक ही धर्मको लेकर ब्यवहृत नहीं होते।

भिन्न भिन्न शब्दोंके विषयमें जो बात ऊपर कही गयी है वही बात एक शब्दके परिवर्तित रूपोंके विषयमें भी कही जा सकती है। कालभेदसे एक ही वस्तु तीन नामोंसे पुकारी जाती है। जब तक कोई बस्तु नहीं उत्पन्न हुई तब तक उसे 'होगी' कहते हैं। उत्पन्न होने पर 'होती है' कहते हैं। कुछ समय बीतने पर 'हुई' कही जाती है। यह तीनों शब्द 'होना' धातुके रूप हैं और वस्तुके तीन धर्मोंकी झोर संकेत करते हैं। इसी तरह कारक झौर लिंगके सम्बन्धमें भी समक्तना चाहिये। भिन्न भिन्न कारकोंकी विवद्यासे एक ही वृद्ध 'बृद्धकों' 'बृद्धके लिए' 'बृद्धके लिए' 'बृद्धकें आदि स्रनेक रूपोंसे कहा जाता है। झतः ये शब्द वस्तुके

#### वर्णी-झभिनन्दन-प्रन्थ

भिन्न घर्मोंकी श्रोर संकेत करते हैं। एक बच्चा पुरुष होनेके कारण देवदत्त कहा जाता है वह यदि लड़िकयों का सा वेश कर ले तो कुटुम्बी जन उसे 'देवदत्त' न कहकर 'देवदत्ता' कह उठते हैं। श्रतः लिंग मेदसे भी श्रार्थमेदका सम्बन्ध है। यह सब शब्दनयकी दृष्टि है। यहां इतना विशेष जानना चाहिये, यदि एक ही श्रार्थके बाचक भिन्न शब्दों में भी लिंगमेद या बचनमेद हो तो यह नय उनके बाच्यको भिन्न भिन्न दिष्टिकोशोंसे ही स्वीकार करेगा।

शब्दनयके उक्त लह्मग्रके समर्थनमें श्रव हम कुछ प्रन्यकारीका मत देते हैं श्रनन्तवीर्य लिखते हैं----'कारक' श्रादिके भेदसे श्रर्यको भेदरूप समभाने वाला शब्दनय है"।

विद्यानिन्द खुलासा करते हुए लिखते हैं— "जो वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे काल, कारक, व्यक्ति, संख्या, साधन, उपप्रह, आदिका भेद होने पर भी पदार्थमें भेद नहीं मानते हैं परीज्ञा करने पर उनका मत ठीक नहीं जंचता, यह शब्दनयका अभिप्राय है, क्यांकि काल, आदिका भेद होने पर भी अर्थमें भेद न माननेसे अनेक दोष पैदा होते हैं"!

श्राचार्य श्रो देवनन्दि अभाचन्द्र वादिराज श्रमयदेव श्रीर श्रमन्तवीर्य द्वितीय अभे उस्त मतका श्रमुसरण करते हैं।

- १—जो बहुणं णा मणणद एयत्थे भिण्णिकमश्रार्थणं । सोसद्द्रणाओं भणिओ वेओ पसाइआण जहा ॥ १३ ॥ नयचक ४० ७७।
- ध--काल कारक लिंग संख्या साधनीपग्रह भेदादिभन्नमधी शपतीति शब्दनयः तनोऽ।पस्त वैयाकरणानां मतम् । ते हि काकभेदेऽप्येक पदार्थमाहुताः, इत्यादि, ।-प्रमेयकमळ ए० २०६ पूर्वा ।
- ५-काकादि भेदादर्थभेदकारी शब्दः । कालभेदान्-अभून् , भवति, भविष्यति कारकभेदान्-वृक्षः पश्य, वृक्षाय जल देहि । न्यायविनिश्चयदीका लि॰ पृ॰ ५९७ उत्त॰ ।
- ६-तत्र काल कारक किंगभेदादर्शभेदकुद् शब्दनयः । लघीय चयवृत्ति पृ० २२ ।
- काल कारक क्रिंगाना भेदाच्छण्डस्य कथश्चिद्धं भेदकथनं शण्दनयः । प्रमेयर्न० पृ० ३०७ ।

श्वेताम्बर आचार्य भी शब्दनयके उक्त स्वरूपके विषयमें एकमत है। वादिवेख कहते हैं—
"काल आदिके मेदसे जो पदार्य मेदको स्वीकार करता है वह शब्दनय है। जैसे—'सुमेर था, है और
रहेगा'। जो काल, आदिके मेदसे सर्वया अर्थभेद को ही स्वीकार करता है वह शब्दाभास है"।

मिलिपेण रे लिखते हैं—शब्दनय एक श्रयंके वाचक श्रानेक शब्दोंका एक ही श्रयं मानता है। जैसे इन्द्र, शक्त और पुरन्दर शब्द एक 'देनराज' श्रयं का ही कथन करते हैं। यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि जिस प्रकार यह नय पर्याय शब्दोंका एक ही श्रयं मानता है उसी प्रकार लिंगादिके मेदसे कस्तुके मेदकों भी स्वीकार करता है। भिन्न भिन्न धर्मोंके द्वारा कही जाने वाली वस्तुमें वर्ममेद न हो, यह नहीं हो सकता"।

सिद्धिषंगिशि श्रीर उपाध्याय यशोविजयजी का भी यही मत है । सर्वीर्थिसिद्धिका लक्षण---

श्वदनयके विषयमें श्रकलंकदेवकी परम्पराका श्रानुशीलन करनेके बाद श्रव हम पूज्यपादकी परम्पराका विश्लेषख करेंगे। इस परम्परामें हमें तीन ही विद्वान् हिन्योचर होते हैं—एक स्वयं पूज्यपाद दूसरे राजवार्तिकके रचयिता भट्टाकलंक और तीसरे तत्त्वार्थसारके कर्ता श्रमृतचन्द्रस्रि, श्वेताम्बर विद्वानोंमें सन्मतिकी टीकाके रचयिता श्री श्रभयदेवस्रि पर भी पूज्यपादकी परम्पराकी कुछ छाप लगी सी जान पड़ती है।

सर्वार्थिसिद्धिमें लिखा है—''लिंग' संख्या, साधन, श्रादिके व्यभिचारको जो दूर करता है उसे शब्दनय कहते हैं'। राजवार्तिक''में मामूलीसे हेर फेरके साथ यही लच्चण किया गया है। इस लच्चण में 'ब्यभिचार निवृत्तिपरः' पद स्पष्ट होते हुए भी श्रास्पष्ट है। लच्चणकार श्रीर उसके श्रानुवायियोंने व्यभिचारकी परिभाषा तो स्पष्ट कर दी किन्दु निवृत्तिपरः को श्रास्पष्टसा ही छोड़ दिया। एकवचनके

१-काळादिभेदंन ध्वनेरशेभेदं प्रतिवयमानः शब्दः ॥ ३३ । यथावभूव, भवति, भविष्यति सुमेरुरित्यादि ॥ ३४ ॥ तदभेदेन तस्य तमेव समर्थयमानस्तदाभासः ॥ ३४ ॥ प्रमाणनयतस्त्रास्तोक परि० ७ ।

२-शब्दरतु रूदितो यावन्तो ध्वनयः कस्मिहिनदर्धे प्रवर्तन्ते यथा इन्द्र शक पुरन्दरादयः मुरपता तैषां सर्वेषामन्येकमर्थमभिप्रैति किल प्रतितिश्वाद् ( ' यथा नाय पर्यायशन्दानामेकमर्थमभिप्रैति तथा तटः,तटी, तटम् इति
विरुद्धाः लक्षण धमाभिसम्बन्धाद् वस्तुनो भेदं चाभिधते । नहि विरुद्धाकृत भेदमनुभवतो वस्तुनो विरुद्धधर्मा
योगो युक्तः ।-स्यादादमञ्जरी पृ० ११३ ।

कालादि भेदेन ध्वनेरथंभेद प्रतिपद्यमानः शब्दुः एतस्यर्थः-सकेताद्व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन सिद्धः
काल कारक लिंग संख्या पुरुषोपसर्गभेदेनार्थ पर्यायमात्रं प्रतीयते स शब्दनयः । कालभेद उदाहरणम्-यथा वसूव,
सवति. भविष्यति सुमेरिति अत्रकालत्रत्वं यत्रिभेदान् सुमेरोरिपं भेदाशब्दनयेन प्रतिपादते । -नयप्रदीप पृ०९०३
४ सर्वार्थ० प्र० ८०

५ लिंग संख्या साधनादिव्यभिचार निवृत्तिपरः शब्दनयः । सर्वार्थ० पृ० ७९

#### वर्णी-झमिनन्दन-प्रन्थ

स्थानमें बहुवचन और पुलिंगके स्थानमें खोलिंग शब्दका प्रयोग करना आदि व्यभिचार कहा जाता है। शब्दनय उस व्यभिचारकी निष्टत्ति करता है। कैसे करता है है इस प्रश्नको लेकर विद्वानोंमें दो मत हो गये हैं। एकमत कहता है कि शब्दनय व्याकरण द्वारा किये जाने वाले परिवर्तनको उचित समभता है "एवं प्रकारं व्यवहारनयं त्याय्यं ! मन्यते"। दूसरा मत इसके विपरीत है।

#### प्रथम मत----

हम प्रथम मतसे किसी श्रंशमें सहमत हैं किन्तु सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिकके जिन वाक्योंके श्राधार पर उक्त मतकी सिष्टि हुई है उनकी समीद्धा करना आवश्यक जान पड़ता है। कल्लापा भरमाप्पा निटवेक जैनेन्द्र प्रेससे प्रकाशित सर्वार्थसिद्धिमें उक्त पाठ मुद्रित है। तथा शब्दनयके एक दो स्थलों पर कुछ टिप्पणी भी दी गयी है। पहिली टिप्पणी 'निवृत्तिपरः' पद पर है। उसका झाश्य है कि, लिंग आदिका ब्यभिन्तार दीय नहीं माना जाता, यह शब्दनयका मान्नाय है।

सम्भवतः 'न्याय्य' पदको शुद्ध मान कर ही उक्त टिप्पणी दी गयी है। किन्तु, यह पद ऋशुद्ध है इसके स्थान पर 'ऋन्याय्य' होना चाहिये। सर्वार्यसिद्धि के प्रथम संस्करण से बा. जगरूपसहाय जी वाली प्रति में तथा काशी विद्यालयके भवन की लिखित प्रतिमें 'ऋन्याय्य' पाठ ही दिया हुआ है। पं. जयचन्द जी कृत वचनिकामें भी 'ऋन्याय्य' ही है। यदि 'न्याय्य' पद को शुद्ध मानकर उक्त वाक्य का ऋर्य किया जाय तो इस प्रकार होगा— 'इस प्रकार के व्यवहारनय को शब्दनय उचित मानता है'। ऋर्यात् व्याकरण द्वारा शब्दों में जो परिवर्तन किया जाता है और जिसे ऋगचार्य 'व्यभिचार' के नाम से पुकारते हैं वह व्यवहारनय का विषय है। उस व्यवहारनय को शब्दनय उचित माने यह एक ऋगश्चर्य की बात है क्योंकि नयों का विषय उत्तरोत्तर स्टूम होता जाता है। व्यवहारनय से ऋगुस्त्र का विषय स्टूम है ऋगेर ऋगुस्त्र से शब्दनय का यिषय स्टूम है। यदि शब्दनय व्यवहारनय के विषय का ही समर्थक हो जाय तो नयों के क्रम में तो गह्बही उपस्थित होगी ही, उनकी संख्या में फरफार करना पड़िगा।

श्राचार्य विद्यानन्दिने श्रापने रलोकवार्तिकमें न्यवहारनय पद का श्रान्छा स्पष्टीकरण किया है। वे कहते हैं "जो वैयाकरण न्यवहारनयके श्रानुरोधसे कालभेद, कारकमेद, वचनभेद, लिंगमेद, आदिके होने पर भी श्रार्थमेद को स्वीकार नहीं करते, परीचा करने पर उनका मत ठीक नहीं जान पड़ता यह शब्दनय का श्राभिप्राय है 3"।

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैयाकरणों का उक्त व्यवहार शब्दनय की दृष्टिमें 'श्रन्थाय्य' ही है 'न्याय्य' नहीं है। स्रतः सुद्रित सर्वार्थसिद्धि का पाठ श्रशुद्ध है। तथा यदि 'न्याय्य' पाठ को ही

१ शपति अर्थमाश्चयति प्रख्यापर्यातं इति शन्दः स च छिग सख्यां साधनादि व्यक्षिचारनिवृतिपरः ।

२ किंगादीनी व्यभिचारी दोषी नास्ति इत्यभिप्रायपरः । राज० वा० पृ० ६७ ।

३ रह्णोक्तवार्त्तिक ए० २०२।

ग्रद माना जाय तो श्रागे का वाक्य--'श्र-यार्थस्य श्रन्यार्थेन सम्बन्धाभावात्' विल्कुल श्रसंगत हो जाता है। अप्रार 'न्यास्य' पाठके अनुसार एकवचनान्त श्रीर बहुवचनान्त शब्दों का एक ही अर्थ माना जाय तो अपन्य अपर्थ का अपन्य अपर्थके साथ सम्बन्ध हो ही गया। क्योंकि 'जलम्' शब्द ऋौर 'ख्रापः' शब्द दोनों का एक ही ऋर्य मान लिया गया। ऋतः 'श्रभावात्' शब्द व्यर्थ ही पह जाता है। किन्तु जब उक्त क्य-भिचारों को शब्दनय 'श्रन्याय्य' कहता है तब इस हेतुपरक बाक्य की संगति ठीक बैठ जाती है।--'इस प्रकार का न्यवहार अनुचित है क्योंकि अपन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता"। राज-वार्तिकके शब्द स्पष्ट होते हुए भी कोई उनका म्ननर्थ करके 'न्याय्य' पद का समर्थन करते हैं। वे शब्द इस प्रकार हैं-"लिंगादीनां व्याभिचारो न न्याच्यः इति तन्निवृतिपरोऽयं नयः।""एकमादयो व्यभिचारा श्रयुक्ताः, श्रन्यार्थस्यान्यार्थेन सम्बन्धाभावात्।" सर्वार्धसिद्धि की तरह यहां पर भी 'तिकिवृत्तिपरः' शब्दको लेकर मतमेद हो गया है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि यह नय व्यभिचारको उचित नहीं मानता। जो महा-नुभाव 'ब्यभिचारो न न्याय्यः' या 'व्यभिचारा ऋयुक्ता' का यह ऋर्य करते हैं कि; शब्दनय लिंगादिकके परिवर्तनको व्यभिचार नहीं मानता तो उनसे हमारा नम्र प्रश्न है कि फिर लिंगादिकका परिवर्तन किसकी दृष्टिमें व्यभिचार अमका जाता है जिसे दूर करनेके लिए शब्दनयकी सृष्टि करनी पड़ी ? व्याकरण शास्त्रकी दृष्टिमें तो यह व्यभिचार है ही नहीं क्यों कि व्याकरणाने ही इस मकारके परिवर्तन श्रीर प्रयोगकी सृष्टि की है। लौकिक दृष्टिसे भी दौष नहीं है। क्यों कि लोक तो स्थूल व्यवहारसे ही प्रसन्न रहता है। इसी बातको दृष्टिमें रखकर उक्त दोनों प्रन्थोंमें व्यवहारनयावलम्बीने तर्क किया है कि, यदि स्त्राप इन्हें व्यभिचार समभकर अयुक्त ठहराते हैं तो लोक और शास्त्र ( व्याकरण ) दोनोंका विरोध उपस्थित होगा इस तर्कका समाधान दोनों स्राचार्योंने एक सा ही किया है। सर्वार्थसिद्धिकार कहते हैं—'विरोध' होता है तो हो यहां तत्वकी मीमांसा की जाती है। तत्वमीमांसाके समय लौकिक विरोधोंकी पर्वाह नहीं की जाती कहावत प्रसिद्ध है कि श्रीपिधकी व्यवस्था रोगीकी रुचिके श्रानुसार नहीं की जाती, रोगीको यदि दवा कडुवी लगती है तो लगने दो'। राजवार्तिककार कहते हैं---'यहां<sup>२</sup> तत्वकी मीमासा की जा रही **है दोस्तों**को दावत नहीं दी जा रही'। सन्मति तर्कके टीकाकार अभयदेवसूरिने भी प्रकारान्तरसे इस आपितका निरा-करण किया है। वे कहते हैं—'ध्यवहारके लोपका भय तो सभी नयोंमें वर्तमान है'।

विज्ञ पाठकोंको मालूम होगा कि ऋजुसूत्र नयका विवेचन करते हुए भी व्यवहार खोपका भय दिखाया गया है खोर उसका उत्तर यह दिया गया है कि लोक व्यवहार सर्व नयोक ऋाधीन है। अभयदेवके

१ 'लोकसमयविरोध इति चेत् विरुद्धयताम् तर्स्वामह मीमांस्यते, न भैषज्यमातुरे च्छानुर्वात ।" सवार्थे० पृ० ८० ।

२ ''लोकसमयनिरोध इति चेत् विकृध्यनाम्, तन्त्रं मीमांस्यते ( न ) सुद्दृत्सप्रचारः" । राजवा० पृ० ६८ । सुद्धित राजवार्तिकमें ( न ) नहीं है किन्तु होना चाहिये ।

भन चैवं लोकशात्र व्यवहार विलोप इति वक्तव्यम्, सर्वत्रंव नयमते तदिलोपस्य समानत्वान् । पृ० ३१६ ।

#### वर्षी-ग्राभनन्दन-प्रन्य

उत्तरसे भी यही प्रतिष्विनि निकलती है। ऋतः यदि शब्दनय एकान्तके समर्थक व्याकरण शास्त्र छोर लीकिक व्यवहारका समर्थक होता तो इस भयकी ऋाशंका न रहती। इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रित सर्वार्थिक्टिमें 'न्यार्थ' के स्थानपर 'ऋन्यार्थ' पाठ होना चाहिये।

इस विस्तृत विवेचनसे हम इसी निर्णयपर पहुंचते हैं कि व्याकरण सम्भत व्यवहार या वैया-करखोंका मत शब्दनयकी दृष्टिमें दूषित है श्रोर इसिलए वह उचित नहीं माना जा सकता।

# दोनों परम्पराओं और शब्दानुशासन तथा शब्दनयका समन्वय--

शब्दनयके सम्बन्धमें जिन दो परम्पराश्चोंका दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है उनमें श्चाचार्य पूज्यपाद शब्दनयका विषय न बताकर कार्य बतलाते हैं। जब कि श्चकलंकदेव शब्दनयका विषय प्रदर्शित करते हैं। पूज्यपाद कहते हैं कि शब्दनय व्याकरण सम्बन्धी दोषोंको दूर करता है। कैसे करता है? इस प्रश्नका उत्तर श्चकलंक देवके 'लधीयस्वय' में मिलता है। वैयाकरणोंक मतके श्चनुसार एकवचनके स्थानमें बहुवचनका, स्थिलिंग शब्दके बदलेमें पुलिंग शब्दका उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका प्रयोग किया जाता है। ये महानुभाव शब्दोंमें परिवर्तन मानकर भी उनके वाच्यमें कोई परिवर्तन नहीं मानते हैं। जैसे कूटस्थ नित्यवादी कालमेद होनेपर भी वस्तुमें कोई परिवर्तन नहीं मानता। इसीलिए वैयाकरणोंका यह परिवर्तन व्यभिचार कहा जाता है। यदि वाचकके साथ साथ वाच्यमें भी परिवर्तन मान लिया जाय तो व्यभिचारका प्रसंग ही उठ जाय। श्चतः यदि वैयाकरण शब्द मेदके साथ साथ श्चर्यभेदको भी स्वीकार कर लें तो शब्दनय शब्दानुशासन शास्त्रका समर्थक बन सकता है। ऐसी दशामें पूज्यपादका यह कहना कि, शब्दनय व्यभिचारोंको दूर करनेके लिए काल, कारक, श्चादिके मेदसे श्चर्यभेदका स्वीकार करना, दोनों कथन परस्परमें घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। श्चतः पूज्यपादने जिस शब्दनयकं कार्यका उत्लेख करकं उसके विषयको श्चरप्र ही स्रोड दिया था उसके विषयका स्यष्टी-

करण करके श्रकलंकदेवने श्रपनी श्रपूर्व प्रतिभाका परिचय दिया। इतके लिये जैनदर्शन उनका सर्वदा श्रृणी रहेगा।

## आलापपद्वतिकारका समन्वय-

दो परम्पराश्चोंका समन्त्रय करनेके बाद एक तीसरे श्चाचार्यका मत श्चवशिष्ट रह जाता है जिसकी शब्दयोजना उक्त दोनों मतोंसे विलक्षण है, श्चालापपदितिके कर्ता लिखते हैं—'शब्दात् व्याकरखात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्दनयः'। यह शब्दनयकी लक्षण परक व्युत्पत्ति है। इसका श्चाश्य है कि, जो व्याकरणसे सिद्ध हो उसे शब्दनय कहते हैं। श्चर्यात् शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंको श्चपनाता है। शब्दनय श्चेंशर व्याकरणके पारस्परिक सम्बन्धका स्पष्टीकरण हम ऊपर कर चुके हैं श्चरः हमारे श्चाश्चमें इस मतका भी श्चन्तर्भाव हो जाता है।

# आधुनिक हिन्दी ग्रन्थोंमें शब्दनय---

जैन दर्शनके मान्य प्रन्योंके आधारपर शब्दनयका स्पष्टीकरण करनेके बाद आधुनिक हिन्दी प्रन्योंमें विश्वित शब्दनयकं स्वरूपके सम्बन्धमें दो शब्द कहना अनुचित न होगा। एक स्थातनामा टीकाकार लिखते हैं—स्याकरणादि मतसे शब्दोंमें जो परिवर्तन हो जाता है उसका यदि उस परिवर्तनकी आकृतिकं अनुसार आर्थ किया जावे तो अशुद्ध सा मालूम होगा। अत्र एव व्याकरणकी रीतिसे उस परिवर्तनको केवल शब्दाकृतिका परिवर्तक एवं अर्थका अपरिवर्तक मानने वाला शब्दनय है। मालूम होता है टीकाकार महोदय एकान्तवादी वैयाकरणोंकी तरह शब्दनयका सम्बन्ध केवल शब्दों तक ही सीमित करना चाहते हैं। शायद उन्होंने आर्थनय और शब्दनयको सर्वथा स्वतंत्र मान लिया है। शब्दनयका यह आश्रय नहीं है कि उसकी सीमा शब्द तक ही परिमित रहे किन्तु शब्दनयको प्रधानतासे आर्थका निर्णय करनेके कारण हो उत्तरके तीनों नय शब्दनय कहे जाते हैं ? यदि शब्दनयको केवल शब्दाकृतिका ही परिवर्तक मान लिया जाय तो अरुजुसूत्र समिन्छद तथा एवंभूत नयसे उसकी संगति कैसे बैठायो जा सकती है। पता नहीं किस शब्दाक आधारसे इस लह्नणकी कल्पना की गयी है ?

# स्याद्वाद श्रीर सप्तभंगी

श्री पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ

## स्याद्वाद की महत्ता

दुनियामें बहुतसे वाद हैं स्यादाद भी उनमें से एक है, पर वह अपनी श्रद्भुत विशेषता लिये हुए है। दूसरे वाद, विवादोंकी उत्पन्न कर संघर्षकी दृद्धिक कारण बन जाते हैं तब स्यादाद जगतके सारे विवादोंको मिटाकर संघर्षको विनष्ट करनेमें हो अपना गौरव प्रगट करता है। स्यादादके अप्रतिरिक्त सब वादोंमें आग्रह है। इसलिए उनमेंसे विग्रह फूट पड़ते है किन्तु स्यादाद तो निराग्रह-वाद है, इसमें कहीं भी आग्रहका नाम नहीं है। यही कारण है कि इसमें किसी भी प्रकारके विग्रहका अवकाश नहीं है।

#### स्याद्वाद का लक्षण ?

स्याद्वाद शब्दमें 'स्यात्' का श्रर्थ श्रपेका है श्रपेका यानी दृष्टिकोण। 'वाद' का श्रर्थ है सिद्धान्तइसका श्रर्थ यह हुआ कि को अपेकाका सिद्धान्त है उसे स्याद्वाद कहते हैं। किसी वस्तु, किसी धर्म, अथवा गुण, घटना एवं स्थितिका किसी दृष्टिकोणसे कहना, विवेचन करना या समफना स्याद्वाद कहलाता है। पदार्थमें बहुतसे श्रापेक्षिक धर्म रहते हैं, उन श्रापेक्षिक धर्मों श्रथवा गुणांका यथार्थ ज्ञान अपेक्षिको सामने रखे विना नहीं हां सकता। दर्शन शास्त्रमें प्रयुक्त नित्य श्रानित्य, भिन्न-श्रमिन्न, सत्-असत्, एक-श्रनेक, श्रादि, सभी श्रापेक्षिक धर्म हैं। लीक व्यवहारमें भी छोटा-बड़ा, स्थूल सूद्म, ऊंचा-नीचा, दूर-नजदीक, मूर्ल-विद्वान, श्रादि सभी आपेक्षिक हैं। इन सभीके साथ कोई न कोई अपेक्षा लगी रहती है। एक ही समयमें पदार्थ नित्य श्रांर श्रानित्य दीनों हैं। किन्तु जिस श्रपेक्षासे नित्य है उसी श्रपेक्षासे श्रानित्य नहीं है। कोई भी पदार्थ श्रपेक्षासे श्रानित्य नहीं है। कोई भी पदार्थ श्रपेक्षासे श्रानित्य नहीं है। कोई भी पदार्थ श्रपेक्षासे श्रपेक्षासे नित्य श्रोर जिस श्रपेक्षासे श्रपित्य श्रपेक्षासे श्रपेक्षा श्रपेक्षा श्रपेक्षा किस्त नित्य श्रोर बदलती रहनेवाली श्रपनी श्रवस्थाश्रांकी श्रपेक्षा श्रानित्य है; इसिलए उनलोगोंका कहना किसी भी तरह उचित नहीं जो केवल श्रानित्य श्रपका केवल नित्य ही मानते हैं। इसी तरह सत् श्रीर श्रवत, श्रादि भी हैं। छोटे-बड़ श्रादिमें भी यही बात है। श्राम फल कटहलके फलकी अपेक्षा छोटा किन्तु केर की श्रपेक्षा बड़ा होता है। इसिलए श्राम एक ही समयमें छोटा बड़ा दोनों है। इसिं कीई विरोध नहीं है किन्तु श्रपेक्षाका भेद है। ऐसी श्रवस्थामें केवल उसके छोटे होने श्रयवा बड़

होनेके विवादमें श्रपनी शक्ति वीण करनेवाला मनुष्य कभी समस्रदार नहीं कहलाय गा। यहां यह बात हमेशा याद रखने की है कि यह श्रपेवावाद केवल श्रापेव्यिक धर्मोंमें ही लगेगा। वस्तुके श्रनुवीवी गुणोंमें इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। श्रात्मा चेतन है, पुद्गल रूप-रस-गंध स्पर्श वाला है, श्रादि पदार्थोंक श्रात्मभूत लव्यणात्मक धर्मोंमें स्यादादका प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये श्रापेव्यिक नहीं है। यदि इन्हें भी किसी तरह श्रापेव्यिक बनाया जा सके तो फिर इनमें भी स्यादाद प्रक्रिया लागू होगी।

#### सप्तभंगीका स्वरूप--

इस (स्थाद्वाद) प्रिक्रियामें सात भंगोंका ऋवतार होता है इसिलए इसे समभंगी न्याय भी कहते हैं। किसी वस्तु अथवा उसके गुण धर्म आदिके विधि (होना) प्रतिषेष (न होना) की कल्पना करना समभंगी कहलाती है। वे सात भंग ये हैं—श्रस्ति, नास्ति, ऋतिनास्ति, ऋवत्तव्य, अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति-अवक्तव्य, अस्ति-श्रवक्तव्य, अस्ति-श्रवक्रवक्तव्य, अस्ति-श्रवक्तव्य, अस्ति-श्रवक्तव्य, अस्ति-श्रवक्तव्य, अस्ति-श्रवक्तव्य

## क्रमभेद--

कोई कोई स्त्राचार्य इन भंगोंके क्रमभेदका भी उल्लेख करते हैं। वे स्त्रवस्तव्यको तीसरा स्त्रीर स्त्रास्तिनास्तिको चौथा भंग कहते हैं। इसमें दिगम्बर स्त्रोर रवेताम्बर दोनों सम्प्रदायके स्त्राचार्य सम्मिलित हैं किन्तु इस क्रम भेदसे तत्त्व विवेचनामें कोई स्त्रन्तर नहीं स्त्राता। श्रवक्तव्यको तीसरा भंग माननेका यह कारण है कि इन सात भंगोंमें स्त्रस्ति, नास्ति स्त्रीर स्त्रवक्तव्य ये तीन भंग प्रधान हैं। इन्हींसे द्विसंयोगी स्त्रीर त्रिसंयोगी भंग बनते हैं स्त्रतः स्त्रवक्तव्यको तीसरा भंग भी मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं है।

नित्य, श्रादि प्रत्येक विषयों इसी प्रकार सात सात भंग होंगे। इन सात भंगों में मुख्य भंग दो हैं—श्रास्ति श्रीर नास्ति। दोनोंको एक साथ कहनेकी इच्छासे, श्रावक्तव्य भंग सनता है, क्योंकि दोनोंको एक साथ कहनेकी शक्ति शब्दमें नहीं है। इस तरह तीन प्रधान भंग हो जाते हैं। १—श्रासंयोगी (श्रास्ति नास्ति, श्रावक्तव्य) २—दिसंयोगी (श्रास्तिनास्ति, श्रास्ति-श्रावक्तव्य) श्रोर ३—त्रिसंयोगी (श्रास्ति नास्ति श्रावक्तव्य) इनसे ही सात भंग बन जाते हैं।

## प्रयोग---

पदार्थ स्वद्रव्य च्रेत्र कालकी अपेदा श्रस्ति रूप, श्रीर परद्रव्य च्रेत्र कालकी अपेदा नास्ति रूप है। द्रव्यका मतलव है गुर्गोका समूह श्रपने गुर्ग समूह की अपेदा होना ही द्रव्यकी अपेदा आस्तित्व कहलाता है। जैसे घड़ा, घड़े रूपसे अस्ति है श्रीर कपड़े रूपसे नास्ति, श्रर्यात् घड़ा; घड़ा ही है, कपड़ा नहीं है। श्रतः कहना चाहिये हर एक वस्तु स्वद्रव्यकी अपेदासे है, पर द्रव्यकी अपेदासे नहीं है।

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

द्रव्यके श्रंशोंको चेत्र कहते हैं। घड़ेके श्रंश श्रवयव ही घड़ेका चेत्र हैं। घड़ेका चेत्र वह नहीं है वहां घड़ा रखा है, वह तो उसका व्यावहारिक चेत्र है। इस श्रवयव रूप चेत्रकी श्रपेचा होना ही घड़ेका स्वचेत्रकी श्रपेचा होना है।

पदार्थंके परिशामनको काल कहते हैं। हर एक पदार्थ का परिशामन पृथक् पृथक् है। बहेका अपने परिशामनकी अपेचा होना ही स्वकालकी अपेचा होना कहलाता है। क्योंकि यही उसका स्वकाल है। धंटा, धड़ी, मिनिट, सैकण्ड, आदि वस्तुका स्वकाल नहीं है। वह तो व्यावहारिक काल है।

वस्तुके गुराको भाव कहते हैं। हर एक वस्तुका स्वभाव आलग श्रालग होता है। घड़ा आपने ही स्वभावकी आपेद्या है, वह अन्य पदार्थों के स्वभाव की आपेद्या कैसे हो सकता है। इसप्रकार स्वद्रव्य त्रेत्र-काल-भावकी आपेद्या पदार्थ है और परद्रव्य त्रेत्र-कालकी अपेद्या नहीं है। इस स्व-पर चतुष्ट्यके श्रीर भी अपनेक आर्थ हैं।

जब हमारी दृष्टि पदार्थं के स्वरूपकी श्रोर होती है तब श्रस्ति भंग बनता है। श्रीर जब उसके पररूप की श्रपेक्षा हमें होतो है तब दूसरा नास्ति भंग बनता है। किन्तु जब हमारी दृष्टि दोनों श्रोर होतो है तब तीसरा श्रास्ति-नास्ति भंग उत्पन्न होता है श्रीर यही दृष्टि एक साथ दोनों श्रोर से हो तो श्रवक्तव्य नामका चौथा भंग हो जाता है क्योंकि एक समयमें दो घमोंको कहनेवाला कोई शब्द नहीं है। किन्तु यह तो मानना ही होगा कि श्रवक्तव्य होने पर भी वस्तु स्वरूपकी श्रपेक्षा तो है ही श्रीर पर रूपकी श्रपेक्षा वह नास्ति भी है। इसी तरह वह श्रवक्तव्य वस्तु क्रमशः स्वपर चतुष्ट्यकी श्रपेक्षा श्रास्ति नास्ति होगी ही। इसिलए कथंचित् श्रास्ति श्रवक्तव्य वस्तु क्रमशः स्वपर चतुष्ट्यकी श्रपेक्षा श्रास्ति नास्ति होगी ही। इसिलए कथंचित् श्रास्ति श्रवक्तव्य कर्याचित् नास्ति श्रवक्तव्य श्रोर कथंचित् श्रास्ति नास्ति श्रवक्तव्य नामक पांचवा, छठा श्रीर सातवां भंग बनेगा।

## स्पष्टीकरण---

यदि मूलके दो भंग श्रम्सि नास्तिमें से केवल कोई एक भंग ही रखा जाय श्रार दूसरा न माना जाय तो क्या हानि है ! इसो से काम चल जाय तो दूसरे भंगोंकी संख्या भी न बढ़ेगी।

नास्ति भंग नहीं माननेसे को वन्तु एक जगह है वह अन्य सब जगह भी रहेगी। इस तरह तो एक घड़ा भी व्यापक हो जायगा, इसी प्रकार यदि केवल नास्ति भंग ही माना जाय तो सब जगह वस्तु नास्ति रूप हो जानेसे सभी वस्तुझोंका अभाव हो जायगा इसलिए दोनों भंगोंको माननेकी आवश्यकता है। इन भंगोंका विषय अलग अलग है, एकका कार्य दूसरेसे नहीं हो सकता। देवदस मेरे कमरेमें नहीं है इसका यह अर्थ कभी नहीं होता कि अमुक जगह है। इसलिए जिज्ञामुके इस सन्देह की दूर करनेके लिए ही वह कहां है अस्ति भंगकी जरूरत है। इसी तरह अस्ति भंगका प्रयोग होने पर

भी नास्ति भंगकी श्रावश्यकता बनी ही रहती है। मेरी यालीमें रोटी है यह कह देने पर भी तुम्हारी थालीमें रोटी नहीं है इसकी श्रावश्यकता रहती ही है क्योंकि यह दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार श्रास्ति, नास्ति दोनों भंगोंको मानना तर्कसे सिद्ध है।

श्रस्ति-नास्ति नामक तीसरा भंग भी इनसे भिन्न स्वीकार करना पढ़ेगा । क्योंकि केवल ग्रस्ति श्रथना केवल नास्ति द्वारा इसका काम नहीं हो सकता । मिश्रित वस्तुको भिन्न मानना प्रतीति एवं तर्क सिद्ध है। शहद श्रीर घी समान श्रनुपातमें लेनेसे विप बन जाता है। पीला श्रीर नीला रंग मिलानेसे हरा रंग हो जाता है श्रतः तीसरा भंग पहले दोसे भिन्न है।

चौथा भंग श्रवत व्य है। पदार्थके श्रानेक धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए एक साथ स्वपर चतुष्टयके कहे जानेकी श्रपेता वस्तु श्रावस्तव्य है। वस्तु इसलिए भी श्रावस्तव्य है कि उत्तमें जितने धर्म हैं उतने उसके वाचक शब्द नहीं है। धर्म श्रानन्त है और शब्द संख्यात। एक बात यह भी है कि पदार्थ स्वभावते भी श्रावस्तव्य है। वह श्रान्भवमें श्रा सकता है, शब्दोंसे नहीं कहा जा सकता।

मिश्रीका मीटापन कोई जानना चाहे तो शब्दसे कैसे जानेगा ? यह तो चलकर ही जाना जा सकता है। इस प्रकार कई श्रापेचाश्रोंसे पदार्थ श्रवक्तब्य है। किन्तु वह श्रवक्तब्य होने पर भी किसी दृष्टिसे वक्तब्य भी हो। सकता है। इसिलए श्रवक्तब्यके साथ श्रास्त, नास्ति श्रीर श्रास्त-नास्ति लगानेसे श्रास्त श्रवक्तब्य, नास्ति श्रवक्तब्य, श्रीर श्रास्तिनास्ति श्रवक्तब्य इस प्रकार पांचवा छठा श्रीर सातवां भंग हो जाता है।

## प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तमंगी---

यह सतमंगी दो तरह से होती है। प्रमाण सतमंगी श्रीर नय सतमंगी। वस्तु को पूरे रूप से जानने वाला प्रमाण श्रीर खंश रूप से जानने वाला नय है। इसिलए वाक्य के भी दो मेद है—प्रमाण वाक्य श्रीर नय वाक्य। कीन प्रमाण वाक्य श्रीर कीन नयवाक्य है? इसका पता शब्दोंसे नहीं भावोंसे लगता है। जब किसी शब्दके द्वारा हम पूरे पदार्थ को कहना चाहते हैं तब वह सकलादेश श्रियवा प्रमाण वाक्य कहा जाता है श्रीर जब शब्द के द्वारा किसी एक धर्म की कहा जाता है तब विकलादेश श्रियवा नय वाक्य माना जाता है।

वैसे तो कोई भी शब्द वस्तु के एक ही धर्म को कहता है कि उस शब्द द्वारा सारी वस्तु भी कही जा सकती है श्रीर एक धर्म भी। जीव शब्द द्वारा जीवन गुण एवं श्रन्य श्रनन्त धर्मों के श्रावएड पिण्ड रूप श्रात्माको कहना सकलादेश है श्रीर जब जीव शब्दके द्वारा केवल जीवन धर्मका ही बोध हो तो विकलादेश होता है। श्रथवा जैसे विषका श्रर्थ जल भी है। जब इस शब्द द्वारा जल नामका पदार्थ कहा जाय तब सकलादेश श्रीर जब केवल इसकी मारण शक्तिका इसके द्वारा

#### वर्गी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

बीध हो तो विकलादेश होता है। इस वक्तब्यका यह अर्थ हुआ कि पदार्थ प्रमाण दृष्टिसे अपनेकान्ता-त्मक और नय दृष्टिसे एकान्तात्मक है। किन्तु सर्वथा अपनेकान्तात्मक और सर्वथा एकान्तात्मक नहीं है। इस आश्यको प्रकट करनेक लिए हमें उपर्युक्त प्रत्येक वाक्यके साथ 'स्यात्' कथंचित अथवा किसी अपेद्यासे, आदिमें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम किसी कारण प्रयोग न भी करें तो भी हमारा अभिप्राय तो ऐसा रहना ही चाहिए। नहीं तो यह सब ब्यवस्था और इनमें उत्पन्न होने वाला ज्ञान मिथ्या हो जायगा।

# स्याद्वाद छल अथवा संशयवाद नहीं---

स्यादादकी इस अनेकान्तारमक प्रक्रियाको कभी कभी लोग छल अथवा संश्यवाद कह डालते हैं। किन्तु यह भूल भरी बात है। क्योंकि संश्यमें परस्पर विरोधी अनेक वस्तुओंका शंकाशील भान होता है, पर स्यादाद तो परस्पर विरुद्ध सापेद्ध पदायोंका निश्चित ज्ञान उत्पन्न करता है और छलकी तो यहां संभावना ही नहीं है। छलमें किसोक कहे हुए शब्दोंका उसके अभिप्रायके विरुद्ध अर्थ निकालकर उसका खण्डन किया जाता है पर स्यादादमें यह बात नहीं है। वहां तो प्रत्येकके अभिप्रायको यथार्थ दृष्टिकोण द्वारा ठीक अर्थमें समक्तनेका प्रयत्न किया जाता है। इसी तरह विरोध वैयधिकरण्य, आदि आठ दोष भी स्यादाद में नहीं आते जो सारे विरोधों की नष्ट करने वाला है उसमें इन दोषों का क्या काम ?

## स्याद्वाद और लोक व्यवहार---

स्याद्वादका उपयोग तभी है जब व्यावहारिक जीवनमें उतारा जाय। मनुष्य के आचार विचार और ऐहिक अनुष्ठानों स्यादादका उपयोग होनेकी आवश्यकता है। स्यादाद केवल इसीलिए हमारे सामने नहीं आया कि वह शास्त्रोय नित्यानित्यादि विवादोंका समन्वय कर दे। उसका मुख्य काम तो मानवकं व्यावहारिक जीवनमें आजानेवालो मूद ताओं के दूर करना है। मनुष्य परम्पराओं व रूदियों से चिपके रहना चाहते हैं। यह उनकी संस्कारगत निर्वलता है। ऐसी निर्वलताओं को स्यादादके द्वारा ही दूर किया जासकता है। स्यादादके पाकर भी यदि मनुष्य द्रक्य, चेत्र, काल और भावक द्वारा होनेवाले परिवर्तनोंको स्थोकार न कर सके. उसमें विचारों की सहिष्णुता न हो तो उसके लिए स्यादाद विल्कुल निरुपयोगी है। दुःख है कि मानवजातिके दुर्भाग्यसे इस महामहिमवादको भी लोगोंने आग्रह-भरी दृष्टिसे हो देखा और इसकी असली कीमत आकनेका प्रयत्न नहीं किया। हजारों वणों से प्रन्योंमें आरहे इसको जगत अब भी आचारका रूप दे दे तो उसकी सब आपदाएं दूर हो जांय। भारतमें धर्मों की खड़ाह्यां तब तक बंद नहीं हांगों जब तक स्यादादके ज्योतिर्मय नेत्रका उपयोग नहीं किया ज्यागा।

## उपसंहार--

स्यादाद सर्वाङ्गीण दृष्टि कोण है। उसमें सभी बादोंकी स्वीकृति है, पर उस स्वीकृतिमें आग्रह नहीं है। आग्रह तो वहीं है जहांसे ये विवाद आये हैं। टुकड़ोंमें विभक्त सत्यको स्यादाद

स्याद्वाद और सप्तभंगी

ही सङ्कालित कर सकता है। जो बाद भिन्न रहकर पालण्ड बनते हैं वे ही स्यादाद द्वारा समन्यित होकर पदार्थकी संपूर्ण अभिन्यक्ति करने लगते हैं।

स्याद्वाद सहानुभूति मय है, इसिलए उसमें समन्वयकी खमता है। उसकी मी लिकता यही है कि वह पड़ीसी वादोंको उदारताके साथ स्वीकार करता है पर वह उनको ज्योंका त्यों नहीं लेता। उनके साथ रहनेवाले आग्रहके ग्रंशको छांटकर ही वह उन्हें अपना श्रृष्ट्व बनाता है। मनुष्यको कोई भी स्वीकृति—जिसमें किसी तरहका आग्रह या हट न हो—स्याद्वादके मन्दिरमें गौरवपूर्ण स्थान पा सकती हैं। तीन सौ तरेसठ प्रकारके पालण्ड तभी मिथ्या हैं जबतक उनमें अपना ही दुराग्रह है। नहीं तो वे सभी सम्यन्ज्ञानके प्रमेय हैं।

स्याद्वाद परमागमका जीवन है। वह परमागममें न रहे तो सारा परमागम पाखण्ड होजाय। उसे इस परमागमका बीज भी कह सकते हैं। क्योंकि इसीसे सारे परमागमकी शाखाएं श्रोत प्रोत हैं। स्याद्वाद इसीलिए हैं कि जगतके सारे विरोधको दूर कर दें। यह विरोधको वरदाश्त नहीं करता इसीसे हम कह सकते हैं कि जैन धर्म की श्राहिंसा स्याद्वादके रग रगमें भरी पड़ी है। जो बाद विना दृष्टिकोशको हैं, स्याद्वाद उन्हें दृष्टि देता है कि तुम इस दृष्टिकोशको लेकर श्रापने बादको सुरिचत रखो, पर जो यह कहनेके श्रादी हैं कि केवल हमारा ही कहना यथार्थ है, स्याद्वाद उनके विरुद्ध खड़ा होता है, श्रीर उनका निरसन किये विना उसे चैन नहीं पड़ती, इसलिए कि वे ठीक राह पर श्रा जार्ये श्रीर श्रापने श्रामह द्वारा जगतमें सङ्घर्ष उत्पन्न करनेक कारण न बने।



# जैन दर्शनका उपयोगिता वाद---एवं सांख्य तथा वेदान्त दर्शन ।

श्री पं० वंशीधर ज्याकरखाचार्य, श्रादि

जैनसंस्कृतिका विवेचन विषयवार चार श्रनुयोगोंमें विभक्त कर दिया गया है—प्रथमानुयोग, करखानुयोग, द्रव्यानुयोग श्रोर चरखानुयोग। हनमें से प्रथमानुयोगमें जैनसंस्कृतिके माहात्म्यका वर्णन किया गया है श्रर्थात् 'जैनसंस्कृतिको श्रपना कर प्राणी कहांसे कहां पहुंच जाता है" हत्यादि वातोंका दिग्दर्शक प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोगको यदि श्रर्थवाद नाम दिया जाय, तो श्रनुचित न होगा। शेष करखानुयोग, द्रव्यानुयोग श्रोर चरखानुयोगको कमसे उपयोगितावाद, श्रस्तित्ववाद (वस्तुत्थितिवाद) श्रीर कर्तव्यवाद कहना टीक होगा, क्यांकि करखानुयोगमें प्राणियोंके लिए प्रयोजनभूत उनके संसार मोज्ञका ही सिर्फ विवेचन है, द्रव्यानुयोगमें विश्वको वास्तविक रियति बतलायी गयी है श्रोर चरखानुयोगमें प्राणियोंका कर्त्तव्य मार्ग बतलाया गया है। सामान्यतया करखानुयोग श्रोर द्रव्यानुयोगका विषय दार्शनिक है इसलिए इन दोनोंको जैनदर्शन नामसे पुकारा जा सकता है।

# विशिष्ट तन्त्र-पदार्थ व्यवस्था---

विश्वके रंगमंच पर कई दर्शन स्त्राये स्त्रीर गये तथा कई इस समय भी में।जूद हैं। भारतवर्ष तो संस्कृतियों स्त्रीर उनके पोषक दर्शनोंके प्राटुर्भावमें स्त्रमणी रहा है। सभी दर्शनोंमें स्त्रपने स्त्रपने हिन्दको ग्राचे स्वत्रपा उत्योगितावाद मूलक है, किसी दर्शनकी स्त्रपनाया गया है लेकिन किसी दर्शनकी पदार्थ व्यवस्था उत्योगितावाद मूलक है, किसी दर्शनकी स्त्रस्ववाद मूलक स्त्रोर किसी दर्शनकी उभय वाद मूलक है। जैनदर्शनमें उपयोगितावाद स्त्रोर श्रास्तत्ववाद स्त्राप्त पर स्वतंत्र, स्वतंत्र दो पदार्थ व्यवस्थासोंको स्थान प्राप्त है उपयोगिता वादक स्त्राचार पर जीव, स्त्रजीव, स्त्रास्त्र, बन्ध, संवर, निर्धरा स्त्रार मोच्चे सात तत्त्व पदार्थ व्यवस्थामें स्त्रन्तर्भृत किये गये हैं स्त्रीर स्त्रास्त्रत्ववादके स्त्राचार पर जीव,पुद्रशल, धर्म,स्त्राकाश स्त्रीर काल ये छः द्रव्य पदार्थ व्यवस्था से स्त्रन्तर्भृत किये गये हैं। यदि हम संख्य, बेदान्त. ःयाय स्त्रार वैशेषिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था पर हिन्द डालते हैं तो मालूम पड़ता है कि सांख्य स्त्रीर वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था स्त्राप्तार उपयोगितावाद हो माना जा सकता है तथा न्याय स्त्रार

वैरोषिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्थाका आघार श्रस्तित्ववादको ही समझना चाहिये आर्थात् साक्य और वेदान्त दर्शनों की तत्त्व व्यवस्था प्राथियोंके संसार श्रोर मोच तक ही सीमित है और न्याय और वैरोधिक दर्शन श्रपनी पदार्थ-व्यवस्था द्वारा विश्वकी बस्तुस्थितिका विवेचन करनेवाले ही हैं। जिन विद्वानोंका यह मत है कि सांक्य और वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था न्याय और वैरोधिक दर्शनोंकी तरह आस्तित्व बाद मूलक ही है उन विद्वानोंके इस मतसे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि सांख्य और वेदान्त दर्शनोंका गंभीर श्रध्ययन हमें इस बातकी स्पष्ट सचना देता है कि पदार्थ व्यवस्थामें इन दोनों दर्शनोंके श्राविक्तर्ताओंका लच्च उपयोगिता वाद पर ही रहा है। इस लेखमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए मैं वैन-दर्शनके उपयोगितावादपर श्रवलम्बित संसार तत्त्वके साथ सांख्य श्रीर वेदान्त दर्शनकी तत्त्व व्यवस्थाका समन्वय करनेका ही प्रयत्न करूंगा।

## सांख्यका उपयोगिता वाद---

श्रीमद्भगवद्गीताका तेरहवां श्राध्याय सांख्य श्राँर वेदान्त दर्शनींकी पदार्थ व्यवस्था उपयोगि-तावाद मूलक है, इसपर गहरा प्रकाश डालता है श्रीर इस श्राध्यायके निम्निलित कोक तो इस प्रकरगांक लिए श्रीक महत्त्वके हैं---

> "इदं शरीरं कौन्तेय! क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राद्वः क्षेत्रक इति तद्विदः॥१॥"

इस क्लोकमें श्रीकृष्ण ऋर्जुनसे कह रहे हैं कि दे ऋर्जुन ! प्राशियों के इस हर्यमान श्रीरका ही नाम दोत्र है और इसको जो समभ लेता है वह चेत्रक है।

> "तत्स्रेत्रं यश्व याद्यक् च यद्विकारी यतश्च यत्। स च यो यत् प्रभावश्च तत्स्मासेन मे शृणु ॥ ३॥"

इस श्लोकमें श्रीकृष्णाने श्रर्जुनको च्लेत्र रूप वस्तु, उसका स्वरूप श्लोर उसके कार्य तथा कारणाका विभाग, इसी तरह च्लेत्रज्ञ श्लोर उसका प्रभाव इन सब बातोंको संचेपमें बतलानेकी प्रतिज्ञा की है।

> "महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरज्यक्तमेय च। इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ४ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं. संघातस्रेतना धृतिः । एतत्सेत्रं समासेन सविकारमहाहतम् ॥ ६ ॥"

इन दोनों श्लोकोंमें यह बतलाया गया है कि पञ्चभूत, ग्राहंकार, बुद्धि, ग्राह्यक्त (प्रकृति), एकादश इन्द्रियों, इन्द्रियोंके पांच विषय तथा इच्छा, हेप, सुख, दुःख, संघात, चेतना ग्रीर धृति इन सबको चेत्रके श्रान्तर्गत समक्तना चाहिये। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहिले श्लोकमें जब शरीरकों ही चेत्र मान लिया गया है श्लीर पांचवे तथा छुठे श्लोकोंमें चेत्रका ही विस्तार किया गया

#### वर्धी-समनन्दन-प्रत्य

है तो इन क्लोकोंका परस्पर सामझस्य बिठलानेके लिए यही मानना उपयुक्त है कि उपर्युक्त विस्तार कार्य श्रीर कारखंके क्लामें श्रीरके ही अन्तर्गत किया गया है। इसका फिलतार्थ यह है कि सांख्यदर्शनकी प्रकृति और पुरुष उभय तत्वमूलक सृष्टिका अर्थ भिन्न-भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिसे निष्पन्न उन पुरुषोंके अपने अपने श्रीरकी सृष्टि ही ग्रहण करना चाहिये।

यह फिलितार्थ हमें सरलताके साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा देता है कि सांख्य दर्शनकी पदार्थ व्यवस्था उपयोगिताबाद मूलक ही है।

## सांख्य सप्टिकम-

सांख्य दर्शनकी मान्यतामें पुरुष नामका चेतनात्मक आत्मपदार्थ और प्रकृति नामका चेतना शृत्य जह पदार्थ इस तरह दो अनादि मूल तत्व है, इनमेंसे पुरुष अनेक हैं और प्रकृति एक है। प्रत्येक पुरुषके साथ इस एक प्रकृतिका अनादि संयोग है, इस तरह यह एक प्रकृति नाना पुरुषोंके साथ संयुक्त होकर उन पुरुषोंमें पाये जाने वाले बुद्धि, अहंकार, आदि नाना रूप धारण कर लिया करती है अर्थात् प्रकृति जब तक पुरुषके साथ संयुक्त रहा करती है तब तक वह बुद्धि आहंकार आदि नानारूप है और जब इसका पुरुषके साथ हुए संयोगका अभाव हो जाता है, तब वह अपने स्वाभाविक एक रूपमें पहुंच जाती है। प्रकृतिका पुरुषके संयोगसे बुद्धि, आहंकार आदि नाना रूप हो जानेका नाम ही सांख्य दर्शनमें सृष्टि या संसार मान लिया गया है।

गंख्य दर्शनमें प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, श्रहंकार, श्रादि नाना रूप होनेकी परम्परा निम्न प्रकार बतलायी गयी है—''प्रकृति पुरुषके साथ संयुक्त होकर बुद्धि रूप परियत हो जाया करती है श्रार यह श्रहंकार भी पांच जानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन तथा पांच तन्मात्राएं इस प्रकार सोलह तथा रूप परियत हो जाया करती हैं। इसका मतलब यह है कि प्राणियोंमें हमको जो एयक पृथक बुद्धिका श्रनुभव होता है वह सांख्य दर्शनकी मान्यताके श्रनुसार उस उस पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिका ही परिखाम है। प्राणियोंकी श्रपनी श्रपनी बुद्धि उनके श्रपने श्रपने श्रहंकारकी जननी है श्रीर उनका श्रपना श्रपना श्रहंकार भी उनकी श्रपनी श्रपनी ग्यारह ग्यारह प्रकारकी हन्दियोंको पैदा किया करता है, श्रहंकारसे ही शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा ये पांच तन्मात्राएं पैदा हुश्चा करती है श्रीर इन पांच तन्मात्राश्चोंमेंसे एक एक तन्मात्रा श्रीर गन्ध तन्मात्रा ये पांच तन्मात्राएं पैदा हुश्चा करती है श्रीर इन पांच तन्मात्राश्चोंमेंसे एक एक तन्मात्रासे श्रनुसार शब्द तन्मात्रा श्रीर पांच स्थूल भूत निष्पन्न होते रहते हैं। यद्यपि सांख्य दर्शनकी मान्यताके श्रनुसार शब्द तन्मात्रासे श्राकाश तन्वकी, शब्द श्रीर रपर्श तन्मात्राश्चोंसे बायु तत्त्वकी, शब्द, रपर्श श्रीर रूप तन्मात्राश्चोंसे श्रान्त तस्वकी, शब्द स्पर्श रूप श्रीर रस तन्मात्राश्चोंसे जल तत्वकी श्रीर शब्द स्पर्श रूप रस श्रीर रक्ष तत्मात्राश्चोंसे श्रान्त तस्मत्राश्चोंसे पृथ्वी तत्वकी स्रीर रस तन्मात्राश्चोंसे जल तत्वकी श्रीर शब्द स्पर्श रूप रस श्रीर रक्ष तमात्राश्चोंसे जपर तन्मात्राश्चोंसे पृथ्वी तत्वकी स्रीर रस तन्मात्राश्चोंसे है, परन्तु हमने ऊपर जो एक एक

#### जैन दर्शनका उपयोगिता बाद

तन्मात्रासे एक एक भूतकी एष्टिका उल्लेख किया है वह उस उस भूतकी एष्टिमें उस उस तन्मात्राकी प्रमुखताको घ्यानमें रख करके ही किया है ऋौर इस तरह जैन दर्शनकी इस विषयकी मान्यताके साथ इस मान्यताका समन्वय करनेमें सरखता हो जाती है।

## दो समस्याएं---

सांख्य दर्शनकी इस मान्यताका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ समन्वय करनेके पहिले यहां पर इतना १पण्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि सांख्य दर्शनमें मान्य सुष्टिकं इस क्रममें उसके मल श्चाविष्कर्ताका श्रमिप्राय पांच स्थूल भूतोंसे पृथ्वी, जल, श्रम्नि, वायु श्रीर श्राकाश तत्वोंको प्रध्या करनेका यदि है तो इस विषयमें यह बात विचारखीय होजाती है कि जब पुरुष नाना है स्त्रीर प्रत्येक परुषके साथ उल्लिखित एक प्रकृतिका अनादि संयोग है तो भिन्न भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिके विपरिगान स्वरूप बृद्धि तत्त्वमें भी श्रानुभवगम्य नानात्व मानना श्रानिवार्य है श्रीर इस तरह श्रानिवार्य रूपसे नानात्वको प्राप्त बुद्धि तत्त्वके विपरिग्णाम स्वरूप श्रहंकार तत्त्वमें भी नानात्व, नाना श्रहंकार तस्बोंके विशिशाम स्वरूप पांच शानेन्त्रियां पांच कर्मेन्द्रियां मन तथा पांच तन्मात्राएं इन सोलह प्रकारके तस्वोमें भी पृथक पृथक रूपसे नानात्व और उक्त प्रकारसे नानात्त्वको प्राप्त इन सोलह प्रकारके तत्त्वोमें श्चन्तर्भृत नाना पांच तत्मात्राश्चोंके विपरिशाम स्वरूप पांची महाभूतीमें पृथक् पृथक् नानात्व स्वीकार करना अनिवार्य होजाता है। इनमेंसे भिन्न भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिसे भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्न भिन्न बुद्धिका, भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्न भिन्न बुद्धिसे उन प्राणियोंके अपने अपने आहंकारका और उन प्राणियोंक अपने अपने अहंकारसे उनकी अपनी अपनी स्वारह ग्यारह अकारकी इन्द्रियों ( पांच ज्ञाने-न्द्रियां: पांच कर्मेन्द्रियां स्त्रार मन ) का खजन यदि सांख्यके लिए श्रभीष्ट भी मान लिया जाय तो भी प्रत्येक प्राश्मीमें पृथक पृथक विद्यमान प्रत्येक श्रहंकार तत्वसे पृथक् पृथक् पांच पांच तन्मात्राश्चीका . सुजन प्रसक्त होजाने के कारण एक एक प्रकारकी नाना तन्मात्राश्चांसे एक एक प्रचारके नाना भूतांका सजन प्रसक्त हो जायगा । अर्थात् नाना शब्द-तन्मात्राश्चोसे नाना आकाश तत्वींका, नाना स्पर्श तन्मात्रात्रांसे नाना वायु तत्त्वंका, नाना रूप तन्मात्रात्र्योसे नाना द्यग्नि तत्त्वंका, नाना रह तन्मात्रात्र्यो से नाना जल तस्त्रोंका श्रीर नाना गन्ध तन्मात्राश्रींसे नाना पृथ्वो तत्त्रांका खजन मानना श्रनिवार्य होगा, जोकि सांख्य दर्शनके अभिप्रायके प्रतिकृत जान पड़ता है। इतना ही नहीं आकाश तत्त्वका नानास्व तो दूसरे दर्शनोंकी तरह सांख्य दर्शनकों भी अभीष्ट नहीं होगा। पांच स्थूल भूतीसे पृथ्वी, जल, श्राप्त, वाय श्रीर श्राकाश तत्वांका श्राभिप्राय प्रहण करनेमें एक श्रापति यह भी उपस्थित होती है कि जब प्रकृति पुरुषसे संयुक्त होकर ही पूर्वोक्त कमसे पांच स्थूल भूतोंका रूप घारण करती रहती है तो विसप्रकार वृद्धि, ब्रहंकार श्रीर ग्यारह प्रकारकी इन्द्रियोंकी सुण्टि प्राणियोंसे पथक रूपमें नहीं जाती है

#### वर्गी-स्मिनन्दन-प्रन्थ

उतीप्रकार पांच महाभूत स्त्रीर उनकी कारसभूत पांच तन्मात्रास्त्रींकी खिष्ट भी प्रासियोंसे पृथक् रूपमें होना संभव नहीं हो सकता है।

ये श्रापत्तियां हमें इस निष्कर्पपर पहुंचा देती हैं कि सांख्यके पच्चीस तत्त्वोंमें गर्मित पांच स्यूल भूतोंसे पृथ्वी, जल, श्रानि, वायु श्रीर श्राकाश इन पांच तत्त्वोंका श्रीमप्राय स्वीकार करना श्रव्यवस्थित श्रीर श्रयुक्त ही है इसिलए यदि श्रीमद्भगवद्गीताके श्राघारपर श्रीकृष्ण द्वारा स्वीकृत प्राणियोंके श्रपने श्रयने श्रपने ही चेत्र श्रीर प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यन्तके तत्त्वोंको इस श्रुपीरक्प च्रेत्रका ही विस्तार स्वीकार कर लिया जाय तो जिस प्रकार इतर वैदिक दर्शनोंमें श्र्रीरको पंचभूतात्मक मान लिया गया है उसी प्रकार सांख्य दर्शनके स्विष्ट कममें भी पांच स्थूल भूतोंसे तदात्मक श्ररीरका ही उल्लेख समक्ता चाहिये श्रीर ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोनों श्रापत्तियोंकी भी संभावना नहीं रह जाती है।

## सांख्य और जैन तत्त्वोंका सामञ्जस्य—

जैनदर्शन श्रीर सांस्यदर्शन दोनोंमें से कौनसा दर्शन प्राचीन है श्रीर कौनसा श्रवीचीन है इसकी विवेचना न करते हुए इम इतना निश्चित तीरपर कहनेके लिए तैयार है कि इन दोनोंके मूलमें एक ही धाराकी छाए लगी हुई है। प्राणियोंका संसार कहांसे बनता है ! इस विषयमें जैन और सांख्य दोनों दर्शनोंकी मान्यता समान है। इस विषयमें दोनों ही दर्शन दो श्रनादि मूल तत्त्व स्वीकार करके श्रागे बढ़े हैं। उन दोनों तत्त्वोंको सांख्य दर्शनमें जहां पुरुप श्रीर प्रकृति कहा जाता है वहां जैनदर्शनमें पुरुषको जीव ( श्रात्मा ) श्रीर प्रकृतिकी अजीव ( कार्मण वर्गणा ) कहा गया है श्रीर सांख्यदर्शनमें पुरुषकी तथा बैनदर्शनमें बीव ( श्रात्मा ) को समान रूरसे चित् शक्ति विशिष्ट, इसीयकार सांख्य दर्शनमें प्रकृतिकी तया जैनदर्शनमें श्रजीव ( कार्माण वर्गणा ) की समान रूपसे जड़ ( श्रचित् ) स्वीकार किया गया है। दोनों दर्शनोंकी यह मान्यता है कि उक्त दोनों तत्त्वोंके संयोगसे संसारका सुजन होता है, परन्तु सांख्य दर्शनकी मान्यताके अनुसार संसारके खजनका ऋर्य जहां जगत्के समस्त पदार्थोंकी स्टिन्ट ले लिया जाता है वहां जैन मान्यताके अनुसार संसारके सुजनका अर्थ सिर्फ प्राणीका संसार अर्थात प्राणीके शरीरकी स्रिष्ट लिया गया है। यदि इम जैनदर्शनकी तरह सांख्य दर्शनकी दृष्टिसे भी पूर्वोक्त श्रापत्तियोंके भयसे संसारके सुजनका ऋर्य प्राचीके शरीरकी सुव्टिको लच्यमें रखते हुए ऋागे बढें, तो कहा जासकता है कि इसके मूलमें जैन और मांख्य दोनों दर्शनोंकी अपेदासे सबसे पहिले बुद्धिको ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है श्रर्थात् बृद्धि हो एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारेसे प्राची जगत्के चेतन श्रीर श्रचेतन पदार्थीमें राग, द्वेष और मोह किया करता है सांख्य दर्शनके पञ्चीत तत्त्वीके अन्तर्गत अहंकार तत्त्वसे राग, द्वेष और मोह इन तीनोंका ही बीध करना चाहिये। राग, द्वेष श्रोर मीह रूप यह श्रहंकार ही प्राक्षीको शरीर परंपराके बंधनमें अकड़ देता है।

## कैन दर्शनका उपयोगिता बाद

इतनी समानता रहते हुए भी बृद्धि श्रीर श्रहंकार इन दोनों तत्त्वोंकी उत्पक्तिके विषयमें सांख्य दर्शन श्रीर बैन दर्शनकी विल्कुल अलग अलग मान्यताएं है- सांख्य दर्शनकी मान्यता यह है कि प्रकृति ही पुरुषके साथ संयक्त हो जाने पर बढि रूप परिशात हो जाया करती है और यह वृद्धि छहंकार रूप हो जाती है । परन्तु जैन दर्शनकी मान्यता यह है कि प्रकृति श्रर्थात कार्माण वर्गणाके संयोगसे पुरुष श्चर्यात श्चात्माकी चित शक्ति ही बुद्धिरूप परिग्रत हो जाया करती है और इस बुद्धिके सहारे जगतके चेतन श्रीर श्रचेतन पदार्थों के संसर्गसे वही चित् शक्ति राग, द्वेष श्रीर मीह स्वरूप श्रहंकारका रूप धारण कर सेती है। तात्पर्य यह है कि सांख्यदर्शनमें वृद्धि श्रीर श्रहंकार दोनों वहां श्रक्तिके विकार स्वीकार किये गये हैं वहां जैन दर्शनमें ये दोनों ही आत्माकी चित शक्तिके विकार स्वीकार किये गये हैं। सांख्य दर्शनकी मान्यताके श्रनुसार यह श्रहंकार पांच जानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन तथा पांच तत्मात्राएं इस प्रकार सोलह तत्त्वींके रूपमें परिवात हो जाया करता है श्रीर जैन दर्शनकी मान्यताके श्रनसार श्रात्या इसी ब्रहंकारके सहारे एक तो शरीर रचनाके थोग्य सामग्री प्राप्त करता है दूसरे उसके ( ब्राल्माके ) चित् स्वरूपमें भी कुछ निश्चित विशेषताएं पैदा हो जाया करती हैं। इसका मतलब यह है कि स्नात्मा जगतके पदार्थों में ब्रहंकार अर्थात राग, द्वेप और मोह करता हुन्ना शरीर निर्माणके पहिले पुद्रल परमाणुन्नोंक पञ्चरूप शरीर निर्माणकी सामग्री प्राप्त करता है इस सामग्रीको जैन दर्शनमें 'नोकर्मवर्गणा' नाम दिया गया है। शरीर निर्माणकी कारणभूत नोकर्म वर्गणारूप यह सामग्री सांख्य दर्शनकी पांच तन्मात्रास्रोंकी तरह पांच भागोंमें विभक्त हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार वैदिक दर्शनोंमें शरीरकी पांच भूतोमें विभक्त कर दिया गया है उसी प्रकार जैन दर्शनमें भी शरीरके पांच हिस्से मान लिये गये हैं। शरीरका एक हिस्सा वह है जो प्राशीको स्पर्शका ज्ञान करानेमें सहायता करता है, दूसरा हिस्सा वह है जो उसे रसका ज्ञान करानेमें महायता करता है. तीसरा हिस्सा वह है जो उसे गंधका ज्ञान करानेमें सहायता करता है. चौथा हिस्सा वह है जो उसे रूपका ज्ञान करानेमें सहायता करता है ख्रीर पांचवां हिस्सा वह है जो उसे शब्दका जान करानेमें सहायता करता है। जैन दर्शनमें शरीरके इन पांची हिस्सोंकी क्रमसे स्पर्शन द्रक्येन्द्रिय, रसना द्रब्येन्द्रिय, ब्राग्ण द्रब्येन्द्रिय, चक्षु द्रब्येन्द्रिय श्रांर कर्ण द्रब्येन्द्रिय इन नामोंसे प्रकारा जाता है ख्रांर शरीरके इन पांचां हिस्सोंकी सामग्री स्वरूप जो नोकर्म वर्गणा है उसको भी पांच भागोंमें निम्न प्रकारसे विभक्त किया जा सकता है । पहिली नोकर्म वर्गणा वह है जिससे प्राणीको स्पर्शका ज्ञान करनेमं सहायक स्पर्शन दृहयेन्द्रयका निर्माण होता है इसको स्पर्शन-दृहयेन्द्रिय नोकर्मवर्गणा श्रथवा स्पर्श नोकर्मवर्गणा नामसे पुकारा जा सकता है, दूसरी नोकर्मवर्गणा वह है जिससे प्राणीको रसका ज्ञान करनेमें सहायक रसना द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको रसना द्रव्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा श्रयवा रसना नोकर्म वर्गणा नामसे पकारा जा सकता है, तीसरी नौकर्म वर्गग्रा वह है जिससे प्रागीको गन्धका ज्ञान करनेमें सहायक प्राग्र द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको घाण द्रव्येन्द्रिय नौकर्म वर्गणा अथवा गन्ध नोकर्मवर्गणा नामसे

#### वर्णी-स्रिभनन्दन-प्रन्थ

पुकारा जा सकता है, चौथी नोकर्मवर्गणा वह है जिससे प्राणीको रूपका ज्ञान करनेमें सहायक चसुर्द्रब्ये-न्द्रियका निर्माण होता है इसको चक्षद्रियेन्द्रिय नोकर्मवर्गणा अथवा रूप नोकर्मवर्गणा नामसे प्रकारा जा सकता है ज़ीर पांचवीं नोकर्मवर्गणा वह है जिससे प्राणीको शब्दका ज्ञान करनेमें सहायक कर्णा द्रध्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको कर्ण द्रव्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा श्रयवा शब्द नोकर्म वर्गणा नामसे पुकारा जा सकता है। इस तरह विचार करनेपर मालूम पढ़ता है कि सांख्यदर्शनकी पांच तन्मात्राश्चों श्रौर जैन दर्शनकी पांच नोकर्मवर्गगाम्नोमें सिर्फ नामका सा ही भेद है ऋर्यका भेद नहीं है, क्यों कि जिस प्रकार जैन दर्शनमें प्राशीके शरीरकी अवयवभूत पांच रथूल इम्पेन्द्रियोंके उपादान कारण स्वरूप सूक्त पुद्रल परमा<u>सा पुत्</u>रोंको नोकर्मवर्गणा नामसे पुकारा गया है उसी प्रकार सांख्यदर्शनमें पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणीके शरीरके अवयवभूत पांच स्थल भूतोंके उपादान कारण स्वरूप एइम परमाणु पुर्झांको ही तन्मात्रा नामसे पुकारा जाता है। तात्पर्य यह है कि उस उस स्थूल भृतके उपादान कारण स्वरूप सूच्म परमासा पुरुषोंको ही सांस्य दर्शनमें उस उस तन्मात्रा शब्दसे व्यवद्वत किया जाता है और पांची स्थूल भूत पूर्वीक्त प्रकारसे प्राणीके स्थल शरीरके श्रवयव ही सिद्ध होते हैं। इसलिए शरीरके श्रवयवभूत श्राकाश तन्त्र अर्थात् प्राणीकी शब्द ग्रहणामें सहायक स्थूल कर्मेन्द्रियके उपादान कारणभूत सूच्म परमान्तु पुञ्जोको ही शब्द तन्मात्रा, शरीरके श्रवयवभूत वायुतत्त्व श्रर्यात् प्राणीको स्पर्ध ग्रहणमें सहायक स्थूल स्पर्धानेन्द्रियके उपादान कारणभूत सदम परमाग्र पुद्धांको ही स्पर्ध तन्मात्रा, शरीरके श्रवयवभूत जलतत्त्व श्रर्थात् प्राणीको रस ग्रहणामें सहायक स्थूल रक्तेन्द्रियके उपादान कारणभूत सूच्मपरमाणु पुद्धांको ही रस तन्मात्रा, शरीरके अवयवभूत श्वितत्त्व श्वर्थात् प्राणीको रूप प्रहणमें सहायक स्थूल चक्षुरिन्त्रियके उपादान कारणभूत सूदमपरमाण पुत्नी को ही रूप तन्मात्रा श्रीर शरीरके अवयवभूत पृथ्वीतस्व अर्थात् प्राणीको गंध प्रहणमें सहायक स्थल धार्गेन्द्रियके उपादान कारणभूत सूच्मपरमाणु पुंजोंको ही गन्ध तन्मात्रा मान लेना चाहिये । तन्मात्रा शब्दके साथ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध शब्द जुड़े हुए हैं वे उक्त ऋर्यका ही संकेत करनेवाले हैं।

इस प्रकार पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, श्रहंकार, पांच तन्मात्रा, श्रीर पांच स्थूल भृत इन चौदह तस्योंका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ सामंजस्य बतलानेके बाद सांक्य दर्शनके ग्यारह तत्त्व (पांच ज्ञाने-निद्रयां, पांच कर्मेन्द्रियां श्रीर मन) श्रीर शेष रहजाते हैं। जिनके विषयमें जैनदर्शनकं मंतव्यको जाननेकी श्रावश्यकता है।

जैनदर्शनमें म्रात्माकी चित् शक्तिको बुद्धि तथा श्रष्टंकारके श्रलावा श्रीर भी दस हिस्सोमें विभक्त कर दिया गया है श्रीर इन दस हिस्सोंका पांच लब्बीन्द्रियों श्रीर पांच उपयोगेन्द्रियों के रूपमें वर्गोंकरण करके स्पर्श लब्बीन्द्रिय श्रीर स्पर्शनोपयोगेन्द्रिय, रसनालब्बीन्द्रिय श्रीर रसनोपयोगेन्द्रिय, ह्याणलब्बीन्द्रिय श्रीर क्योंपिन्द्रय श्रीर ह्याणेपन्द्रय, चक्षुर्लब्बीन्द्रय श्रीर क्योंपिन्द्रय इसप्रकार उनका नामकरण करदिया गया है। सांख्य दर्शनमें ज्ञानेन्द्रियों श्रीर कर्मेन्द्रियों जिन

दश इन्द्रियोंको गिनाया गया है उन दस इन्द्रियोंको ही यद्यपि जैनदर्शनमें उस्त लब्बीन्ध्रियों नहीं लिखा गया है परन्तु सांख्य दर्शनके ज्ञानेन्द्रिय पदका जैनदर्शनके लब्बीन्ध्रिय पदके साथ झार सांख्य दर्शन के कर्मेन्द्रिय पदका जैनदर्शनके उपयोगेन्द्रिय पदके साथ साम्य अवश्य है; क्योंकि लब्बीन्द्रिय पदमें पठित लब्बिशब्दका ज्ञान और उपयोगेन्द्रिय पदमें पठित उपयोग शब्दका ब्यापार अर्थात् किया अथवा कर्म अर्थ करनेपर भी जैनदर्शनका अभिप्राय अक्षुण्या बना रहता है। झार याद सांख्य दर्शनके पांच भूतोंसे प्रायािक शरोरकी अवयवभूत पांच स्थूल इन्द्रियोंका अभिप्राय प्रहण कर लिया जाता है तो किर जैनदर्शन की तरह सांख्य दर्शनमें भी पांच ज्ञानेन्द्रियोंका अभिप्राय प्रहण कर लिया जाता है तो किर जैनदर्शन की तरह सांख्य दर्शनमें भी पांच ज्ञानेन्द्रियोंका प्राप्ति होता है। बुद्धि अर्थ अर्हकारका आधार स्थल जैनदर्शनमें मनको माना गया है और इसे भी प्रायािक शरीरका अन्तरंग हिस्सा कहा जासकता है तथा इस मान्यताका सांख्य दर्शनके साथ भी कोई विशेष विरोध नहीं है।

एक बात जो यहां स्पष्ट करने के लिए रह जाती है वह यह है कि सांख्य दर्शनकी पांच ज्ञानेन्द्रियों के स्थानपर जैनदर्शनकी पांच लब्बीन्द्रियोंकी, पांच कर्मेन्द्रियोंके स्थानपर पांच उपयोगेन्द्रियोंकी ख्रीर पांच भूतों के स्थान पर श्रारीर के अवयवभूत पांच द्रव्येन्द्रियोंकी जो मान्यताएं बतलायी गयी हैं उनकी सार्थकता क्या है ?

इसके लिए इतना लिखना ही पर्याप्त है कि स्पर्श, रस, गंध, रूप श्रीर शब्दका ज्ञान करनेकी श्रात्मशक्ति का नाम लब्धीन्द्रिय है इसके विषयभेदकी अपेद्धा स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और कर्ण ये पांच भेद होजाते हैं। उक्त आत्मशक्तिका पदार्थज्ञानरूप व्यापार अर्थात् पदार्थज्ञान रूप परिणातिका नाम उपयोगेन्द्रिय है। इसके भी उक्त प्रकारमें विषय भेदकी अपेद्धा पांच भेद हो जाते हैं। इसके साथ साथ उक्त आत्मशक्तिकी पदार्थज्ञानपरिणातिमें सहायक निभिन्त शरीरके स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और कर्ण ये पांच अवयव हैं इन्हें ही जैनदर्शनमें द्रव्येन्द्रिय नाम दिया गया है।

इसप्रकार जब हम सांख्य दर्शनकी पश्चीस तत्त्ववाली मान्यताके बारेमें जैनदर्शनके दृष्टिकोशाके आधारपर समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करते हैं तो सांख्य आंश जैन दोनोंके बीच बड़ा भारी साम्य पाते हैं। इसके साथ ही यह बात भी बिल्कुल साफ होजाती है कि सांख्य दर्शनकी यह मान्यता जैन-दर्शनकी तरह उपयोगिता वाद मूलक है, आस्तित्व वाद मूलक नहीं।

# वेदान्त दर्शनसे समन्वय---

पुरुष श्रीर प्रकृतिको श्रादि देकर बुद्धि, श्रादि तत्त्वोंकी सृष्टि परंपरा सांग्य दर्शनकी तरह वेदान्त दर्शनको भी श्राभीष्ट है। सिर्फ इन दोनों दर्शनोंकी मान्यता में परस्पर यदि कुछ भेद है तो वह यह है कि वेदान्त दर्शन पुरुष श्रीर प्रकृतिके मूलमें एक, नित्य श्रीर व्यापक सत्, चित् श्रीर श्रानन्दमय पर-

#### वर्णी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ

ब्रह्म नामक तत्त्वको भी स्वीकार करता है। इस कथनका यह ऋषं है कि सांख्य दर्शनकी तरह वेदान्त दर्शन की तत्त्व विचारणा भी प्राण्यिके पद्म महाभूतात्मक स्थूल शरीरके निर्माण तक ही सीमित है अर्थात् वेदान्त दर्शनकी तत्त्व विचारणामें भी सांख्य दर्शनकी तरह पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु और आकाश तत्त्वोंकी सिष्टका समावेश नहीं किया गया है; क्योंकि सांख्य दर्शनकी तत्त्व मान्यतामें भी पंचभूतका ऋषं पृथ्वी, जल, श्रिप्त, वायु और आकाश प्रहण करने से पूर्वोक्त बाधाएं आ खड़ी होती हैं।

सृष्टिके मूलभूत वेदान्त दर्शनके परब्रक्ष नामक तत्त्वके विषयमें जैनदर्शनकी आध्यात्मिक मूल मान्यताके साथ समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करनेपर इन दोनोंके साम्यका स्पष्ट बीच होजाता है—

पुर्वोक्त कथनसे इतना तो स्पष्ट होजाता है कि प्रकृति और पुरुपको स्नादि देकर जो संसारका स्वन होता है उसके विषयमें सांख्य, वेदान्त और जैन तीनों दर्शनांका माणीके शरीरकी सिष्टिके रूपमें समान दृष्टिकोण मान लेना आवश्यक है। परंतु वैदान्त दर्शनमें प्रकृति और पुरुषके मूलमें जो परब्रह्म नामक तत्त्व माना गया है उसका भी जैनदर्शन विरोध नहीं करता है। इसका आशय यह है कि जैन-दर्शनके आध्यात्मिक दृष्टिकी एका प्रधान पात्र आत्मा ही माना गया है: क्योंकि आत्मा प्रकृति अर्थात कर्म वर्गणासे संबद्ध होकर पूर्वोक्त पांच प्रकारकी नोकर्म वर्गणाश्चां द्वारा निर्मित पंचभूतात्मक शरीरसे संबन्ध स्थापित करता हुन्ना जन्म-मरण परम्परा एवं सुल-दुःख परंपराके जालमें फंसा हुन्ना है। इसकी यह म्रावस्था पराधीन म्रांर दयनीय मान ली गयी है इसलिए इससे छटकारा पाकर म्रात्माका स्वतंत्र स्वाभाविक स्थायी स्थितिको प्राप्त कर लेना दर्शनके आध्यात्मिक दृष्टिको गुका उद्देश्य है। जैनदर्शनमें भी वेदान्त दर्शनके परब्रह्मकी तरह श्रात्माको सत्, चित् श्रीर श्रानन्दमय स्वीकार किया गया है। इसके श्रुतिरिक्त ज्ञाता. दृष्टा श्रीर श्रनन्त शक्तिसंपन्न भी उसे जैनदर्शनमें माना गया है श्रं र यह नित्य ( सर्वदा स्थायी ) है अप्रयात् भिन्न भिन्न श्रवस्थात्रांके बदलते हुए भी इसका मूलतः कभी नाश नहीं होता है। ऐसा आत्मा ही अपनी वैभाविक शक्तिके द्वारा प्रकृतिके साथ संबद्ध होकर संसारी बना हुआ है। यह संसारी आत्मा जब मुमुक्ष ही जाता है तो आपने शुद्ध स्वरूपको लच्यमें रखता हुआ बहिर्गत पदार्थीके संसारको धीरे धीरे नष्ट करके शुद्ध वेदान्ती ( जैनदर्शनकी हिन्दमें श्वात्मस्य ) हो बाता है श्रीर तब वह अपने वर्तमान शरीरके छूटनेपर मुक्त श्रर्थात् सत्-चित्-स्नानन्दमय अपने स्वरूपमें लीन होजाता है। वैदान्त दर्शनका परब्रह्म भी अपनी माया शक्तिके द्वारा प्रकृतिके साथ संबद्ध होकर संसारी बनता है और वह मुसुक्षु होकर जब बहिर्गत पदार्थोंसे पूर्णतः अपना संबन्ध विच्छेद करके ब्रात्मस्थ होजाता है तब वर्तमान श्ररीरके छूट जानेपर सत्-चित्-ब्रानन्दमय परव्रक्षके स्वरूपमें लीन होजाता है। इसप्रकार इस प्रक्रियामें तो जैनदर्शनका वैदान्त दर्शनके साथ वैमत्य नहीं हो सकता है। केवल वेदान्त दर्शनको मान्य परब्रक्षकी ब्यापकता स्त्रीर एकमें ही नाना जीवोंकी उपादान

## जैन दर्शनका उपयोगिता बाद

कारणताके संबन्धमें जैनदर्शनका वैमत्य रह जाता है। लेकिन इससे वैदान्त दर्शनकी तन्त्र मान्यताकी उपयोगिताबाद मूलकतामें कोई अन्तर नहीं श्राता है।

शंका—यदि सांख्य और वेदान्त दर्शनोंको मान्य पदार्थ व्यवस्थामें पंच भूतका अर्थ पृथ्वी, जल, अपिन, वायु और आकाश नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों दर्शन उक्त पांचों तत्त्वोंके अस्तित्वको मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन अष्टदय होनेके सबबसे आकाश तत्त्वके अस्तित्वको यदि न भी माना जाय तो भी पृथ्वी, जल, अपिन और वायु इन चारों हृदय तत्त्वोंके अस्तित्वको कैसे अस्त्वोइत किया जा सकता है ?

समाधान—ऊपरके कथनका यह अर्थ नहीं है कि सांख्य और वेद न्त दर्शनोंको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंकी सत्ता ही अभीष्ट नहीं है। इसका अर्थ तो सिर्फ इतना है कि इन दोनों दर्शनोंके मूल-आविष्कर्ताओंने उक्त पांचों तत्त्वोंको स्वीकार करके भी अपनी पदार्थ व्यवस्थामें उनको इसलिए स्थान नहीं दिया है कि पदार्थ व्यवस्थामें उक्त दोनों दर्शनोंकी दृष्टि उपयोगिता बाद मूलक ही रही है इसलिए इन पांचों तत्त्वोंका आत्म कल्थाणमें कुछ भी उपयोग न होनेके कारण इन दोनों दर्शनों की पदार्थ व्यवस्थामें इनको स्थान नहीं मिल सका है। लेकिन किसी भी वस्तुका विवेचन न करने मात्रसे उसका यह निष्कर्ष निकाल लेना अनुचित है कि अमुकको अमुक वायुकी सत्ता ही मान्य नहीं है। साथ ही श्रीमद्भगवद्गीतांके तेरहवें अध्यायंके निम्न लिखित क्ष्रोकपर ध्यान देनेसे यह पता चलता है कि सांख्य और वेदान्त दर्शनोंमें अहस्य आकाश तत्त्वका पुरुष और प्रकृति अथवा परवा बता है कि सांख्य और प्रकृति अथवा परवा है—

"यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाञ्च नोपल्डिप्यते । सर्वत्रावश्थितो देहे तथात्मा नोपल्डिप्यते ॥ ३२ ॥"

इस श्लोकका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सर्वगत होकर भी सूच्मताकी धजहसे आकाश किसोके साथ उपलिम नहीं होता है उसी प्रकार (सं: एवं मतानुसार) सब जगह आवश्यित आतमा (पुरुष) और (वेदान्त मतानुसार) सब जगह रहने वाला आतमा (परब्रह्म) भी देहके साथ उपलिम नहीं होता है।

यहां पर सांख्य मतानुसार पुरुप और वेदान्त मतानुसार परब्रह्म स्वरूप ख्रात्माकी निर्लेपता की सिद्ध करनेके लिए सर्वगत ख्रीर सूक्ष्म आकाश तस्वका उदाहरण पेश किया गया है। परंतु प्रकरण को देखते हुए उक्त स्वरूप आकाश तस्वका पुरुष और प्रकृति अथवा परब्रह्मसे श्रातिरिक्त जब तक अनादि ख्रस्तित्व नही स्वीकार कर लिया जाता है तब तक उसे उक्त स्वरूप आत्माकी निर्लेपता सिद्ध करनेमें दृष्टान्त रूपसे कैसे उपस्थित किया जा सकता है ?

#### वर्गी श्रमिनन्दन ग्रन्थ

इस प्रकार जब सांख्य श्रीर वेदान्त दर्शन श्राकाशको स्वतंत्र श्रनादि पदार्थ स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हींकी मान्यताके श्रनुसार उसकी प्रकृति श्रथवा परव्रव्यसे उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती है ! तथा जिस प्रकार उक्त दोनों की दृष्टिमें श्राकाश स्वतंत्र पदार्थ है ! उसी प्रकार उक्त श्रापत्तियोंकी वजहसे पृथ्वी, जल, श्रीन्न श्रीर वायुको भी प्रकृति श्रीर पुरुष श्रथवा पर व्रव्यसे पृथक् स्वतंत्र पदार्थ मानना ही उत्तित है ।

## उपसंहार---

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मांख्य श्रांश वेदांत दोनों दर्शनों की तत्त्व विचारणामें जिन पांच स्थूल भूतोंका उल्लेख किया गया है वे जैन दर्शनमें वर्णित प्राणीके शरीरकी श्रवयवभूत पांच त्यूल इियोंके श्रातिरक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं हैं। इसी प्रकार पांच तत्मात्राएं उक्त इन्द्रियोंकी उपादान कारणभूत पांच नोकर्म वर्गणाश्रोंके श्रातिरिक्त, पांच जानेन्द्रियों पांच लब्धीन्द्रियोंके श्रातिरिक्त श्रीर पांच कर्मेन्द्रियों पांच उपयोगेद्रियोंके श्रातिरिक्त दूसरी कोई वस्तु तर्क संगत नहीं रहती है। इनके श्रातिरिक्त जैनदर्शन तथा नैयायिक श्रादि दूसरे वंदिक दर्शनोंमें जिन स्वतंत्र पृथ्वी, जल, श्रान, वायु श्रीर श्राकाश तत्वोंका विवेचन पाया जाता है उन पांचों तस्वों का सांख्य तथा वेदान्त दोनों हो दर्शनोंमें निषेच नहीं किया गया है। श्रायांत् दोनों ही दर्शनोंको उनकी तत्त्व व्यवस्थामें श्राये हुए तत्वोंके श्रातिरिक्त उन तत्वोंकी स्वतंत्र सत्ता श्रायीह है। केवल उन तत्त्वोंको उन दौनों दर्शनोंने श्रापनी तत्त्व व्यवस्थामें इसलिए स्थान नहीं दिया है कि उन तत्त्वों का वस्तु स्थित वादसे ही उपयुक्त संबंध केठता है संख्य श्रीर वेदान्त दर्शनोंके श्राधार भृत श्रियात्म वादसे उनका कोई संबंध नहीं। स्थष्ट है कि सांख्य श्रीर वेदान्त दर्शनोंकी जैन दर्शनके उपयोगिता वाद (श्रायात्म वाद) के साथ काफी समानता है। इसी तरह यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नैयायिक श्रीर वैशेषिक दर्शनोंकी जैन दर्शनके श्रास्तत्ववाद (वस्तुस्थित वाद) के साथ काफी समानता है।

# जैन प्रमाण चर्चामें--श्राचार्य कुन्दकुन्दकी देन

श्री प्रा० दलसुख मालवणिया

## प्रास्ताविक--

श्राचार्य कुन्दकुन्दने श्रपने प्रन्योमें स्वतन्त्र भावसे प्रमाखकी चर्चा तो नहीं की है श्रीर न उमास्वातिकी तरह शब्दतः पांच शानांको प्रमाख संज्ञा ही दी हैं। फिर भी ज्ञानोंका जो प्रासाङ्गिक वर्षान है वह दार्शनिकोंको प्रमाख-चर्चासे प्रभावित है हो। श्रतएव ज्ञान चर्चाको ही प्रमाख चर्चा मान कर प्रस्तुतमें वर्णन किया जाता है। यह तो किसोसे छिपा हुश्रा नहीं है कि वाचक उमास्वातिकी शान-चर्चासे श्राचार्य कुन्दकुन्दकी ज्ञानचर्चामें दार्शनिक में। लिकताकी मात्रा श्रधिक है। यह बात श्रागेकी चर्चासे स्पष्ट हो सकेगी।

## अद्वैतदृष्टि---

श्राचार्य कुन्दकुन्दका श्रेष्ठ मन्य समयसार है। उसमें उन्होंने तत्त्वंका विवेचन निश्चय दृष्टिका श्रवलम्बन लेकर किया है। खास उद्देश्य तो है श्रात्मा के निरुपाधिक शुद्धर क्ष्पका प्रतिपादन; किंतु उसीके लिए श्रन्य तत्त्वोंका भी पारमार्थिक रूप बतानेका श्राचार्यने प्रयत्न किया है। श्रात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन करते हुए श्राचार्यने कहा है कि ब्यवहार-दृष्टिके श्राश्रयसे यद्यपि श्रात्मा श्रार उसके जानादि गुगोंमें पारस्परिक भेदका प्रतिपादन किया जाता है। फिर भी निश्चय दृष्टिसे इतना ही कहना पर्याप्त है कि जो जाता है वही श्रात्मा है, या श्रात्मा जायक है, श्रन्य कुछ भी नहीं । इस प्रकारकी श्रमेद गामिनी दृष्टिने श्रात्माके सभी गुगोंका श्रमेद जान गुगमें कर दिया है श्रीर श्रन्यत्र स्पष्टतया समर्थन भी किया है कि सम्पूर्ण जान ही ऐकान्तिक सुख है । इतना ही नहीं किंतु द्रव्य श्रीर गुगमें श्रयात् जान श्रीर जानीमें भी कोई मेद नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया है । गुगमं गुगमं करना है कि श्रात्मा कर्ता हो, जान करगा हो यह बात भी नहीं, किंतु ''जो जागदि सो गागं गुग इवदि गागेग जागगो श्रादा ।''

१ समयसार ६, ७।

२ प्रयचन० ५९, ६० ।

वे समयमार १०, ११, ४६६ । पचा०४०, ४९ ।

४ प्रवचन० १, ३५।

#### वर्षी-श्रिभिनन्दन-प्रन्थ

उन्होंने श्चारमाको ही उपनिषदकी भाषामें सर्वस्व बताया है श्चीर उसीका श्चवलम्बन मुक्ति है ऐसा प्रतिपादन किया है ।

श्राचार्य कुन्दकुन्दकी श्रमेद दृष्टिको इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ। उनके सामने विश्वानादैत तथा श्रात्मादैतका भी श्राद्शे था। विश्वानादैत वादियोका कहना है कि श्रानमें श्रानातिरिक्त बाह्य पदार्थोंका प्रतिभास नहीं द्याता, 'स्व'का ही प्रतिभास होता है। ब्रह्मादैतका भी यही श्रमिश्राय है कि संसारमें ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है। श्रमत्वादि सभी प्रतिभासोंमें ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है।

इन दोनों मतोंके समन्वयकी दृष्टिसे आचार्यने कह दिया कि निश्चयदृष्टिसे केवलकानी आत्माको ही जानता है; बाल पदार्थोंको नहीं । ऐसा कह करके तो आचार्यने जैनदर्शन और अद्देतवादका अन्तर बहुत कम कर दिया है श्रीर जैनदर्शनको अद्देतवादके निकट रख दिया है । आचार्य कुंदकुंदकृत सर्वज्ञकी उक्त ब्याख्या अपूर्व है और उन्हींके कुछ अनुयायियों तक सीमित रही है। दिगम्बर जैन दार्शनिक अक्लंकादिने भी इसे छोड़ ही दिया है।

## ज्ञानकी स्वपर प्रकाशकता---

दार्शनिकं में यह एक विवादका विषय रहा है कि ज्ञानको स्वप्रकाशक, परप्रकाशक या स्वपर प्रका शक माना जाय। वाचकने इस चर्चाको ज्ञानके विवेचनमें छेड़ा ही नहीं है। सम्भवतः आचार्य छुन्द-छुन्द ही प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने बंद्ध-वेदान्त सम्मत ज्ञानकी स्वपर-प्रकाशकतापरसे इस चर्चाका सूत्र-पात जैनदर्शनमें किया। आज छुन्दकुन्दके बादके सभी आचार्योंने आचार्यक इस मन्तस्यको एक स्वरसे माना है।

श्चाचार्यकी इस चर्चाका सार नीचे दिया जाता है जिससे उनकी दल्लीलोंका कम ध्यानमें श्चा जायगा—(नियमसार १६०-१७०)

प्रश्न-यदि ज्ञानको परद्रव्यप्रकाशक, दर्शनको स्वद्रव्यका (जीवका) प्रकाशक श्रं र श्रात्माको स्वपरप्रकाशक माना जाय तब क्या दोष है ! ( १६० )

उत्तर --यही दोष है कि ऐसा मानने पर ज्ञान ऋौर दर्शनका श्रत्यन्त वैलच्चण्य होनेसे दोनोंको श्रत्यन्त भिन्न मानना पढेगा। क्योंकि ज्ञान तो परद्रव्यको जानता है, दर्शन नहीं। (१६१)

दूसरी श्रापत्ति यह है कि स्व-परमकाशक होनेसे श्रातमा तो परका भी प्रकाशक है श्रातएव वह दर्शनसे जो कि परप्रकाशक नहीं है, भिन्न ही सिद्ध होगा। (१६२)

श्रतएव मानना यह चाहिए कि ज्ञान व्यवहार नयसे परप्रकाशक है श्रीर दर्शन भी। श्रात्मा भी व्यवहारनयसे ही परप्रकाशक है श्रीर दर्शन भी (१६३)

१. समयसार १६-२१ । नियमसार ९५-१००

**१. नियम**सार १५७ :

किंद्ध निश्चयनयकी ऋपेज्ञासे ज्ञान स्वप्नकाशक है और दर्शन भी। तथा आत्मा स्वप्नकाशक है और दर्शन भी '१६४)

प्रश्न-यदि निश्चयनयको ही स्वोकार किया जाय और कहा जाय कि केवलज्ञानी आत्म खरूपको ही जानता है, लोकालोकको नहीं तब क्या दोष है ? (१६९)

उत्तर — जो मूर्त अमूर्तको, जीव-अजीवको, स्व श्रीर सभीको जानता है उसके शानको अतीन्द्रिय प्रत्यत् कहा जाता है। श्रीर जो पूर्वोक सकल द्रव्योंको उनके नाना पर्यायोके साथ नहीं जानता उसके शानको परोच कहा जाता है। अतएव यदि एकान्त निश्चयनयका आग्रह रखा जाय तब केवलशानीको प्रत्यच नहीं किंदु परोच्च शान होता है यह मानना पढ़ेगा। (१६६-१६७)

भरन-श्रीर यदि व्यवहारनयका ही श्राप्रह रखकर ऐसा कहा जाय कि केवलशानी लोकालोकको तो जानता है किंदु स्वद्रव्य श्रात्माको नहीं जानता तब स्था दोघ होगा १ (१६८)

उत्तर—ज्ञान ही तो जीवका स्वरूप है। अतएव परह्रव्यको जाननेवाला ज्ञान स्वद्रव्य आत्माको नहीं जाने यह कैसे संभव है? अंद यदि ज्ञान स्वद्रव्य आत्माको नहीं जानता है ऐसा आग्रह हो तव यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान जीव-स्वरूप नहीं किंद्य उससे भिन्न है। वस्तुतः देखा जाय तो ज्ञान ही आत्मा है अंदि आत्मा ही ज्ञान है अतएव व्यवहार और निश्चय दोनोंके समन्वयसे यही कहना उचित है कि ज्ञान स्वपरमकाशक है और दर्शन भी। (१६९-१७०)

#### सम्यग्ज्ञान---

वाचक उमास्वातिने सम्याशानका आर्थ किया है अध्यभिचारि, प्रशस्त और संगत । किंदु आचार्य कुन्दकुन्दने सम्याशानकी जो व्याखया की है उसमें दार्शनिक प्रसिद्ध समारोपका व्यवच्छेद अभिप्रेत है। उन्होंने कहा है—

'संसय बिमोह विद्यम विवक्तियं होदि सण्याणं ।।"

त्र्यात्-संशय, विमोह स्रोर विभ्रमसे वर्जित ज्ञान सम्यग्जान है।

एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है, खासकर बौद्धादि दार्शनिकोंने सम्यग्नानके प्रसङ्गमें हेय स्त्रीर उपादेय शब्दका प्रयोग किया है। स्त्राचार्य कुन्दकुन्द भी हेयोपादेय तत्त्वींके ऋषिगमको सम्यग्नान कहते हैं।

## स्वभाव और विभावज्ञान---

वाचकने वर्वपरम्पराके ब्रानुवार मति, श्रुत, ब्रावधि ब्रीर मनःपर्यय ज्ञानीको द्वायो शिमक

१ नियमसार ५१

२. "अधिगमभावो णाणं देवोपादेवतज्ञाणं ।" निवमसार् ५२ । सुत्तपातुह ५ । निवमसार् ३८ ।

#### वर्णी श्रिभिनन्दन-प्रत्थ

कौर केवल ज्ञानको द्वायिक कहा है किंद्र आचार्य कुंदर्कुदके दर्शनकी विशेषता यह है कि वे सर्वगम्य परिभाषाका उपयोग करते हैं। श्वतएव उन्होंने द्वायोपशमिक ज्ञानोंके लिए विभावशान और द्वायिक ज्ञानके लिए स्वभावशान हन शब्दोंका प्रयोग किया है । उनकी व्याख्या है कि कर्मोपाधि वर्जित जो पर्याय हों वे स्वाभाविक पर्याय हैं श्रीर कर्मोपाधिक जो पर्याय हों वे वैभाविक पर्याय हैं । इस व्याख्याके अनुसार शुद्ध श्वात्माका शानोपयोग स्वभावज्ञान है और श्रशुद्ध श्वात्माका शानोपयोग विभावज्ञान है।

## प्रत्यक्ष-परोक्ष-

श्राचार्य कुंदकुंदने पूर्व परम्परासे श्रागत प्राचीन श्रागमिक व्यवस्थाके श्रानुमार ही ज्ञानोंमें प्रत्यव्यव्यादिक व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्व-पर प्रकाशकी चर्चाके प्रसङ्गमें प्रत्यच-परोक्त ज्ञानकी जो व्याख्या दी गयी है वह प्रवचनसार (१-४०.४१, ५४-५८) में भी है। किंतु प्रवचनसारमें उक्त ब्याख्याश्रोंको युक्तिसे भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि दूसरे दार्शिनक इन्द्रिय जन्य ज्ञानोंको प्रत्यच्च मानते हैं किंतु वह प्रत्यच्च कैसे हो सकता है शक्यों कि इन्द्रियों तो श्रानात्म- स्व होनेसे परद्रक्य है। श्रातएव इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्ध वस्तुका ज्ञान प्रत्यच्च नहीं हो सकता। इन्द्रिय जन्य कानके लिए परीच्च शब्द ही उपयुक्त है। क्यों कि परसे होनेवाले ज्ञान ही को तो परीच्च कहते हैं ।

## ज्ञप्तिका तात्पर्य--

श्रानद्वारा अर्थ जाननेका मतलब क्या है ? क्या ज्ञान अर्थ रूप होजाता है अर्थात् ज्ञान और जेयका भेद मिट जाता है ? या जैसा अर्थका आकार होता है वैसा आकार ज्ञानका हो जाता है ? या ज्ञान अर्थमें प्रविष्ट हो जाता है ? या अर्थ ज्ञानमें प्रविष्ट हो जाता है ? या ज्ञान अर्थसे उत्पन्न होता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर आचार्यने अपने दंगसे देनेका प्रयत्न किया है ।

श्राचार्यका कहना है कि जानी ज्ञान स्वभाव है श्रांर श्रार्थ जेय स्वभाव । श्रातएव भिन्न 'स्व' वाले ये दोनों स्वतन्त्र हैं एककी वृत्ति दूसरेमें नहीं है । ऐसा कह करके वस्तुतः श्राचार्यने यह बताया है कि संसारमें मात्र विज्ञानाद्वेत नहीं, बाह्य श्रार्थ भी है । उन्होंने दृष्टान्त दिया है कि जैसे चक्षु श्रापनेमें रूपका प्रवेश न होने पर भी रूपको जानती है वैसे ही ज्ञान बाह्यायों को विषय करता है" । दौनों में विषय-विषयीभाव रूप सम्बन्धको छोड़कर श्रांर कोई सम्बन्ध नहीं । श्रायों में ज्ञान है इसका तात्पर्य बतलाते हुए श्राचार्यने इन्द्रनील मिश्राका दृष्टान्त दिया है श्रांर कहा है कि जैसे दृषके बर्तनमें रखी हुई इन्द्रनील मिश्रा श्रापनी दीमिसे

१. नियमसार १०. ११. १२ ।

२. नियमसार १५।

३, प्रवृत्रनेसार ५७, ५८

४. प्रवचन १.२८।

५. प्रवचन १-२८, २९ ।

दूषके रूपका अभिभव करके उसमें रहती है वैसे ज्ञान भी अथों में है। तात्पर्य यह है दूषगत मिण स्वयं द्रव्यतः संपूर्ण दूषमें व्यात नहीं है, फिर भी उसकी दीमिके कारण समस्त दूष नीलवर्ण दिखायी देता है। इसीप्रकार ज्ञान संपूर्ण अर्थमें द्रव्यतः व्यात नहीं होता है तथापि विचित्र शक्तिके कारण अर्थको जान लेता है हसीप्रकार ज्ञान है ऐसा कहा जाता है। इसीप्रकार, यदि अर्थमें ज्ञान है तो ज्ञानमें भी अर्थ है यह भी मानना उचित है। क्योंकि यदि ज्ञानमें अर्थ नहीं तो ज्ञान किसका होगार १ इअमकार ज्ञान और अर्थका परस्पर प्रवेश न होते हुए भी विषय-विषयी भावक कारण 'ज्ञानमें अर्थ' अर्थेर 'अर्थमें ज्ञान' इस व्यवहारकी उपयत्ति आचार्यने वतलायों है।

# ज्ञान दर्शन यौगपद्य--

वाचक उमास्वामि द्वारा पुष्ट केवलीके ज्ञान श्राँर दर्शनका याँगपद्य श्रा॰ कुन्दकुन्दने भी माना है। विशेषता यह है कि श्राचार्यने याँगपद्यके समर्थनमें द्यान्त भी दिया है कि जैसे सूर्यके प्रकाश श्रीर ताप युगपद होते हैं वैसे ही केवलीक ज्ञान श्राँर दर्शनका योगपद्य है।

"जुगवं वट्टइ गागं केवलणाणिस्म दंसगं तहा । दिणयर पयासतापं जह वट्टइ तह मुणेयव्वंश्री"

# सर्वज्ञका ज्ञान--

त्र्याचार्य कुन्दकुन्दने श्रपनी श्रमेद दृष्टिके श्रमुरूप निश्चय दृष्टिसे सर्वज्ञकी नयी व्याख्याकी है। श्रीर भेददृष्टिका श्रवलंबन करनेवालोंके श्रमुकूल होकर व्यवहार दृष्टिसे सर्वज्ञकी वही व्याख्या की है जो श्रागमीमें तथा वाचकके तत्वार्थमें भी है। उन्होंने कहा है—

# "जाणिंद पस्सिव सम्बं चत्रहारप्रपण केवली भगवं। केवरुणाणी जाणिंद पस्सिदि णियमेण श्रप्पाणुं"॥४

श्रर्थात् व्यवहारदृष्टिसे कहा जाता है कि केवली सभी द्रव्योंको जानते हैं किंतु परमार्थतः वह स्रात्माको ही जानते हैं।

सर्वज्ञके व्यावहारिक ज्ञानकी वर्णना करते हुए उन्होंने इस बातको बलपूर्वक कहा है कि त्रैका-लिक सभी द्रव्यों क्राँगर पर्यायोंका ज्ञान सर्वज्ञको गुगपद् होता है ऐसा ही मानना चाहिये।' क्योंकि यदि वह त्रैकालिक द्रव्यों क्राँगर उनके पर्यायोंको गुगपद न जानकर क्रमशः जानेगा तत्र तो वह किसी एक द्रव्यको भी

Ę

१ प्रथमन० १. ३०।

२ वर्डा ३१।

३. नियमसार १५९३

४. नियमसार १५८।

५. प्रवचन० १ ४७. ।

#### पर्या-म्राभिनन्दन-प्रन्थ

उसके सभी पर्यायोंके साथ नहीं जान सकेगा '। श्रीर जब एक ही द्रव्यको उसके श्रनंत पर्यायोंके साथ नहीं जान सकेगा तो वह सर्वंत्र कैसे होगा । दूसरी बात यह भी है कि यदि श्रयोंकी श्रपेखा करके ज्ञान कमशः उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तब कोई ज्ञान नित्य ज्ञायिक श्रीर सर्व विषयक सिद्ध होगा नहीं । यही तो सर्वज्ञानका माहारम्य है कि वह नित्य त्रैकालिक सभी विषयोंको युगपद् जानता है । किन्तु जो पर्याय श्रनुत्पन्न हैं श्रीर विनष्ट हैं ऐसे श्रद्भुत पर्यायोंको केवलज्ञानी किस प्रकार जानता है इस प्रश्नका उत्तर उन्होंने दिया है कि समस्त द्रव्योंके सद्भूत श्रीर श्रसद्भृत सभी पर्याय विशेष रूपसे वर्तमान कालिक पर्यायों को तरह स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं । यही तो उस ज्ञानकी दिस्थता है कि वह श्रज्ञात श्रीर नष्ट दोनों पर्यायोंको जान लेता है ।

#### मतिज्ञान---

श्राचार्य कुंदकुंदने मितशानके भेदोंका निरूपण प्राचीन परंपराके श्रानुकूल श्रवग्रहादि रूपसे करके हो सन्तोष नहीं माना किन्तु श्रान्य प्रकारसे भी किया है। वाचकने एक जीवमें श्रिषिकसे श्रिषिक चार शानोंका यौगपय मानकर भी कहा है कि उन चारोंका उपयोग तो क्रमशः हो होगा । श्रतएव यह तो निश्चित है कि वाचकने मितशानादिके लिख श्रीर उपयोग ऐसे दो भेदोंको स्वीकार किया ही है। किंतु श्राचार्य कुन्दकुन्दने मितशानके उपलब्धि, भावना श्रीर उपयोग ये तीन भेद भी किये हैं। प्रस्तुतमें उपलब्धि, लब्धि-समानार्थक नहीं है। वाचकका मितउपयोग ही उपलब्धि शब्दसे विविद्यत जान पढ़ता है। इन्द्रिय जन्य शानोंके लिए दार्शनिकोंमें उपलब्धि शब्द प्रसिद्ध ही है। उसी शब्दका प्रयोग श्राचार्यने उसी श्रायों यहांपर किया है। इन्द्रिय जन्य शानके बाद मनुष्य उपलब्ध विषयमें संस्कार हट करनेके लिए जो मनन करता है वह भावना है। इस शानमें मनकी मुख्यता है। इसके बाद उपयोग है। यहां उपयोग शब्द का श्रार्थ सिर्फ शान व्यापार नहीं किन्तु भावित विषयमें श्रात्माकी तन्मयता ही उपयोग शब्द से श्राचार्यको इष्ट है। ऐसा जान पढ़ता है।

## श्रुतज्ञान

वाचक उमास्वामि ने ''प्रमाशानयैरिवामः'' इस सूत्रमें नयीको प्रमाशासे पृथक् रखा है।

<sup>.</sup>१ प्रवचनः १-४८.।

२. प्रवचन, १ ४९।

<sup>1. 1-40</sup> 

<sup>8. ,,</sup> १-५१ |

<sup>4. ,. 8-20,26.1</sup> 

<sup>€- ,,</sup> **१-३**९. |

७ तत्वार्थः भाग १-३१।

८ पंचास्ति, ४२.।

## श्राचार्य कुन्दकुन्दकी देन

वाचकने पांच शनोंके साथ प्रमाखोंका श्रमेद तो बताया ही है किन्तु नयोंको किस शनमें समाविष्ट करना, इसकी चर्चा नहीं की है। श्राचार्य कुन्दकुंदने श्रुतके मेदोकी चर्चा करते हुए नयोंको भी श्रुतका एक मेद बतलाया है उन्होंने श्रुतके मेद इस प्रकार किये हैं लब्बि, भावना, उपयोग श्रीर नयर।

द्याचार्यने सम्यग्दर्शनको व्याख्या करते हुए कहा है कि श्राप्त-श्रागम श्रीर तत्त्वकी श्रद्धा सम्यग्दर्शन है अप्राप्त लक्षणमें श्रम्य गुणोंके साथ क्षुधा, नृपादिका श्रामन भी बतलाया है अप्रांत उन्होंने श्रामकी व्याख्यामें उन्होंने बचनको पूर्वापर दोष राहत कहा है । उससे उनका तालर्थ दार्शनिकोंक पूर्वापर विरोध दोष राहित्यसे है ।

#### निश्चय-व्यवहार नय---

श्राचार्य कुंदकुन्दने नयोंके नैगमादि भेदोंका विवरण नहीं किया है। किन्तु श्रागमिक व्यवहार श्रीर निश्चय नयका स्पष्टीकरण किया है श्रीर उन दोनों नयोंके श्राधारसे मोलमार्गका श्रीर तत्त्वोंका पृथक्करण किया है। निश्चय श्रीर व्यवहारकी व्याख्या श्राचार्यने श्रागमानुकूल ही की है किन्तु उन नयों के श्राधारसे विचारणीय विषयोंकी श्रिधिकता श्राचार्यके श्रंथोंमें स्पष्ट है। उन विषयोंमें श्रात्मादि कुछ विषय तो ऐसे हैं जो श्रागममें भी हैं किन्तु श्रागमिक वर्णनमें यह नहीं बताया गया कि यह वचन श्रमुक नयका है। श्राचार्यके विवेचनके प्रकाशमें यदि श्रागमोंके उन वाक्योंका बोध किया जाय तब यह स्पष्ट होजाता है कि श्रागममें वे वाक्य कौनसे नयके श्राश्यसे प्रयुक्त हुए हैं। उक्त दो नयोंकी व्याख्या करते हुए श्राचार्यने कहा है—

# "ववद्वारोऽभूदत्यो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणयो॰"

श्रर्थात् व्यवहार नय श्रभृतार्थ है श्रीर शुद्ध श्रर्थात् निश्रयनय भूतार्थ है।

तात्पर्य इतना ही है कि वस्तुके पारमार्थिक तान्त्विक शुद्ध स्वरूपका प्रहण निश्चय नयसे होता है । वस्तुतः छ द्रव्यों में से जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों के विषयमें सांसारिक जीवांको भ्रम होता है । जीव संसारावस्थामें प्रायः पुद्गलसे भिन्न उपलब्ध नहीं होता है । अत्रत्य साधारण लोग जीवमें कई ऐसे धर्मोंका अध्यास कर देते हैं जो वस्तुतः उसके नहीं होते । इसी प्रकार पुद्गलके विषयमें भी विषयांस कर देते हैं । इसी विषयांसकी इष्टिसे व्यवहारको अभुतार्थग्राही कहा गया है और निश्चयको भूतार्थग्राही । परन्तु आचार्य इस बातको

१ तत्वार्थः भाग १-१०,।

२ पचास्ति - ४३।

नियमसार ५० ।

٧ ,, ﴿ ا

५ ,, ८,१०६.

७. समयसार १३।

#### वर्णी-श्रक्षितन्दन ग्रन्थ

भी मानते ही हैं कि बिपर्यास भी निर्मूल नहीं है। जीव श्रानादिकाल से मिण्यात्व, श्रामान श्रीर श्रामिरति हन तीन परिग्रामों से परिग्रात होता है । इन्हीं परिग्रामों के कारण यह संसारका सारा विपर्यास है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि हम ससारका श्रास्तत्व मानते है तो व्यवहार नयके विषयका भी श्रास्तित्व मानना पहेंगा। वस्तुतः निश्चयनय भी तब तक एक स्वतन्त्र नय है जब तक उसका प्रतिपत्त्वी व्यवहार नय मौजूद है।

यदि व्यवहार नय नहीं तो निश्चय भी नहीं। यदि संसार नहीं तो मोच्च भी नहीं। संसार श्रीर मोच्च जैसे परस्पर सापेच्च हैं उसी प्रकार व्यवहार श्रीर निश्चय भी परस्पर सापेच्च हैं र।

श्राचार्य कुन्दकुन्दने परम तत्त्वका वर्णन करते हुए इन दोनों नयोंकी सापेखताको ध्यानमें रखकर ही कह दिया है कि वस्तुतः तन्वका वर्णन न निश्चयसे हो सकता है न व्यवहारसे क्योंकि ये दोनों नय श्रमर्यादितको, श्रवाच्यको, मर्यादित श्रोर वाच्य बना कर वर्णन करते हैं। श्रातण्व वस्तुका परमशुद्ध स्वरूप तो पद्मातिकान्त है। वह न व्यवहार प्राक्ष है न निश्चय प्राह्म । जैसे जीवको व्यवहारके श्राध्ययसे बद्ध कहा जाता है श्रीर निश्चयके श्राध्ययसे श्रवद्ध कहा जाता है। साफ है कि जीवमें श्रवद्धका व्यवहार भी बद्धकी श्रपेद्यासे हुआ है श्रातण्व श्राचार्यने कह दिया कि वस्तुतः जीव न बह है श्रीर न श्रवद्ध किन्तु पद्माति कान्त है। यही समयवार है, यही परमात्मा है व्यवहार नयके निराकरणके लिए निश्चय नयका श्रवलंबन है किन्तु निश्चय नयावलम्बन ही कर्तव्यको इतिश्री नहीं है। उसके श्राध्यसे श्रात्मांक स्वरूपका बोध करके उसे छोड़ने पर ही तथ्यका साद्धालकार संभव है।

श्राचार्यके प्रस्तुत मतके साथ नागार्जुनके निम्नमतकी तुलना करना चाहिए।

शूर्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। येषां तु शूर्यता दृष्टिस्तान साध्यान् बभाशिरे॥

माध्य १३.८।

शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्। उभयं नोभयं चेति प्रक्षपत्यर्थं त कथ्यते॥

माध्य २०-११।

प्रसंगसे नागार्जुन श्रीर श्रा. कुंदकुंदकी एक श्रन्य बातभी तुलनीय है जिसका निर्देश भी उप-युक्त है। श्राचार्य कुंदकुंदने कहा है—

१-सयमार ९६।

२ समयसार तात्पर्यः ए. ६९

 कम्मं बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण नय पक्ख ।
 पक्कंखातिकंती पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ समयसार १५२. ।

# जहणवि सक्तमणको अणज्ञभासं विणाहुगा हेडुं। तह वयहारेण विणा परमत्युषदेसणमसक्तं॥

समयसार-८ -

ये ही शब्द नागार्जुनके कथन में भी हैं—

नान्यथा भाषया म्लेच्छः शक्यो ब्राह्मितुं यथा। न सौकिकसृतेः सोकः शक्यो ब्राह्मितुं तथा॥

मध्य पृ ३७० ।

श्राचार्यने श्रनेक विषया की चर्चा उक्त दोनों नयों के श्राभयसे की है, जिनमें से कुछ ये हैं— दोषवि णयाण भणियं जाणह णवरं तु समयपिडवदो । णदु णयपक्तं गिरहदि किचि वि णयपक्त परिक्षीणो ॥

समय- १५३ ।

ज्ञानादिगुण श्रीर श्रात्माका सम्बन्ध , श्रात्मा श्रीर देहका सम्बन्ध , जीव श्रीर श्रध्यवसाय, गुणस्थान श्रादिका सन्बन्ध , मोद्धमार्ग ज्ञानादि , श्राध्मा , कर्तृस्व , श्रात्मा श्रीर कर्म, क्रिया, भोग , बद्धत्व श्रीर श्रबद्धत्व , मोद्धापयोगी लिंग , बंधविचार , सर्वज्ञत्व , पुदुगल , ।

```
१. समयसार ७, १९, १०० से ।
२ ,, ६२ से ।
१ प वा० १६७ से, नियम० ५४ से दर्शनप्रा० २० ।
५ समय० ६ १६ इत्यादि, नियम० ४९ ।
६ ,, २४-९ आदि, ,, १८ ।
७ ,, १५१ ।
९ ,४४४
१० प्रवचन० २-९७ ।
११ नियम० १५८ ।
१२ ,, १९
```

# जैन-न्यायका विकास

भी पं० दरबारीलाल न्यायाचार्य कोठिया, आदि

# जन न्यायकी भूमिका,

जैनन्यायके विकासपर विचार करनेके पहले उसके प्राक् इतिहास श्रीर उद्गमपर एक दृष्टि डाल लेना उचित एवं श्रावश्यक हैं।

जैन-अनुश्रुतिके अनुसार जैन धर्ममें इस युग-सम्बन्धी चौबीस तीर्थं इर ( अर्हत्-धर्म प्रवर्तक महापुरुष ) हुए हैं । इनमें पहले तीर्थं इर श्री ऋष्मभदेव हैं, जिन्हें आदिश्रह्मा, आदिनाथ और दृषभ भी कहा जाता है और जिनका उल्लेख भागवत, आदि वैदिक पुराण-प्रन्थों में शुक्रा है एवं जिन्हें जिनधर्म-प्रवर्तक बतलाया गया है । इनके बाद कमशः विभिन्न समयों में बीस तीर्थं इर और हुए आर जो महाभारत कालसे बहुत पूर्व हुए हैं । इनके पश्चात् महाभारतकाल में श्रीकृष्ण के समकालीन बाईसवें तीर्थं इर अरिष्टिनीम हुए, जो उनके चाचा समुद्रिष्ठव्यके राजपुत्र थ । इनके कीई एक हजार वर्ष पीछे तिईसवें तीर्थं इकर पार्श्वनाथ हुए, जो काशीनरेश विश्वसेनके राजकुमार थे । इनके अदाई सी वर्ष बाद चौबीसवे तीर्थं इर बर्द्धमान-महावीर हुए, जो म० बुद्धके समकालीन हैं और जिन्हें आज लगभग अदाई हजार वर्ष हो गये हैं । ये सभी तीर्थं इर एक दूसरेसे काफी अन्तराल पर हुए हैं ।

जैनधर्मकी झत्यन्त प्रामाणिक मान्यता है कि ये तीर्थक्कर जो धर्मोपदेश देते हैं उसे उनके गणधर (योग्यतम प्रधान शिष्य) बारह ऋड्वीमें निबद्ध करते हैं, जिन्हें जैन शास्त्री भाषामें द्वादशाङ्ग श्रुत' कहा जाता है र । इस द्वादशाङ्गश्रुतका जैन लोक ऋार्ष, ऋगगम सिद्धान्त, प्रश्चन, ऋादि संशाश्रों द्वारा भी उल्लेख करते हैं । इस तरह ऋषभदेवसे लेकर वर्दमान महावीर तकके सभी (चौबीसों) तीर्थ-

१ उनके नाम ये हैं---अजिन. सम्भान, अभिनन्दन, सुमति, पश्यमन, सुगार्थ, चन्द्रपम, पृथ्यदन्त, शातक, श्रेयांस, बासुपूज्य, विमक्ष, अनन्त, धर्म, शान्ति, कृत्थु, अर, मिल्ल, मुनिसुब्रत और नीम ।

२ इन सबका विस्तृत स्वरूपादि विवेचन अकलकदेव (वि. ७ वीं शती) इत तत्त्वार्धवात्तिक और 'यदखण्डागम' (वि. १ की शती) की विशाल टीका वीरसेनाचार्य (वि. १ वीं शती) इत 'धवला' की १ जिल्हा (पृ० ९६---१२२) में देखिए।

इरोका उपवेश 'दादशाङ्ग भुत' कहलाता है। यह 'दादशाङ्ग भुत' १ अङ्ग प्रविष्ट (दादशाङ्ग) और २ अङ्गवासके मेदसे दो प्रकारका है। इन दोनोंके भी उत्तर मेदीपमेद विविध हैं! अङ्गप्रविष्ट अर्थात दादशाङ्ग भुतके बारह मेद हैं। वे इस प्रकार हैं—१ आचार, २ स्वकृत, ३ स्थान, ४ समवाय, ५ व्याख्याप्रकृति, ६ नाथधर्मकथा, ७ उपासकाध्ययन, ८ अन्तकृद्द्रा, ९ अनुत्तरीपपादिक दश, १२ प्रश्न-व्याकरका, ११ विपाकर्त्र और १२ दृष्टिवाद। दृष्टिवादके भी पांच मेद हैं—१ परिकर्म, २ स्व, ३ प्रथमानुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका। इनमें परिकर्मके ५, पूर्वगतके १४ और चूलिकाके ५ उत्तरमेद भी हैं। परिकर्मके ५ मेद ये हें—१ चन्द्रप्रकृति, २ सूर्यप्रकृति, ३ जम्बूदीपप्रकृति, ४ द्वीपसागर प्रकृतिश्चीर ५ व्याख्या प्रकृति (यह पांचवें अङ्ग व्याख्या प्रकृतिसे अञ्चल हैं)। पूर्वगतके १४ मेद निम्न प्रकार हैं—१ उत्त्याद, २ आग्रायणीयपूर्व, ३ वीर्यानुप्रवादपूर्व, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ कानध्याद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आग्रमप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यातनामधेय, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याखनामधेय, १२ प्राखावाय, १३ क्रियाविशास, और १४ स्रोकविन्दुसार। चूलिकाके ५ मेद इस प्रकार हैं—१ जलगता, २ स्थलगता, ३ मायागता, ४ रुपगता और ५ आकाशगता।

शुतका दूसरा मेद जो अक्न बाह्य है उसके १४ मेद हैं। वे ये हैं—१ सामाधिक, चतुर्विशित स्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमश, ५ वैनियक, ६ कृतिकर्म, ७ दश्वैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्प्यवहार, १० कल्प्याकल्प्य, ११ महाकल्प, १२ पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक और १४ निविद्धिका । यह अक्नुबाह्यभुत अङ्गप्रविष्ट श्रुतके आधारसे आचार्यों द्वारा रचा जानेसे 'अक्नुबाह्य' कहलाता है और अक्नुप्रविष्ट तीर्थक्कर सर्वत्र देवके साद्मात् उपदेशोंको सुनकर विशिष्टबुद्धि गण्डपरां द्वारा संकलित किया जाता है और इसलिए उसे अङ्ग प्रविष्ट कहा जाता । श्रुत बहुविष, शाखा, उपशाखा और प्रशाखाओंमें भी विभक्त है और बहुत विशाख तथा समुद्रकी तरह गम्भीर एवं अपार है। इस द्वादशाङ्ग भुतके आधारसे ही उत्तरकालीन आचार्य विविध विपयक ग्रन्थराश रचते हैं। इन बारह अङ्गामें जो बारहवां 'दिष्टवाद' अङ्ग है उसमें विभिन्न वादियोंकी मान्यताओंका निरूपण और समालोचन रहता हैं। यह 'दिण्याद' श्रुत ही जैन मान्यतानुसार 'जैनन्याय' का उद्गम स्थान है। अतएव श्रुतश्रवहकी अपेद्धा जैनन्यायका उद्गम भगवान ऋषभदेवके द्वादशाङ्ग श्रुतगत दृष्टिवाद तक पहुंच जाता है।

यद्यपि भगवान् ऋषभदेवसे लेकर भगवान् पार्श्वनाय तक का द्वादशाङ्ग श्रुत विच्छिल छौर लुत हो जाने से वर्तमानमें अनुपलन्थ एवं श्रिप्राप्त है तथा वर्दमान महाविरका द्वादशाङ्ग श्रुत भी आज पूरा उपलन्थ नहीं है केवल उसका बारहवां दृष्टिवाद अङ्ग ही ग्रंश रूपमें पाया जाता है, शेष ग्यारह ग्रङ्ग ग्रंश बारहवें अङ्गका बहु भाग नष्ट ग्रंश लुप्त हो चुके हैं। यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा ग्यारह ग्रङ्गोकी उपलन्धि श्रंश बारहवें श्रङ्गका विच्छेद स्वीकार करती है। तथापि प्रामाणिक श्राचार्य-

१ ".. ९पां दृष्टिशतानां त्रयाणां पञ्युत्तराणां प्ररुपणं निश्नद्ध दृष्टिवादे क्रियते "—भवका जिल्द १ ५० १०८।

#### वर्गी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

परम्परा, जैन-श्रनुश्रुतियों श्रांर जैन पुरागोंके विश्वमनीय श्राख्यातोंसे प्रकट है कि भगवान् महाबीरके पहले सुद्र कालमें भी श्रुत प्रवाह प्रवाहित या श्रांर मुख्यतः वह मौखिक था—हट घारण-शक्तिके स्नाधारपर उसे स्थिर रखा जाता था! भगवान महावीरका द्वादशाङ्ग श्रुत भी बहुत काल तक लगभग उनके पांच सा वर्ष बाद तक प्रायः मौखिक ही रहा श्रीर बहुत थीछे, उसे श्रांशिक रूपसे निबद्ध—प्रन्थरचना रूपसे संकलित—किया गया है।

व्याज भी जो हमें हिंदिवादका खंशरूप श्रुतावशेष प्राप्त है खंदि जो लगभग दो हजार वर्ष पूर्वका रचित है उसमें भी जैनन्यायक उद्गमबीज मिलते हैं । स्ना० भूतविल स्नीर पुष्पदन्तकत 'पटखण्डागम' में 'सिया पण्डना, सिया श्रापण्डना', 'मगुस श्रापजना, दव्व पमागोग केवडिया ! श्रसंखेजा' तथा म्राचार्यमूर्धन्य कुन्दकूंद स्वामीके प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, स्त्रादि स्त्रागम प्रंथोंमें 'जम्हा', 'तम्हा', 'सिय श्राटिय गाटिय उद्दर्ग जैसे शक्ति प्रवरा शब्दप्रयोग श्रीर प्रश्नीत्तर प्रचरतासे उपलब्ध होते हैं। जिनसे स्वष्ट है कि जैनन्यायका उद्गम द्वादशाङ्ग श्रुतगत 'दृष्ण्याद' श्रङ्ग है। श्वेताम्बर श्रागमोंमें भो 'से केगार हैणे भंते, एवमचर', 'जीवाणे भंते ? कि सासया श्रमामया ? गोयमा ! जीवा सिय सासया सिय श्रतासया । गोयमा ! दव्बद्वयाए सासया भावद्वयाए श्रतासया' जैसे तर्क गर्भ प्रश्नोत्तर जगह जगह पाये जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैनन्यायके उनमें भी बीज निहित हैं। श्री उपाध्याय यशोविजयं (ई० १७ वीं शती ) ने तो स्पष्टतया कहा है कि "स्याद्वादार्थों दृष्टिवादार्खवीत्यः"-श्रर्थात स्वादादार्थ-जैनन्याय, दृष्टिवादरूप श्रर्णव (समुद्र ) से उत्पन्न दृश्रा है । वस्तृतः 'स्यादाद-न्याय' ही जैन-न्याय है स्त्रीर इसीलिए प्रत्येक जैन तीर्थक्करके उपदेशको 'स्यादादन्याय' गुक्त कहा गया है। स्वामी समन्तभद्र (वि. सं. २ री. ३ री शती ) जैसे युगप्रवर्तकाचायोंने भ० महावीर श्रीर उनके पूर्ववर्ती सभी तीर्यक्कारोंको 'स्याद्वादिनो नाथ तवैव यक्तम्' र 'स्याच्छब्दस्तावके न्याये', अ 'स्याद्वादन्याय विद्विषाम्' श्रादि पदप्रयोगों द्वारा स्यादादन्याय प्रतिपादक उद्योषित किया है। ज्रतः यह मानने योग्य है कि जैनन्यायका उन्नव 'दृष्टिवाद' से हुआ है।

कुछ लोगोंका नत है कि जैनन्याय, ब्राह्मखान्याय श्रीर बौद्धन्यायके पीछे प्रतिष्ठित हुआ है इसिलए उसका उद्भव उन्हीं दोनों न्यायोंसे हुआ प्रतीत होता है। परन्तु उनका यह मत श्रभान्त नहीं है; क्योंकि जब हमें भगवान् महावीरके उपलब्ध उपदेशोंमें विपुल मात्रामें जैनन्यायके बीज मिलते हैं और खासकर इस हालतमें. जब उनके उपदेशोंका संब्रहरूप एक हिन्दिवाद नामका स्वतंत्र श्रृङ्ग ही ऐसा मीजूद

१ देखी, अष्टसहत्वी टीका ए. १।

२ स्वबस्मस्तीत्र गत शस्मार्जिन स्तीत्र श्लोक १४।

३ अर्बिन स्तीत्र इली १०२ :

४ आप्रमी० इस्त्री, १३ /

है जिसमें विभिन्न दृष्टियों, मतों, सिद्धान्तोंका खण्डन-मण्डन किया जाता है हां।र यह खण्डन-मण्डन, पद्ध-प्रतिपद्ध, युक्ति-प्रतियुक्ति तथा हेतु-तर्क-प्रमाणोंके विना झसम्भन है। तब यह सुतरां सिद्ध है कि जैन-न्यायका उद्गम स्थान जैन भूत ही है झन्य नहीं।

हमारे इस कथनकी पुष्टि एक श्रन्य प्रमाणसे भी होती है। जैन न्यायके समुद्धारक महान् जैन तार्किक भट्टाकलक्कदेवके पहले, उनके उल्लेखानुसार प्रायः कुछ गुग्र-देषी तार्किकोंने जैनन्यायको छल, जाति, निग्रहस्थानादि कल्पनारूप श्रज्ञानतमके महात्म्यसे मिलन कर दिया था, इस मैलको उन्होंने किसी प्रकार घोकर उसे निर्मल बनाया था । इससे स्पष्ट है कि जैन न्यायका उद्भव सम्य (ब्राह्मण श्रीर बौद्ध) न्यायोसे नहीं हुआ, बल्कि उनके द्वारा जैनन्याय मिलन बना दिया गया था श्रीर जिस मिलनताको श्रक्तकक्क जैसे महान् जैनन्याय समुद्धारकों श्रुथवा पुनः प्रतिष्ठापकोंने दूर किया है।

यद्यपि छान्दीग्योगनिषद ( अ ० ७ ) में एक 'वाको वाक्य' शास्त्र-विद्याका उल्लेख है, जिसका अर्थ तर्कशास्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तरशास्त्र, युक्ति-प्रतियुक्ति शास्त्र किया जाता है । श्रीर इसी तरह आन्वीचिकी नामकी एक निद्याका, जिसे न्याय विद्या अथवा न्यायशास्त्र कहा जाता है, ब्राह्मण साहित्यमें भ्यन मिलता है निया तच्चशिलांक विश्वविद्यालयमें दर्शनशास्त्र एवं न्यायशास्त्र अप्ययन-अध्यापनक संकेत मिलते बतलाये जाते हैं । तथापि हमारा कहना यह नहीं है कि जैनन्यायके समयमें अन्य न्याय नहीं रहे । हमारा कहना तो इतना ही है कि जैनन्यायका उनसे उद्भव नहीं हुआ — उसका उद्भव अपने 'दृष्टिवाद' श्रुतसे हुआ है । यहाँ हम यह भी उल्लेख कर देना चाहते हैं कि जैनतर न्यायोमें बहुत कुछ विशिष्टता एवं उत्तमता ( अनेकान्तका समर्थन जैसी वस्तु ) इसी दृष्टिवादसे आई पतीत होती है; क्योंकि वह महान् रत्नाकर है—उस विश्यका सबसे बड़ा समुद्र अथवा आकर है । आचार्यसिद्धसेन, अस्तर्लक और विद्यानन्द भी यही कहते हैं । आचार्य प्रवर सिद्धसेन एक जगह तो यह भी कहते हैं

१ ''बालानां हितकामिनामितमहापापैः पुरोपार्जितः, माहात्म्यास्तमसः स्वयं किल्वलात्प्रायां गुणदेविधिः ।
न्यायोऽय मिलनीकृतः कथमपि प्रश्लात्य नेनायते, सम्य ग्रानजलैर्ववीमिरमर्ले तत्रानुकम्पापरैः ॥
--न्यायविनि० स्लो० २ ।

२ देखो, हाक्टर भगवानदासकृत-'दर्शनका प्रयोजन' ए० १।

३ कः पुनरर्यः न्यायः १ प्रमाणैरर्थवरीक्षण न्यायः । आन्धीश्चिकं। -- न्यायविद्या--- न्यायशाः अम् । ---न्यायभाष्य (वाल्यायनकृतः) १०४।

४ देखो, 'प्राचीन भारतके शिक्षाकेन्द्र' शांबंक निवन्ध (श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी किखित ) विक्रमस्मृतिपन्ध ए० ७१८।

५ 'सुनिश्चित' नः परतन्त्रसुक्तिपु स्कूरन्ति याः काश्चन सक्तसम्परः। तर्वव ताः पूर्वमहार्णवीत्थिता जगस्प्रमाण जिल वाक्यविष्युवः॥" —-दात्रिंशस्का १-३०।

६ देखो, तत्वार्थवार्त्तिक ए० २९५। ७ देखो, अष्टसहस्त्री ए० २३८।

८ ''उद्भावित सर्वसिंधवः समुद्रीणाँस्त्वयि सर्वदृष्टयः । न च नासु भवानुद्रीक्ष्यते प्रविभक्तासु सरित्स्ववीहधेः ॥'
---द्वात्रिशत्का ४- १५।

#### वर्षी-ग्रिमनन्दन-ग्रन्थ

कि "जिस प्रकार समुद्रमें समस्त निद्यां श्रवतिरत होती हैं उसी प्रकार तुम्हारे (स्याद्वादशासन) में समस्त एकान्त हिन्द्यां श्रवतीर्या हैं। परन्तु जिस प्रकार पृथक् पृथक् निदयोंमें समुद्र नहीं देखा जाता उसी तरह पृथक् एकान्त हिन्द्योंमें तुम्हारा स्याद्वादशासन (श्रानेकान्तशासन) नहीं देखा जाता।" फिलितार्थ यह हुआ कि जैनन्याय (स्याद्वाद) का उद्गम इतर न्यायों (नित्यत्वादि एकान्त समर्थक हिन्द्यों) से न होकर सुदूरवर्ती स्याद्वादात्मक हिन्द्याद नामके बारहवें श्रुताङ्ग (सूत्र)" से हुआ है। हां, यह जरूर है कि पिछले कुछ कालोंमें उक्त न्यायोंके किमक विकासके साथ जैन न्यायका भी किमक विकास हुआ है और उनकी विविध शास्त्र रचना जैन न्यायकी विविध शास्त्ररचनामें प्रेरक हुई है।

## जैनन्यायका विकास---

जैनन्यायकं विकासको तीन कालांमें बांटा जा सकता है श्रौर उन कालोंके नाम निम्न प्रकार रखे जा सकते हैं:—

- १. समन्तभद्र-काल (ई० २०० से ई० ६५० तक)।
- २. श्राक्लंक-काल (ई० ६५० से ई० १०५० तक )।
- ३. प्रभाचन्द्र-काल (ई० १०५० से ई० १७०० तक )।

१. समन्तभद्र-काल जैनन्यायके विकासके प्रथमकालका नामसमन्तभद्रकाल है। स्वामी समन्तभद्र ने भारतीय दार्शनिक च्रेनके जैनदर्शनचेनमें युग्धवर्तकका कार्य किया है। उनके पहले जैनदर्शनके भारास्त तत्त्व स्याद्वादको प्रायः द्यागमरूप ही प्राप्त या ग्रांर उसका ध्रागमिक तन्त्रोंके निरूपस्तमें ही उपयोग होता या ग्रांर सीधी सादी विवेचना कर दी जाती यी—विशेष युक्तिवाद देनेकी उस समय श्रावश्यकता न होती यी; परन्तु समन्तभद्रके समयमें उसकी श्रत्यन्त ग्रावश्यकता महसूस हुई क्यों कि ऐतिहासिक विद्वान जानते हैं कि विक्रमकी दूसरी, तीसरी शताब्दीका समय भारत वर्षके हतिहासमें श्रपूर्व दार्शनिक क्रान्तिका समय रहा है। इस समय विभिन्न दर्शनोंमें श्रानेक क्रान्तिकारक विद्वान पैदा हुए हैं। यद्यपि भगवान महावीर ग्रांर महात्मा बुद्धके कालमें यज्ञप्रधान वैदिक परम्पराका बदा हुआ प्रभाव काकी कम हो गया या ग्रांर श्रमण—जैन तथा बाद्ध परम्पराका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो चुका था; लेकिन कुछ शताब्दियोंके बाद ही वैदिक परम्पराका प्रभाव पुनः प्रस्तुत हुआ ग्रांर वैदिक विद्वानों द्वारा श्रमण परम्पराके सिद्धांतोंकी नुक्ता चीनी ग्रांर कम्पित विद्वानोंका प्रार्थभीव हुआ ग्रांर उन्होंने भी वैदिक परम्पराके सिद्धान्तों एवं मात्र्यता स्वलताके साथ खण्डन श्रांर श्रयने सिद्धांतोंका मण्डन, प्रतिष्ठापन तथा परिष्कार करना

१ ''श्वत्त अटटासंदि-रूक्त-पंदृष्टि ८८०००० अष्यभो अवस्त्रेवजो अक्ता अमोत्ता णिग्गुणो सन्यगन्नो अणुमेत्ता णिथ् कांशा कींबो चेव अत्थि पुढिवियादीण समुद्रएण जीवो उप्पन्नव णिश्चेयणो णाणेण विणा सन्ययणो णिश्चो अणिस्चो अप्येति वण्येति । तेरासिय णियदिवादं विण्णाणवादं सह्वाद पहाणवाहं दन्त्रवादं पुरिसवाद च अप्येदि ।--धवस्ता, जिल्द् १, पू०११० ।

शुरू कर दिया। उधर वैदिक परम्परामें बादको करणाद, गौल्म (श्रद्धपाद), वादरायस, बैमिन, आदि महा उद्योगी वैदिक विद्वानोंका श्राविभीव हुश्रा श्रं।र उन्होंने भी श्रपने वैदिक सिद्धाती एवं मान्यताश्रों का संरच्या-प्रयत्न करते हुए श्रश्वधीषादि बाद विद्वानोंक खण्डन मण्डनका समुक्तिक खबाब दिया। इसी संबर्धमें ईश्वरकृष्ण, श्रसंग, वसुबन्धु, विन्ध्यवासी, वात्स्यायन प्रभृति कितने ही विद्वान् दोनों परभ्पराद्यों में श्रीर हुए। इस तरह उस समय सभी दर्शन श्रावाहे बन चुके थे श्रीर एक दूसरे दर्शनके विद्वानको परास्त करनेके लिए तत्पर ही नहीं, बल्कि जुर चुके थे। इस सबका श्राभास हमें उस कालमें रचे गये श्रश्वधीष, मातृचेट, नागार्जुन, कणाद, गौतम, जैमिनि, वादरायण, प्रभृति विद्वानोंके उपलब्ध साहित्यसे स्पष्टतया होता है। जब ये विद्वान् श्रपने श्रपने श्रपने एकान्त पत्तों श्रीर मान्यताश्रोके समर्थन तथा पर-पद्म निराकरणमें लगे हुए थे तब इसी समय दिव्या भारतके ज्ञितिजपर जैन परम्परामें समन्तभद्र का उदय हुश्रा। ये प्रतिभाकी मूर्ति श्रीर ज्ञात्रतेजसे सम्पन्न थे। उनका सद्मम श्रीर श्रगाध पाण्डित्य तथा समन्वयकारिणी प्रतिभा ये सब बेजोड़ थे। इसीसे उन्होंने विद्वानोंमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था । श्रतएव श्रीयुत एस० एस रामस्वामी श्राय्यंगर, एम० ए. जैसे विश्रुत विद्वानोंकों भी निम्न उद्गार प्रकट करने एहं हैं—

'दिच्चिण भारतमें समन्तभद्रका उदय, न सिर्फ, दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही, बिल्क संस्कृत साहित्यके इतिहासमें भी एक खास गुगको श्रांकित करता है<sup>२</sup>

समन्तभद्रके समयमें जिन एकान्तवादोंका श्रत्यधिक प्रावल्य था श्रीर जिनका समन्वय करनेके लिये उन्हें श्रभूतपूर्व लेखनी उठानी पड़ी वे प्रायः निम्न थे—

भावेकान्त, श्रभावेकान्त, द्वेतैकान्त, श्रद्वेतैकान्त, नित्येकांत, श्रनित्येकांत, भेदेकांत, श्रभेदेकांत, हेतुवाद, श्रद्देतुवाद, श्रपेद्धावाद, श्रमपेद्धावाद, दैववाद, पुरुपार्थवाद, श्रादि ।

भावेकान्तवादीका कहना था कि सब भावक्ष्य ही है — ग्रामावरूप कोई भी बस्तु नहीं है 'सर्वे सर्वत्र विद्यते' — सब सब जगह है — न कोई प्रागमावरूप है, न प्रध्वंसामावरूप है, न ग्रान्यामावरूप है, क्यार न ग्रात्यंतामावरूप है। इसके विपरीत ग्रामाववादी कहता था कि सब जगत ग्रामावरूप है — शून्यमय है, जो भावमय समझता है वह मिध्या है। यह दार्शनिकंक्षि पहला संघर्ष था।

दूसरा संघर्ष था एक आं र अपनेकका । एक ( अपनेत ) वादी कहता था कि वस्तु एक है, अपनेक नहीं, अपनेकका दर्शन केवल माया विजृम्भित हैं । इसके विरुद्ध अपनेकवादी सिद्ध करता था कि पदार्थ अपनेक हैं — एक नहीं है । यदि एक हो तो एकके मरनेपर सबका मरना और एकके पैदा होनेपर सबके पैदा होनेका प्रसङ्घ आयोगा जोकि न दृष्ट है और न दृष्ट है।

१ जेसा कि आचार्य जिनसेन ( ई० ९ वीं शती ) ने आदि पुराणमें नहा है

<sup>&</sup>quot;कतींनां गमकानां च वादिनां वाभिनामपि । यशः समन्तपद्रीय मूर्धन चृदामणीयते ॥"

२ ेखी. 'स्टडीज इन साऊथ इण्डियन जैनिजम')

#### वर्षी-द्यभिनन्दन-प्रन्थ

तीसरा द्वन्द्व था नित्य और अनित्यका । नित्यवादी कथन करता था कि वस्तु नित्य है । यदि वह अनित्य हो तो उसके नाश होजानेके बाद फिर यह दुनिया और स्थिर विविध वस्तुएं क्यों दिखती है ! अनित्यवादी कहता था कि वस्तु प्रतिसमय नष्ट होती है वह कभी स्थिर नहीं रहती । यदि नित्य हो तो लोगोंका जन्म, मरग, विनाश, अभाव, परिवर्तन आदि नहीं होना चाहिये ।

चौथा संघर्ष या सर्वथा भेद श्रीर सर्वथा श्रमेदको स्वीकार करनेका। सर्वथा भेदवादीका कहना था कि कार्य-कारण, गुण-गुणी श्रीर सामान्य-सामान्यवान् श्रादि सर्वथा पृथक् पृथक् हैं, अपृथक् नहीं। यदि अपृथक् हों तो एकका दूसरेमें अनुप्रवेश होजानेसे दूसरेका भी अस्तित्व टिक नहीं सकता। इसके विपरीत सर्वथा अभेदवादी प्रतिपादन करता था कि कार्य-कारण आदि सर्वथा अपृथक् हैं; क्योंकि यदि वे पृथक् पृथक् हों तो जिसप्रकार पृथक् सिद्ध घट श्रीर पटमें कार्य-कारणभाव या गुण गुणीभाव नहीं है उसी प्रकार कार्य-कारणस्थे अभिमतों अथवा गुण गुणीरूपसे अभिमतोंमें कार्य-कारण भाव श्रीर गुण गुणीभाव कदापि नहीं वन सकता है।

पांचवां संवर्ष या अपेचैकान्त और अनपेचैकान्तका। अपेचैकान्तवादी कहता या कि वस्तु-सिंदि अपेचासे होती है। कौन नहीं जानता कि प्रमाणसे ही प्रमेय की सिद्धि होती है और इसलिए प्रमेय प्रमाणापेच हैं श्विद वह उसकी अपेचा न करे तो प्रमेय सिद्ध नहीं हो सकता। अनपेचावादीका तर्क या कि सब पदार्थ निरपेच हैं कोई भी किसीकी अपेचा नहीं रखता। यदि रखे तो परस्पराभय होनेसे एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा।

खुठा संघर्ष या हेतुवाद श्रीर श्राहेतुवादका । हेतुवादी कहता था कि हेतु-युक्तिसे सब सिद्ध होता है भत्यचादिसे नहीं, क्योंकि प्रत्यचासे देख लेनेपर भी यदि वह हेतुको कसोटीपर नहीं उत्तरता तो वह कदापि अद्धेय नहीं है—"युक्त्या यन्न घटमुपैति तदहं ह्यूपि न अद्धे' । श्राहेतु—श्रागम-बादीका कथन था कि श्रागमसे हरेक वस्तुका निर्णय होता है । यदि श्रागमसे वस्तुका निर्णय न माना खाय तो हमें प्रहोपरागादिका कदापि ज्ञान नहीं होसकता है क्योंकि उसमें हेतुका प्रवेश नहीं है ।

सातवां संघर्ष या दैव क्यं र पुरुषार्यका। दैववादीका मत या कि सब कुछ भाग्यसे होता है। यदि तुम्हारे भाग्यमें न हो तो वह तुम्हें नहीं मिल सकती। पुरुषार्थवादी घोषित करता या कि पुरुषार्थसे ही सब कुछ होता है विना पुरुषार्थके भोजनका ग्रास भी मुंहमें नहीं क्या सकता।

इसतरह कितने ही संबर्ध दार्शनिकोंमें उस समय चल रहं थे। ये दार्शनिक अपने अपने हिंदिकी ग्राको तो बड़ी ताकतसे उपस्थित करते थे और उसका जी तोड़ समर्थन भी करते थे, परन्तु दूसरे के हिंदिकी ग्राको सममने और उसका समन्वय करनेका प्रयत्न नहीं करते थे। जैनतार्किक समन्त्रभद्रने इन दार्शनिकोंके हिंदिकी ग्राकों न केवल सममनेका ही प्रयास किया, अपितु उनके समन्वयका भी अप्भूतपूर्व प्रयत्न किया। उन्होंने स्यादाद न्याय और उसके फलित समभङ्गीवादकी विशद योजना द्वारा उक्त

सम्बंकि बुद्धिमत्तापूर्ण दंगसे शमन किया श्रीर भारतीय दर्शनचेत्रमें न केवल अञ्चत कान्ति वैदा की किन्तु उत्तरवर्ती जैनतार्किकोंके लिए एक प्रशस्त मार्गका निर्माण भी किया श्रीर इसीसे अकला , विद्यानन्द जैसे महान् जैनतार्किकोंने उन्हें इस कलियुगका स्थादादतीर्थ प्रभावक, स्यादादामणी, आदि रूपसे स्मृत किया है । हम पहले कह आये हैं कि यद्यपि स्यादाद श्रीर सप्तभङ्गोका प्रयोग आगमों में तदीय विषयोंके निरूपणमें होता था परन्तु अपेचा-अन्तेचा, दैव-पुरुषार्थ, हेतुबाद अहेतुबाद जैसे विषयों में भी स्यादाद श्रीर सप्तभङ्गोका प्रयोग श्रीर उनकी अत्यन्त विशद योजना सर्वप्रथम समन्तभद्रके ग्रन्थोंमें ही दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने 'नययोगाज सर्वथा'. 'नयैनीयविशारदः' जैसे पदप्रयोगों द्वारा नयबादसे वस्तु व्यवस्था होनेका विधान बनाया श्रीर 'कथिंद्राते सदेवेष्टं '', 'सदेव सर्वेको नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्ट्यात्' वैसे वचनों द्वारा उस विधानको व्यवहार रूप दिया।

उन्होंने उक्त संघर्षोंका शमन किसप्रकार किया ? श्रीर लोगोंके एकान्त प्रहको दूर करके उन्हें बस्तुज्यवस्थाके साधनभूत श्रमोध श्रीषघ स्थादादका दर्शन किस प्रकार कराया ?

पहले संघर्षकं बारेमें वे कहते हैं कि वस्तुको कयंचित् भावरूप श्रीर कथंचित् श्रभावरूप मानिये । दोनोंको सर्वया—सब प्रकारसे केवल भावात्मक ही माननेमें दोष हैं ; क्योंकि केवल भावरूप ही वस्तुको माननेपर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, श्रन्योन्याभाव श्रीर श्रत्यन्ताभाव इन श्रभावोंका लोप हो जायगा श्रीर उनके लोप होनेपर वस्तु क्रमशः श्रनादि, श्रनन्त, सर्वात्मक श्रीर स्वरूपहीन हो जावेगी। इसीमकार केवल श्रभावरूप वस्तुको माननेपर भावका लोप होजावगा श्रीर उसके लोप होजानेपर श्रभाव का साधक ज्ञान श्रथवा वचन रूप प्रमाण भी नहीं रहेगा तब किसके द्वारा तो श्रभाविकान्तका साधन श्रीर किसके द्वारा भावेकान्तका निराकरण किया जासकेगा ! विषद्घ होनेसे दोनों एकान्तोंका मानना एकान्तवादियोंके लिए संभव नहीं है श्रीर श्रयाच्यतिकान्त श्रवाच्य होनेसे ही श्रयुक्त है। श्रतएव वस्तु कथंचित्—स्व-द्रव्य, स्व-दोत्र, स्व-काल श्रीर स्व-भावकी श्रपेक्तासे श्रस्तत्य—भावरूप ही है श्रीर कर्यचित्—पर-द्रव्य, पर-काल श्रीर पर भावकी श्रपेक्तासे नास्तित्य—श्रभावरूप ही है। यहा श्रपनी श्रपेक्तासे

 <sup>&#</sup>x27;तीर्थ' सर्व-पदार्थतस्व-विषय-स्यादाद- पुण्योदप्थे मैन्यानामकलंकभावकृतये प्रामावि काले कली ।
 येनाचार्थं समन्त्रभद्रयतिना तस्मै नमः सन्तन, प्र-अव्हार, प्र-१

सिय अस्थि णश्थि उद्दय अश्वत्तव्यं पुणो य नतिदय ।
 दब्बं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥'

<sup>-</sup>पंच।स्तिकाय गा. १४ :

३. आ. मी. का, १४ । ४ आ मी. का, २३ । ५ आ, मी. १४ । ६ आ. मी. १५ । ७ देखी. आ० मी० १४, १५ । ८ देखी, आ० मी. ९, १०, ११, १२. १३ ।

#### वर्गी-ग्रभिनन्दन-प्रन्य

तो श्रास्तित्वरूप है श्रीर वस्नादि पर पदार्थोंकी श्रिपेत्तासे नास्तित्व— श्रभावरूप है श्रीर इस तरह उसमें श्रपेत्तामेदसे दोनों विधि निषेष धर्म मौजूद हैं। यही समस्त पदार्थोंकी स्थिति है। श्रातः भाषवादी का कहना भी सच है श्रीर श्रभाववादीका कथन भी सच है। सिर्फ शर्त यह है कि दोनोंको श्रपने श्रपने एकान्तप्रहको छोड़ देन। चाहिये श्रीर एक दूसरेकी दृष्टिका श्रादर करना चाहिये।

दूसरे संघर्षको दूर करते हुए वे प्रतिपादन करते हैं। कि वस्तु ( सर्व पदार्थ समूह ) सत्तामान्य ( सत् रूप ) से तो एक है ख्रार द्रव्य ख्रादिक भेदसे ख्रनेकरूप है। यदि उसे सर्वया एक ( ख्राहत ) मानी जाय तो प्रत्यन्न दृष्ट किया-कारकभेद लुन होजायगा; क्योंकि एक ही स्वयं उत्पाद ख्रीर उत्पादक दोनों नहीं बन सकता—उत्पाद्य द्र्यार उत्पादक दोनों ख्रलग ख्रलग होते हैं। इसके सिवाय, सर्वया ख्राहतके स्वीकारमें प्रतीत पुण्य-पापका हैत, सुख-दुःखका हैत, इहलोक-परलोकका हैत, विद्या-श्रविद्याका हैत ख्रीर बन्ध मोन्दका हैत नहीं बनसकते हैं। इसीतरह यदि वस्तु सर्वथा ख्रनेक हो तो सन्तान ( पर्यायों ग्रीर गुर्योमें ख्रनुत्यूत रहनेवाला एक द्रव्य ), समुदाय, साधम्य द्रीर प्रत्यभाव ख्रादि कुछ नहीं बन सक्ता। ख्रतएय दोनों एकान्तोंका समुच्चय ही वस्तु है ख्रीर इसिलए दोनों एकान्तवादियोंको ख्रपने एकान्त हठको स्थागकर दूसरेके ख्रिभित्रायका मान करना चाहिये। तभी पूर्ण दस्तु सिद्ध होती है ख्रीर विरोध ख्रयवा ख्रन्य कोई दीव उपस्थित नहीं होता।

तीसरे संघर्षका समाधान करते हुए वे कहते हैं कि वस्तु कथंचित् नित्य भी है श्रांर कथंचित् अनित्य भी। ब्रव्यकी अपेद्यासे तो वह नित्य है श्रांर पर्यायकी अपेद्यासे अनित्य है। वस्तु न केवल ब्रव्यक्त ही है क्योंकि परिखामभेद श्रंर बुद्धि भेद पाथा जाता है। श्रंर न केवल पर्यायक्ष ही है क्योंकि 'यह वही है जो पहले या' इस पकारका अभान्त प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय होता है। यदि वन्तु सर्वया नित्य हो तो उनमें विकार (परिवर्तन) नहीं बन सकता है। इसके सायही पुण्य-पापकर्म श्रेर उनका प्रत्यभाव फल (जन्म-मरण सुल दुःल आदि) एवं बन्धमोचा आदि कुछ नहीं बनते हैं। इसीतरह यदि वन्तु सर्वया अनित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय न हो सकनेस बद्धको ही मोचा श्रादि व्यवस्था तथा कारणसे ही कार्योत्पत्ति श्रादि स्व गड़बड़ होजायगा। जिसने हिसाका श्रभिप्राय किया वह हिसा नहीं कर सकेगा श्रार जिसने हिसाका श्रभिप्राय नहीं किया वह हिसा करेगा। तथा जिसने न हिसाका श्रभिप्राय किया श्रार न हिसा की वह कर्मवन्धसे गुन्त होगा श्रार उस हिसाके पापसे सुक्त कोई दूसरा होगा, क्योंकि वस्तु सर्वया आनित्य—चाणिक है। श्रतएव वन्तुको, जो ब्रब्य पयायक्ष है, ब्रव्यकी श्रपेक्षासे तो नित्य श्रार पर्यायकी श्रपेक्षासे श्रमिन्य दोनों रूप स्वीकार करना चाहिये। श्रार तब हिसाके श्रभिप्रायवाला ही हिसा करता है श्रीर वही हिसक, हिसा फल भोक्ता एवं उससे मुक्त होता है, श्राद व्यवस्था सुसंगत होजाती है। श्रतः

९ दंशी. आ॰ मी. का १४, २४, २५, २८, २९, आदि । यहाँ भी सप्तमक्षंकी योजना प्रदर्शित की गयी है ।

२ देखी, आ. मी. का. ५६, ३७, ४०, ४१, ५१ आदि।

इन नित्य-श्रमित्य-एकान्तवादी दार्शनिकोंको 'सर्वथा' एकान्तके श्राप्रइको छोडकर दूसेरेको दृष्टिको भी समभना श्रीर श्रपनाना चाहिये।

इस तरह समन्तभद्रने उपस्थित सभी संबर्धोंका शमन करके तार्किकोंके लिए एक नई दिशाका प्रदर्शन किया श्रीर उन्हें स्यादादन्यायसे वस्तुव्यवस्था होनेकी श्रपूर्व हिष्ट बतलायी। उनका राष्ट्र कहना था कि 'भाव-श्रभाव, एक-श्रनेक, नित्य-श्रमित्य श्रादि जो नय (हिष्टभेद) हैं वे 'सर्वथा' माननेसे तो दुष्ट (विरोधादि दोपयुक्त) होते हैं श्रीर 'स्यात्'—कथंचित् (एक श्रपेद्धासे) माननेसे वे पुष्ट होते हैं—वस्तुस्वरूपका पोषण करते हैं। श्रतएव सर्वथा नियमके त्यागी श्रीर श्रन्य हिष्टकी श्रपेद्धा करनेवाले 'स्यात्' शब्दके प्रयोग श्रथवा 'स्यात्' की मान्यताको जैनन्यायमें स्थान दिया गया है। श्रीर निरपेद्ध नयोंको मिथ्या तथा सापेद्ध नयोंको वस्तु (सम्यक्) बतलाया गया है। लेखका कलेवर बद्धानेक भयसे हम श्रन्य संवर्धोंके समन्तभद्रोदित समन्वयात्मक समाधानोंको इच्छा न होते हुए भी छोड़ते हैं श्रीर गुणक पाठकोंसे उनके श्रातभीमासा, युक्त्यनुशासन श्रीर स्वयम्भून्तोत्र नामक प्रन्थोंसे उक्त समाधानोंको जाननेवा नम् श्रन्यरोध करते हैं।

यहां एक बात और उल्लेख योग्य है वह यह कि समन्तभद्रने प्रमाण-लच्चण, समाञ्जलिखण, स्यादादलच्चण, देतुलच्चण, प्रमाणफलव्यवन्था स्नादि जैनन्यायके कतिपय स्नङ्गोन्ना प्रदर्शन किया, जो प्रायः स्नव तक नहीं हुन्ना था स्नयवा स्नस्पट था। स्नतएव समन्तभद्रको जैनन्याय-विकासके प्रथम युगका प्रवर्तक कहना स्नप्नुवा इस प्रथम युगको समन्तभद्रकालके नामसे उल्लेखित करना सर्वथा उचित है । समन्तभद्रके इस महान् कार्यमें श्रीदत्त, पूज्यपाद, सिद्धसंन, मल्लवादी, सुमित स्नौर पात्रत्वामी प्रभृति जैन विद्वानोंने स्नपनी महत्त्वपूर्ण रचनास्नः द्वारा उल्लेखनीय गति दो है । सम्मतितर्क तो समन्तभद्रके स्वात्मक कथनोंका विश्वद स्नौर स्ननुपम भाष्य है । समन्तभद्रने जिस बातको संचेपमें स्नथवा संकेतरूपमें कहा था उसको सिद्धसेनने उसी समन्तभद्र विद्वित्ते पल्लित एवं सुविस्तृत करके स्नपनी स्ननोखी प्रतिभाका प्रदर्शन किया है स्नौर समस्त एकान्तवादेशित समन्वय करके स्नोनन्तवादकी प्रतिश की है । श्रीदत्तका जल्पनिर्णय, पूज्यपादका सारसंग्रह स्नौर सर्वार्थसिद्ध, सिद्धसेन,

<sup>ः</sup> १. संदेक-नित्यनक्तन्यास्मद्विपश्चाश्च ये नयाः । सर्वर्थानं प्रदःयन्ति पुःयन्ति स्यादितीर्गहते ॥

सर्वथानियमत्यागी यथादृष्टिमपञ्चकः । स्यान्छण्डस्तावके न्याय नान्येषामाध्मविद्विवास् ॥ स्वयं० १०१, १०२ ॥

य एव नित्यश्वणिकादयो नया मिथोऽनेपशाःस्वपरप्रणाशिनः । तः एव तश्वः विमलस्य ते मुनेः परस्परेशः स्वपरोप-कारिणः ॥ स्वयं• ६१ ।

निर्पेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थक्षद्भ । आ॰ मा॰ ९०८। मिथोऽनपेक्षः पुरुषार्थहेतु नं ह्या न चांशी पृथगस्ति तेभ्यः । परस्पोक्षा पुरुषार्थहेतुर्दृद्धा नयास्तद्वहस्ति क्रियायाम् ॥ युक्त्य॰ ५१ ।

१ प० अजिनकुमारजी द्या श्री आदि शिद्धानोने भी यह स्थीकार किया है, देखी उनका 'स्याद्धादको न्यायकं दीन्येमें टालनेवाले आध विद्धान' शीर्षक निवन्ध, जैनदर्शन-स्याद्धादाक ( ए० १०० ) वर्ष २, अक ४--५।

#### वर्षी-ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ

का सन्मतितर्क, मल्लवादिका नयचक क्रोर पात्रस्वामीका त्रिलच्चण-कदर्थन प्रसृति जैनन्यायरचनाएं इस कालकी महत्त्वपूर्ण कृतियां है। इनमें जल्पनिर्ण्य, सारसंग्रह श्रीर त्रिलच्चणकदर्थन श्रमुपलव्य हैं श्रीर रोप श्रात भी उपलव्य हैं। मेरा ख्याल है कि इस कालमें श्रीर भी श्रमेक न्याय-ग्रन्थ रचे गये होंगे, क्योंकि जैनविद्वानोंमें पठन-पाठन, उपदेश श्रीर ग्रन्थरचनाकी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा श्रीर मुख्य रहती थी। प्रसिद्ध कीद्ध विद्वान शान्तरिच्चत (ई० ७ वीं ८ वीं ) श्रीर उनके शिष्य कमलशीलने तत्त्वसंग्रह श्रीर उसकी विशाल टीकामें जैनतार्किक सुमति, पात्रस्वामी श्रादिके ग्रन्थ-वाक्योंको उद्घृत करके उनका श्रालोचन किया है परन्तु उनके वे ग्रन्थ श्राज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस तरह इस समन्तभद्रकालमें जैनन्यायकी एक योग्य श्रीर उत्तम भूमिका तैयार हो गई थी।

२ अकल्झ काल-इस भूमिकापर जैनन्यायका उत्तंग स्रीर सर्वोग सुःदर महान् शासाद जिस कुशल ग्रीर तीच्या युद्धि शिल्पीने खड़ा किया वह है ग्रकलङ्क । समन्तभद्रकी तरह ग्रकलङ्कके कालमें भी जबर्दस्त दार्शनिक कान्ति हो रही थी। एक तरफ शब्दाद्वैतवादी भर्नहरि, प्रसिद्ध मीपांसक कमारिल, न्यायनिष्णात उद्योतकर प्रसृति वैदिक विद्वान् ये तो दूसरी तरफ धर्मकीर्ति श्रीर उनके तर्कपट् शिष्य एवं ब्याख्याकार प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि स्त्रादि बैद्ध तार्किक थे। शास्त्रार्थी स्त्रीर शास्त्रोके निर्माणकी पराकाष्ट्रा थी। प्रत्येक दार्शिनककी हर चन्द कोशिश प्रायः यही होती यी कि किसी तरह श्रपने पत्नका साधन ग्रीर परपत्तका निराकरण करके अपनी विजय श्रीर अपने सिदान्तकी प्रतिष्टा की जाय. तथा प्रतिबादी विद्वानकी पराजय श्लीर उसके सिद्धान्तकी मखील उड़ापी जाय । यहां तक कि विरोधी विद्वानके लिए 'पश्', बहीक' जैसे भ्रशिष्ट भ्रौर श्रश्लील पदांका प्रयोग करना साधारस सी बात हो गयी थी। बस्ततः यह काल जहां तर्कके विकासका मध्यान्ह है वहां इस कालमें न्यायका वड़ा विरूप आँर उपहास हुआ है। श्रानुमानक उत्क्रष्ट नियमों द्वारा छल, जाति, निग्रह स्थानोंको वस्तुनिर्णयमें उपयोगी बतलाकर सारीप समर्पित करना, कंवल हेतुको ही शास्त्रार्थका अङ्ग मानना, चिशकवाद, नैराहम्यवाद, विज्ञानवाद, श्रन्यवाद आदि ऐकान्तिक वादोंका समर्थन करना इस युगका कार्य रहा है। श्रकलंकने वेखािक न्यायका पवित्र मार्ग बहुत कुछ मलिन होचुका है स्त्रोर समन्तभद्रकी स्ननूठी स्पादादन्यायकी भूमिका स्त्रनय विशारदोंने दुषित एवं विकृत करदी है तो उन्होंने दो कार्य किये - एक तो न्यायमार्गको निर्मल बनाया क्योर दूसरा कितना ही नया निर्माण किया। यही कारण है कि उन्होंने श्रापने अकरणों (प्रन्यों) में

र देखी, तत्त्वरीयह पृ. ३७९, ३८६ १८३ आदि ।

२ श्रवण बेळगोळावे. सन्द्रभिरि पर्वतपर शक्त सं २०५० में उत्कोणं शिलाकेख न् ५४।६७में सुमिनदेवके 'नुमित सप्तक्र' नामके एक महस्वपूर्ण तर्क ग्रन्थका उव्लेख मात्र मिलता है ।--ले० ।

३ देखी, न्यायविनिश्चयकी पहली कारिका जी पहले, पुरनीटमें उद्धत की जानुकी है।

४ तत्नार्थवर्गतक, आप्तमी- मीसा भाषा (अष्टकती ), सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह और रुपीयवय ये छह ग्रन्थ ।

चार निबन्ध तो केवल न्याय शास्त्रपर ही लिखे हैं। इन चार निबन्धोंमें न्याय विनिश्चय वहा है और सिक्किविनश्चय, प्रमाख लंग्नह तथा लघीयस्त्रय उससे छीटे हैं। न्याय विनिश्चयमें ४८०, सिद्धिविनश्चयमें (श्वजात), प्रमाख लंग्नह तथा लघीयस्त्रयमें ७८ मूलकारिकाएं हैं। इनकी खोपक बृतियोंका परिमाख उनसे खलग है। यहां हम अक्षक देवके उस्त दोनों कार्योंका कुछ दिग्दशन करा देना आवश्यक समस्ते हैं।

## अकलक्कदेवका द्षणोद्धार---

(क) समन्तभद्रने द्याप्त मीमांसामें मुख्यतः ग्राप्तकी सर्वज्ञता श्रीर उनके स्याद्वाद उपदेशकी संसिद्धि की है भ्रीर सर्वज्ञता किवल ज्ञान तथा स्याद्वादमें साद्वात् श्रमाञ्चात् सर्वतत्त्व प्रकाशनका भेद बतलाया है । कुमारिलने सर्वज्ञतापर श्रीर धर्मकीर्तिने स्याद्वाद (श्रनेकान्त सिद्धान्त) पर कमशः मीमांसा श्लोकवार्तिक श्रीर प्रमाशावार्तिक में श्राचेप किये हैं । कुमारिलने ज़िला है—

'एवं यैः केवलकानिमिन्द्रयाधानपेक्षिणः। सुक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम्॥ नर्ते तदागमात्सिद्ध्येश्व च तेनागमो धिना।'— मामा ए. ८०।

श्चर्यात् जो सूक्तादि विषयक श्चतीन्द्रिय केवलगान पुरुषके माना है वह जैन मान्यतानुसार श्चागमके विना सिद्ध नहीं होता श्चोर उसके विना श्चागम सिद्ध नहीं होता श्चोर इसलिए सर्वज्ञताके माननेमें श्चन्योन्याश्चय दीष श्चाता है।

श्रकलक्कदेव कुमारिलके इस दूपराका परिहार करते हुए जवाब देते हैं:—
पत्नं यत्केवलकान मनुमानचिजृम्भितम् ।
नर्ते तदागमात् सिद्ध्येत् न च तेन विनाऽऽगमः ॥
सत्यमर्थवसादेव पुरुषातिशयो मतः ।

प्रभवः पौरुषेयोऽस्य प्रबन्धोऽनादिरिज्यते ॥-- न्यायविनि. ४१२, ४१४ ।

श्चर्यात् 'यह सच है कि केवलज्ञान ज्ञागमके विना और श्चागम केवलज्ञानके विना सिद्ध नहीं होता तथापि श्चन्योन्याश्चय दोष नहीं; क्योंकि पुरुपातिशय (केवलज्ञान ) अर्थवल (प्रतीतिषश) से ही माना जाता है और इसलिए बीजाङ्कुरकी तरह उनका ( ज्ञागम और केवल ज्ञानका ) प्रबन्ध अनादि (सन्तान प्रवाह रूप) बतलाया गया है।

५७

( ख ) धर्मकीर्तिका स्याद्वाद-—ग्रनेकान्त-सिद्धान्तपर यह श्राच्चेप है----

=

१ देखी, आप्तमीमांसा कारिका ५ आर ११३।

२. 'स्याद्वाद-केनलकाने सर्वतस्त्रप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच क्रस्त्रन्यतमं भवेत ॥'--आ, मी, १०५ ।

#### वर्गी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ

सर्वस्योभयरूपत्वे तक्किशेषनिराकृतेः । चोदितो दिध बादेति किमुष्टं नामिधावति ॥— प्रमाणवाः १-१८३ ।

श्रर्थात् 'यदि सब पदार्थ उभयरूप-श्रनेकान्तात्मक हों तो उनमें कोई मेद न रहनेसे किसीको 'दही खा' ऐसा कहनेपर वह क्यों ऊंटपर नहीं दोड़ता ?'

इस श्राद्मेपका जवाब श्रकलङ्कने निम्न प्रकार दिया-

दध्युष्ट्रादंग्मेदत्यप्रसङ्गादेकचोदनम् ।
पूर्वपक्षमिवज्ञाय दूषकोऽपि विदृषकः ॥
सुगतोऽपि सृगो जातो सृगोऽपि सुगतः स्मृतः ।
तथापि सुगतो वन्द्यो सृगः खाद्यो यथेष्यते ॥
तथा वस्तुवलादेव भेदाभेद्वयवस्थितेः ।
चोदितो दिघ खादेति किस्ष्ट्रमभिधावति ॥

----स्थायतिनि. ३७२, ३७३, ३७४।

श्चर्यात् 'दिध श्चीर ऊंटमें श्चमेदका प्रसंग देकर उन्हें एक बतलाना धर्मकीर्तिका पूर्वपद्य (श्चनेकान्तमत) की न समसना है श्चीर ऐसा करके वह दूषक होकर भी विदूषक हैं। वह इस बातसे कैसे इन्कार कर सकता है कि सुगत भी पहले भूग थे श्चीर भूग भी सुगत हुश्चा माना गया है। फिर भी जिस प्रकार सुगतको बन्दनीय श्चीर भूगको भन्नणीय कहा जाता है श्चीर इस तरह पर्यायमेदसे बन्दनीय भन्नणीयकी मेद व्यवस्था तथा सुगत व मूगमें एक चित्तसन्तान (जीव द्रव्य) की श्चमेदव्यवस्था की जाती है उसी प्रकार वस्तुवल (पयाय श्चीर द्रव्यकी श्चपेत्वा) से मेद श्चीर श्चमेदकी ब्यवस्था है। श्चीर इसलिए किसीको 'दही ला' यह कहनेपर वह क्यों ऊंटपर दौड़ेगा ! क्योंकि उनमें द्रव्यकी श्चपेता श्चमेद होने पर भी पर्यायकी श्चपेता मेद हैं। श्चतएव भन्नणीय दही पर्यायको ही वह खावेगा ऊंट पर्यायको जो भन्नणीय नहीं है, नहीं लानेको दोड़गा। मेदामेद (श्वनेकान्त) तो वस्तुका स्वभाव है उसका निषेध हो ही नहीं सकता।'

श्रकलङ्कदेवके ये जवाब कुमारिल श्रौर धर्मकीर्त्तिपर कितनी सीधी श्रौर मार्मिक चोट करते हैं ! इस तरह श्रकलङ्कने दूपणोद्धारकं श्रमिवार्य कार्यकी बड़ी योग्यता श्रौर सफलताके साथ पूर्ण किया है ।

## जैनन्यायका नवनिर्माण---

दूसरा कार्य उन्होंने यह किया कि जैनन्यायके जिन ग्रङ्गों-प्रत्यङ्गोंका तब तक विकास नहीं हो सका या उनका उन्होंने विकास किया श्रथवा उनकी प्रतिष्ठा की। हम पहले कह श्राये हैं कि उन्होंने श्रपने चार निवन्व मुख्यतः न्यायशास्त्र पर लिखे हैं। श्रतएव उन्हें इनमें जैनन्यायको सर्वाङ्गपूर्ण प्रतिष्ठित करना ही चाहिये या। न्यायका श्रर्य है—जिसके द्वारा बातु तत्त्व जानाजाय श्रीर इसिलए वह न्याय प्रमाख नयात्मक है स्योंकि प्रमाण श्रीर नयके द्वारा ही वस्तुतत्त्व जाना जाता है। श्रकलङ्कने विभिन्न दार्शनिकों की विप्रतिपिश्चिमेंके निरसन पूर्वक इन दोनोंके स्वरूप, संख्या (भेद), विषय, फलका विश्वद विवेचन, प्रत्यच्चके सांव्यवहारिक श्रीर मुख्य इन दो भेदोंकी प्रतिष्ठा, परोच्च प्रमाणके रु.ति. प्रत्यभिक्षान, तर्क श्रतमान, श्रागम इन पांच मेदोंकी इयत्ताका श्रवधारण, उनका स्यृत्तिक साधन श्रीर लच्चणनिरूपण, तथा इन्हींके श्रन्तर्गत उपमान, श्रर्थापति. सम्भव, श्रभाव, श्रादि पर-कल्पित प्रमाणोंका समावेश, सर्वकत्वका श्रपूर्व युक्तिमय साधन, श्रतमानके साध्य-साधक श्रङ्गोंक लच्चणों श्रीर भेदोंका विस्तृत प्ररूपण तथा कारणहेतु, पूर्वचरहेतु, उत्तरचरहेतु, सहचरहेतु, श्रादि श्रतिवार्य हेतुश्रोंकी ही प्रतिष्ठा, श्रन्यथानु पत्तिके श्रभावसे एक श्रकिंचित्करात्मक हेत्वाभासका स्वीकार श्रीर उसके भेदरूपसे श्रसिद्धादिका प्रतिपादन, दशान, वात, जाति श्रीर निमहस्थानके स्वरूपादिका जैन दृष्टिसे व्याख्यान, जयपराजयन्यवस्था, श्रादि कितना ही निर्माण करके जैनन्यायको न केवल समृद्ध श्रीर परिपृष्ट किया है श्रपितु उसे श्रीर भारतीय न्यायोंमें वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है जो प्रायः बौद्धन्यायको धर्मकीर्तिने दिलाया है । इस तरह श्रकलङ्क जैनन्यायके भध्ययुग प्रवर्तक है श्रीर इसिलए इस युगको 'श्रकलङ्ककाल' के नामसे कहना उचित ही है।

श्रकलङ्कने जैनन्यायकी जो दिशा श्रीर क्यारेखा निधारित की उमीपर उनके उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किक चले हैं। हरिभट्ट, वीरमेन, कुमारनिद, विद्यानन्द, श्रनन्तवीर्य, मिद्धसेनगणी, वादिराज, माणिक्यनिद, श्रादि इन मध्ययुगीन उत्तरवर्ती श्राचार्योंने उनके कार्यको बटा करके उसे मुविस्मृत, सुप्रसारित श्रीर सपुष्ट किया है। हरिभट्टके श्रानेकान्त जयपताका, शास्त्रवार्ता समज्ञ्य, वीरसेनकी तर्क बहुल धवला-जयधवला टीकाएं, कुमारनिद्दका वादन्याय, विद्यानन्दके वद्यानन्द महोद्य, तत्त्वार्थश्लोक वार्तिक, श्राप्टसहसी, श्राप्तपरीज्ञा, प्रमाणपरीज्ञा, पत्रपरीज्ञा, मत्यशासनपरीज्ञा, युवत्यनुशामनालंकार श्रादि, श्रानन्तवार्यकी निद्धविनिश्चय टीका, प्रमाणसंग्रहभाष्य, निद्धसेनगणीकी गन्धहस्ति तत्त्वार्थभाष्यदीका, बादिराजकं न्यायविनिश्चयविवरण, प्रमाणनिर्णय श्रार माणिक्यनिदका परीज्ञामुख इस कालकी श्रन्टी तार्किक रचनाएं हैं। यह काल जैनन्याय विकामका पूर्ण मध्यान्द काल है।

प्रभाचन्द्रकाल—इसके बाद प्रभाचन्द्रकाल श्राता है जो जैनन्याय-विकासका मध्यान्होत्तर श्राधवा श्रान्तिमकाल है। प्रभाचन्द्रने जैनन्यायपर जो विशालकाय व्याख्या प्रन्थ लिखे—प्रभेयकमलमार्त्तण्ड श्रीर न्यायकुमुदचन्द्र, उनके बाद जैनन्यायपर वैसा व्याख्याग्रंथ दिगम्बर परम्परामें फिर नहीं लिखा गया। हां, श्वेताम्बर परम्परामें श्राभयदेवने सन्मतितर्कटीका श्रीर वादी देवसूरिने स्थान्नाद्रग्ताकर श्रावश्य लिखे हैं फिर

१ 'प्रमाणनर्थरियमः '—न त्वार्थसूत्र १-६ । 'निनः।भियते । तायनेऽधीऽनेनेति न्यायः ार्थपरिन्छेटकोधायो स्याय इत्यर्थः । स च प्रमाणनथात्मक एव'—न्यायदीपिका ए० ५ (दिष्णा) ।

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

भी वे दोनों प्रत्य प्रभाचन्द्रकी पद्धतिसे अनुस्यूत है और उनपर प्रभाचन्द्रके व्याख्याग्रंथीका खाला प्रभाव है। इस कालमें लाबु अनन्तवीर्य, अभयदेव, बादो देवस्रि, अभयचन्द्र, हमचंद्र, मिल्लिषेणस्रि, आशाचर, भावसेन त्रैविद्य, अजितसेन, अभिनव धर्मभूषण, चाक्कीर्ति, विमलदास, उपाध्याय यशोविवय, आदि विद्वानोंने अपनी रचनाओं द्वारा जैनन्यायको संद्येप अं।र विस्तारसे सुपुष्ट किया है। इस युगकी रचनाओंमें लाबु अनन्तवीर्यकी प्रमेथरलमाला, अभयदेवकी सम्मतितर्कटीका, वादी देवस्रिका प्रमाणनय-तत्त्वा लोकालंकार और उसकी स्वोपक्रटीका स्याद्वादरलाकर, अभयचंद्रकी लघीयख्यपृत्ति, हेमचंद्रकी प्रमाणमीपांता, मिल्लिषेणस्रिकी स्याद्वादमंत्ररी, आशाधरका प्रमेयरलाकर, भावसेन त्रैविद्यका विश्वतत्व-प्रकाश, अजितसेनकी न्यायमणिदीपिका, चाक्कीर्त्तिकी अर्थप्रकाशिका और प्रमेयरतमालालंकार (प्रमेयरलमालाकी टीकाएं) विमलदासकी सतमंगितरंगिणी और उपाध्याय यशोविजयके, जो ई० १७ वीं शतीके अन्तिम तार्किक हैं, अष्टरसहको टिप्पण, ज्ञानविन्दु, जैनतर्कभाषा विशेषक्षसे उल्लेखयोग्य जैनन्यायग्रंथ है। अंतिम तीन विद्यानोंने अपने न्याय ग्रंथोंमें नक्ष्यन्यायशैलीको भा, जो गङ्गे शउपाध्याय प्रसृति मैथिल नैयायिको द्वारा प्रचलित की गयी थी, अपनाया है और उससे अपने न्याय ग्रंथोंको सुवासित एवं समलंकृत किया है। इनके वाद जैनन्यायकी धारा प्रायः बन्द सी हो गयी और उसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

इस तरह जैनविद्वानोंने जहां जैनन्यायका उच्चतम विकास करके भारतीय ज्ञानभण्डारको समृद्ध बनायाहै वहां जैन साहित्यकी सर्वाङ्गीस समृद्धि श्रीर विपुलश्रीको भी परिवर्द्धित एवं सम्पुष्ट किया है, यह प्रत्येक भारतीय विशेषकर जैनोंके लिए गीरव श्रीर गर्वकी वस्तु है।



## ञ्चात्म ञ्रीर ञ्रनातम--

श्री ज्याला प्रसाद च्योतिषी एम० ए०, एल० एल० बी०.

स्तियों इम साधारणतया जड़ क्रांर चेतन, इसप्रकार दो प्रकारकी क्रस्तियोंपर विश्वास करते हैं। एक वे श्रस्तित्व, जो प्राणवान हैं—जिसमें मित, गित, धृति, चिन्तना, श्रनुभृति जैसी प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। दूसरी वे, जिनमें इस तरहकी किसी इरकतको स्थान नहीं है। पंध्यात्य श्रीर पाश्चात्य, सभी विचारकोंने एक सीमातक किसी न किसी रूपमें इन दो प्रकारके श्रस्तित्वोंको स्थीकार किया है। किसीने दोनोंको सम्पूर्णतया पृथक माना है तो किसीने एक दूसरेको सम्बद्ध स्वीकार किया है। शक्तिको ही सब कुछ माननेवाले श्राधुनिक वैज्ञानिकने भी स्वरूपको मान्यता दी है श्रार वस्तुके श्रस्तित्वको साकार करनेवाले श्रवयवोंको स्वीकार किया है। कठोरसे कठोर श्रद्धितवादी भी स्थूल विश्वकी व्यावहारिक सत्ताको स्वीकार करते हैं श्रीर विश्वके स्वरूप, गुण श्रादि की सत्ताको श्रस्थाई भले ही कहें, पर उसे स्वीकार ती करते ही हैं।

श्रस्तु, श्रात्म श्रांर श्रनातम इन दोनों तत्त्वंपर स्विटिकं सभी विचारक सुदीर्घ कालसे विश्वास करते श्राये हैं। इन दोनोंमें उन्होंने एकत्व, पृथकत्व श्रयवा श्रन्यों याश्रयत्व, कुछ भी क्यों न माना हो, लेकिन उनके श्रस्तित्वको स्वीकृत श्रवश्य किया है। श्रीर श्राज हमारे सामने प्रश्न है—ये श्रात्म श्रीर श्रनात्म तन्व हैं क्या ? वे वास्तवमें दो पृथक तत्त्व हैं श्रयवा किसी एक तन्त्वके दो पृथक गुग्रमात्र हैं ! प्रश्न बहुत पेचीदा है श्रीर उसका उत्तर सहज ही नहीं दिया जा सकता। स्थूल हिण्टसे देखनेसे स्विटिमें कुछ ऐसे पदार्थ दिखते हैं जो चेतनासे सर्वथा श्रत्य हैं। उन्हें हमपूर्ण रूपेगा जह पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें सश्ररीरताके साथ सचेतनता भी है श्रीर इनसे दूर हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, जहाँ स्थूलताका कोई स्थान नहीं—जहां सम्पूर्णतया चेतनाका हो साम्राज्य है। श्रीर तब हमारा प्रश्न श्रीर भी जटिल होजाता है।

लेकिन स्विन्की दश्यमानता ही तो सम्पूर्ण सत्य नहीं है। एक प्याले पानीमें एक चम्मच शक्कर डालिये। आप देखेंगे कि मीठा शर्वत तैयार होगया। इस शर्वतको एक ग्लास पानीमें डाल दीजिये। आप अनुभव करें गे—मिठास फीका पड़ गया है। और अब इस फीके शर्वतको कुंएमें छोड़

#### वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ

दोजिये। कुंएका पानी चिल्ये। देलिये! क्या आप स्रव भी कुंएमें उस एक चम्मच शक्करके मिठासका स्वनुभव कर सकते हैं? क्या हुआ उस शक्करका? कहां गयी उसकी मिठास ? निश्चय ही हम इंद्रियों द्वारा उस मिठासका स्वनुभव नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मिठास स्वव भी जलमें मंजिद है ? वह कुएंके सारे जलके साथ एक रस—एक प्राया होगयी है!

शक्ति स्रांर पदार्थके स्रविनाशपर विश्वास करनेवाला कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा कि मिठास नष्ट नहीं हुई । उसका विकास इतना ब्यापक होगया है कि उसके स्रस्तित्वको हमारी जिहा स्रनुभव नहीं कर पा रही है। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा उसके स्रस्तित्वको जाना जासकता है—सिद्ध किया जासकता है। इमारी इंद्रियां ज्ञानप्रामिका एक स्रत्यंत स्थूल साधन हैं। कुएं के जलमें शक्करके उपस्थित होते हुए भी वे उसके स्रस्तित्वका ज्ञान प्राप्त न कर सकीं। हमारे प्रयोग भी इसीप्रकार एक सीमाके परे स्रत्यंत बोथरे हैं। रहस्यके स्थावरणको चीरकर सत्यको सामने करदेनेमें वे एक निश्चित दूरी तक ही हमारा साथ देते हैं। स्थार तत्र क्या यह सम्भव नहीं है कि स्थायम स्थार स्थानको बीच हमने जो विभाजक रेखा खींची है वह पूर्णत्या हमारे स्थान स्थार हमारी स्थलमर्थताका ही प्रतीक हो ? क्या यह सम्भव नहीं है कि जिन वस्तुस्थोंको हमने जड़ताकी संज्ञा दे रखी है उनमें चेतनाका स्थनन्त सागर हिलोरें मार रहा हो—मिक्कल केवल हतनी ही है कि हमारी स्थल इंद्रियां स्थार बीनी प्रयोगवीरता उस सागरके तट तक पहुंचनेमें स्थलम हो ?

श्रात्म श्रांर श्रनात्म मेरे मतमें किसी एक तत्त्वके दो श्रंग है—उसकी दो प्रक्रियाएं हैं। यदि शब्दोंको रूढ़ न किया जाय तो मैं उस तत्त्वको 'महात्म' कह दूं! वस्तु श्रपने श्राप क्या है! गुणों श्रोर क्यापारोंक समुद्ध्यसे पृथक उसकी क्या कल्पना हो सकती है! मैं हूं। मैं लिख रहा हूं। मैं बोल सकता हूं। मैं दें। इ मकूंगा! उपरोक्त वाक्यों द्वारा एक व्यक्ति श्रोर उसके द्वारा सम्पन्न होनेवाले श्रयवा हो सकने वाले कुछ व्यापारोंका बोध होता है। क्यापार वह किया है जिसके द्वारा व्यक्ति श्रपनी श्रमिव्यित करता है। श्राम्तित्वके साथ व्यापारका घना सम्बन्ध है। व्यापारके बिना श्रस्तित्वकी कल्पना भी सम्भव नहीं है। जब हम गाय शब्दका उच्चारण करते हैं, तब उस शब्दका हमारे लिए कोई श्रर्थ नहीं होता जबतक कि गायके किसी व्यापारका भी बोध न हो। गाय श्रायी! गाय गयी! गाय चाहिये! श्रर्थ यह कि गायसे सम्बन्धित किसी न किसी व्यापारके विना गाय शब्द स्वयं श्रयंहीन है। शब्द श्रीर स्वरूपके बीच युगोंसे स्थापित सम्बन्ध हमारे मानस पटलपर एक चित्र विशेष श्रंकित करता है। उस चित्रके श्रर्थ मंन रहते हैं उसके भाव श्रव्यक्त रहते हैं।

श्रंगोंके विना श्रंगीकी जिस प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार व्यापारके विना किसी श्रास्तित्वकी कल्पना सम्भव नहीं है। श्रंगर क्या है व्यापार ? श्रास्तित्वकी चैतन्यमयी श्राभिव्यक्ति ही न ? श्रास्म श्रीर श्रानात्मको हमने जिस 'महात्म' की दो प्रक्रियाएं कहा वह "महात्म" श्रापको ह्यां, रंगों, गुर्खों, श्रामुभूतियों श्रीर न जाने कितने प्रत्यक्ष व श्राप्रत्यक्ष व्यापारों द्वारा ही तो श्राभिव्यक्तकर

रहा है। इस शक्करके मिठासकी शक्करसे पृथक क्या कोई कल्पना कर सकते हैं? भ्रीर शक्करके स्वलपकी—वह परिवर्तित स्वलप ही क्यों न हो—पृथक करके भी क्या शक्करके मिठासका आभास पाया जासकता है ? कोई कहे कि नमकके हद फड़कीले ठीस स्वलपको खोकर उसके सलां नेपनको हमारे सामने लाहये ! क्या सम्भव है ऐसा होना किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ?

श्रीर शक्ति—चैतन्य—श्रात्म—क्या इसे भी हम स्थूल—ठांस— श्रावेतन कहे जानेवाले पदार्थोंसे पृथक निकालकर कहीं रख सकते हैं ? विग्रुत शक्तिको वैज्ञानिक शक्तिका एक श्रात्यंत उग्रस्वरूप मानता है। लेकिन क्या ईथरके—ग्राकाशके ठोस परिमाणुश्रांक विना भी उसका श्रास्तित्व ही सकेगा ?

जह श्रीर चेतन—श्रात्म श्रीर श्रनात्म, रैंने ऊपर लिखा—महात्मकी श्रिभिज्यक्तिकी दो साधनाएं, एक कलाकारकी दो कृतियाँ हैं। एक गद्य तो दूसरी एदा ! श्रीर भावोंके विचारोंके सामंजस्यके रूपमें कलाकारके व्यक्तित्वकी जो श्रिभिज्यक्ति है वह क्या गद्य श्रीर पद्य दोनोंमें व्यक्तरूपोंके मेलसे ही परिपूर्ण नहीं होती ! कबीन्द्रकी श्रात्मा केवल डाकघरमें हो—केवल गोरामें हो—केवल गीतांजिलमें हो—उसे कौन कहेगा ! वह तो गोरा, गीतांजिल श्रीर उर्वशी सभीकी सीमाशामें हिलोरें मारती हुई श्रपने समस्त कृतित्वमें व्यक्त होती है !

श्रात्म श्रांत श्रनात्म, गोरा श्रोर गीतांजिल जैसी स्थूल रूपमें पृथक दिखनेवाली चीजें नहीं ! यों गोरा श्रोर गीतांजिल भी पृथक चीजें नहीं हैं !—वे एक व्यक्तित्वकी श्राभव्यक्तिकी परम्परा की दो किइया हैं। जिसे इम श्रनात्म कहते हैं उसके वह 'महात्म' की श्राभव्यक्ति हैं श्रीर जिसे श्रात्म कहते हैं वह भी वही चीज है। हमारी इन्त्रियोंमें—हमारे प्रयोगोंमें श्राज यह शक्ति नहीं है कि इम उनकी श्राभक्ताको समभ सकें, लेकिन वस्तुतः ये दोनों एक हैं।

एक लौह दण्डको लीजियं। चुम्बकके एक मिरेका लेकर लौह दण्डके एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक अपनेक बार सीधा चलाइये। या देखेंगे कि लीह दण्डमें चुम्बककी शिक्त आगायी। आखिर यह शिक्त आयी कहाँ से ! क्या चुम्बकने यह शिक्त लीह दण्डको देदी ! जरा चुम्बककी परीज्ञा कीजिये। वया उसकी आकर्षण शिक्तमें कोई कमी आगयी ! हम देखते हैं कि उसकी शिक्त ज्यों की त्यों माजूद है। फिर यदि शिक्तके आविनाशकत्वका सिद्धान्त सही है तो लीह दण्डमें यह शिक्त कहांसे आयी ! यन लीह दण्डको जरा गर्मकर दीजिये ज्याया पूर्व पश्चिम रखकर हथा। इसे पीट दीजिये। देखिये क्या अपने भी आकर्षण शिक्त विद्यमान है ! यदि नहीं ता वह गयी कहां ! क्या हथां हेने उस शक्तिको प्रहण कर लिया ! परीक्षा करनेसे ज्ञात होगा कि उसने शिक्त नहीं पायी ! तब आखिर यह है क्या !

विज्ञानका छोटेसे छोटा विद्यार्थी भी जानता है कि लौह दण्डकं प्रत्येक परमासुमें चुम्बकीय शक्ति विद्यमान है। चुम्बक द्वारा बार बार स्पर्धित किये जानेसे वह शक्ति नियंत्रित हाजाती है स्रतएव

#### वर्शी-वाभिनन्दन-प्रस्य

इसें उनके श्रास्तित्वका बोध होजाता है। इसीड़ेसे पीटे जानेपर श्रयंवा श्रागसे तपाये जानेपर परमासु विश्व लिखत होजाते हैं श्रतप्व शक्त श्रानयंत्रित होजाती है, फलतः हमें उसका नेथ नहीं होता। श्रानयंत्रितके समुद्रमें शक्तिकी हूंदे बुलवाती हैं श्रीर विस्त्रकार चीनीका मिटास कुएंके बलमें खोगया था, उसीप्रकार शक्ति भी हमारी बोधकताकी हण्डिसे श्रीमल होजाती है।

श्वस्तु, हमारा स्थिर मत है कि चेतन श्रीर श्राचेतन दो तत्व नहीं, वे एक तत्वके दो गुण हैं श्रीर कम या श्राचिक विकासत श्रावस्थामें प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान हैं। जिसकार प्रत्येक पदार्थमें सभी रंगों के प्रह्या करने की शित मीजूद है उनके खुदके कोई रंग नहीं है रंग सारे सूर्यंकी किरणोंके हैं—उन्हें प्रह्या करके वे किसी रंग विशेषको परिवर्तित करते हैं, हसिलए वे उस रंगसे रंजित दिखते हैं—उसीपकार चेतन श्राथमा श्राचेतनके कम व ज्यादा परावर्त्तनके कारण जह श्रायमा चेतन दिखता है। पीले दिखनेवाले पदार्थ केवल पीले नहीं उनमें सूर्यंकी किरणों हारा प्रदत्त सारे रंग मौजूद हैं। वह पदार्थ श्रान्यान्य रंगोंकी तुलनामें पीले रंगको श्राधक परिमाणमें परावर्तित कर रहा है! इसीलिए हमें पीला दिखता है। उसीन्यकार प्रत्येक बरतु किसी महात्म द्वारा प्रकाशित हो रही है। कहीं जहत्वकी किरणोंका श्राधक परिमाण में परिवर्त्तन होरहा है, कहीं चेतनाकी किरणोंका। इसीलिए हमें कहीं चहता तो कहीं चेतनाके दर्शन होरहे हैं। हमारी दृष्टिमें, जो चैतन्यको सर्वस्व माने हैं वे भी स्वृष्टिके रहस्यसे दूर रहे हैं श्रीर जिन्होंने जहकी ही सबकुछ समका वे भी बीवनके वात्तविक तस्य तक नहीं पहुंच सके। उपनिषदमें वहां विधा श्रीर श्राविधकी व्याख्या करते हुए दोनोंको श्रायनाकर चलनेकी बात कही गयी है, वहां हमारी समक्षें कह श्रीर चेतनकी एकताका श्राभास पाकर हो परम-हण्टाने दोनोंकी सम्यक् श्राराधनाकी जीवनका लक्ष्य प्रतिष्ठित किया है। श्रात्म श्रीर श्रानास्मको पृथक समककर बहुत कुछ खोया है। जरूरत है कि उनके एकस्वकी प्रतिष्ठा करके उस खोयेको पुनः प्राप्त किया लाये।



# बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जैन-समीचा

### श्रो प्रा० हरिमोहन भट्टाचार्य, एम. ए०, चादि

बौद्ध दर्शनके सुविक्त्यात चार सम्प्रदायोंमें से वैभाषिक, सौत्रान्तिक तथा योगाचारके विद्वानों का भारतीय प्रमाण चर्चामें पर्याप्त योगदान है। यहां इन तीनों सम्प्रदायोंकी प्रमाण विषयक मान्यताक्रांका विचार करके इम जैन प्रमाण दृष्टिसे उनका मृल्याक्रन करेंगे।

सब ही बौद्ध सम्प्रदायों के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनित्य है, एक क्षण रहती है, दूसरे क्षण नष्ट होती हुई दूसरेको उत्पन्न होने देती है। अर्थात् श्रात्माका ज्ञान भी नित्य नहीं है। यह सब ज्ञान सन्तान है। इनमें प्रत्येकका कार्य; अर्थात् आत्म सहशकी उत्पत्तिमें कारणतासे-निश्चय होता है, जिसे बौद्ध 'प्रतोत्यसमुत्पाद' कहते हैं जिसका तात्पर्य धाराबाही (आश्रित) उत्पत्ति होता है अर्थात् ज्ञानमें इन्द्रियां निमित्त नहीं है, सब कुछ छाया (संस्कार) मात्र है ज्ञान तथा क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है। इन मूख मान्यताआंपर हिए रखने पर बौद्ध तत्वज्ञानको समक्षना सरक्ष हो जाता है।

### वैभाषिक प्रमाण सिद्धान्त तथा समीक्षा--

वंभाषिक वास्तविकताको मानता है उसके अनुसार अस्येक पदार्थका ज्ञान साझारकारसे होता है किन्तु उसका प्रमाण निराकार बोध स्वरूप है। किन्तु यह सुविदित है कि प्रमाणको प्रामाणिकताक विशेष लच्चण होते हैं जो कि इसे साधारण बोधसे पृथक सिद्ध करते हैं। श्रतएव निराकार बोध रूपसे की गयी प्रमाण परिभाषा उसके अभीष्ठकों सिद्ध नहीं करती। किसो पदार्थकी परिभाषाका तास्पर्य ही असाधारण धर्मोंको बताना है जा कि उसे सजाताय तथा समानसे पृथक सिद्ध करते हैं। किन्तु प्रमाणकी 'निराकार बोध' परिभाषा करके वैभाषिक हमें विशेष लच्चणहान साधारण बांधका बताता है और अपनी परिभाषाका अतिब्यात कर देता है। इस प्रकार संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, खादि प्रमाणाभासोंका भी प्रहण हो जाता है। प्रमाण तथा प्रमाणाभासका मेद तो लुम हो हो जाता है। इसका दूसरा परिणाम यह भी होना कि हन्द्रिय, आदि बोधके साधारण कारण भी प्रमाण हो जायने जैसे कि साधारणतया कहा जाता है—दीपकसे घड़ी देखी, आंखसे पहिचाना, धुंएसे आगको जाना, आदि। इन सबकी प्रामाणिकता

१ बोधप्रमाणमिति बदन्ती वैमाधिकाः पर्यानुयोज्याः । त बो. विधा. १ ४५८ ।

#### वर्गी-म्रिभनन्दन-प्रन्थ

किंदिमूलक है क्योंकि उसका प्रधान हेतु तो कुछ मानसिक तथा तात्त्विक प्रक्रियाएं हैं। अतएव जैनाचार्य कहते हैं कि स्व-पर-श्रापक बोधको प्रमाण मानना चाहिये श्रयांत् वह शान जो आसप्रकाशके द्वारा स्वयं प्रमाणभूत है तथा श्रेय पदार्थके श्राकार और स्वभावसे भिन्न है श्रापाततः प्रमाणाभासोसे पृयक् है। कोई भी स्वपर-प्रकाशक शान अपनी प्रामाणिकताके लिए किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेद्धा नहीं करता। यदि प्रमाणके स्वरूपको श्रव्यभिचारी बनानेके लिए उसमें किसी विशेष नैमित्तिकताकी कल्पना की जाय तो वह विशेष निमित्त व्यर्थ ही नहीं होगा श्रपित श्रान्याश्रय दोषको भी जन्म देगा। पदार्थका सम्यक् शान ही प्रमाणकी प्रामाणिकताका सच्चा निमित्त हो सकता है श्रीग यदि सम्यक्शान प्रमाण श्रर्थात् श्रव्यभिचारी हो तो हम उसे प्रमाण या प्रमिति मानें गे। किन्तु प्रमिति रूप परिणामको आर्थ जन्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्रर्थका बोध श्रीर प्रमिति एक साय उत्पन्न होते हैं, जो सहभावि होते हैं उनमें कार्य कारण भावकी कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि उनमें वह क्रम नहीं धीता जो कार्य-कारणमें आवश्यक है। परिणाम स्वरूप यह समक्ता कठिन होगा कि श्रर्थसे बोध हुश्रा या बोधसे अर्थ, पत्ततः वैभाषिकका निराकार बोधको प्रमाण मानना श्रसंभव है।

इसके श्रातिरिक्त निराकार बोधमें प्रमाण कल्पना वैभाषिककी मूल मान्यतापर श्राघात करती हुई अनवस्थाको उत्पन्न करती है। सत्वादी होनेकं कारण वह बाह्य पदार्थ तथा उनका साज्ञात्कार मानता है। श्रव बाह्य पदार्थके साज्ञात्कारका श्रर्थ होगा कि पदार्थ अपने श्राकारको श्रपने प्राहक ज्ञानमें दे देता है। फल यह होगा कि निराकार बोध श्रर्थके श्राकारसे युक्त होकर साकार हो जायगा। एक श्रीर श्रापत्ति है, धारावाहिक ज्ञानमें यदि प्रथम क्यामें पदार्थ अपने स्राकारको देकर लुप्त हो जाय गा । तब द्वितीयच्चणमं दूसरे पदार्थकी कल्पना करनी होगी जो इसी प्रकार श्रपना श्राकार देकर लुप्त हो जाय गा। श्रतएव धारावाहिक शानकी धाराको बनाये रखनेके लिए श्रमन्त पदार्थोंकी कल्पना करनी पढ़ेगी। तब वैभाषिककी धरावाहिक ज्ञानके प्रतिक्षणमें निराकार ज्ञानको साकार बरवश करना पड़ेगा तथा अनवस्थापित्तसे बचनेकं लिए श्रपनो मूल मान्यताको छोड़नेको बाध्य होना ही पढ़ेगा । किन्तु जैन इस आपत्तिको ज्ञानको 'स्वपरावभासी' मानकर सहज ही दूर कर देता है । यतः ज्ञान क्रेय-बाह्य पदार्थके साथ श्रपनी प्रामाणिकताका भी प्रकाशक है और सदा साकार ही होता है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि बाह्य पदार्थ ज्ञानकी उत्पत्तिकी ग्रामाणिकतामें साधक है। सतत ग्रथवा धारा-बाही ज्ञानके कारणभी जैनमान्यतामें अनवस्थाको अवकाश नहीं है। कारण, वैभाषिकके समान आकार समर्पराके लिए जैनमान्यतामं भ्रानन्त चार्राक पदार्थीकी कल्पनाकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पदार्थमें आपनी एक विशिष्ट एकता तथा नित्यता रहती है फलतः आपकार मिलता ही रहता है। प्रश्न होता है कि सतत स्थायी प्रथम ख्यामें आकार देने पर दितीय आदि ख्यामें उतका पुनः प्रहण होगा अर्थात् "प्रहीत

१--त. वो. विधा. प्. ४५६ तथा प्र. क म. प्. २६।

प्रहिता" दोष आया। प्रथम ज्ञानके साथही प्रमाणका कार्य समाम हो जाव गा फलतः उत्तर कालीन बीष अवं होंगे तथा धारावाही ज्ञानकी उपयोगिता स्वयं समाम हो जायगी। जैन हस आपित्ताका युक्त-युक्त परिहार करते हैं—पदार्थका वास्तविक स्वरूप हां धारावाही बीधकी प्रामाणिकता और उपयोगिता खिद्ध करतेके लिए पर्याप्त है। संसारका प्रत्येक पदार्थ द्रव्य (स्थायि रूप) तथा पर्याय (परिवर्तन) मय है आर्थात् पर्याय रूपसे सतत परिवर्तन शील होकर भी द्रव्यरूपसे नित्य है। आतएव कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ बीधके प्रथम चागुमें जिस रूपमें था उत्तर चागुमें वैसा ही नहीं रहेगा। किसी भी पदार्थके उदाहरणार्थ 'घट'के धारावाही ज्ञानमें सर्वथा एकही प्रकारका अथवा सर्वथा भिक घट कभी भी दो चागोमें सामने नहीं आता है। इस प्रक्रियाके अनुसार धारावाही ज्ञानमें भी हम दितीयचाग्रमें उसीका प्रहश नहीं करते जिसे पूर्व चागुमें प्रहणकर चुके हैं। आपाततः प्रहीत—ग्राहिताका दोष धारावाही ज्ञानसे परे हो जाता है और उसकी प्रामाणिकता पर आधात नहीं करता है!

नैयायिक भी ग्रहीत-प्रहिताको बोधकी श्रामाशिकतामें बाधक नहीं मानता है। जबन्त भट्टने अपनी न्यायमंत्ररीमें " इसका विवेचन किया है श्रीर यही निष्कर्ष निकाला है कि प्रहीत-प्राहिता अधिकांश साचात्कारोंमें होती है तथा स्मृतिका तो यह असाधारण धर्म है। किन्तु जयन्त भट्टके अनुसार भी एक ऐसी स्थिति है जहां ग्रहोत-प्राहिता स्राप्रामाण्यको जननी होती है। नैयायिक प्रहीत-प्रहिताके कारण नहीं, स्थित वस्तु साक्षात्कारके उत्तर कालमें ही उत्पन्न न होनेके कारण स्मृतिकी प्रामाणिकताका निषेष करते हैं। जयन्त भट्टका मत है कि साज्ञात्कार जन्य बोधमें इम विषेते सर्प, सिंह, विषाक्त मछली ( Shark ) स्नादि धातक जन्तुश्रोंको बारम्बार देखते हैं, श्रौर विश्वास करते हैं कि हमारा बोध प्रमाश है, उक्त प्राशियोंको धातक मानते हैं और सुरत्ताक स्थानपर चले जाते हैं। इसी प्रकार माला, चन्दन, कपूर, आदिको बारम्बार देखते हैं, **श्चौ**र श्रात्मबोधमें प्रामाखिकताका विव्वास रहनेके कारख ही इन्हें उपादेय मानते हैं । जयन्तभ**ट्टका तर्क है कि** इन पदार्थोंक धारावाही ज्ञानमें प्रहीत प्राहित्व इसिलए नहीं है कि प्रतिस्तृण इन पदार्थोंमें नये वैशिष्टयोंका उदय होता है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने से प्रतिद्वरण निशिष्ट श्रवस्था ही जाती है। सचतो यह है कि इसप्रकारके बोधकी प्रामाणिकताकी प्रहीत ग्राहिता श्रनिवार्य कारण नहीं है। इस कथनमें एक मनोहर मनो-वैशानिक तथ्य निहित है---साधारखतया ऐसा विश्वास है कि नवीन विशेषताश्चोंका उदय ही एक पदार्थकी सतत ज्ञानका विषय बनाता है किन्तु सूच्म निरीच्याने स्पष्ट कर दिया है कि सतत जिज्ञासा अथवा बीबके लिए तूतन विशेषताएं श्रनावश्यक है। जैसा कि जयन्तभट्टकं "मनुष्यके श्रसंस्थवार इण्ट श्रपने हाथमें नूतन लच्चणोंका श्रविर्माय कभी नहीं होता" कथनसे स्पष्ट है। इसक्रमसे जैनों द्वारा स्वीकृत प्रत्यभिज्ञानकी सत्य--ज्ञानता श्रमंभव होजाती है। पुनर्वोधको सत्य ज्ञान माननेका जैन कारण यह है कि यह ज्ञात पदार्थका पुनरत्थापन है, जिसमें पूर्वज्ञात पदार्थका आभात मिला रहता है और उसे पुनः श्रेय बना देता

१. न्यायमञ्जरीका प्रमाण लक्षण प्रकर्ण ।

#### वर्षां ग्रभिनन्दन-प्रन्थ

है। अतएव जैन कहते है कि धारावाही ज्ञान, पुनर्वोध तथा स्मृतिमें निहित पदार्थका बारम्बार ज्ञान ऋथवा अहीतमाहित्य किसी भी प्रकारसे बोधकी प्रामाखिकताको दूषित नहीं करता है।

## सौत्रान्तिक प्रमाण सिद्धान्त विवेचन---

वैभाषिक के समान संशान्तिक भी 'सत्'वादी है। वह मानता है कि ज्ञानके बाहर पदार्थोंकी स्वतंत्र सत्ता है। यदापि इस सताका प्रकाश प्रत्यक्त नहीं होता है जैसा कि वैभाषिक हे हुए है, ऋषित अनुमान द्वारा होता है। उसकी दृष्टि वैभाषिक के विपरीत है क्योंकि वह प्रत्यक्ष ज्ञानको सदैव आकारहीन नहीं मानता है। पदार्थ क्याक हैं, प्रतिक्या प्रत्यक्ष ज्ञानमें आकार समर्पण के क्यामें ही वह लुम हो काते हैं तथा इस आकार-समर्पण के आधारपर हमें बाह्य वस्तुका अनुमान करना चाहिये, जो कि ऐसे आकारका कारण होती है। फलतः सांज्ञान्तिक का ज्ञान साकार है और साकार ज्ञान प्रमाण है। किन्तु आकार देने वाली वाह्य वस्तु बोधक चेत्रमें नहीं आती वह तो अनुमेय है।

शानकी साकारतामें जैन सं।त्रान्तिकसे सहमत है तथा ज्ञानको स्वसंविदित भी मानता है, किन्दु प्रस्वच ज्ञान वस्तु प्रकाशक है, इसका अपलाप करते ही उनकी सहमित समाप्त हो जाती है। सीत्रान्तिकके विरुद्ध प्रमुख जैन आरोप यह है कि यदि ज्ञान साकार है तथा आकार ज्ञानमय होता है तो ज्ञान आकारकी जनक वस्तुका प्रकाश क्यों नहीं करेगा । वस्तु प्रकाशकका अपलाप आत्म संवितका ही अपलाप है जो कि मूल बौद्ध मान्यताके प्रतिकृत्त है। इस आपत्तिक परिहारके लिए ज्ञानमें शाह्य और प्राहक मेद स्वीकार करना भी व्यर्थ है; क्योंकि विषय और ज्ञाता ही प्राह्म तथा प्राहक है। औ। द बौद्ध एककान स्वरूप प्रमाता, प्रमिति तथा प्रमाणमें ऐसा कोई मेद नहीं मानते । आपाततः सौज्ञान्तिक हारा प्रस्ताबित प्राह्म-शहक मेदकरण असंभव हो जाता है । जैनोकी प्रवत्न मं। लिक आपत्तितो यह है कि बाह्य वस्तुका अनुमान ही तर्क विरुद्ध तथा निस्तार है । सीजान्तिक तथा सभी बौद्ध सम्प्रदायों ज्ञातक पदार्थ क्षिणक, स्वलच्चित तथा पृथक हैं । उन्हें दूसरे क्षणमें बचाये रख करके सामेच बनानमें सामान्य लच्चणता भी सहायक नहीं है; क्योंकि समस्त लोक ही कल्पना विरचित है । फलतः अवभासनके दूसरे च्यामें ही वस्तु आकार छोड़कर सदाके लिए लुप्त हो जाती है । यही आकार बोधका विषय होता है और अपने जनक पदार्थका अनुमापक कहा जाता है । किन्दु अनुमान हेतु-स्वलच्चण, साध्य-स्वलच्चण तथा स्थातिके रूपमें सामान्य-लच्चण पूर्वक ही होता है । इस जैन तर्कसे सं।जान्तिक विरुद्ध कुमारिल

१. त. बो. वि. समति, पू, ४५९।

श्र अयन्त भट्टने सं।यान्तिकके विरुद्ध यही आपत्ति उठायीं है। उसका तर्क है कि ब्राह्क द्यान तथा ब्राह्म प्रान प्रकृतिकी अपेक्षा मिन्न हैं। फलतः ये दोनों मिन्न तस्व एक्स्स झानको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जैसा कि वं द्वीने माना है। बृष्टच्य न्याय मंजरी १५ (बनारस संस्करण)।

#### र्वाद प्रमाण सिद्धान्तोंकी बैन-समीखा

द्वारा किये गये विवादका स्मरण हो आता है। कुमारिलकी युक्ति यह है कि सामान्य सञ्चण अध्या स्थामिशान कल्पनाविरचित है फलतः तार्किक दृष्टिसे स्थलच्चणसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। और अब उनका सत् वस्तुक्षोमें आरोप किया जायगा तो ने वस्तु स्थभावको भी कुछ हीन ही कर देंगे। इस प्रकार स्थलच्चणके आश्वित अनुमान वस्तु स्थभावको परिवर्तित करते हुए कैसे स्थयं शानका कारण हो सकता है ? फलतः कुमारिलके समान जैन भी आरोप करते हैं कि सौत्रान्तिक सम्मत प्रमाण अर्थात् शाकारशान हमें संसारके पदार्थोंका बोध नहीं करा सकता तथा आर्थ निर्णय अथ्या आर्थ शंकिद्धमें अक्ष्मल ही रहता है। ब्याप्तिशान या ब्याप्तिनिश्चय ही अनुमान शानकी आधार शिला है, व्याप्तिशान दृष्टान्त पूर्वक ही होता है तथा दृष्टान्त प्रसन्द शान होना चाहिये, किन्तु संशान्तिककी यह स्वयं सिद्ध मान्यता है कि वाह्य वस्तुका प्रस्यच नहीं होता । निष्कर्ष यह हुआ कि दृष्टान्तपर आश्वित होनेके कारण व्याप्तिशान तथा व्याप्ति मूलक होनेके कारण अनुमान समाम होजाते हैं। और साथही साथ 'पदार्थोंका प्रस्यच नहीं होता श्वत्व वे अनुमेय हैं —, सांशान्तिकका यह सिद्धान्त भी धराशायी हो जाता है'।

## योगाचार प्रमाण सिद्धान्त-समीक्षा---

योगाचार बौद्धोंकी प्रधान मान्यता यह है कि समस्त सत् तथा श्रेय वस्तुझोंका बौकि पृथक् पृथक् परमाणु है, साञ्चात्कार 'प्रत्यय' या 'विज्ञान' रूपसे होता है। कोई ऐसी चेतनावस्था नहीं है जिसमें उनकी उत्पत्ति और सन्त्रन्थकी कल्पना कीजाय, न कोई ऐसी बाह्य वस्तु है जिसपरसे उनके झाकार प्रकारका निश्चय किया जाय। प्रत्यय या विज्ञान कल्पना तो आलम्बन प्रत्ययके लिए है जहांपर स्वतः भिन्न भिन्न प्रत्ययोंकी स्थिति तथा सम्बन्ध होता है। यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञानकी कल्पनाका हेतु वह साधारण चिन्ता शैली है जो उक्त प्रकारके आधारके विना ज्ञानकी कल्पना भी नहीं कर पाती है । साधारण चिन्ता शैली सुगम मार्गस चलती है, और 'अन्युपेतवाद'से सकुचाती है, यद्यपि ऐसी प्रक्रिया वस्तुस्थिति ( समृष्ट्रस्य ) का आवरण है क्योंकि वस्तुस्थिति समस्त प्रत्ययोंकी अन्युपेत हीन ही मानती है ।

श्रपने सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करनेक इच्छुक योगाचारको सबसे पहिले प्रत्ययके मूलाघार श्रपने ही श्रभावको स्पष्ट दिखाना होगा । तृसरे दृश्य बाह्य जगतका श्रभाव सिद्ध करना पढ़ेगा । क्योंकि उसके श्रपुतार संज्ञारका मूलखोत तथा ज्ञान सन्तानकी अंखला स्वरूप श्रात्मा तत्वज्ञानसम्बन्धी शुद्ध करूपना

१. इली. वा. इली ५२, शून्यवाद ए० २८६-४।

२. तत्व. थो. वि. स. प्र. ४५९

३, ज्ञान्तरक्षितका तत्वसग्रह इलो २०८२--४। ( कमलपूर्शकी पश्चिका सहित )

**४, परमार्थतस्तु निराक्तम्बनाः** सर्वाः एव प्रत्य**याः इ**ति । त० सं० प्र० ५८२

#### वर्धी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

है। जैवाकि उसकी द्यांकवादकी प्रधान मान्यताके विवेचनसे स्पष्ट है। यहां केवल उन युक्तियोंका विचार करना है जिनके द्वारा योगाचार वाह्यायोंका अभाव सिद्ध करता है। तर्क लिए वाह्य जगतकी सत्ताकों करूपना करके योगचार सत्वादियोंसे शास्त्रार्थ प्रारम्भ करता है। यदि वाह्य जगत सत् है तो क्या वह स्वतंत्र, श्रदश्य तथा निराकार परमाग्रुश्चोंके रूपमें है अथवा ऐसे परमाग्रुश्चोंसे बने पुख या अवयवियोंके रूपमें है ह न दो विकल्पोंमेंसे प्रथम तो टिकता ही नहीं है क्योंकि परमाग्रुश्चोंसे बने पुख या अवयवियोंके कारण साह्यात्कारके अनुकृत स्थित ही नहीं है। निराकारका प्रत्यन्त तो आकाश कुसुमका प्रत्यन्त होगा। प्रत्यन्तके विषयको साकार और सहज इन्द्रिय प्राप्त्र होना चाहिये। आकारका स्पष्ट प्रदर्शन प्रत्यन्त होया। प्रत्यन्तके विषयको साकार और सहज इन्द्रिय प्राप्त्र होना चाहिये। आकारका स्पष्ट प्रदर्शन प्रत्यन्त होयत।का पूर्वचर है। अतः निरपेन्द्र, निराकार, श्रदश्य परमाग्रु प्रत्यन्तका विषय नहीं हो सकते। विज्ञानवादी आचार्य भदन्त श्रुभगुम भो अपने मतकी पृष्टि करते हुए यह मानते हैं कि अपने पृथक् एवं अग्रुरूपमें परमाग्रु होय नहीं है। प्रत्यन्तका विषय तभी होते हैं जब वे कन्व (समृह) रूपमें आते हैं।

किन्तु सीत्रान्तिक शुभगुमकी युक्तिकी उपेद्धा करता है श्रीर मानता है कि स्कन्ध रूपता भी परमासुश्रोंकी प्रत्ययका विषय नहीं बना सकती है। उसका तर्क है कि श्रविभाज्य होनेके कारण परमासु निराकार है। फलतः यदि उसे श्रपने श्रविभाज्य स्वभावसे भ्रष्ट नहीं करना है तो वह स्कन्धरूप होकर भी कोई पारिमाडल्य (श्राकार) नहीं ग्रह्म करेगा। परमासुश्रोंक स्कन्धकी कल्पना शब्द विज्ञानमें नित्य शब्द सन्तानकी भ्रान्तिकं समान है । इसक्रकार सीत्रान्तिक श्रविभाज्य परमासुका स्कन्ध रूपमें भी प्रत्यद्ध नहीं मानता है।

श्रमु या स्कन्धरूपमें परमागुश्रोंको प्रत्यक्त श्रविषय कहकर वह सिद्ध करता है कि परमागु सिद्ध न किये जानेक कारण उससे बने श्रविषय (कन्ध) का श्रनुमान भी नहीं किया जा सकता है। श्रविषय अनुमान निम्न प्रकार है— "वस्तु श्रविषय क्युलस्वात पर्वतादिवत्।" इस श्रनुमानमें हेतु 'स्यूलस्वात्' का विश्लेषण करनेपर जात होता है कि साध्य वस्तुमें तथा दृष्टान्त पर्वतमें इसकी कल्पना मात्र कर ली गयी है। वह दोनोंमें नहीं है क्योंकि 'सूक्त प्रचय रूप' को छोड़कर श्रोर स्थूल है क्या श्रविष भी नहीं कह सकते कि जो पर्वतादिक समान दिखते हैं वे स्थूल हैं श्रीर जो द्रप्रणुकादिक समान श्रदृश्य है वे सूक्त हैं। क्योंकि यह धर्मी वस्तुमें दिरूपता (द्रेत) को उत्पन्न कर देगा। फलतः भेद निरुद्देश्य है। तथोक स्थूल दृश्य होनेपर भी श्रवने निर्माता श्रदृश्य परमागुश्रोंक पुंजसे कैसे पृथक् सिद्ध किया जा सकता है ! यतः 'स्थूलस्व' हेतु 'श्रवयवी' साध्यमं नहीं है फलतः वह 'श्रसिद्ध हेतु का निदर्शन होगा। उपरि लिखित कारणोंसे ही हेतु 'पर्वतादि' दृष्टान्तमें भी नहीं है। श्रतः वह 'साधन विकल' होगा। यदि 'सत्' वादी कहे कि 'रूप' श्रयवा साकारता जो समस्त 'देश वितान' युक्त पदार्थोंमें पायी

९ ''आत्माकारप्रतिभासित्वेन प्रत्य**ास्य व्याप्तिततः ।'' त. सं. प. ए. ५५**९ ।

२ त.सं. इलो. १९७२।

जाती है उसकी उपेचा नहीं की जा सकती। क्रांत वह सभी स्थूल पदार्थों से स्वह है, तो विज्ञानवादी कहता है कि इससे भी हेतु साध्यमें सिद्ध न होगा, न्योंकि हम स्वप्न विज्ञानमें 'रूप' या ध्रवयिक्तको देखते हैं किन्तु जागनेपर परमाशु प्रचय रूप स्थूलताका भान नहीं होता। कलतः उक्त हेतुमें 'ख्रनेकान्त' ख्रयवा 'संदिग्धत्य' दोष भी ख्राता है, न्योंकि हेतुको साध्य एकान्तमें भ्रयवा साध्याभाव रूपी दूषरे एकान्तमें ही रहना चाहिये, दोनोंमें नहीं। यदि प्रकृत हेतुके समान साध्य तथा साध्याभाव दीनोंमें हेतु रहे तो वह ख्रनेकान्त दोषसे दुष्ट होगा। कलतः साध्य ख्रीर पद्धकं सम्बन्धमें सन्देह होगा। ध्रतप्व विज्ञानवादी वाद्यार्थ अवयवीको श्रनुमानका ख्रविषय ही मानता है।

## ग्राह्य-ग्राहक द्वेत विमर्ष-

उक्त प्रकारसे वाह्यार्थको प्रत्यन्त तथा श्रनुमानसे परे सिद्ध करके विज्ञानवादी प्राह्म तथा प्राहकके भेदका भी खण्डन करता है। बाह्य जगतका प्रत्यन्त तथा अनुमानसे निषेध कर देनेके बाद उक्त कार्य विज्ञानवादीके लिए मुकर हो जाता है। ग्राह्म ऋर्यात् वीधके विषयकी सार्यकता ग्राहकके सद्भावमें ही है तथा प्राहक भी प्राह्म पदार्थों के सद्भावमें सार्थक होता है। फलतः जब बाह्य जगत रूपी शहा समाप्त कर दिये गये तो प्राहक स्वयं निरर्थक हो जाता है तथा इन दोनोंके भेदके जुस हो जानेके बाद विश्रद्ध ज्ञान ( विजिप्तिमात्रता ) ही शेष रह जाता है जी कि स्वयं प्रकाश्य है । विज्ञान मनेश, एक क्यार चाणिक है फलतः मीमांसक सम्मत ज्ञाता, ज्ञंय क्यीर ज्ञानकी त्रिपुरी उसमें नहीं बनती है। विज्ञानका सार 'स्वतंवेदन' मात्र है। यह स्व प्रकाशक, स्वस्थ चित्तवृत्ति है, जो किसी बाह्य प्रकाशककी अपेका नहीं करती । विजानवादीकी दृष्टिमें बीध किसी पदार्थका बीध नहीं होता है, और न बीधके लिए वस्तुकी स्नावश्यकता ही है। उसके स्ननुसार स्थिति यह है कि ज्ञेय स्त्रीर जाता दोनोंमें तार्किक दृष्टिसे डी भेद है अन्यथा वे दोनों बोधकी दो अभेग्र अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्रक्रिया 'ज्ञानसे पदार्थ' है, 'पदार्थसे ज्ञान' नहीं । किन्तु ज्ञान पदार्थका जनक नहीं है । यतः ज्ञान और पदार्थका बहुचा युगपत् ही बीच होता है श्चतः योगाचार दोनोंमं एकरूपता मानता है। 'नील श्रीर नील जानमें मेद नहीं है' क्योंकि दोनोंकी उपलब्धि एक साथ होती है<sup>२</sup>। साधारण व्यक्तिको ज्ञान श्रीर श्रेयका जी भेद प्रतीत होता है वह भ्रान्ति है। जापक होनेका तात्पर्य वस्तुका जाता होना है पर इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि प्राह्म खाँर ग्रहीतामें कोई भेद या सीमा है। ज्ञान किसी विशिष्ट श्राकारकं श्राश्रयसे होता है श्रातः ज्ञान कभी भी निराकार नहीं होता, किन्तु श्राकार शानमें पूर्णरूपसे नहीं रहता । उसका श्राधार तो पुरातन श्रानुभवसे उरपन्न वासना होती है; जिसका आधार दूसरी वासना और दूसरीका तीसरी इस प्रकार अनन्त सन्तान

१ -- शून्यबाद इस्ते० ५९, न्याय रहनाकर ।

२---प्रमाण समुख्य (१,३) तथा न्यायप्रवेश ।

#### क्याँ-स्मिनन्दन-प्रन्थ

होती है। बीगाचार इसमें अनवस्थाकी आरांका नहीं करता क्योंकि वह 'वासना' को अनादि मानता है। निष्कर्ष यह हुआ कि किसी भी अवस्थामें बीधका निश्चय वाहा पदार्थ द्वारा नहीं होता है किन्तु वह विचारात्मक शक्ति अनादि वासनाका परिपाक और प्रवृत्ति है जिसे प्राची पूर्व भवोंमें निःसीम रूपसे संचित करता रहा है। बोधका निर्ध्य भूत तथा वर्तमान वासनाओं के द्वारा होता है एवं तथीक्त वाहा बस्तुको बीध निश्चायक मानना बुद्धि दोध है, आदि हेतुओंका यं गाचारने अपना आदर्श सिद्ध करने के लिए विस्तार किया है। वह कहता है कि यदि वाह्य वस्तुका कोई अपना स्वभाव है और वह बोधजनक है तो वह विविध ज्ञानकेन्द्रोंसे क्यों आभास देता है और एक ही इन्द्रियकों भी विविध परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपसे क्यों ज्ञात होता है'। ज्ञानमेद वासना शक्तिकन्य तो संभव है किन्तु सत्वादीको अभीष्ठ वाह्य वस्तुके स्वभाव जन्य तो नहीं ही ही सकता है।

इसप्रकार स्पष्ट है कि विषय तथा बोधका मेद भ्रान्त ज्ञान या परिस्थिति जन्य है। ग्राह्म श्रीर प्राह्मकका मेद मेद हीन ज्ञानमें लुप्त हो जाता। विषय तथा बोधके इस श्रमेदका योगाचारने प्रत्यच्चके लच्चणमें भी समावेश किया है। इसके समर्थक सन्दर्भ मध्यकालीन तार्किक गुरू दिङनागके प्रकरणों में मिलते हैं। योगाचारके प्रमाण सिद्धान्तके श्रमुसार बोध तथा उसकी प्रामाणिकता स्वयं-प्रकाश्य, स्वयं-उत्पन्न बौद्धिक तत्त्व हैं, बाह्म वत्तुसे निरपेच्च है, बाह्म जगत वास्तविक नहीं है तथा ग्राह्म-प्राहकमेद ज्ञानसरिणमें स्थानहीं है।

श्रव इस योगाचार के प्रमाण विद्धान्तको जैन तार्किक दृष्टिसे देखिये। श्रपनी द्वन्द्वात्मक मान्यताके द्वारा विज्ञानवादी जो सिद्ध करना चाहता है वह यही है कि श्रानादि वासनासे विज्ञान सन्तान उत्पन्न होती है और वाह्य वस्तुएं उसमें थोड़ी भी सहायक नहीं हैं, क्योंकि वे श्रवस्तु हैं। फलतः विज्ञानवादीका बोध 'स्ववासी' है, श्रार्थात् 'स्व' से उत्पन्न श्रीर स्वका प्रकाशक है। इसके उपरान्त जैनाचार्य उस दोष परम्पराको बताते हैं जो विज्ञान वादीको श्रामीष्ट प्रमाण सिद्धान्तमें श्राती है। विज्ञान वादीके मतक जैन-खण्डनक दो पद्ध हैं — प्रथम तो निषेषात्मक तथा विष्वंसात्मक है क्योंकि बाह्यायोंका ज्ञानमें समावेश करना प्रत्यच्या तथा श्रनुमानके विषद्ध है। तथा दूसरा विधिपरक श्रीर रचनात्मक है क्योंकि यह प्रत्यच्या तथा श्रनुमान प्रमाण द्वारा बाह्य पदार्थोंकी परमार्थ सत्ता सिद्ध करता है?।

समन्तभद्ध, श्रकलंक, सिद्धर्षि गणी, श्रादिने उस इंतु परम्पराको दिया है जो विशद रूपसे सिद्ध करती है कि विषयके विना बोध श्रसंभव है। प्रथम तर्क तो यह है कि वाह्यार्थ विहीन स्वप्न विशानकी समानता द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बोध वाह्य विषयके विना ही हो जाता है। स्वप्नमें मनुष्य वाह्यार्थके बिना वन, देवता, श्रादिके श्राकारका श्रनुभव करता है। जैनाचार्योंने श्राधुनिक

१--त. थो. वि. पृ. ४८०---४८८ ।

२ ---वायवतार, कांगका १, पृ. ११, आदि ।

### बीद प्रमाण सिद्धान्तीकी जैन-समीखा

मनोवैशानिकों त समान स्पष्ट वताया है कि त्वप्नमें दृष्ट विविध पदायों के आकार जामत अवस्थामें उन्हें जाने बिना दिख ही नहीं सकते हैं। वे विविध ऋनुभव जन्य संस्कारोंके ऋशित है जो चैत-यमें सचित है। तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्तेजन तथा संदर्भ मिलते हो जाग उठते हैं। यदि वाह्य ऋषंके विना ही स्वप्न दिखते तो हमें आकाश कमल, छुटा भूत, आदि दिखना चाहिये था । बासार्थ बिना प्रतिभास मानने-पर ज्ञानके आकार प्रकारका निश्चय अग्रंभव है। इस आपत्तिसे बचनेके लिए समस्त ज्ञानोंके स्रोत अनादि श्रविद्या जन्य वासनाका योगाचार सहारा लेना चाहेगा किन्तु जैनाचार्य उसे निध्न श्रन्योन्याभयमें डाल देते हैं। यदि वासना प्रतिभासकी विविधताका कारण है तो वह ज्ञानसे भिन्न है अध्यवा अभिन्न ! यदि भिन्न है तो विज्ञान बादोकी किसी अन्य ज्ञानकी कल्पना करनी पहेगी जी इस भेदकी प्रहण करेगा। समस्त प्रस्थय विज्ञान हैं श्रीर विज्ञान विना कोई भी प्रत्यय संभव नहीं है, किन्तु इस मेदके माननेपर विज्ञानसे बाहर कोई प्रत्यय मानना हो पहेगा। याद विज्ञान वाद। कह कि वासना प्रथक होकर भी विज्ञानसे उत्पन्न होती है तथा विज्ञानमें भाग्त ग्राह्म-ग्राहक सम्बन्ध होता है. तो वैनाचार्य कहते हैं कि इस प्रकारका श्रनुमान कल्पना कराता है कि वासना तथा सम्बन्ध-विज्ञानका सम्बन्ध श्रवश्य होना चाहिये। योगाचार मतमें ऐसा सम्बन्ध श्रसंभव है क्यांकि उसने उत्पत्तिके दूसरे ज्ञणमें विशानकी सत्ता तथा सम्बन्ध करानेवाले श्रात्माकी स्थितिका निराकरण किया है। वासनाके इस श्रनुमानके निम्न तीन परिणाम श्रीर होंगे। प्रथम तो यह सर्व साधारराके श्रान्भव तथा व्यवहारके विरुद्ध है क्योंकि सब हो यह जानते हैं कि मन, इन्द्रिय तथा पदार्थ संयोगसे ज्ञान होता है । दूसरे वासना एक ऐसी श्रदृश्य तथा काल्यनिक वस्तु है जिसे किसी भी वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धान्तसे सिद्ध नहीं किया जा सकता । तीसरे यदि वासनाके निमित्तसे साधारण विज्ञान श्रानार प्रकार प्रहरा कर सकता है तो उसके द्वारा जड़का चेतन रूपसे प्रत्यय क्यां नहीं होगा ! क्यांकि लोकोत्तर वस्तुको कुछ ग्रसंभव तो ही ही नहीं सकता । इन कुपरिखामोंसे वचनेके लिए विज्ञान वादीको अपना मत परिवर्तन करना पडेगा श्रीर मानना पडेगा कि बाह्य अर्थ ही विज्ञानकी विवि-घताके कारण हैं श्रीर वासना इस आकार प्रकारके वैविध्यका कारण नहीं है। यदि वासना और विज्ञान श्रमिन्न हों तो उसे ज्ञानरूपसे प्रत्यय करना चाहिये, वासना रूपसे नहीं ऐसी स्थितिमें पदार्थोंके आकार प्रकारकी विविधताका बोध सदाके लिए उल्लेभ जायगा ।

## आ० प्रभाचन्द्रकृत मीमांसा---

80

तार्किक गुरु सूच्माति सूच्म तन्व परीक्षक श्री प्रभाचन्द्राचार्यने भी योगाचारके वाह्य अर्थ निषेषका खण्डन किया है। प्रमाण सत् वस्तुके ज्ञानकी साधक रूपसे उपेद्धा नहीं करता है इसे ही उन्होंने

εe

१. न्यायावतार कणिका १ पू १२।

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-प्रन्य

क्रन्य प्रकारसे सिक्क किया है'। योगाचारकी उक्त मान्यताका उन्होंने ऐसी युक्ति-प्रत्युक्तियों द्वारा खण्डन किया है जिन्हें देख कर प्राच्य तथा पाश्रत्य दार्शनिक स्तन्य रह जाते हैं। वह इस प्रकार है—सीजान्तिक के समान योगाचार भी ज्ञानकों साकार मानता है, किन्तु योगाचारका मत है कि ज्ञान मस्तिकके बाहर किसी वस्तुसे उरपन्न नहीं होता अपितु अविद्या जन्य अनिदि वासनासे प्रादुर्भूत होता है और ज्ञान एक साथ ही उपलब्ध होने वाले प्रमेय तथा प्रमितिका सारूप्य है। आचार्य प्रभाचन्त्र कहते हैं कि प्रमिति तथा प्रमेयकी कल्पना ही दैतकों सिद्ध करती है, वोध-विषयका ऐक्य नहीं। क्योंकि नील-प्रस्थयका तार्प्य नील आकारका ज्ञान ही तो है। तथा स्तम्भ प्रस्ययके समान उसकी जड़ताका भी अवभास होता ही है। यहां दो प्रश्न उठते हैं—क्या ज्ञानके स्पष्ट दो पन्न होते हैं या एक १ यदि दो पन्न हैं तो प्रयम नील पदार्थकी नीलताका चेतन अवभास है तथा दूसरा उसकी जड़ताका अमेद ज्ञान है। किन्तु इस अवस्थामें योगाचारको अपना विज्ञानाद्वेत छोड़ना ही पढ़ंगा। यदि कोई तीसरा ज्ञान मान लिया ज्ञाय जो उक्त दोनों संस्कारोंको लेकर तथा द्विविध होकर पदार्थ ज्ञान करता है तो प्रारम्भिक ज्ञान अयोग्य हो जायगा अपेर जड़ताको प्राप्त होगा। यदि इम ज्ञानका एक ही ऐसा पन्न माने जो नीलता और जड़ आकारका बोध करते वह चेतन होगा। स्वारमभूत नीलताका बोध करके वह चेतन होगा तथा अपनेसे पृथक (अतदाकार) पदार्थके पौद्रलिक रूपको प्रहण करके जड़ भी होगा। फलत: ज्ञान भी 'अर्थकरती त्याय'' का शिकार हो जायगा।

योगाचारके नीलता ज्ञान सम्बन्धी कठिनताका खण्डन करते समय अप्रयदेवने भी तीच्या तर्क किये हैं। निम्न प्रकरणमें योगाचार व्यक्ति-ज्ञानकी स्वयं प्रतिपन्नताका आश्रय लेकर अपना मत पुष्ट कर सकता है, कह सकता है कि जिस प्रकार मुख दुःखका स्व प्रतिभास होता है उसी प्रकार बोध तथा सुखादि प्रकाशनके मध्यमें व्यक्तिका भी हो जायगा उठीक इसी विधिसे जह नील पदार्थके ज्ञान श्रें।र बोधके आत्मप्रकाशके मध्यमें व्यक्तिज्ञान हो जायगा। परिणाम यह होगा कि नीलपदार्थक बोधमें जो अचेतन भाग है वह आत्मज्ञानसे सम्बद्ध हो जायगा और अर्धजरती न्यायकी आपित्त निराधार हो जायगी। आ० अभयदेव पूछते हैं क्या इसमें कोई वास्तविक व्यक्ति निश्चय है। इसका आधार या तो दृष्टान्त होगा या समान हेतु। दृष्टान्त ऐसे निश्चयका आधार नहीं हो सकता, क्यों कि ऐसा करनेके पहिले यह देखना अनिवार्य है कि विपन्तमें बाधक न हो। प्रकृत व्यक्ति निश्चयमें विपन्नका न होना अकल्पनीय नहीं है। दूसरे सुख-दुःख प्रकाशकी नीलादिप्रकाशसे तुलना उचित नहीं है क्यों कि इन दोनों (इष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिक)

१. प्रमे. क. मार्तण्ड पृ. २७ सम्मांत तर्क पृ. ४८४ ।

२. आधी चृद्धा आधी युवती ।

 <sup>&</sup>quot;सुखादि प्रकाशन ज्ञानन्यासम् स्वयं प्रतिपन्नन्तात् ।"

में कोई सबल समता नहीं है। यह तर्क करना कि नीलके प्रकाशमें चित् श्रंशकी कल्पना उतनी ही श्रायुक्त है जितना सीमित ज्ञानके कारण किसी प्राणीको पुरुष कहना है। श्रायदेव श्रीर सुद्धा विश्लेषण करते हैं श्रीर दोनोंकी समताको निर्मूल कर देते हैं। उनका तर्क है कि "सुलादिका प्रकाशन ज्ञानक्याम है स्वयं प्रतिपन्न होनेसे।" तथा "नीलादिप्रकाशन ज्ञानक्याम है श्रान्य प्रतिपन्न होनेसे कारण।" में 'ज्ञानव्यामस्व' ही साध्य है। किन्तु पहलेका हेतु दृसरेक हेतुसे भिन्न है। प्रथमके 'स्वयं प्रतिपन्नस्व' का श्रायं है कि सुलादिका श्रानुभव वाह्य हेतुके विना स्वयं ही होता है। तथा दूसरे हेतु 'श्रान्यमितपन्नस्व' का तास्वयं है कि "किसी दूसरे प्रमाणसे ज्ञात होता है'।" सुलादि प्रतिभासका नीलादिप्रतिभाससे सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है जिसके बलपर जड़ नीलादि प्रत्ययमें भी सुलादि प्रत्ययका 'स्वप्रतिपन्नस्व' सिद्ध किया जा सके। बौद्ध इन्द्रियविज्ञानमें ऐसी समताको स्थान नहीं है। फलतः नीलादि प्रकाशमें स्वप्रकाशता तथा जड़ताका समन्वय नहीं होता, परिखाम यह होता है कि 'नील तथा नीलज्ञान एक हैं।' विज्ञानवादीका यह मत भी सिद्ध नहीं होता।

विज्ञानवादीके द्वारा उठाये गये जान श्रीर उसके श्राकार (तदाकार) की समस्याको भी प्रभाचन्द्राचार्यने श्रपनी वास्तविक दृष्टिके श्रनुसार नृतनरूप दिया है। जानकी उत्पत्तिमें बोध, विषय तथा ज्ञान गत आकार कारण नहीं हैं, ज्ञान तथा जेयके सम्बन्धका निर्णय ज्ञानके अन्तरंग आकारके द्वारा होता है यह उचित मान्यता नहीं है। तथा प्रारम्भमें जान निराकार उत्पन्न होता है श्रीर बादमें किसी प्रकार वस्तुसे सम्बद्ध होकर आकार धारण करता है यह भी युक्ति संगत नहीं है। प्रथम विकल्प असंगत है क्योंकि ज्ञानका कभी तथा कहीं भी ऋपने अन्तरंगरूप द्वारा निर्माय नहीं हुआ है प्रस्पुत विषयसे सदा ही सम्बद्ध रहता है। जेयके विशेष धर्मके निश्चय द्वारा ही ज्ञान तथा जेयका सम्बन्ध पृष्ट होता है किन्द्र कभी भी ज्ञान तथा जेयके मिश्रित एक रूपसे नहीं होता । दूसरा विकल्प भी इन्हें हेतृस्त्रीसे स्नप्रास है क्यों कि समस्त प्रत्यय ऋपने विशेष जेयसे सम्बद्ध होते हैं। निष्कर्ष यह हुआ कि न जान ऋपने ऋ तरंगमें ऋाकार यक और न निराकार ही है। किसी भी अवश्यामें जानका क्षेत्र होता ही है तथा वह उसका आकार भी ग्रह्मा करता है। श्राचार्य प्रभाचन्द्रने यह सब प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा है कि ज्ञान स्वतंत्र तथा श्चातमोद्भव है। किन्तु स्वयं उत्पन्न होते हुए भी ज्ञान इन्द्रियों तथा विषयका निमित्त लेता है तथा श्चर्यका श्राकार प्रहुगा करता है? । इन्द्रियां शानको साकारताका कारण है इस मा यताका बोद्धोंके साथ वे भो खंडन करते हैं क्योंकि वाह्यार्थंके ग्रभावमें भी इन्द्रिय व्यापार होता है तथा विना आकारके शान होता ही है। वैभाषिक सम्मत निराकार ज्ञानवाद भी परीचा करनेपर नहीं टिकता क्योंकि विशेष अर्थके अभावमें सब प्रकारके ज्ञानकी संभावना है जो श्राज्यवस्था पैदा करे गी। जबिक यह सत्य है कि हमें विशेष श्राथींके

१--"कुलिइचन्प्रमाणात् प्रतीयते ।"

२- 'स्वकारणैस्तजननेनार्थंसम्बोधमेबोत्पद्यते । प्र. क. मा. प्र. २८

#### वर्षी-मभिनन्दन-ग्रन्थ

स्वाधारकी ज्ञानमें प्रतीति होती है। जैन विद्धान्त इन्द्रियों तथा पदार्थकों ज्ञान कारण मानते हुए भी यह नहीं मानता कि उन्हें ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपादानता है। ऐसा मानना नैयायिकके 'इन्द्रिय अर्थ सिक्कर्ष' से ज्ञान होनेके विद्धान्तको स्वीकार कर लेना है। इन्द्रियार्थ सिन्नकर्षकों स्वीकार करनेका तास्पर्य होगा कि स्व-पर प्रकाशक चेतन ज्ञान जह तथा अपराच्च पदार्थसे उत्पन्न होता है। जैन ज्ञान पद्धति न तो योगा-चारके समान 'ज्ञानसे पदार्थ' है स्त्रीर न नैयायिकके समान 'श्चर्यसे ज्ञान' ही है स्त्रियतु वह स्त्रास्म परिस्पन्द द्वारा उद्भव होता है स्त्रीर स्वायत्त प्रकारसे पदार्थकों यथाविधि ग्रहण करता है श्लीर उसका स्नाकार भी ग्रहण करता है।

### प्रमाण लक्षण परीक्षण--

धनीं तर कृत प्रमाणकी बौद्ध परिभाषाकी मीलांशा किये विना यह प्रकरण सर्वाङ्ग न होगा। अत्रत्व "अविसंवादक ज्ञानही सम्यग्नान है" पर दृष्टि देनेसे ज्ञात होता है कि सम्वादकसे उसका ताल्पर्य ज्ञानकी अर्थको प्राप्त करनेकी योग्यता (प्रदर्शितार्थ प्राप्तिस्वम् ) से है। किन्तु किसी पदार्थके ज्ञान तथा इच्छा शक्तिमें बड़ा अन्तर है। आ० धर्मोत्तरका कहना है कि प्रमाणका फल अर्थ ज्ञान है । तथा वही ज्ञान प्रमाण है जिसका विषय अत्र तक अन्धिगत हो । इस प्रमाण लच्चणका विचार करते हुए जैनाचार्य पहिले तो 'अन्धिगतार्थ' विशेषण पर आपत्ति करते हैं। इसके विरुद्ध दिये गये हेतुआंका उल्लेख 'प्रहीत प्राहिता'के विचारमें हो जुका है। ये पर्याप्त हैं क्योंकि उन्हींके बलपर प्रहीत प्राहिताको प्रमाणता प्राप्त हुई है। दूसरी विचारणीय बात प्रापण-शक्ति है। जैशकि विज्ञानवादी कहता है कि ज्ञानके उत्तरच्चणमें पदार्थकी हेथोपादेयतासे त्याग आदान रूप प्रवृत्ति होती है। जैनहिससे यह मानना आन्त है क्योंकि हथोपादेयतासे अतिरिक्त पदार्थमें उपेख्यीयता भी तो होती है । वस्तुमें जैन मान्यतानुसार राग, होष तथा उदासनिता होते हैं। क्यों कि प्रथम दोके समान उपेखाका भी स्पष्ट अनुभव होता है। फलतः उपेख्यीयके प्रति प्रवृत्ति असंभव है। फलतः विज्ञानवादीका अर्थगुण विवेचन तथा तजन्य प्रवृत्तियोंका स्वरूप सर्वाङ्क नहीं है। जैन कहते हैं कि यदि इच्छा अथवा प्रवृत्तिको प्रामाण्यका कारण माना जायगा तो फिर अनुमानकी प्रामाणिकताकी भी यह कसै। मानना अनवस्थाको उत्त्व करेगा। क्योंकि अनुमानका विषय सामने नहीं होता, सदैव भूत या भविष्यत होता है"।

९ "अविसंवादक द्यानं सम्बन्धाानम् " न्यायविन्दु टीका पृ. ३

२. ''अर्थाधिगतिरेव प्रमाणफलम्'' । न्यायविन्दु टीका ए. ३ ।

३. न्याय ० पू. ४ ।

४, न्याय मजरी पृ. २२ ।

५. स. त. प्र. ४६८--७१।

### बोद प्रमाख सिद्धान्तीकी केन समीखा

विज्ञानबादी कह सकते हैं कि अनुमानमें भी 'प्रदर्शितार्थ प्रापकश्य' संभव है क्योंकि विषयके मौशिक तथा काल्पनिक रूपके साहर्यके कारण अनुमाता अध्यवसायकी शरण होता है। अनुमानमें पदार्थ यद्यपि बास्तविक नहीं होता तथापि श्रमुमितिज्ञानमें ऐसी खमता है कि वह श्रमुमेय पदार्थकी पदार्थस्य प्रदान करता है अनुमेय श्रीर दृष्ट पदार्थका असे श्रमेद श्राप्यास कहते हैं। इस प्रकार प्रदर्शितार्थं श्रीर दृष्ट पदार्थका प्रापकत्व श्रनुमानका भी स्वत्य होकर उसे प्रमाखता प्रदान करता है। श्रमयदेव कहते है कि जिस खणिकबादके कारण प्रत्यक्षके विषयोंमें प्रदर्शितार्थ प्रापकता असंभव है, वही चणिकवाद अनुमानके विषयमें इसे सर्वथा अकल्पनीय कर देगा । यदि विज्ञानवादीमें तार्किकताका लेश भी शेष हो तो उसे ज्ञान तथा इच्छाशक्तिके तास्विक मेदकी स्वीकार करना ही चाहिये क्योंकि दर्शन क्यार प्रापणके खणमें ब्रात्यन्त मेद होता है । इससे बचनेके लिए बीद ज्ञान संतानका स्त्राभय लेगा जैसा कि वह बहुधा करता है। किन्तु यदि वह सःतानको प्रकट ज्ञानसे पृथक् मानेगा जैसा कि यहां प्रतीत होता है तो इसका तात्पर्य होगा कि वह अपने विशाववादके मूल सिद्धा-तको ही छोड़ रहा है। अमाश्रकी उक्त परिभाषा को संबयबहारिक मानकर यदि विज्ञानवादी बचना चाहे तो उसे स्वीकार करना पढेगा कि वह प्रमाणकी दसरी परिभाषा कर सकता है जो कि नित्य तथा ऋनित्य पदार्थों में एक रूपसे रह सकेगी, केवल अनित्यमें नहीं | इसका तात्पर्थ होगा जैनोंकी नित्या-नित्य पदार्थोंके ज्ञानरूप प्रमाणकी परिभाषाकी व स्वीकार करना ।

सिद्धिष गिण्यका उक्त परिभाषाका विवेचन श्रिषिक विस्तृत है। वे कहते हैं कि 'श्रिष संवादक' के दो श्रिष हैं—प्रथम श्रिष तो यह है कि ज्ञान पदार्थको प्राप्तकरने की नेष्ठा द्वारा ज्ञान प्रमाण होता है। "प्राप्तियोग्य पदार्थको निर्देश " दूसरा श्रिष्ठ होता है। श्रिष यदि हम प्रथम श्रिष्ठ के स्थ माने तो जल बुदबुदका ज्ञान श्रप्रमाण होगा क्योंकि उन तक पहुंचते पहुंचते वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा श्रिष्ठ ने पर भी हमारी पहुंचक वाहर स्थित तारा, प्रहादिका ज्ञान प्रमाण न हो सकेगा। श्रातः सिद्धित ग्रिण उसका 'श्रिष्ठचितार्थ निष्यत्वम् में' श्रिष्ठ करते हैं। श्रिथःत् ज्ञ्य ज्ञान पदार्थको श्रिपने निश्चित द्रव्य चेत्र, काल, भावादिकी श्रिपेचा जानता है तब वह प्रभाण होता है जिसमें पदार्थ श्रीके चण उहरता है। जिसे स्वीकार करके विज्ञानवादी श्रपने श्राराध्य चिण्यकवादका ही निषन करेगा। शानका विषय स्थायी पदार्थ होनेकं लिए वस्तुको श्रीके चणांमें तदृष्से ही ज्ञात होना चाहिये,

१. ''वृदय प्राप्य श्वणयोरत्यन्न भेदात् ।''

२. स. त. प्र. ४७१ ।

३. न्यायात्रतार कृति प्र. १४।

४. नयविन्दुदीका, नियतार्थं प्र. ए. ४

#### वर्धी-म्राभिनन्दन-प्रन्य

उसमें प्रतिख्या बाजा नहीं डालनी चाहिये जैसा कि ल्याक्वादमें होता है। फलतः विज्ञान-बादीको ल्याक्वादके अतिरिक्त अन्य सिद्धान्त स्वीकार करना पहेगा। इस प्रकार तार्किक बुक्तियोंके द्वारा जैनाचायोंने सिद्ध किया है कि बौद्ध प्रमाण परिभाषा न तो पदायोंके यथार्थ ज्ञान करानेके उद्देश्यमें सफल होती है और न उसके मान्य प्रत्यचा और अनुमानकी प्रमाणता ही सिद्ध करती है। अविसंवादकता' को लेकर ही विज्ञानवादी घपलेमें पड़ता है इसे ही प्रामाण्यकी एक मात्र कसीटी मानकर भी यह भूल जाता है कि इसके चरितार्थ होनेके लिए वस्तुको कमसे कम दो क्षण रहना चाहिये जब कि वह उसे एक ल्याके बाद ठहरने देनेकी भी उदारता नहीं दिखा सकता है।



# जैन दर्शन

**पो० माधवाचार्य,** एम० ए०।

यह दर्शन प्रधान रूपसे ऋहंत् भगवानका उपासक है इसलिए कोई कोई दार्शनिक इसको 'श्राहंत-दर्शन' भी कहते हैं।

संसारके श्यामी पुरुषांको परमहसचर्या सिखानेके लिए त्रिगुखातीत पुरुष विशेष परमेश्वरने ऋषभावतार लिया था ऐसा भागवत आदि पुरायोमें वर्णित महिमा मय वर्णनसे स्पष्ट है। जगतके लिए परमहस-चर्याका पथ दिखानेवाले आपही थ। हमार जैनधर्मावलम्बी भाई आपको 'आदिनाय' कहकर स्मरण करते हुए जैनधर्मके आदिप्रचारक मानते हैं।

भगवान ऋषभदेवने सुख प्राप्तिका जो रास्ता वताया था वह हिंसा, आदि भयंकर पापोंक सधन तिमिरमें श्रद्ध सा होगया। उसके शोधनके लिए अहिंसा धर्मके श्रवतार भगवान महाबीर स्वामीका अविभीव हुआ जिन्हें जैन लोग श्रीवर्धमान प्रभु कहकर श्रद्धांत्रलि समर्पित करते हैं।

महावीर स्वामीके उपदेशों को सूत्रोंके रूपमें प्रथित करनेवाले आचार्योंने महावीर स्वामीके अवतरित होनेका प्रयोजन बताया है कि, "सब्ब जगा रक्खण दश्चाहु आश्चपवयणं सु कहियं भगवया"— भगवान महावीर स्वामीने व्यथित जीवोंके करुण-अन्दनरों करुणाद्र चिन होकर सब जीवोंकी रह्या रूप द्या के लिए सार्वजनीन उपदेश देना प्रारम्भ किया था।

यह सर्व साधारणको जात है कि भगवान बुद्धदेवनं विश्वको दुल रूप कहते हुए चाणिक कहते समय यह विचार नहीं किया या कि इससे अनेक अपनेक लाभीके साथ क्या क्या दीष होंगे। उनका उदेश्य विश्वको वैराग्यकी तरफ ले जानेका या जिससे अनाचार अत्याचार तथा हिंसाका लोप हो जाय। महावीर त्वामीने बुद्धदेवमे बनाये गये अधिकारियोंकी इस कमीको पूरा करने पर भी ध्यान दिया था। इन्होंने कहा कि अखिल पदायोंको चाणिक समभकर श्रम्यको तत्त्वका रूप देना भयंकर भूल है। जब सब मनुष्य रंग रूपमें एकसे ही हैं तब फिर क्या कारण हैं कि कोई राजा गनकर शासन कर रहा है और कोई पजा बना हुआ आजा पालता है। किसी में कई विशेषताएं पायी जाती हैं तो किसी की वे बातें प्रयास करनेपर भी नहीं मिलतीं। इसमें कोई कारण अवश्य है। वर्तमान जगतको देखकर मेरी समभमें तो यही आता है कि शारीरसे भिन्न, अच्छे बुरे कमोंके श्रम अग्रुभ फलका भोकता, शरीरको धारण

#### वर्षी-क्रिभनन्दन-प्रन्य

करनेवाला कोई अवश्य है। उसके रहनेसे यह प्राणी-चैतन्य रहता है, उसके छोड़ देनेसे मृतक कहलाता है। वह चैतन्य शरीरके जीवनका कारण होनेसे जीव शब्दसे नीला जाता है। ज्ञण ज्ञाणमें तो इस परिहश्यमान ज्यातके परिण्णाम हुआ करते हैं। इसलिए परिणाम ही प्रतिज्ञण होनेके कारण ज्ञिणक कहा जा
सकता है। ज्ञाणिक कहने वालोंका वास्तविक मतलब परिणामको ज्ञाणक कहनेका है दूसरे किसी द्रव्य,
आदिको नहीं।

जो शून्य कहा जाता है उसका श्चर्य कथंचित् शून्य कहनेसे है, केवल शून्य कहनेसे नहीं। क्योंकि परिदृश्यमान विश्व कथंचित् परिग्राम या पर्यायरूपसे शून्य श्चनित्य श्चयवा श्चसत् कहा जा सकता है, द्रव्यत्व रूपसे नहीं कहा जा सकता।

यह दर्शन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है। गुण श्रीर पर्यायके श्राघारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण श्रीर पर्याय इस द्रव्यके ही श्रात्म स्वरूप हैं, इसिलए ये द्रव्यकी किसी भी हालतमें द्रव्यसे पृथक् नहीं होते। द्रव्यके परिणत होनेकी श्रवस्थाको पर्याय कहते हैं जो सदा स्थित न रहकर प्रतिक्त्यामें बदलता रहता है—जिससे द्रव्य रूपान्तरमें परिणत होता है। श्रानुश्चित तथा व्याश्चिका साधन गुण कहलाता है, जिसके कारण द्रव्य सत्रातीयसे मिलते हुए तथा विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते रहते हैं।

इसकी सत्तामें इस दर्शन के श्वनुयायी सामान्य विशेषक (पृथक ) माननेकी कोई आवश्यकता नहीं समक्तते।

द्रव्य एक ऐसा पदार्थ इस दर्शनने माना है किसके माननेपर इससे दूसरे पदार्थ माननेकी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसका लहाया करना परमावश्यक है।

भीमान् कुन्दकुन्दाचार्यने श्रपने 'प्रवचनसार' में द्रव्यका लक्ष्ण यह किया है-

## श्रपरित्यक्तस्वाभावेन उत्पादग्यध्रुवत्वसंवद्धम् । गुणवञ्चसपर्यायम् यत्तद्द्रव्यमिति श्रुवन्ति ॥३॥

श्चर्यात्- जो श्चपने श्चस्तित्व स्वभावको न छोड्कर, उत्पाद, व्यय तथा ध्रुवतासे संयुक्त है एवं गुरा तथा पर्यायका श्वाधार है सो द्रव्य कहा जाता है।

यही लक्षण तत्त्वार्थत्त्रमें भी किया है कि "गुगपर्यय वद्द्रव्यम्" "उत्पादव्यवधाँ व्ययुक्तं सत्"।

यह द्रश्य जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय काल इन मेदोंसे छुद प्रकारका होता है। सावयव वस्तुके समूहकी श्रस्तिकाय कहते हैं। कालको छोड़कर शेष द्रश्य सप्रदेशी हैं, इसलिए जैनन्यायमें कालको वर्जकर सबके साथ 'श्रस्तिकाय' शब्दका प्रयोग किया गया है।

भी कुन्दकुन्दाचार्यने स्नात्माको स्ररूप, स्रगंध, स्रव्यक्त, स्रशब्द, स्ररस, भूतोंके चिन्होंसे स्रग्रह्म, निराकार तथा चेतना गुराधाला स्रथवा चैतन्य माना है।

१ यह होयाधिकारमें कही हुई गाथाका छायानुवाद है।

रूप, रस गंघ, स्पर्श गुणवासे तेज, जल, पृथ्वी, वायुका पुद्गल शन्दसे व्यवहार होता है क्योंकि वे 'पूरवा-गलन' स्वभाव वासे होते हैं।

पुर्गल द्रव्य सूच्म श्रीर स्थूल मेदसे दो प्रकारका होता है। उत्तके सूच्मपनेकी श्रन्तिम हद पर-मासु पर जाकर होती हैं। तथा परमासुश्लोके संघात भावको प्राप्त हुए पृथिवी, श्रादिक स्थूल कहलाते हैं।

जीव और पुद्गलोंकी गतिमें सहायकको धर्म कहते हैं तथा गति-प्रतिकन्धक 'आधर्म' नामसे पुकारा जाता है।

श्चवकाश देनेवाले पदार्थको 'श्चाकाश' कहकर बोलते हैं । द्रव्यके पर्यायोका परिग्रामन करनेवाला काल कहलाता है।

यह छह प्रकारके द्रव्योंका मेद लक्षण सहित दिखलाया गया है। सम्पूर्ण वस्तुशान इन ही का प्रवार है, ऐसा इस दर्शन का मत है।

जैनदर्शनका प्रमाण भी नेदान्त सिद्धान्तसे मिलता जुलता है। इनके यहां अपना और पर पदार्थका आपही निश्चय करनेवाला, स्वपर-प्रकाशक ज्ञानहीं 'प्रमाण' कहलाता है तथा इसके छिए आत्मा शब्दका भी व्यवहार होता है; क्योंकि यहां ज्ञान आत्मा है। यह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष मेदसे दो मकारका होता है। संव्यवहारिक तथा परमार्थिक मेदसे प्रत्यक्ष कहलाता है। सक्षु और मन तो विषयका दूर रहने पर भी अनुभव करलेते हैं परन्तु बाकी इन्द्रियां विषयका समीप्य प्राप्त होने पर ही विशेष संयोग द्वारा अनुभव कर सकती हैं। इसलिए जैनागम मन और चलुको अप्राप्यकारी तथा बाकी चारों शानेन्द्रियोंको प्राप्यकारी कहता है। इन्द्रियोंके मेदसे उनके अनुसार इसके भी भेद होते हैं।

जैनी लोग व्यवहारके निर्वाह करनेवाले प्रत्यक्षको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका दूषरा नाम मतिज्ञान भी है। यह इसके भेदोंके साथ कह दिया गया है। इसव मय भेदोंके पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है।

जो प्रत्यक्ष किसी भी इन्द्रियकी सहायता न लेकर वस्तुका अनुभव कर ले यह पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। यही वास्तविक प्रत्यक्ष कहने योग्य है। बाकी प्रत्यक्ष तो लोकयात्राके लिए स्वीकार किया है। यह विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका होता है। जो प्रत्यक्ष पूर्वोक्त प्रकारसे रूपी पदार्थोंका ही अनुभव कर सकता हो वह अरूपी पदार्थोंके अनुभवसे हीन होनेके कारख विकल परमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है।

जो तीनों कालोमें से किसी भी कालके रूपी श्ररूपी प्रत्येक वस्तुका श्रनुभव कर लेता है, वह सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष होता है। इसका दूसरा नाम केवलकानं भी है। इस जानवाले केवली कहे ज.ते हैं। यही जानकी चरम सीमा है। यह मुक्त पुरुषोंके सिवा दूसरोंको नहीं हो सकता।

#### वर्णी-स्मिभनन्दन-प्रन्थ

द्भविष द्भीर मनःपर्यंव इन दी सेदोंसे विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष दी प्रकारका होता है! को द्रव्य, च्रेत्र, काल, द्भीर भावकी द्भापेक्षांसे विना इन्द्रियोंकी सहायताके रूपी पदार्थोंको समर्थाद जाने वह द्भाविको क्रिये हुए होनेके कारण द्भाविक पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है द्भान्य जीवोंके मानसिक विषय बने हुए रूपी पदार्थोंक पूर्वोक्त प्रकारके द्भानुभवको मनःपर्यंय विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसतरह यह पारमार्थिक प्रत्यक्ष द्भाविष, मनःपर्यंय, तथा केवल इन तीन शानोंमें समात हो जाता है।

जो किसी भी रूपमें सांव्यवहारिक प्रत्यक्षक्ष नकी सहायतासे हो वह ज्ञान परोच्च्जान कहा जाता है। वह स्मरका, प्रत्यभिक्षान, तर्क श्रनुमान क्योर श्रागम के मेदसे पांच प्रकारका होता है।

इनके जो लचाया अन्य शाकोंने किये हैं उनसे मिलते जुलते ही जैन शाकोंने भी किये हैं। इसिलए वे सबमें प्रसिद्ध हैं। अतएव अनुमान आदिके लच्च आदि यहां देनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

यही परोक्ष ज्ञान श्रुतज्ञानके नामसे भी व्यवहृत होता है। इस प्रकार प्रमास माना हुन्ना ज्ञान अपने अमित मेदोंको भी साथ लेकर (१) मित (२) श्रुत (३) श्रविष (४) मनःपर्यय श्रीर (५) केवल, इन पांच ज्ञानोंके श्रन्दर गतार्थ हो जाता है। श्रन्य दर्शनोंने किसीको नित्य श्रीर किसीको श्रानित्य माना है, पर यह दर्शन कहता है कि—

## मादोपमान्योमसमस्यभाष स्याद्षादमुद्रानति भेदि वस्तु। तमित्यमेवैकमनित्यमन्यद इति त्वदान्ना द्विषतां प्रक्षापा॥

यह बात नहीं है कि आकाश ही नित्य हो, यह श्रीर दीपक दोनों ही एकसे स्वभाव वाले हैं। दोनों ही क्यों ? कोई भी वस्तु उस स्वभावका श्रातिकमण नहीं कर सकती, क्योंकि सबके मस्तकपर स्यादाद यानी अनेकान्त स्वभावकी छाप लगी हुई है। जो किसीको नित्य, पुनः किसीको श्रानित्य कहते हैं वे आकारण जैन शास्त्रके साथ द्वेष करते हैं।

स्याद्वाद शन्दमें स्यात् यह अपनेकान्त रूप अपर्थका कहनेवाला अव्यय है ? अतएव स्यादवादका अर्थ अपनेकान्तवाद कहा जाता है। परस्पर विरुद्ध अपनेक धर्म, अपेक्स एक ही वस्तुमें प्रतीत होते हैं; जैसे द्रव्यस्य रूपसे नित्यता तथा पर्यायरूपसे अपित्यता प्रत्येक वस्तुमें प्रतीत होती है। इसीको अपनेकान्तवाद कहते हैं। एकान्तसे नित्य, अपित्य आदि कुछ भी नहीं है किन्तु अपेक्स से सव हैं। कोई कोई विद्वान् इसे अपेक्स वाद भी कहते हैं।

यह दर्शन प्रमाण श्रीर नयसे पदार्थकी सिद्धि मानता है। प्रमाण तो कह चुके हैं श्रव नयका भी निरूपण करते हैं। श्रनन्त घर्म बालो बस्तुके किसी एक घर्मका श्रानुभव करने वाले जानको नय कहते हैं। क्योंकि वस्तुका मित, श्रुतज्ञान होनेपर भी उसके समस्त घर्मोका ज्ञान नहीं हो सकता। उसके किसी एक ग्रंशके श्रनुभवका निरूपण, नयसे भली भाति हो बाता है।

द्रव्य मात्रको प्रहेश करने वाला तथा गुश झाँर पर्यायमात्रको प्रहेश करनेवाला नय क्रमसे द्रव्यार्थिक झौर पर्यायार्थिक कहलाता है। नैगम, संग्रह झौर व्यवहार नयके मेदसे तीन प्रकारका द्रव्यार्थिक होता है हसी तरह ऋजुस्त्र, शब्द, समिश्रह्म और एवंभूत यह चार प्रकारका पर्यायार्थिक नय होता है।

वस्तुका प्रत्यक्ष करते समय श्रारोप तथा विकल्पको नैगम नय प्रहण करता है। एकके प्रहणमें तज्जातीय सबका ग्रहण करनेवाला संग्रह नय होता है। पृथक् पृथक् व्यवहारानुसार ग्रहण करनेवाला व्यवहार नय है। वर्तमान पर्यायको ग्रहण करना ऋजुस्क्रनयका कार्य है। व्याकरणसिद्ध प्रकृति, प्रस्य, लिंग श्रादिके ग्रहण करनेवालेको शब्दनय कहते हैं। पर्यायवाचक शब्दोंकी व्युत्पत्तिके मेदसे भिन्न श्रायोंको ग्रहण करनेवालेका नाम समिभिरूद नय है। श्रान्वयार्थक संजावाले व्यक्तिका उस कामको करनेके खुणमें ग्रहण करनेवाला एवंभूत नय है।

जब प्रमाण द्रापने जैय विषयों को जानते हैं तब ये नय उनके द्वांग होकर ज्ञान प्राप्तिमें सहायता पहुंचाते हैं। इसलिए तत्त्वार्थ सूत्रकारने वस्तुके निरूपणमें एक ही साथ इनका उपयोग माना है।
निक्षेप---

इसी तरह वस्तुके समभानेके लिए नाम, स्थापना, द्रव्य श्रीर भाव निचेपका भी उपयोग होता है। अन्तमें यह सिद्धान्त व्याकरण महाभाष्यकारकी 'चतुष्ट्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः'से मिलता जुलता है। साधारणतः संज्ञाको नाम' तथा भूठी सांची श्रारोपणाको स्थापना, एवं कार्यक्षमताको द्रव्य श्रीर प्रत्युपस्थित कार्य या पर्यायको भाव कहते हैं।

जैन तंत्र वस्तुके निरूपणामें इतने उपकरणोंकी आपेक्षा रखनेवाला होनेके कारण प्रथम कक्षाके लोगोंके लिए दुकह सा हो गया है। पर इसके मूल तत्व समक्षमें आ जानेके बाद कोई कठिनता नहीं मालूम होती। इसी तरह च्रेत्र, काल और स्वामी आदिका कान भी आसान हो जाता है।

### लोकका स्वरूप-

एक इजार मनका लोहेका गोला इन्द्रलोकसे नीचे गिरकर छह मासमें जितनी दूर पहुंचे उस सम्पूर्ण लम्बाईको एक राजू कहते हैं। इत्य करते हुए भोषाके समान खाकार वाला यह ब्रक्साण्ड सात राजू चोंडा और सात राजू मोटा तथा चीदह राजु ऊंचा (लम्बा) है। अन्य दर्शनोंके समान जैन दर्शन भी स्वर्ग, नरक तथा इन्द्रादि देवताखोंके जुदे जुदे लोक मानता है।

### जीवात्माका विस्तार-

यह दर्शन वीवास्माको समस्त शरीर व्यापी मानता है। ह्योटे बढ़े शरीरोमें दीपकके समान वीवात्माके भी संकीच विकास होते रहते हैं। परन्तु मुक्त जीव श्रान्तिम शरीरसे कुछ कम होता है।

१. केखक महोदयने किसी ग्रन्थके आधारसे तीन भाग कम किखा है।

#### वर्षी-प्रमिनन्दन-प्रन्थ

### जीवके मेद---

पृथिबी, जल, वायु, तेज क्रीर वनस्पति शरीर वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। इनको स्पर्शका ही विशेष रूपसे भान होता है। शेष स्पर्शादि द्वि इन्द्रियोंसे लेकर पांच इन्द्रिय वाले मनुष्य, आदि अस कहलाते हैं। कारण, इनमें क्रपनी रचा करनेकी चेष्टा होती है।

### ग्रुक्त जीव---

संवर श्रीर निर्जराके प्रभावसे श्रास्त्रवका बन्धन छूटकर श्रातम-प्रदेशोंमें से कर्मोंके संयोगको तोइ कर नाश कर दिया जाता है। तब जीव श्रपने श्रीप ऊर्ध्व गमन करता हुआ। मुक्त हो जाता है। फिर उसका जन्म मरण नहीं होता।

## अहिंसा परमो धर्मः---

इस दर्शनके म्रानुयायियों में म्रहिंसा, सत्य, म्रस्तेय, ब्रह्सचर्य भ्रीर म्रपरिग्रह, म्रादि सार्वभीम स्कृद ब्रतोंकी उपासना प्रधान रूपसे होती है। सब धर्मोंके मूल म्रहिंसा ब्रतकी उपासना करनेके कारण इन्हें 'म्रहिंसा परमी धर्मः'का म्रानुयायी कहा जाता है।

यत्र तत्र श्राये श्राचारों के ईपा देष सूचक श्रद्धरों को पृथक् करके दर्शनके मूल सिद्धान्तोपर विचार किया जाय तो वे सिद्धान्त वेदसे परिवर्द्धित सनातन ही प्रतीत होते हैं। कारण, भगवान वेदक्शसके न्यास भाष्यसे मूल जैनदर्शन, विलकुल मिलता जुलता है। रही श्रापसके खण्डन मण्डनकी बात, सो हर एक दार्शनिकको उसमें पूरी स्वतंत्रता रही है जब वेदान्त-ब्रह्मसूत्रने श्रपने बराबरके योग शास्त्रके सिद्धान्तोंके लिए भी कह दिया है कि 'एतेन योगः प्रत्युक्तः' इससे योग प्रस्युक्त कर दिया गया, तब हम वेदके विचारोंके श्रातिरक दार्शनिक खण्डन मण्डनपर ध्यान नहीं देते। उसमें तत्त्व ही द्वंदते हैं।

श्चिहिंसाको मुख्यतया मानने वाला यह दर्शन महाबीर स्थामीके निर्वाणके बाद भी श्चिहिंसाके मुख्य सिद्धान्तोंका संप्राहक रहा इसी कारण श्रग्नीहाधिप महाराज श्चप्रसेनजीकी सन्तानोंने श्चपनेको इस धर्ममें दीखित किया था।

प्रायः जब किसी दर्शनका ऋनुयायी समुदाय ऋधिक जन हो जावेगा तबही उसके जुदे जुदे मण्डल खड़े होने लग जायगे। एक दुर्भिक्के बाद जैनोंमें भी श्वेताम्बर नाम से दूसरा सम्प्रदाय बन गया।

महाराज अप्रसेनकी जैनसन्तानीने दिगम्बर पथका अनुसरका किया, जो अब भी जैनसमुदायमें सरावगी कह कर पुकारे जाते हैं। वे प्रायः वैदिक संस्कार तथा आहिंसा वत दोनों ही का पालन करते हैं। इनमें अप्रवालों की संख्या आदिक है। सरावगी लोग वैदिक विधिसे ही उपवीत धारक करते हैं।

दिगम्बर सम्प्रदायमें पहिले मूर्ति पूजाको न माननेवाला लगभग हजार व्यक्तियोंका एक समुदाय निकला था पर उसकी श्राधिक वृद्धि न हो सकी । काल पाकर श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी 'संवेगी' श्रीर 'बाईस-

१. सर्व सरावगी आवाक जैनी येमा करते हैं : येमा नहीं है ।

टोला' इन दी भागोंमें बट गया । संवेगी लीग ऋधिक सूत्र प्रंथ माना करते हैं पर इनमें से बाइसटोलाने योदेसे ही सूत्र प्रंथोंको प्रमाख माना है। आजसे करीब दो सी वर्षके पहिले बाईसटोलासे निकलकर श्री भीखमदासजी मुनिने तेरह पंथ नामका एक पन्थ चलाया । इसमें सूत्रोंकी मान्यता तो बाईसटोलाके बराबर है परन्तु स्वामी दयानन्दके सत्यार्थ प्रकाशकी तरह इन्होंने भी अम विष्वंसन कीर अनुकम्पाकी टाल बना रखी है। इस मतने दया दानका बढ़ा आपवाद किया है;

जैन साधुमें सक्त ईस गुण रहने चाहिये। उसका झाहार भी खेंतालीस दोषोंसे रहित होना चाहिये। मठधारी यतियोंको छोड़करके शेष सर्व जैनसाधुत्रोंमें कह सहनेकी झिंधक शक्ति पायी जाती है। तेरह पंथ तथा बाईसटोलाके साधु गण मुख पर पट्टी बांधते हैं। संवेगी साधु उसे हाथ ही में रखते हैं। बाकी साधुश्लोंमें हसका व्यवहार नहीं है, शास्त्रोंमें हनका नाम अमण है। झन्य सम्प्रदावोंमें साधारण लोग यतियों के सिवा हन साधुश्लोंको द्वंदिया कहकर व्यवहार करते हैं। पहले तो इसका झिंधकांश प्रचार यति-योंने ही किया था।

सम्प्रदायोंकी प्रतिद्वन्दिताके साथ कुछ लोग यह भी समक्षते लग गये हैं कि हमारा सनातन धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं। कितपय सम्प्रदायोंने तो अपना रूप भी ऐसा ही बना लिया है कि मानों इनका सनातन धर्मके साथ कभी कोई सम्बन्धी नहीं रहा था। यह भोले लोगोंकी नासमकी ही है।

जैनधर्मके परिरक्षकोंने जैसा पदार्थके सूक्ष्म तत्त्वका विचार किया है उसे देखकर आवक्रलके दार्शनिक बड़े विस्मयमें पड़ जाते हैं, वे कहते हैं कि महावीर स्वामी आवक्रलके विज्ञानके सबसे पहिले जन्मदाता थे। जैनधर्मकी समीज्ञा करते समय कई एक सुयोग्य प्राध्यापकांने ऐसा हो कहा है। भी महावीर स्वामी ने गोसाल जैसे विपरीत वृत्तियोंको भी उपदेश देकर हिंसाका काफी निवारण किया।

भगवान बुद्धदेव व महावीर स्वामीके उपदेश उस समयकी प्रचित्तत भाषाक्रोंमें ही हुक्का करते ये जिससे सब लोग सरलतासे समक्ष लिया करते थे। उस समयकी भाषाक्रोंके व्याकरण हेमेन्द्र तथा प्राकृत-प्रकाशके देखनेसे पता चलता है कि वह भाषा ऋपभ्रंशके रूपको प्राप्त हुई संस्कृत भाषा ही थी। उसी को धर्मभाषा बना लेनेके कारण श्री बुद्ध भगवान ऋंति महावीर स्वामीके सिद्धान्त प्रचित्तत तो खूब हुए पर भाषाके सुधारकी ऋोर ध्यान न जानेके कारण संस्कृतिकी स्थिति ऋंति श्रीस अधिक विगइ गयी। जिससे वेदोंकी भाषाका समक्षना नितान्त कठिन हं कर वैदिकों को चिन्ताका कारण बन गया।

१. गुणोकी वह संख्या इवेत,म्बर संन्प्रदायके अनुसार है। दि॰ स॰ के अनुसार साधुके २८ मूळगुण है। इसी तरह आहार दोवोंकी संख्या भी ४६ मानी गयी है।

# जैनधर्म तथा जैनदर्शन

श्री श्रम्बुजाक्ष सरकार, एम. ए., बी. एल.

पुण्यभूमि भारतवर्षमें वैदिक (हिन्दू) बीद्ध और जैन इन तीन प्रधान धर्मोंका अम्युत्थान हुआ है। यद्यपि बीद्धधर्म भारतके अनेक सम्प्रदायों और धर्मक प्रकारके आचारों व्यवहारोंमें अपना प्रभाव छोड़ गया है, परन्तु वह अपनी जन्मभूमिसे खदेड़ दिया गया है और सिंहल, ब्रक्षदेश, तिब्बत, चीन, आदि देशोंमें वर्तमान है। इस समय हमारे देशमें बीद्धधर्मके सम्बन्धमें यथेष्ट आलोचना होती है, परन्तु जैन धर्मके विषयमें अन तक कोई भी उल्लेख योग्य आलोचना नहीं हुई। जैनधर्मके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान बहुत ही परिमित है। स्कूलोंमें पदाये जाने वाले इतिहासोंके एक दो पृद्धोंमें ती॰ महावीर द्वारा प्रचारित जैन धर्मके सम्बन्धमें जो अत्यन्त संक्षित विवरण रहता है, उसको छोड़कर हम कुछ नहीं जानते। जैनधर्म सम्बन्धी विस्तृत आलोचना करनेकी लोगोंकी इच्छा भी होती है, पर अभी तक उसके पूर्ण होनेका कोई विशेष सुभीता नहीं है। कारण दो चार प्रन्थोंको छोड़कर जैनधर्म सम्बन्धी अग गित प्रन्थ अभी तक भी अप्रकाशित है; भिन्न भिन्न मंदिरोंके गुन भण्डारोंमें जैन प्रन्थ छिपे हुए हैं, इसलिए पठन या आलोचना करनेके लिए वे दुर्लंभ हैं।

### हमारी उपेक्षा तथा अज्ञता---

वं द धर्मके समान जैनधर्मकी आलोचना क्यों नहीं हुई ? इसके और भी कई कारण हैं। बौद्ध धर्म पृथिविके एक तृतीयांश वासियोंका धर्म है, किन्दु भारतके चालीस करोड़ लोगोंमें जैनधर्मावलम्बी केवल लगभग बीस लाख हैं। इसी कारण बौद्धधर्मके समान जैन धर्मके गुक्तका किसीको अनुभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त भारतमें बौद्ध-प्रभाव विशेषताके साथ परिस्फुटित है। इसलिए भारतके इतिहासकी आलोचनामें बौद्धधर्मका प्रसङ्ग स्वयं ही आकर उपस्थित हो जाता है। अशोकस्तम्भ, चीनी यात्री हुयेन-सांगका भारतभ्रमण, आदि जो प्राचीन इतिहासकी निर्विवाद बातें हैं उनका बहुत बड़ा भागं बौद्धधर्मके साथ मिला हुआ है भारतके कीर्तिशाली चकवर्ती राजाओं ने बौद्धधर्मको राजधर्मके रूपमें प्रहण किया था, इसलिए किसी समय हिमालयसे लेकर कन्याकुमारी तककी समस्त भारतभूमि पीले कपड़ेवालोंसे ध्यास हो गयी थी। किन्दु भारतीय इतिहासमें जैनधर्मका प्रभाव कहां तक विस्तृत हुआ या यह अब तक भी पूर्ण रूपसे मालुम नहीं होता है। भारतके विविध स्थानोंमें जैन कीर्तिके जो अनेक ध्यंतावरोष अब भी

वर्तमान हैं उनके सम्बन्धमें भ्रच्छी तरह अनुसन्धान करके ऐतिहासिक तत्त्वोंको खोवनेकी कोई उल्लेख योग्य चेष्टा नहीं हुई है। हां; कुछ वर्षोंसे ऋति साधारण चेष्टा हुई है। मैसूर राज्यके अवखबेलगोला नामक स्थानके चन्द्रगिरि पर्वतपर जो योड़ेसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि मौर्ववंशक प्रतिष्ठाता महाराज चन्द्रगुप्त जैन मतावलम्बी थे। इस बातको श्री विन्संट स्मिथने स्नपने भारतके इतिहासके तृतीय संस्करण ( १९१४ ) में लिखा है परन्तु इस विषयमें क्रम्न लोगोंने शंका की है किन्तु सब स्नाधकांश मान्य विद्वान इस विषयमें एकमत हो गये हैं। जैन शास्त्रोमें लिखा है कि महाराज चन्द्रगुप्त (इहे !) पांचवे अतकेवली भद्रबाहुके द्वारा जैन धर्ममें दीक्षित किये गये थे श्रीर महाराज झशोक भी पहले अपने पितामह से प्रहीत जैनधर्मके अनुयायो थे; पर पीछे उन्होंने जैन धर्मका परित्याग करके बौदधर्म प्रहरण कर लिया था। भारतीय विचारोपर जैन धर्म श्रीर जैन दर्शनने क्या प्रभाव डाला है, इसका इतिहास लिखनेके समग्र उपकरण अब भी संग्रह नहीं किये गये हैं। पर यह बात अब्बी तरह निश्चित हो चुकी है कि जैन विद्वानोंने न्यायशास्त्रमें बहुत स्त्रधिक उल्लित की थी। उनके स्त्रीर बौद्ध नैयायकोंके संसर्ग स्त्रीर संघर्षके कारण प्राचीन न्यायका कितना ही ऋंश परिवर्धित और परिवर्तित किया गया श्रीर नवीन न्यायके रचनेकी श्रावश्यकता हुई थी । शाकशयन, श्रादि वैयाकरण, कुन्दकुन्द, उमास्वामि, सिद्धसेन, दिवाकर अष्टाक्सक्क-देव, श्रादि नैयायिक, टीक।कृत्कुलरिव मिल्लिनाय, कोषकार श्रमरिंह, श्रमिधानकार, पूज्यपाद, हेमचन्द्र, तवा गणितज्ञ महावीर।चार्य, श्रादि विद्वान जैनधर्मावलम्बी थे । भारतीय ज्ञान भण्डार इन सबक। बहुत ऋणी है।

"श्रद्धी तरह परिचय तथा श्रालोचना न होनेके कारण श्रव भी जैनधर्मके विषयमें लोगोंके तरह तरहके ऊटपटांग खयाल बने हैं। कोई कहता था यह बौद्धधर्मका ही एक मेद है। कोई कहता था कि वैदिक (हिन्दू) धर्ममें जो श्रनेक सम्प्रदाय हैं, इन्हींमें से यह भी एक है जिसे महाबीर स्वामीने प्रवर्तित किया था। कोई, कोई कहते थे कि जैन श्रार्थ नहीं हैं, क्योंकि वे नग्नमूर्तिश्रोंकी पूजते हैं। जैनधर्म भारत के मूलनिवासियोंक किसी एक धर्म सम्प्रदायका केवल एक रूपान्तर है। इस तरह नाना श्रवभिकताखोंके कारण नाना प्रकारकी कल्पनाश्रोंसे प्रसूत भ्रान्तियां फैल रही थी, उनकी निराधारता श्रव धीरे धीरे प्रकट होती जाती है।

## जैनधर्म बोद्ध धर्मसे अति प्राचीन--

यह अच्छी तरह प्रमाशित हो चुका है कि जैनधर्म बै। द्वधर्मकी शाला नहीं है महावीर स्थामी जैनधर्मके स्थापक नहीं हैं, उन्होंने केवल प्राचीन धर्मका प्रचार किया था। महावीर या वर्दमानस्थामी बुद्धदेवके समकालीन थे। बुद्धदेवने बुद्धाव प्राप्त करके धर्मप्रचार कार्यका नत लेकर जिस समय धर्मचकका प्रवर्तन किया था, उस समय महावीर स्वामी एक सर्व विभुत तथा मान्य धर्मशिक्षक थे। बैं। दें के जिपटक

#### वर्षी अभिनन्दन-प्रत्य

नामक प्रन्थमें 'नातपुत' नामक जिस निर्मन्य धर्मप्रचारकका उल्लेख है, वह 'नातपुत्त' ही महावीर स्वामी है उन्होंने ज्ञातृ नामक चृत्रियवंशमें बन्म प्रह्मा किया था, इसलिए वे शातपुत्र '(पाली भाषामें खा[ना]तपुत्त) कहलाते थे । जैन मतानुसार महावीर स्वामी चौबीसवें या झन्तिम तीर्यंकर थे । जनके लगभग २०० वर्ष पहले तेईसवें तीर्थंकर श्रीपार्श्वनाय स्वामी हो चुके थे । झव तक इस विषयमें सन्देह या कि पार्श्वनाय स्वामी ऐतिहासिक श्याक्ति थे या नहीं परन्तु डा० हर्मन जैकोबीने सिद्ध किया है कि पार्श्वनायने ईसा पूर्व झाठवीं शताब्दिमें जैनधर्मका प्रचार किया था । पार्श्वनायके पूर्ववर्ती झन्य बाईस तीर्थकरोंके सम्बन्धमें झवतक कोई ऐतिहासिक प्रमाया नहीं मिला है ।

# दिगम्बर मूल परम्परा है-

"तीर्थिक, निर्मन्य और नग्न नाम भी जैनोंके लिए व्यवहृत होते हैं। यह तीसरा नाम जैनोंके प्रधान और प्राचीनतम दिगम्बर सम्प्रदायके कारण पड़ा है। मेगस्थनीज इन्हें नग्न दार्शनिक (Gymnosphists) के नामसे उल्लेख करता है। प्रीसदेशमें एक ईलियाटिक नामका सम्प्रदाय हुआ है। वह नित्य, परिवर्तनरहित एक खदौत सत्तामात्र स्वीकार करके जगतके सारे परिवर्तनों, गतियों और कियाओं की संभावनाको अस्वीकार करता है। इस मतका मितदन्द्री एक 'हिराक्लीटियन' सम्प्रदाय हुआ है वह विश्व-तत्त्व (द्रव्य) की नित्यता सम्पूर्ण रूपसे अस्वीकार करता है। उसके मतसे जगत सर्वया परिवर्तनशील है। जगत् स्वोत निरवाध गतिसे वह रहा है, एक स्वराभरके लिए भी कोई वस्तु एक भावसे स्थित होकर नहीं रह सकती। ईलियाटिक—सम्प्रदायके द्वारा प्रचारित उक्त नित्यवाद और हिराक्लीटियन सम्प्रदाय द्वारा प्रचारित परिवर्तन वाद पाश्चात्य दर्शनोंमें समय समय पर अनेक रूपोंमें नाना समस्याओं आवरणमें प्रकट हुए हैं। इन दो मतोंके समन्वयकी अनेक बार चेष्टा भी हुई है; परन्तु वह सफल कभी नहीं हुई। वर्तमान समयके प्रसिद्ध मांसीसी दार्शनिक वर्गसान (Bergson) का दर्शन हिराक्लीटियनके मतका ही रूपान्तर है।

## भारतीय नित्य-अनित्यबाद---

वेदान्त दर्शनमें भी सदासे यह दार्शनिक विवाद प्रकाशमान हो रहा है। वेदान्तके मतसे केवल नित्य-शुद्ध-युद्ध-युद्ध-स्वय स्वभाव चैतन्य ही 'सत्' है, रोष जो कुछ है वह केवलनाम रूपका विकार 'माया प्रपञ्च'—'श्रसत्' है। शक्कराचार्यने सत् शब्दकी जो व्याख्या की है उसके श्रनुसार इस दिखलायी देनेवाले जगतप्रश्चकी कोई भी वस्तु सत् नहीं हो सकती। भूत, भविष्यत्, वर्तमान इन तीनों कालोंमें जिस बस्तुके सम्बन्धमें युद्धिको भ्रान्ति नहीं होतो, वह सत् है श्रीर जिसके सम्बन्धमें व्यभिचार होता है—

<sup>9.</sup> विमन्तर सम्प्रदायके प्रश्वोमें महावीर स्वामीके वंशका उल्लेख 'नाथ' नामसे मिलता है, जो निश्चय ही ''झातु'' के प्राकृत रूप 'णात' का ही रूपान्तर है।

वह ससत् हैं। जो वर्तमान समयमें है, वह यदि स्नादि श्रतीतके किसी समयमें नहीं था स्नीर सनन्त भविष्यत्के भी किसी समयमें नहीं रहेगा, तो वह सत् नहीं हो सकता—वह स्रसत् है। परिवर्तनशील असदरत्के साथ वेदान्तका कोई सम्पर्क नहीं है! वेदान्त दर्शन केवल श्राहैत सद्बद्धका सस्व दृष्टिसे अनुसन्धान करता है। वेदान्तकी यही प्रथम बात है 'श्रयातो ब्रह्म जिज्ञास' स्नीर यही स्नितम बात है। स्योकि—"तरिमन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति।"

"वेदान्तके समान बौद्घदर्शनमें कोई त्रिकाल श्रव्यभिचारी नित्य वस्तु नहीं मानी गयी है बौद्ध ख्यि-कबादके मतसे ''सर्वे ख्यां च्यां?'। जगत्स्रोत श्रप्रतिहततया श्रवाध गतिसे बरावर वह रहा है—ख्याभरके लिए भी कोई वस्तु एक ही भावसे एक ही श्रवस्थामें स्थिर होकर नहीं रह सकती। परिवर्तन ही जगतका मूलमंत्र है! जो इस ख्यामें मौजूद है, वह श्रामामी ख्यामें ही नष्ट हो कर दूसरा रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार श्रनन्त मरण श्रीर श्रवन्त जीवनोंकी श्रवन्त की हाएं इस विश्वके रंगमंचपर लगातार दुश्रा करती हैं। यहां स्थिति, स्थैर्य, नित्यता श्रसंभव है।

### जैन-अनेकान्त---

"स्याद्वादी जैनदर्शन वेदान्त और बौद्धमतकी आशिक उत्यताको स्वीकार करके कहता है कि विश्वतत्त्व या द्रव्य नित्य भी है श्रीर श्रनित्य भी । वह उत्पत्ति, भृवता श्रीर विनाश इन तीन प्रकारकी परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंसे से युक्त है। वैदान्त दर्शनमें जिसप्रकार 'स्वरूप' और 'तटस्य' सक्कण कहे गये हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें प्रत्येक वस्तुको समक्तानेके लिए दो तरहसे निर्देश करनेकी व्यवस्था है। एक को कहते हैं 'निश्चयनय' और दूसरेको कहते हैं 'व्यवहार नय' । स्वरूपलत्त्रगाका जो अर्थ है, ठीक वही अर्थ निश्चयनयका है। वह वस्तके निज भाव या स्वरूपको बतलाता है। व्यवहारनय वैदान्तके तटस्य लजायके ब्यनुक्त है । उससे बन्यमाण वस्तु किसी दसरी---बस्तुकी ऋपेतासे बर्णित होती है । द्रव्य निश्चय नयसे भूव है किन्त ब्यवहारनयसे उत्पत्ति श्रीर विनाशशील है, श्रर्थात् द्रव्यके खरूप या स्वभावकी श्रपेका से देखा जाय तो वह नित्य स्थायी पदार्थ है, किन्तु साज्ञात् परिदृश्यमान व्यवहारिक जगतकी अपेद्धासे देखा जाय तो वह स्नानित्य और परिवर्तनशील है। द्रव्यके सम्बन्धमें निरयता स्रोर परिवर्तन स्नाशिक या स्रपेक्षिक भावसे सत्य है-पर सर्वथा एकान्तिक सत्य नहीं है। वेदान्तने द्रव्यकी नित्यताके ऊपर ही इच्टि रक्ली है न्त्रीर भीतरकी वस्तुका सन्धान पाकर, बाहरके परिवर्तनमय जगत प्रपञ्चको तुच्छ कह कर उड़ा दिया है: श्रीर बीद्ध चुणिकवादने बाहरके परिवर्तनकी प्रचरताके प्रभावसे रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्शादिकी विचित्रतामें ही मुग्ध होकर इस वहिवैंचिन्यके कारणभूत, नित्य-तूत्र श्रम्यन्तरको लो दिवा है। पर स्याद्वादी जैनदर्शनने भीतर और बाहर, ब्राधार आधेय, धर्म और धर्मी, कारण और कार्य, ब्राहेत और वैविध्य दोनोंको ही यथास्थान स्वीकार कर लिया है।

<sup>&#</sup>x27;'१. ''यदिवया नृदिभनं व्यभिक्रति तत्सत्, यद्विवया नृदिभव्यंभिक्रति तदसत्।''-गीता शांकरमाध्य १--१६ ।

#### वर्णी-समिनन्दन-प्रन्थ

### स्याद्वादकी व्यापकता--

"इसतरह स्याद्वादने, विरुद्ध वादोंकी मीमांसा करके उनके श्रन्तःसूत्र रूप श्रापेश्विक सत्यका मतिपादन करके उसे पूर्याता प्रदान की है। विलियम जेम्स नामके विद्वान् द्वारा प्रचारित Pragmtaism बादके साथ स्यादादकी खनेक अंशोंमें तुलना हो सकती है। स्यादादका मूलसूत्र जुदे, जुदे दर्शन शास्त्रोंमें जुदे जुदे रूपमें स्वीकृत हुन्ना है। यहां तक कि शृह्कराचार्यने पारमार्थिक-सत्यसे व्यवहारिक सत्यको जिस कारण विशेष रूपमें माना है, वह इस स्याद्वादके मूलसूत्रके साथ अभिन्न है। श्रीशंकर।चार्यने परिदृश्यमान या दिखलायी देनेवाले जगतका ऋस्तित्व अस्वीकार नहीं कियां है, उन्होंने केवल इसकी पारमार्थिक सत्ताको अस्वीकार किया है। बौद्ध विज्ञानवाद एवं शून्यवादके विरुद्ध उन्होंने जगतकी व्यवहारिक सत्ताको श्रात्यन्त हटताके साथ प्रमाणित किया है। समतल भूमिपर चलते समय एक तल, द्वितल. त्रितल. स्वादि उच्यताके नाना प्रकारके मेद हमें दिखलायी देते हैं, किन्तु बहुत ऊंचे शिखरसे नीचे देखनेपर सतलंडा महल श्रीर कुटिय में किसी प्रकारका भेद नहीं जान पहता। इसी तरह ब्रह्मबृद्धिसे देखनेपर जगत मायाका विकास, ऐन्द्रजालिक रचना म्रार्थात् म्रानित्य है: विन्तु साधारण बुद्धिसे देखनेपर जगतकी सत्ता स्थीकार करना ही पड़ती है। दो प्रकारका सत्य दो विभिन्न दृष्टियोंके कारवासे स्वयं सिद्ध है ! वेदान्तसारमें मायाको जो प्रसिद्घ 'संशा' दी गयी है, उससे भी इस प्रकारकी भिन्न दृष्टि ह्योंसे समत्यन्न सत्यताके भिन्न रूपोंकी स्वीकृति इष्ट है। बौद्ध दृश्यवादमें शून्यका जो व्यतिरेकम्ख लुत्तरा किया है, उसमें भी स्यादादकी स्त्राया स्पष्ट प्रतीत होती है। श्रस्ति, नास्ति, श्रस्ति-नास्ति दोनों, श्रस्ति-नास्ति दोनों नहीं, इन चार प्रकारकी भावनाओं के जो परे हैं, उसे शून्यत्व कहते हैं । इसप्रकार पूर्वी श्रीर पश्चिमी दर्शनोंके जुदे जुदे स्थानोंमें स्याद्वादका मूल सूत्र तत्त्वज्ञानके कारण रूपसे स्वीकृत होनेपर भी, त्याद्वादको स्वतंत्र उच दार्शनिक मतके रूपमें प्रसिद्ध करनेका गौरव केवल जैनदर्शनको ही मिल सकता है।

## जैन सृष्टिकम---

जैनदर्शनके मूलतत्त्व या द्रव्यके एम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है उससे ही मालूम हो जाता है कि जैनदर्शन यह स्वीकार नहीं करता कि सुष्टि किसी विशेष समयमें उत्पन्न हुई है। एक ऐसा समय या जब सुष्टि नहीं यो, सर्वत्र शृत्यता यो, उस महाशृत्यके भीतर केवल सृष्टिकर्ता स्रकेला विराजमान या स्त्रीर ऊसी शृत्यसे किसी एक समयमें उसने उस ब्रह्माण्डको बनाया। इस प्रकारका मत दार्शनिक दृष्टिसे स्नतिशय स्नमपूर्ण है। शृत्यसे ( स्नस्त्रसे ) सत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत्कार्य वादियोंके मतसे केवल सत्से ही सत्की उत्पत्ति होना सम्भव है?। सत्कार्यवादका यह मूलस्त्र संचेपमें भगवद्गीतामें मौजूद है। सास्त्र खोर वेदान्तके समान जैनदर्शन भी सत्कार्यवादी है!

१. "सदसद्भवानुभय-चतुष्कोढि विनिर्मुक्तं शून्यत्वम्"----

२. "नासती विचते भावी नाभावी विचते सतः।"

"जैनदर्शनमें 'जीव' तत्त्वकी जैसी विस्तृत आलोचना है वैसी और किसी दर्शनमें नहीं है। 'विदान्त दर्शनमें संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध इन तीन प्रकारके कर्मोंका वर्षान है। जैन-दर्शनमें इन्होंको यथाक्रम सत्ता, बन्ध और उदय कहा है। दोनों दर्शनोंमें इनका स्वरूप भो एकसा है।

"सयोग केवली श्रीर श्रयोग केवली श्रवत्थाके साथ हमारे शास्त्रोकी जीवन्मुक्ति श्रीर विदेह-मुक्तिकी तुलना हो सकती है। जुदे, जुदे गुग्गत्थानोंके समान मोस् प्राप्तिकी जुदी जुदी श्रवत्थाएं वैदिक दर्शनोंमें मानी गयी है। योगवाविष्ठमें शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापित, संसक्ति, पदार्थाभावनी श्रीर नूर्यगाः हन सात ब्रह्मविद् भूमियोंका वर्णन किया गया है।

"संवर तत्त्व श्रीर 'प्रतिमा' पालन, जैनदर्शनका चारित्र मार्ग है। इससे एक ऊंचे स्तरका नैतिक खादरी प्रतिष्ठापित किया गया है। सब प्रकारसे खासित रहित होकर कर्म करना ही साधनाकी भित्ति है। खासिकके कारण ही कर्मबन्ध होता है; अनासकत—होकर कर्म करनेसे उसके द्वारा कर्मबन्ध नहीं होगा। भगवद्गीतामें निष्काम कर्मका जो अनुपम उपदेश किया है, जैनशास्त्रोंके चरित्र विषयक प्रन्थोंमें वह खाया विश्वदरूपमें दिखलायी देती है।

"जैनधर्मने ऋहिंसा तत्वको ऋत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक करके व्यवहारिक जीवनको पग, पगपर नियमित और वैधानिक करके एक उपहासास्पद सीमापर पहुंचा दिया है, ऐसा कतिपय लोगोंका कथन है। इस सम्बन्धमं जितने विधि-निषेध हैं उन सबको पालते हुए चलना इस बीसवीं शतीके जटिल जीवनमें उपयोगी, सहज और संभव है या नहीं, यह विचारणीय है।

जैनधर्ममें श्रिहिंसाको इतनी प्रधानता क्यों दी गयी है ! यह ऐतिहासिकों की गवेषयाके योग्य विषय है । जैनसिद्धान्तमं श्रिहंसा शब्दका श्र्यं व्यापकसे व्यापकतर हुश्रा है । तथा, श्र्यचाकृत स्रवांचीन प्रन्थोंमें वह रूपान्तर भावसे प्रहर्ण किया गया गीताके निष्काम-कर्म-उपदेशसा प्रतीत होता है । तो भी, पहले श्रिहंसा शब्द साधारण प्रचांकत श्र्यमें ही व्यवहृत होता था, इस विषयमें कोई भी सन्देह नहीं है । वैदिक युगमें यश-कियामें पशुहिंसा श्रव्यन्त निष्ठुर सीमापर जा पहुंची थी । इस क्र्र कर्मके विरुद्ध उस समय कितने ही श्रिहंसावादी सम्प्रदायोंका उदय हुश्रा था, यह बात एक प्रकारसे सुनिश्चित है । वैदर्मे 'मा हिस्यात् सर्व भूतानि' यह साधारण उपदेश रहनेपर भी यश कर्ममें पशुहत्याकी श्रवेक विशेष विधियांका उपदेश होनेके कारण यह साधारण विधि (व्यवस्था) केवल विधिक रूपमेंही सीमित हो गयी थी, पद पदपर उपेचित तथा उल्लंधित होनेसे उसमें निहित कल्याणकारी उपदेश सदाके लिए विस्कृतिक गर्भमें विलीन हो गया था श्रीर श्रन्तमें 'पशु यज्ञके लिए ही बनाये गये हैं' यह श्रद्धत मत प्रचलित हो गया था । क इसके कल स्वरूप वैदिक कर्मकाण्ड; बिलमें मारे गये पशुश्रोंके रक्तसे लाल होकर समस्तसान्वक भावका विरोधी

<sup>\* &#</sup>x27;'यहार्थं पशवः सुद्याः स्वयमेव स्वयंभुवा । अतस्तवां घातविष्यामि तस्मावद्दे वर्षोऽवर्थः ॥''

### वर्धी-स्मिनन्दन-प्रन्य

हो गया था। जैन कहते हैं कि उस समय यक्षकी इस नृशंस पशुहत्याके विकद्ध जिस जिस मतने विरोधका बीहा उठाया था उनमें जैनधर्म सब से आगे था। 'मुनयो वातवसनाः'' कहकर ऋग्वेदमें जिन नग्नमुनियों का उत्सेख है, विदानोंका कथन है कि वे जैन दिगम्बर संन्यासी ही है।

''बुद्धदेवको सध्यकरके जयदेवने कहा है---

# 'निन्दिस यहाविधेरहृह श्रुतिजातं सदय हृदय दिशति पशुघातम् १'

किन्तु यह श्राहंखातस्य जैनधर्ममें इसप्रकार श्रंग — श्रंगी भावसे संमिश्रित है कि जैनधर्मकी सत्ता बौद्ध धर्मके बहुत पहले सिद्ध होनेके कारण पशुधातात्मक यह विधिके विवद्ध पहले पहले खड़े होनेका श्रेय बुद्धदेवकी श्रपेद्धा जैनधर्मको ही श्रिधिक है। वेदविधिकी निन्दा करनेके कारण हमारे शाक्षोंमें चार्बाक, जैन श्रीर बौद्ध पाषण्ड 'या श्रानास्तिक' मतके नामसे विख्यात हैं। इनतीनों सम्प्रदायोंकी भूटी निन्दा करके जिन शाक्षकारोंने श्रपनी साम्प्रदायिक संकीर्णताका परिचय दिया है, उनके इतिहासकी पर्यालोचना करनेसे मालूम होगा कि जो प्रन्य जितना हो प्राचीन है, उसमें बौद्धोंकी श्रपेद्धा जैनोंको उतनी हो श्रिधिक गाली गत्नीज की है। श्राहंसाबादी जैनोंके शान्त निरीह शिर पर किसी किसी शाक्षकारने तो श्लोक पर इल्लोक प्रयित करके गालियोंकी मूसलाधार वर्षा की है। उदाहरखके तौरपर विष्णु पुराणको ले लीजिये श्रभी तककी खोजोंके श्रनुसार विष्णु पुराण सारे पुराणोंसे प्राचीनतम न होनेपर भी श्रत्यंत प्राचीन है। इसके तृतीय भागके सत्रहवं श्रीर श्रठारहवें श्रध्याय केवल जैनोंकी निन्दासे पूर्ण हैं। "नग्नदर्शनसे श्राद्धकार्य भ्रष्ट हो जाता है, श्रीर नग्नके साथ संभाषण करनेसे उस दिनका पुण्य नष्ट हो जाता है। शतधनु नामक राजान एक नग्न पाषण्डसे संभाषण किया था, इस कारण वह कुता, गीदङ, मेडिया, गीध श्रीर मोरकी योनियोंमें जन्म धारण करके श्रन्तमें श्रक्षमेध यशके जलसे स्नान करनेपर श्रक्तिलाभ कर सका।" जैनोंके प्रति वैदिकोंके प्रवल विदेषकी निम्नलिखत श्लोकोंसे श्रिध्यित्व होती है—

# "न पठेत् यावनीं भाषां प्राणैः कएठगतैरपि। इस्तिना पीड्यमानोऽपि न गच्छेक्कैनमन्दिरम्॥"

यद्यपि जैन लोग स्ननन्त मुकारमाझों (सिद्घों) की उपासना करते हैं, तो भी वास्तवमें वे व्यक्तित्व रहित पारमात्म्य स्वरूपको ही पूजा करते हैं। व्यक्तित्व रहित होनेके कारण हो जैन पूजा पद्धतिमें वैष्णव और शाक्तमतोंके समान भक्तिकी विचित्र तरङ्गोंकी संभावना बहुत ही कम रह जाती है।

बहुत लोग यह भूल कर रहे थे कि बीद्धमत खीर जैनमतमें भिक्षता नहीं है पर दोनों धर्मों में कुछ झंशों में समानता होनेपर भी ऋसमानताकी कमी नहीं है। समानतामें पहली बात तो यह है कि दोनों में खिंहा धर्मकी खरयन्त प्रधानता है। दूसरे जिन, सुगत, ऋहंत, सर्वज्ञ, तथागत, चुद्ध, ऋदि नाम बीद्ध

स्वीर कैन दोनों ही अपने सपने उपास्य देवोंके लिए प्रयुक्त करते हैं। तीलरे दोनों ही धर्मबाले युद्धदेव या तीर्थंकरोंकी एकही प्रकारकी पाषाख-प्रतिमाएं बनवा कर चैत्यों या रत्योंमें स्थापित करते हैं स्वीर उनकी यूबा करते हैं। रत्यों स्वीर मूर्तियोंमें हतनी स्रधिक सहस्रता है कि कभी कभी किसी मूर्ति स्वीर स्त्यका यह निर्ण्य करना कि यह जैनमूर्ति है या बौद्ध, विशेषशोंके लिए कठिन हो जाता है। इन लब बाहरी समानताओंके स्वतिरिक्त दोनों घमोंकी विशेष मान्यतास्रोमें भी कहाँ कहाँ सहशता दिखती है, परन्तु उन सब विषयोंमें वैदिक धर्मके साथ जैन स्वीर बौद्ध दोनोंका हो प्रायः ऐकमत्य है। इस प्रकार बहुत सी समानताएं होनेपर भी दोनोंमें बहुत कुछ विरोध है। पहला विरोध तो यह है कि बौद्ध क्षिणकवादी है; पर जैन व्यक्तिवादको एकान्त रूपमें स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म कहता है कि कर्म फल रूप से प्रवर्तमान जन्मान्तरवादके साथ क्षिणकवादका कोई सामज्ञस्य नहीं हो सकता। विश्वकवाद माननेसे कर्मफल मानना स्रसंभव है। जैनधर्ममें स्रहिंसा नीतिको जितनी स्क्मतासे लिया है उतनी बौद्धोंमें नहीं है। सम्य हारा मारे हुए जीवका मांस खानेकी बौद्धधर्म मनायी नहीं करता, उसमें स्वयं हत्या करना ही मना है। बौद्धवर्शनके पञ्च स्कन्धके समान कोई मनोवैज्ञानिक तत्व भी जैनदर्शनमें नहीं माना गया।

बैं।द्घ दर्शनमें जीवपर्याय स्वपेदाकृत सीमित है, जैनदर्शनके समान उदार स्वीर व्यापक नहीं है। वैदिक धर्मों तथा जैनधर्ममें मुक्तिके मार्गमें जिसप्रकार उत्तरोत्तर सीदियोंकी बात है, वैसी बौद्ध धर्ममें नहीं है। जैन गोत्र-वर्णके रूपमें जाति-विचार मानते हैं, पर बौद्ध नहीं मानते।

"जैन श्रीर बौद्धको एक समम्भनेका कारण जैनमतका मली मांति मनन न करने के सिवाय श्रीर-कुछ नहीं है। प्राचीन भारतीय शास्त्रोंमें कहीं भी दोनोंको एक समम्भनेकी भूल नहीं की गयी है। वेदान्त सूत्रमें जुदे जुदे स्थलींपर जुदे जुदे हेतुवादसे बौद्ध श्रीर जैनमतका खण्डन किया है। शंकर दिग्विजयमें लिखा है कि शंकराचार्यने काशीमें बौद्धोंके साथ श्रीर उज्ययनीमें जैनोंके साथ शास्त्रार्थ किया था। यदि दोनों मत एक होते, तो उनके साथ दो जुदे जुदे स्थानोंमें दो बार शास्त्रार्थ करनेकी श्रावश्यकता नहीं थी। प्रत्रोधचन्द्रोदय नाटकमें बौद्ध भिक्ष श्रीर जैन दिगंवरको लड़ायीका वर्णन है।

"वैदिक (हिन्दू) के साथ जैनधर्मका अनेक स्थलोंमें विरोध है; परन्तु विरोधकी अपेद्धा साहश्य ही अधिक है। इतने दिनोंसे कितने हो मुख्य विरोधोंकी ओर दृष्टि रखनेके कारण वैर विरोध बदता रहा और लोगोंको एक दूसरेको अञ्झी तरहसे देख सकनेका अवसर नहीं मिला। प्राचीन वैदिक सब सह सकते थे परन्तु वेद परित्याग उनको दृष्टिमें अपराध था।

"वैदिक धर्मको इष्ट जन्म-कर्मवाद जैन श्रीर बीद्ध दोनों ही धर्मोंका भी मेरूदण्ड है। दोनों ही धर्मोंमें इसका ख्रविकृत रूपसे प्रतिपादन किया गया है। जैनोंने कर्मको एक प्रकारके परमाग्रुरूप सूद्भम पदार्थ (कामीग्र वर्गग्रा) के रूपमें कल्पना करके, उसमें कितनी ही स्युक्तिक श्रेष्ठ दार्शनिक विशेषताक्रोंकी

### वर्णी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

खिंह ही नहीं की है, किन्तु उत्तमें कर्म-फलाबादकी मूल मान्यताकी पूर्णरूपसे सुरिख्यत रखा है। वैदिक दर्शनका दुःखबाद और अन्म-मरखात्मक दुःखब्स संसार सागरसे पार होनेके लिए निवृत्तिमार्ग अथवा मोज्ञान्वेषया—
यह वैदिक, जैन श्रीर बौद्ध सबका ही प्रधान साध्य है। निवृत्ति एवं तपके द्वारा कर्मबन्धका ज्ञय होनेपर आत्मा कर्मबन्धसे मुक्त होकर स्वभावकी प्राप्त करेगा और अपने नित्य-अवद्ध-सुद्ध स्वभावके निस्सीम गौरवसे प्रकाशित होगा। उस समय

भियते हृदयप्रनिथिष्ठिणन्ते सर्व संश्वयाः। श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥

यह स्पष्ट रूपसे जैन श्रीर वैदिक शास्त्रीमें घीषित किया गया है।

' जन्म जन्मान्तरोंमें कमाये हुए कमोंको; बासनाके विश्वंसक निवृत्तिमार्गके द्वारा ज्ञय करके परम-पद प्राप्तिकी साधना वैदिक, जैन श्रीर बीद्ध तीनों ही घमोंमें तर-तमके साथ समान रूपसे उपदेशित की गयी है। दार्शनिक मतवादोंके विस्तार श्रीर साधनाकी कियाश्रोंकी विशिष्टतामें भिन्नतः हो सकती है, किन्तु उद्देश्य श्रीर गन्तव्य स्थल सबका ही एक है—

> कचीनां वैचित्र्यादजुकुटिसनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्यमसि पयसामर्णय इस ।

महिम्नस्तोत्रकी सर्व-धर्मे-समानत्वको करनेमें समर्थ यह उदारता वैदिक शास्त्रोंमें सतत उपिदृष्ट होनेपर भी संकीर्ण साम्प्रदायिकतासे उत्पन्न विद्रेष बुद्धि प्राचीन प्रन्थोंमें वहां तहां प्रकट हुई है; किन्तु आवकल इमने उस संकीर्णताकी क्षुद्र मर्थादाका अतिक्रम करके यह कहना सीखा है—

> यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बैद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्सेति नैयायिकाः। ऋषित्रयथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्धातु वांछित फलं त्रैकोक्यनाथो हरिः॥

''ईसाको स्नाठवीं शतोमें इसी प्रकारके महान उदार भावोंसे स्नतुश्राणित होकर जैनाचार्य मूर्ति-मान स्यादाद भट्ट स्नकलंक देव कह गये हैं—

> "यो विश्वं वेद वेदां जननजलनिधे भेक्षिनः पार रहवा पौर्वापर्याविरुद्धं वसनमनुपमं निष्कलङ्कं यदीयम् । तं वन्दे साधुवन्दां सकल गुणनिधि व्यस्तदोष द्विषनतं सुद्धं वा वर्षमानं शतदलनिलयं केशवं वा शिवं वा ॥"

# जगतकी रचना श्रीर उसका प्रबन्ध

## स्व॰ बाबू स्रजमानु, वकील

यह जगत् किस तरह बना और किस तरह इसका यह सब प्रकृष चल रहा है, इस विषयमें लोगोंमें बहुत ही ज्यादा मतमेद पाया जाता है। सभी आपने मतको 'आसवचन' या 'सर्वज्ञवास्य' बना रहे हैं। इससे इस विषयका निर्णय शब्द प्रमाणके द्वारा होना तो क्लिकुल ही आसम्भव न्तीत होता है। एकमात्र अनुमान प्रमाणके ही निश्चय किये बानेका सहारा रह गया है। तर्क या आनुमान आर्थात् बुद्धिविचारसे किसी विषयकी जांच तथा खोज करनेका आर्थ सिवाय इसके और कुछ भी नहीं होता है कि संसारमें जो कुछ भी हो रहा है उससे उन कार्योंके नियमोंको निश्चय कर लें और फिर उन्हीं नियमोंको आपनी जांचकी कसीटी बना लें। जैसा कि गेहूंके बीजसे सदा गेहूंका ही पौधा उगता हुआ देखकर हम यह सिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूंके बीजसे तो गेहूंका ही पौधा उग सकता है। गेहूंके सिवाय अन्य किसी भी अनाकका पौधा नहीं उम सकता। इस प्रकार यह सिद्धान्त निश्चय करके और इसे अटल नियम मानकर भविष्यमें भी गेहूंके बीजसे गेहूंका पौधा पैदा हो जानेकी बात को सही और सभी ठहराते रहें तथा गेहूंके बीजसे चने या मटरका पौधा पैदा हो जानेकी बात को सही और सभी प्रकार खी-पुरुष द्वारा हो मनुष्यकी उत्पत्ति देखकर प्रत्येक मनुष्यका आपने मां-बाप द्वारा पैदा होना ही ठीक समर्के, इसके विपरीत किसी भी बातको सत्य न माने । इसी प्रकारकी जांच और खोजको बौद्धिक जांच कहते हैं। अनुभव द्वारा खोजे हुए इसी प्रकारके नियमोंसे आपसमें लोगोंके मतमेदका निर्णय हो सकता है और होता है।

## प्रघान मान्यताएं---

यद्यपि इस विचारंगीय विषयके सम्बन्धमें इस दुनियांमें सैकड़ों प्रकारके मत चले ऋा रहे हैं तो भी वे सब, मोटे रूपसे तीन भागोंमें विभाजित हो जाते हैं। (१) प्रथम मतवासे तो एक परमेश्वर या नक्षको ही ऋनादि ऋनन्त मानते हैं। इनमें से भी कोई तो यह कहते हैं कि उस ईश्वरमें नक्षके सिवाय ऋन्य कुछ है हो नहीं, यह जो कुछ भी छिट दिस्तायी दे रही है वह स्वप्नके समान एक प्रकारका अस मात्र है। कुछ यह कहते हैं कि असमात्र तो नहीं है, दुनियांके सब पदार्थ सत् रूपसे विद्यमान तो हैं

### वर्षी-क्रिसन्टन-ग्रन्थ

परन्तु इन सभी चेतन अचेतन पदाशोंको उस परमेश्वरने ही नास्तिसे अस्ति रूप कर दिया है। पहले तो एक परमेश्वरके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था; फिर उसने किसी समयमें अवस्तुसे ही ये सब बताएं बना दी हैं जब वह चाहेगा तब हन सब पदाशोंको नास्तिरूप कर देगा और तब सिवाय उस ईश्वरके अन्य कुछ भी न रह जायगा। (२) दूसरी मान्यत वाले यह कहते हैं कि अवस्तुसे कोई वस्तु बन नहीं सकती; बत्तुसे ही वस्तु बना करती हैं; इस कारण जीव अजीव ये दोनों प्रकारकी वस्तुएं जो संसारमें दिखायो देती हैं न तो किसीके द्वारा बनायी गयी हैं और न बनायी ही जा सकती हैं। जिस अकार परमेश्वर सदासे हैं और सदा तक रहेगा उसी प्रकार जीव अजीव रूप वस्तुएं भी सदासे हैं और सदा रहेगा। परन्तु इन जीव अवीव रूप वस्तुओंकी अनेक अवस्थाओं—अनेक रूपोंका बनाना बिगाइना उस परमेश्वरके ही हाथमें है। (३) तीसरे प्रकारके लोगोंका यह कहना है कि जीव और अजीव ये दोनों ही प्रकारको वस्तुएं अनादिसे हैं और अनन्त तक रहेगी। इनकी अवस्था और रूपको बदलनेवाली, संसारकको चलानेवाली, कोई तीसरी वस्तु नहीं है। बल्कि इन्हीं वस्तुओंके आपसमें टकर लानेसे इन्हींके गुगा और स्वभावके द्वारा संसारका यह सब परिवर्तन होता रहता है—रंग-विरंगे रूप बनते विगडते रहते हैं।

#### सामञ्जस्य---

इस प्रकार, यद्यपि, इन तीनों प्रकारके लोगोंके सिद्धान्तोंमें धरती आकाशका सा अन्तर है तो भी एक अनिवार्य विषयमें ये सभी सहमत हैं; अर्थात् ये तीनों ही किसी न किसी वस्तुको 'अनादि' अवश्य मानते हैं । प्रथम वर्ग कहता है कि परमेश्वरको किसीने नहीं बनाया. वह तो विना बनाये ही सदासे चला चाता है और अपने चनादि स्वभावानुसार ही इस सारे संसारकी चला रहा है-अनेक प्रकारकी वस्तुस्रोंकी बना विगाइ रहा है। दूसरेका यह कहना है कि परमेश्वरके समान जीव और अजीवको भी किसीने नहीं बनाया, वे सदासे चले आते हैं और सदा तक रहेंगे। इसी तरह तीसरा भी कहता है कि जीव और श्राजीव की किसीने नहीं बनाया, किन्तु ये दोनों प्रकारकी वस्तुएं विना बनाये ही सदासे चली स्नाती हैं। इन तोनों विरोधी मतवालोंमें यह विवाद तो उठ ही नहीं सकता कि विना बनाये सदासे भी कोई बस्त हो सकती है या नहीं, और जब यह बात भी सभी मानते हैं कि बस्तमें कोई न कोई गुरा या स्वभाव भी श्रवश्य ही होता है: अर्थात विना किसी प्रकारके गुरा या स्वभावके कोई वस्त हो ही नहीं सकती है, तब ये तीनों हो प्रकारके लोग यह कात भी जरूर मानते हैं कि जो वस्त अनादि है उसके गुरा और स्वभाव भी अनादि ही होते हैं। अर्थात् अकेले एक परमेश्वरको अनादि माननेवाले तो उस परमेश्वर के गुरा और स्वभावको अनादि बताते हैं. जीव, अजीव और परमेश्वरको अनादि माननेवाले इन तीनों ही के गुर्खोंको अनादि कहते हैं, और केवल जीव और अजीवको ही अनादि माननेवाले इन दोनों ही के गुर्खोंको अनादि बताते हैं। अतः इन दो बातोंमें तो संसारके सभी मतबाहो सहमत है कि (१) शंसारमें कोई वस्तु विना बनाये झनादि भी हुझा करती है झीर (२)

उसके शुरा और स्वभाव भी विना बनाये समादि होते हैं। सब केवल इतनी हो बात निश्चय करना बाकी रह जाती है कि कौन वस्तु तो विना बनी हुई समादि है और कौन वस्तु बनी हुई सर्थात् शादि है।

## सृष्टि नियम---

लीज करनेपर संसारमें तो ऐसी कोई भी क्त नहीं मिलती है जो बिना किसी बस्तके ही बन गयी हो, श्रर्यात् नास्तिसे ही श्ररितरूप हो गयी हो । श्लीर न कोई ऐसी ही वस्तु देखी जाती है जो किसी समय नास्तिरूप हो जाती हो । बल्कि यहां तो वस्तुसे ही वस्तु बनती देखी जाती है: अर्थात प्रत्येक वस्त किसी न किसी रूपमें सदा ही बनी रहती है। भावार्य, न तो कोई नवीन वस्त वैदा ही होती है और न कोई क्त नाश ही होती है. बल्कि जो क्तुएं पहलेसे चली आती हैं उन्होंका रूप बदल बदल कर नवीन नवीन वस्तुएं दिलायी देती रहती हैं: जैसा कि सोना, रूपा, आदि वातुस्रोंसे ही अनेक प्रकारके आभवण बनाये जाते हैं। क्या कभी इनके विना भी श्राभूषण बना सकते हैं! सीना रूपा सादिके बिना ये आमूषण कदाचित् भी नहीं बन सकते हैं। गरज यह कि एक सोना या रूपा, आदि धातुएं यदापि भिक्र भिन्न प्रकारके रूप धारण करती रहती हैं परन्तु सभी रूपोंमें वे धातुएं अवश्य विद्यमान रहती है। इसी प्रकार बीज, मिट्टी, पानी, बाप, ब्रादि परमासाब्रोंके संघटनसे ही बृक्त बनता है ब्रीर फिर उस बृक्तको जला देनेसे वे ही परमाग्र कीयला, धुन्नां, राख, श्रादिका रूप घारण कर लेते हैं श्रीर फिर भविष्यमें भी अनेक रूप धारण करते रहते हैं। इस तरह जगतका एक भी परमाण कमती बदती नहीं होता। बल्कि जो कुछ भी होता है वह यही होता है कि उनका रूप और अवस्था बदल, बदल कर नवीन, नवीन वस्तुएं बनतों श्रीर बिगड़ती रहती हैं। ऐसी दशामें किसी समय कोई वस्तु बिना किसी वस्तुके ही बन गयी, श्चर्यात् नास्तिसे अस्तिरूप हो गयी नहीं कहा जा सकता । तर्क प्रमाख तथा बुद्धिवलसे काम लेने, श्रीर दुनियाके चलते हुए कारखानोंके नियमांकी टटोलनेक बाद तो मनुष्य इसी बातक माननेपर बाध्य होता है कि नास्तिसे श्रस्ति हो जाना श्रयांत विना वस्तुके वस्तु वन जाना विलकुल ही श्रसम्भव है। इसलिए यह बात तो स्पष्ट ही सिद्ध है कि संसारकी वस्तुएं नास्तिसे आस्तिकप नहीं हो गयी है किन्तु किसी न किसी रूपमें सदासे ही विद्यमान चली आती हैं और आगेको भी किसी न किसी रूपमें सदा विद्यमान रहेंगी। श्रयात संसारकी सभी जीव, श्रजीव रूप वस्तुएं 'श्रनादि-श्रनन्त' है जिनके श्रनेक प्रकारके नवीन नवीन रूप होते रहनेके द्वारा ही यह विचित्र संसार चल रहा है।

# वस्तुके गुण---

₹\$

इस प्रकार जीव और अजीवरूप संसारको सभी वस्तुओंकी नित्यता सिद्ध हो जानेपर अव केवल यह बात निर्माय करनेके योग्य रह जाती है कि संसारके ये सब पदार्थ किस प्रकारसे नवीन रूप धारण करते हैं। इस प्रकारकी शोधमें लगते हो सबसे पहिली बात यह मालूम होती है कि मनुष्य;

#### क्रां - श्रीमन्दन-प्रन्य

मनुष्यसे ही पैदा होता अनादि कालसे चला ब्राता है। पशु पित्रयोंके बाबत भी को अपने मां-वापसे ही पैदा होते देखे बाते हैं, यह मानना पहता है कि वे भी सन्तान अनु सन्तान सदासे ही चले आते 🖁 स्त्रीर बिना मां-वापके पैदा नहीं किये जा सकते 🕏 । गेहूं, चना, स्नादि पौघोंके बाबत भी, जो अपने पौधेके बीज, अह, शाला, आदिसे ही पैदा होते हैं, यह मानना पड़ता है कि वे भी सन्तान-कमसे सदासे ही चले आते हैं, और किसी समयमें एकाएक पैदा होने शुरु नहीं हो गयं है। इस तरह इन पशु, पत्ती, वनस्पति च्रीर मनुष्योंका म्रपने मां-वाप या बीव, ऋादिके द्वारा श्रनादि कालसे पैदा होते हुए चला आना मानकर इन सबकी उत्पत्ति और निवास स्थानके लिए इस धरतीको भी अनादि कालसे ही स्थित होना मानना पड़ता है। उनके स्वभाव भी ऋनादि ऋीर ऋनन्त ही पाये वाते हैं। अर्थात् श्रानिका जो स्वभाव जलाने, उष्णाता पहुंचाने श्रीर प्रकाश करनेका श्रव है वह उसमें सदासे ही है श्रीर सदा ही रहे गा। इनके ये गुरा और स्वभाव झटल होनेके कारण ही मनुष्य इनके स्वभावोंकी खोख करता है और फिर खोजे हुए उनके स्वभावोंके द्वारा उनसे नाना प्रकारके काम लेता है। यदि वस्तुग्रोंके ये गुरा स्त्रीर स्वभाव स्राटल न होते, बदलते रहा करते—तो मनुष्यको किसी वस्तुके छूने स्त्रीर उसके पास जाने तकका भी साहस न होता; क्यों कि तब तो यही खटका बना रहता कि न जानें आज इस वस्तुका क्या स्वभाव हो गया हो, श्रीर इसके छुनेसे न जाने क्या फल पैदा हो । परन्तु संसारमें तो यही दिखायी दे रहा है कि वस्तुका जो स्वभाव श्राज है वही कल या ख्रीर वही ख्रागामी कलकी रहे गा। इसी कारख वह बलाओं के स्वभावके विषयमें अपने और अपनेसे पहलेके लोगोंके अनुभवपर पूरा भरोसा करता है और सभी बल्तुन्नोंके स्वभावको भटल मानता है। इससे साफ साफ यही परिखाम निकलता है कि किसी विशेष समयमें, कोई, किसी वस्तुमें, कोई खाल गुरा पैदा नहीं कर सकता है, बल्कि जबसे वह वस्तु है तभीसे उसमें उसके गुरा भी हैं। क्रीर यतः संसारकी वस्तुएं अपनादि हैं इस कारण उनके गुरा भी अपनादि ही है- उनको किसीने नहीं बनाया है।

इसी प्रकार यह भी मालूम हो जाता है कि दो या अधिक वस्तुओं को किसी विधिक साथ मिलानेसे जो नवीन वस्तु इस समय बन जाती है वह इस प्रकारके मिलापसे पहले भी वनती थी और वही भविष्यमें भी बनेगी, जैसा कि नीला और पीला रंग मिलानेसे जो हरा रंग इस समय बनता है वही सदा से बनता रहा है और सदा बनता रहे गा। ऐसे ही किसी वस्तुके प्रभावसे जो परिवर्तन किसी दूसरी वस्तुमें हो जाता है वह पहले भी होता था और वही आगे भी हो गा। सारांश यह कि, संसारकी वस्तुओं के आपसमें अथवा अन्य वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालाने या अन्य वस्तुओं से प्रभावित होने, आदिके सब प्रकारके गुण और स्वभाव ऐसे नहीं हैं जो बदलते रहते हों या बदल सकते हों, बल्कि जांच और लोजके द्वारा उनके ये सब स्वभाव अटल दिलायी देते हैं—अनादि-अनन्त ही सिद्ध होते हैं। इसप्रकार, यह बात सिद्ध हो जाती है कि बृज्यों वीज और बीजसे बृज्यकी उत्पत्तिके समान या अण्डेसे मुरगी और मुरगी से अंडेके

समान संवारके सभी मनुष्य, अनेक पश्च, पश्ची और बनस्पतियां सन्तान-अनु-वन्तान, अनादि कालसे ही चले आते हैं, किवी समयमें इनका आदि (प्रारम्भ) नहीं हो सकता । बीर इन सबके अनादि होनेके कारण इस पृथ्वीका भी अनादि होना जरूरी है जिसपर वे अनादि कालसे उत्पन्न होते और वास करते हुए चले आवें । सायही, वस्तुओं के गुण, स्वभाव और आपसमें एक दूसरे पर प्रभाव डासने तथा एक दूसरेके प्रभाव को प्रहण करनेकी प्रकृति, आदि भी अनादि कालसे ही चली आती है । अर्थात् दुनियामें जो कुछ भी हो रहा है वह सब वस्तुओं के गुण और स्वभाव के कारण ही हो रहा है । संसारकी इन सब वस्तुओं के सिवाय न तो कोई भिन्न प्रकारकी शक्ति ही इस प्रवन्थमें कोई कार्य कर रही है और न किसी भिन्न शितकी किसी प्रकार की कोई जरूरत ही है । जैसा कि समुद्रके पानी पर स्रवक्ती धूप पड़ना, उस तापसे प्रभावित हो (तस हो ) भाप बनना है । फिर टण्ड पाकर पानीका पानी होना तथा वरसना, बरसे पानीका भूमिक विषय स्वभावके कारण बहना, जो पानीमें घुल सकते हैं उन्हें घोलकर बहाना, तैर सकने योग्य वस्तुओं तथा घन पदायों को धक्कोंसे कुछ दूर तक ले जाना, अपने मार्गकी हलकी हलकी ककावटोंको हराना, बलवान रकावटोंसे अपना मार्ग वरलना, गड़बेमें भर जाना तथा समुद्रमें फिर पहुंचनेसे स्पष्ट है ।

घूप, हवा, पानी मिटी, आदिके इन उपर्युक्त स्वभावोंसे दुनिया भरमें लाखों और करोड़ों ही परिवर्तन हो जाते हैं, जिनसे फिर नवीन नवीन लाखों करोड़ों काम होने लग जाते हैं और भी जिन जिन कायोंपर दृष्टि दीइति हैं उन उनपर इसी प्रकार 'वल्तु-स्वभावके' द्वारा ही कार्य होता हुआ पाते हैं और होना भी चाहिए ऐसा ही; क्यों कि जब संसारकी सारी वल्तुएं तथा उनके स्वभाव सदासे हैं, जब संसारकी सारी वल्तुएं आपसमें एक दूसरे पर अपना अपना प्रभाव डालती हैं और दूसरी वल्तुओं के प्रभावसे प्रभावित होती हैं तब तो यह बात अनिवार्य ही है कि उनमें सदासे ही बराबर लिचड़ी सी पकती रहे और संसारकी वस्तुओं के स्वभावानुसार नाना प्रकारके परिवर्तन होते रहें। यही संसारका सारा कार्य-व्यवहार है जो वस्तु स्वभावके द्वारा अपने आप हो रहा है और न सोचनेवाले पुरुषोंको चिकत करके अपमें डाल रहा है।

इसप्रकार जिन वस्तुश्रोंसे यह दुनिया बनी हुई है वे सभी जीव, श्रजीव तथा उनके गुग्र श्रीर स्वभाव श्रनादि श्रनन्त हैं। उनके इन श्रनादि स्वभावोंके द्वारा ही जगतका यह सब कार्य व्यवहार चल रहा है। इन जीव श्रजीव पदार्थोंके सिवाय न तो कोई तीसरी वस्तु सिद्ध होती है श्रीर न उसके होनेकी कोई जरूरत ही मालूम होती है। यदि विचारके वास्ते कोई तीसरी वस्तु मान भी लें तो उसके विकद्ध श्राचेपोंकी एसी मद्दी लग जाती है कि उसको हटा कर श्रीर विचार चेत्रमें खड़ा रहना ही श्रसम्भव हां जाता है। हां, विचारके चेत्रसे दूर भाग जाने पर, पच्चपात श्रीर श्रन्थविश्वासकी लाटीको चारों तरफ भ्रमाकर किसी भी हेतु या प्रमाग्रको श्रपने पास न कटकने देनेकी श्रवस्थामें हम जो चाहें मान सकते हैं; पर ऐसी दशामें हमारे लिए यह बात भी जरूरी हो जाती है कि न श्रपनी कहें श्रीर न किसीकी सुनें —

### वर्षी-अभिनन्दन-अन्य

श्चर्यात् न तो श्चपने विश्वासको सूठा बतानेका किसीको श्चचिकार देवें श्रीर न स्वयं किसीके विश्वासको श्चसत्य ठहरावें।

# वस्तु स्वभाव ही निर्णायक है-

बिचारनेकी बात है कि जब समुद्रके पानीकी ही भाप बनकर उसका ही बादल बनता है तब यदि वस्त स्वभावके सिवाय कोई म्मन्य शक्ति ही वृष्टि बरसानेका प्रबन्ध करनेवाली होती तो वह कदाचित भी उस समद्रपर पानी न बरसाती जिसके पानीकी भाप बनकर ही यह बादल बना था। परन्तु देखनेमें ती यही आता है कि बादलको जहां भी इतनी उण्ड मिल जाती है कि भापका पानी बन जावे वहीं वह बरस पहला है। यही कारणा है कि वह समद्रपर भी बरसता है और धरतीपर भी। वह बादल तो इस बातकी अरा भी परवाह नहीं करता कि मभे कहां बरसना चाहिये छीर कहां नहीं। इसी कारण कभी ती यह वर्षा समयपर हो जाती है स्त्रीर कभी कनमयपर होती है, बल्कि कभी कभी तो यहां तक भी हीता है कि सारी पत्सल भर श्राच्छी वृष्टि होती है, श्रीर खेती भी उत्तम होती है किन्त श्रन्तमें एक श्राघ पानीकी ऐसी कमी हो जाती है कि सारी वरी करायी खेती मारी जाती है। यदि वस्त स्वभावके सिवाय कोई दूसरा प्रबन्ध करनेवाला होता तब तो ऐसी अन्धाधन्धी कभी भी न होती। इस स्थानपर यदि यह कहा जावे कि उसकी तो इच्छा हो यह थी कि इस वर्ष इस खेतमें अनाज पैदा न हो या कमती पैदा हो। परन्तु यदि यही बात होती तब तो वह सारी फसल भर अपन्ती तरह पानी बरसाकर उस खेतीको इतनी बड़ी ही क्यों होने देता ? बल्कि वह तो उस खेतके किसानको ही इतना साहस न करने देता जिससे वह उस खेतमें बीज बीवे। यदि किसानपर उस प्रबन्धकर्ताका वदा नहीं चल सकता या श्रीर बीजके बीवे जानेकी वह नहीं रीक सकता या तो खेतमें पहे हुए बीजको ही न उगने देता । यदि बीजपर भी उसका वश नहीं या तो कमसे कम बृष्टिकी एक बूंद भी उस खेतमें न पड़ने देता. जिससे वह बीज ही जल भुनकर नष्ट हो जाता । श्रीर यदि संसारके उस प्रबन्धकर्ताकी यही इच्छा होतो कि इस वर्ष झानाज पैदा ही न हो या कमती पैदा हो, तो यह केवल उन्हीं खेतोंको ख़श्क न करता जो बृष्टिक ऊपर ही निर्भर हैं बल्कि उन खेतोंको भी वरूर खुरक करता, जिनमें नहरसे पानी श्राता है। परन्तु देखनेमें यही श्राता है कि जिस वर्ष दृष्टि नहीं होती या कमती दृष्टि होती है उस वर्ष उन खेतोंमें तो प्रायः करू भी पैदा नहीं होता जो दैवमातृक ही हैं। हां, नहरसे पानी ऋानेवाले खेतोंमें उन्हीं दिनों सब कुछ पैदा हो जाता है। इससे यह बात प्रत्यन्त सिद्ध है कि संसारका कोई एक प्रबन्धकर्ता नहीं है: बल्कि बस्तुस्वभावके कारण ही जब बादल बरसनेका बाताबरण हो जाता है तब पानी बरस जाता है ख्रीर जब वैसी परिस्थितियां नहीं जुटती तब वह नहीं बरसता। वर्षाको इस बातकी कुछ भी परबाह नहीं है कि उसके कारण कोई खेती हरी हो गी या सूक्ते गी श्रीर लंतारके जीवोंकी हानि होगी या लाभ एवं सख । इसीसे कभी कभी ऐसी गडवडी भी हो जाती है कि वहां अरूरत नहीं होती वहां तो मूसलाधार पानी वरत जाता है और वहां जरूरत होती

है वहां एक बूंद भी नहीं पड़ने पाती । किसी प्रवन्धकर्ताके न होनेके ही कारण तो मनुष्य, कुएं खीदकर चौर नहर, चादि निकालकर, यह प्रवन्ध कर सका है कि यदि देव न बरसे तो भी वह अपने खेतोंको पानी देकर सब कुछ खनाज पैदा कर ले ।

हते सिनाय जन प्रत्येक धर्म छौर पन्यके कथनानुसार संसारमें इस समय पापोकी ही अधिकता ही रही है और नित्य ही भारी भारी अन्याय देखनेमें आते हैं, तम यह कैसे माना जा सकता है कि जगतका कोई प्रनन्धकर्ता भी अवश्य है, जिसकी आशाओंको न माननेके कारण ही ये सब पाय और अपराध हो रहे हैं। सम्भव है कि यहां पर कोई भाई ऐसा भी कहने लगे कि राजाको आशा भी तो भंग होती रहती है। उनको यह विचारना चाहिये कि राजा न तो सर्व का शाता 'सर्वश्न' ही होता है और न सर्व शिक्तमान्। इसलिए न तो उसको सर्व प्रकारके अपराधों तथा अपराध करनेवालोंका पता लग सकता है और न वह सर्व प्रकार के अपराधोंको दूर ही कर सकता है। परन्तु जो सर्वश्न हो, सर्व शक्तमान हो, संसार भर का प्रनन्ध करनेवालों हो और एक छोटेसे परमासुसे लेकर घरती आकाश तक की गति-स्थिति का कारस हो, उसके सम्बन्धमें यह बात कभी भी नहीं कही जा सकती, कि, वह ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकता, जिससे कोई भी उसकी आशाकों भंग न कर सके और सारा कार्य उसकी इच्छानुसार ही होता रहे। एक और तो संसारके एक एक कसा ( असु ) का उसे प्रवन्धकर्ता बताना और दूसरो और अपराधों के रोकनेमें उसे असमर्थ ठहराना, यह तो वात्तवमें उस प्रवन्धकर्ता का मलील ही उद्दाना है; बल्कि यों कहना चाहिए कि इस तरह तो असलमें उसका न होना ही सिद्ध होता है।

### ईश्वर कल्पना--

दुःख है मनुष्योंने वस्तु स्वभावको न जानकर विना किसी हेतुके ही संसारका एक प्रवन्ध-कर्ता मान लिया है। पृथ्वीपर राज्यश्रोंको मनुष्योंके बीचमें प्रवन्ध सम्बन्धी कार्य करता हुझा देखकर सारे संसारके प्रवन्धकर्ताको भी वेसा ही कम शक्तिवाला समक्ष लिया है और जिस प्रकार राज्य लोग खुशामद तथा स्तुतिसे प्रसन्न होकर खुशामद करनेवालोंके बशमें आ जाते हैं और उनकी हच्छाके अनुसार ही उलटे सीधे कार्य करने लग जाते हैं उसी प्रकार दुनियाके लोगोंने संसारके प्रवन्धकर्ताको भी खुशामद तथा स्तुतिसे वश्ये आ जाने वाला मानकर उसकी भी खुशामद करनी शुरू कर दी है खार वे अपने आवर्यको सुधारना छोड़ बैठे हैं। यही कारण है कि संसारमें ऐसे ऐसे महान् पाप फैल रहे हैं जो किसी प्रकार भी दूर होनेमें नहीं चाते। जब संसारके मनुष्य इस कच्चे ख्यालको हृदयसे दूर करके वस्त स्वभावके आदल सिद्धान्तको मानने लग जावेंगे तब ही उनके दिलोंमें यह विचार जड़ पकड़ सकता है कि जिस प्रकार आलोमें मिरिच क्रोंक देनेसे या पावपर नमक छोड़ देनेसे दर्दका हो जाना अनिवार्थ है और वह कहा किसी प्रकारकी खुशामद या स्तुतिके करनेसे दूर नहीं हो सकता, उस ही प्रकार जैसा हमारा आचरण

### वर्षी सभिनन्दन-प्रन्य

होगा उसका पत्न भी हमकी श्रवश्य ही भुगतना पहेगा, वह केवल चाटुकारिता वा स्तुतिसे टाला न ट्लेगा वैदा बीज वैदा वृद्ध क्याँर वैदी करनी वैदी भरनीके सिद्धान्तपर पूर्ण विश्वास हो जाने पर ही यह मनुष्य बुरे इत्योंसे बच जाता है और भले इत्योंकी तरक मुक्त सकता है। परन्तु उसके विरुद्ध, जनतक मनुष्यका यह विचार बना रहेगा कि खुशामद करने, स्तुतियां पदने या मेट चढाने. स्नादिके द्वारा भी मेरे अपराध स्नमा हो सकते हैं तबतक वह बुरे कृत्य करनेसे बच नहीं सकता और न वह ग्राम स्नाचरणोंकी तरफ क्षग सकता है। श्रातः लोग कारण-कार्यके श्राटल सिद्धान्तको मानकर वस्तु स्वभावपर पूरा पूरा विश्वास लावें. अपने भन्ने बुरे इत्योंका फल भुगतनेके वास्ते पूरी तीरसे तैयार रहें श्रीर उनका फल टल बाना बिल्कुल ही असम्भव समर्भे । ऐसा मान टेनेपर ही मनुष्योंको अपने ऊपर पूरा भरोसा होगा वे अपने पैरोंके वक्त खड़ होकर अपने श्राचरणोंको ठीक बनानेके लिए कमर बांध सकेंगे श्रोर तब ही दुनियांसे ये सब पाप श्रीर श्रन्याय दूर हो सकेंगे । नहीं तो किसी प्रबन्धकर्ताके माननेकी श्रवस्थामें, श्रनेक प्रकारके भ्रम हृदयमें उत्पन्न होते रहेंगे श्रीर दुनियाके लोग पाप करनेकी तरफ ही मुक्केंगे। एक तो यह सोचने लग जायगा कि यदि उस प्रबन्धकर्ताको सुम्मसे पाप कराना मंजूर न होता तो वह मेरे मनमें पाप करनेका विचार ही क्यों आने देता, दूसरा विचारेगा कि यदि वह मुक्तते इस प्रकारके पाप नहीं कराना चाहता तो वह मुक्ते ऐसा बनाता क्यों, जिससे मेरे मनमें इस प्रकारके पाप करनेकी इच्छा पैदा होवे, तीसरा कहेगा कि यदि वह पापांको न कराना चाहता तो पापोंको पैदा ही क्यों करता. चीथा सोचेगा कुछ ही हा अब तो यह पाप कर लें फिर संसारके प्रबन्धकर्ताको खुशामद करके और नजर भेंट चढ़ाकर ज्ञमा करा लेंगे, गरज यह कि संसारका प्रबन्धकर्ता माननेकी अवस्थामें तो लोगोंको पाप करनेके लिए सैकड़ों बहाने बनानेका अवसर मिलता है परन्तु वस्तु स्वभावके द्वारा ही संसारका संपूर्ण कार्य व्यवहार चलता हुआ। माननेकी अवस्थामें सिवाय इसके ख्रीर कोई विचार ही नहीं उठ सकता कि जैसा करेंगे उसका फल भी इम स्वयं वैसा ही अवस्य भुगतें गे। ऐसा माननेपर ही इम बुरे श्राचरणोंसे बच सकते है श्रीर श्रन्छे श्राचरणोंकी तरफ लग सकते हैं।

यदि कोई प्रबन्धकर्ता होता तो क्या ऐसा ही अपनेर रहता जैसा कि अब हो रहा है। अर्थात् किसीको भी इस बातकी खबर नहीं कि हमको इस समय बो कुछ भी सुख टुज़ मिल रहा है वह हमारे कांनसे कुत्योंका फल है। प्रबन्धकर्ता होनेकी हालतमें हमें वह बात प्रकट रूपसे अवश्य ही बतलायी जाती, जिससे हम भिष्यमें गुरे कृत्योंसे बचते और भले कृत्योंकी तरफ बढ़ते, परन्तु अब यह मालूम होना तो दूर रहा कि हमको कौन कौन दुःख किस किस कृत्यके कारण मिल रहा है, यह भी मालूम नहीं है कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या। इसीसे दुनियामें यहां तक अंधेर छाया हुआ है कि एक ही कृत्यको कोई पाप मानता है और कोई पुण्य अयवा धर्म। और यही वजह है कि संसारमें सैकहों प्रकारके मत फैले हुए हैं। बड़े तमारोकी बात तो यह है कि सब ही अपने अपने मतको उसी सर्वशक्ताका

### बगतकी रचना और जल्हा प्रबन्ध

शचार किया हजा बतलाते हैं। किन्तु ऐसा खंबेर तो मामली राबाखोंके राज्यमें भी नहीं होता। अस्येक राबाके राज्यमें जिस प्रकारका कारन चाल होता है उसके विदय बदि कीई मनव्य नियम चलाना चाहे ती वह राजविद्रोही समका जाता है और दण्ड पाता है, परन्त सर्वशतिमान परमेश्वरके राज्यमें दिनदहाड़े वैकड़ों ही मतोंके प्रचारक श्रपने श्रपने धर्मोंका उपदेश करते हैं. श्रपने श्रपने सिद्धान्तोंकी उसी एक परमेहरकी बाजा बताकर उसके ही अनुसार चलनेकी क्षेत्रका करते हैं. और यह सब कुछ होते हए भी उस परमेश्वर या संसारके प्रवन्त्रकर्ताकी तरफसे कुछ भी रोक टोक, इस विषयमें नहीं होती। ऐसे भारी श्रंबेरकी श्रवत्यामें तो कदाचित भी यह नहीं माना जा सकता कि कोई महाशक्तिसंपन प्रवन्धकर्ता इस संसारका प्रवन्ध कर रहा है: बल्कि ऐसी दशामें तो यही माननेके लिए विषश होना पहता है कि बत्तुस्वभावपर ही संसारका सारा दांचा बंध रहा है झीर उसीके सनुसार बगतका यह सब प्रवन्ध चस रहा है। यही वजह है कि यदि कोई मनष्य बल्तत्वभावको उल्लेश प्रलेश समस्त्रकर गलती करता है या दुसरोंको बहुकाकर गलतीमें ढालता है तो संसारकी ये सब बस्तुएं उसको मना करने आयवा रीकने नहीं जाती श्रीर न श्रपने स्वपने स्वभावके श्रनुसार श्रपना फल देनेसे ही कभी चुकती हैं। जैसे श्रागमें चाहे तो कोई नादान बचा श्रपने श्राप हाथ डाल देवे श्रीर चाहे किसी बुढिमान-पुरुषका हाथ भूलसे पह जावे, परन्तु वह श्राग उस बच्चेकी नादानीका और बुद्धिमानके श्रनजानपनेका कुछ भी ख्याल नहीं करेगी, बल्कि श्रपने स्वभावके अनुसार उन दोनोंके हाथोंकी जलानेका कार्य अवश्य कर डालेगी । मनुष्यके शरीरमें सैकडों बीमारियां ऐसी है ती हैं जो उसके बिना जाने चके दोषोंका ही फल होती हैं, परन्तु प्रकृति या वस्तुस्वभाव उसे यह नहीं बताता कि तेरे अमुक दोषके कारण तुमको यह बीमारी हुई है। इसी तरह हमारे ज्ञात्मीय दीपोंका पत्न भी इमको बल्तस्वभावके अनुसार ही मिलता है और बस्तुस्वभाव हमकी यह नहीं बतलाता है कि हमकी हमारे किस रहस्यका कीन कल मिला, परन्त कल प्रत्येक कृत्यका मिलता श्रावत्य है ।

### उपसंहार--

इस प्रकार वत्तुत्वभावके विद्वान्तानुसार तो यह बात ठीक बैठ बाती है कि सुख दुःख भगतते समय क्यों इमको इमारे उन इत्योंकी खबर नहीं होती, जिनके फलरूप इमको यह सुख दुःख भगतना पड़ता है। परन्तु किसी प्रवन्धकर्ताको माननेकी हालतमें यह बात कभी ठीक नहीं बैठती, बल्कि उलटा बड़ा भारी अन्धेर ही हिण्योचर होने लगता है। यदि इम यह मानते हैं कि जो बच्चा किसी चौर, उ.कू 'वेश्या' आदि पापियोंके घर पैदा किया गया है वह अपने भले बुरे कृत्योंके फलस्वरूप ही ऐसे स्थानमें पैदा किया गया है तो प्रवन्धकर्ता परमेश्वर माननेकी अवस्थामें यह बात भी ठीक नहीं बैठती, क्योंकि शराबी यदि शराब पीकर और प.गल बनकर किर भी शराबकी दुकानपर जाता है अं।र पहलेसे भी ब्यादा तेंब शराब मांगता है। वस्तुत्वभावके अनुसार तो यह बात ठीक बैठ बाती है कि

### वर्षी स्मिनन्दन-प्रन्थ

स्राक्त उनके दिमानको ऐना खरान कर दिया है, जिससे अब उसको पहलेसे भी व्यादा तेय शराय पीनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है। जगतके प्रवन्धकर्ताके द्वारा ही फल मिलनेकी अवस्थामें तो शराय पीनेका यहां दण्ड मिलना चाहिये या कि वह किसी ऐसी जगह पटक दिमा जाय वहांसे वह शरामकी दुकान तक ही न पहुंच कके और ऐसा दुःख पाने कि किर कभी शरानका नाम तक भी नहीं लेखे हिता तक ही न पहुंच तके और ऐसा दुःख पाने कि किर कभी शरानका नाम तक भी नहीं लेखे हिता तक हो न पहुंच तके जोरी आदिकी भी ऐसी ही सबा मिलनी चाहिये थी, जिससे वह कदापि व्यक्तिचार तथा चोरी न करने पाता। जो जीव चोरों तथा वैश्वाश्चोंके यहां पैदा किये जाते हैं उनको ऐसी जगह पैदा करना तो चोरी और व्यक्तिचारकी शिखा दिलानेकी ही कोशिश करना है। संसारके प्रवन्धकर्ताके बावत तो ऐसा कभी भी स्थाल नहीं किया जा सकता कि उसीने ऐसा मनन्ध किया हो अर्थान्, वही पापियों और अपराधियोंको चोरों तथा व्यक्तिचारियोंके घर पैदा करके चोरी और अपिचारकी शिखा दिलाना चाहता हो। ऐसी वार्ते देखकर तो लाचार यही मानना पड़ता है कि संसारका कोई भी बुद्धिमान मवन्धकर्ता नहीं है—बिल्क वस्तुस्वमनके द्वारा और उसीके अनुसार ही अगतका यह सब प्रवन्ध चल रहा है, अतः किसी प्रवन्धकर्ताकी खुशामद करके या भेंट चढ़ाकर उसको राजी कर लेनेके भरोसे न रहकर हमको स्वयं अपने आचरखोंको सुधारनेकी ही और हिष्ट रखनी चाहिये और अद्धान बांचे रखना चाहिये कि जगत अनादि निधन है और उसका कोई एक बुद्धिमान प्रवन्धकर्ता नहीं है।



# मानवजीवनमें जैनाचारकी उपयोगिता

# श्री पं० जगन्मोहनलाल जैन सिद्धन्तशास्त्री

शक्त विषयको जाननेके पूर्व यह श्रात्यन्त श्रावश्यक है कि हम मानव समाजकी पूर्वापर रियतिको जान लें; तथा श्राचारकी श्रावश्यकता मनुष्यको कब उत्पन्न हुई ? श्रीर जैन मान्यताके श्रनुसार उनका मूलाचार क्या है ? इसकी भी विवेचना करें।

जैन मान्यता यह है कि यह जगत् श्चनादि कालसे है और श्चनन्तकाल तक रहे गा। परिवर्तन-शील होते हुए भी न इसका कोई एक नियन्ता है श्चीर न विनाशकर्ता है। सर्ग स्थित-प्रलय यह वस्तुमात्र का स्वभाव है। एक परमाशु भी इस नियमका श्चपवाद रूप नहीं है। प्रति समय जगत् तथा उसके प्रस्थेक श्चंशका परिवर्तन श्चनिवार्य है। कोई शक्ति या कोई व्यक्ति इस स्वाभाविक प्रशृत्तिको रोक नहीं सकता।

जगतकी स्थितिकं साथ मानव समाजकी स्थिति है। श्रान्य जीवधारियोकी श्रिपेत्ता मनुष्य बुद्धि-वैभवशाली होनेसे श्रेष्ठ श्राणी माना गया है। माना भी जाना चाहिये, क्यों कि हान (चैतन्य) ही तो जीवका मूल स्वभाव है, वही उसका घन है। जो प्राणी श्रिष्ठक से श्रिष्ठक हान रखता है उसे श्रेष्ठ कहलानेका श्रिष्ठकार है। मानव समाजको हम झाव जिस कामें देख रहे हैं वह सदासे ऐसा था यह बात नहीं है। कभी उन्नतिका श्रीर कभी अवनतिका समय श्राता रहता है इसे जैन शाक्षीमें कमशः 'उत्सर्पिणा' काल श्रीर 'श्रवसर्पिणो' काल कहा है। काल कमसे जब उज्ञति चरम सोमापर पहुंच जाती है तब अवनतिका काल प्रारम्भ हो जाता है, श्रीर जब अवनति चरम सोमापर पहुंच जाती है तब अवनतिका काल श्रारम्भ हो जाता है। हिंडोलेको पालकोकी तरह उत्सर्पिणोसे श्रवसर्पिणो झीर श्रवसर्पिणो से उत्सर्पिणो कालका परिवर्तन सदासे, होता श्राया है श्रीर सदा होता जायगा।

प्रत्येक काल दो भागोंमें विभाजित है चाहे वह उन्नित काल हो या स्रवनित काल, एक भाग "भोग भूमि" कहलाता है, स्रोर दूसरा भाग "कर्मभूमि"। वर्तमान काल जिसे स्राजका संवार उन्नितिका काल कहता है जैन मान्यताके स्रनुसार "स्रवसर्पिणी काल" है। स्रवसर्पिणी कालका प्रारम्भ का हिस्सा 'भोगभूमि' या स्रोर वर्तमानका कालांश 'कर्मभूमि' का है। इस कालके प्रारम्भमं मानव समाजको क्या स्थित थी! स्रोर उसका विकास कैसे हुआ इन प्रश्नीपर प्रकाश डासना स्रावश्यक है।

### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

## प्राचीन-युग---

इस युगका प्रारंभ भोगभूमिसे हैं। उस समय न केवल मानव जीवनकी किन्दु सभी प्राधियोंकी स्थिति भोग प्रधान थी। पूर्वोपार्वित कर्मफल स्वरूप प्रकृति द्वारा दत्त पदार्थोंका भोग ही उनके लिए पर्यात था, उन्हें कार्य करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी। इस दृष्टिसे संसार उस समय बहुत सुखी था।

उस समय मनुष्य समाज क्राजिक रूप में नहीं या। न कोई राजा था, न कोई प्रजा। न कोई धनवान् था, न निर्धन, न कोई विद्वान् था, न कोई मूर्ल। न कोई बलवान् था, न निर्धन । न कोई सुन्दर था, न क्रायुन्दर। विषमता न थी। सभी सन्तोषी, समक्रदार, सुन्दर, स्वस्थ और स्वतंत्र थे। कोई किसीकी स्वतन्त्रता में बाधा देनेकी बात सोचता भी न था।

बहां न कल थे, न कारखाने, न फैक्टरियां। एक देशसे दूसरे प्रदेशके लिए मालका आपाना जाना, आदि भी नहीं होता था। न उनकी कोई सभा थी, न कोई संघ। किसी भी प्रकारके आदिलन किये जानेका वहां प्रसङ्ग ही नहीं था।

वहां न साम्यवाद था, न कोई अपन्यवाद, सब समान विचार, समान आचार तथा समान व्यव-हारके व्यक्ति थे। साम्य था, पर 'साम्य-वाद' न था, 'वाद' की आवश्यकता उन्हें कभी नहीं हुई। वे धार्मिक या साम्प्रदायिक विचारके व्यक्ति न थे, आंर न श्रधार्मिक थे। उनका जो कुछ वर्तन (जीवन प्रवाह) था न वह त्याग और व्रत रूप था, और न पाप प्रवृत्ति रूप था। वे न मोच्चसाधन करते थे, और न नरक जाने योग्य कर्मसञ्जय करते थे।

प्रकृतिके स्थान वनप्रदेश, नदी-नद्,पुलिन-तट, श्रार्व ही उनके विहार स्थल थे। प्रकृतिका पर्यवे-ख्या करना, उसकी ही चर्चा करना, उनका एक मात्र दैनिक कृत्य था। कहीं भी नरम घास देखकर प्रकृतिकी गोदमें सो जाते थे। वस्त्राकार वृद्ध-पत्रों व खालांसे श्रारिको ढक खेते थे। विशेष श्रावश्यकतासे कभी वृद्धके सन्दर श्रवथवंसे घरसा बना लेते और उतनेमें ही परम सन्तोष धारण कर श्रानन्दित रहते थे।

इस मकारकी सुन्दर व्यवस्था किसो एक देशमें ही न यो बल्कि समस्त मानव समुदायको यो। उस समय सब एकदेश था, विदेश कहीं न था। प्राकृतिक सच्चणींसेही देश विभाजन था पर मनुष्यके अनिधकृत अधिकार स्थापनके द्वारा कहीं भो देश विभाजन न था।

#### सन्तान क्रम--

परिवर्तन या परिवर्धनकी पदित भी वहां विचित्र थी। माता-पिता अपने जीवनमें एकबार हो सन्तानको जन्म देते थे। उनके जीवनके अन्तिम समय में ही सन्तान होती थी, और वह सन्तान अकेली नहीं 'नरनारी' के युगल रूपमें होती थी। वे आजकलको पद्धतिके समान भाई वहिन नहीं माने जाते थे। उस समय भाई-वहिन-माता-पिता-मामा भानजा-साला-वहिनोई-फूका-फुआ, आदि कोई रिस्ता नहीं होता था

### मानवबीवनमें बैनाचारकी उपयोशिता

रिस्ता या तो केवल एक, नर-क्रीर नारीका, क्रीर वह भी बन्मबात। संतान उत्पन्न होते ही माता पिता स्वर्गस्य हो बाते क्रीर वह बालक-वालिका या युगल विना माताके स्तन-पानके केवल क्रपने हाथ या पैरका क्रगूठा चूचते चूचते ही बाल्यकाल समास कर युवावस्य। सम्पन्न हो बाते थे। न उसे पालक ही बहरत होती न क्रीर कोई उसे पालने की चिन्ता करता था। युवा होनेपर दोनों पित पत्नीके रूपमें रहने लगते थे। तब वैवाहिक पद्धति नहीं थी। इस तरह उस युगमें न सामाजिक बीवनथा क्रीर न सामाजिक समस्याएं ही थी। सब सुख पूर्वक जीवन यापन करते थे। हसीसे इस युगको भीग भूमि कहते थे।

# भोग-भूमिसे कर्म-भूमि-

कालको गति विचित्र है । उसका चक्र सदा घूमता रहता है । वह किसोको भी स्थिर नहीं रहने देता । उक्त भोग भूमिका कम भो भोरे भीरे बदलने लगा । मनुष्यकी इच्छाएं बदने लगीं । उसमें सञ्जयशीलताके भाव आने लगे । प्रकृति भी आपनी आसंख्य अनुपम विभृतिमें न्यूनता करने लगी । मनुष्यकी उदारताके साथ ही साथ प्रकृतिकी उदारता भी घटने लगी । अब वृच्चेंसे उतने पदार्थ नहीं मिल पाते थे जो मनुष्यकी सञ्जयशीलताकी वृत्तिका निर्वाह करते हुए भी जन साभारयाको आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकें । फलतः परस्परमें मागई होने लगे । तब कमशाः चौदह 'कुलकर' या 'मनु' पैदा हुए । समय समयपर उत्पन्न हुई समस्याओंका निराकरया करके ये महापुरुष जनताका मार्गप्रदर्शन करते ये आतः कुलकर कहे जाते हैं।

जब वृद्धोंको लेकर भगड़ा होने लगा तो पांचवे कुलकरने वृद्धोंकी सीमा निर्धारित कर दी। जब सीमापर भी भगड़ा होने लगा तो छुठे कुलकरने सीमाके स्थानपर चिन्ह बनाना प्रारम्भ किया। तब तक पशुश्चोंसे काम लेना कोई नहीं जानता या झाँ।र न उसकी ख्यावश्यकता ही प्रतीत होती यी। किन्तु श्रव ख्यावश्यक होनेपर सातवें कुलकरने घोड़े वगैरहपर चढ़ना सिखाया। पहले माता-पिता सन्तानको जन्म देकर मर जाते थे किन्तु जब ऐसा होना बन्द हो गया तो खागेके कुलकरोंने जनताको बच्चोंके लालन पालन श्रादिकी शिद्धा दी।

पहले इघर उधर अनिका काम न होनेसे कोई नदी पार करना नहीं जानता था। श्रातः बारहवें कुलकरने पुल, नाव, श्रादिके द्वारा नदी पार करना सिखाया। पहले कोई श्राप्ताध ही नहीं करता था, श्रातः दण्डनायक श्रीर दण्डव्यवस्थाकी भी श्रावश्यकता नहीं थी। किन्तु जब मनुष्योंमें सञ्जय दृत्ति श्रीर लालचने श्रापना स्थान जमा लिया श्रीर उनकी श्रावश्यकता पूर्तिमें बाधा पहने लगी तो मनुष्योंमें श्राप्ताध करनेकी प्रदृत्ति भी शुरू हो गयी। श्रातः दण्डनायक श्रीर दण्डव्यवस्थाकी श्रावश्यकता हुई। पहले केवल 'हा' कह देनेसे ही श्राप्ताधी लिखत हो जाता था। जब उससे काम नहीं चला तो 'हा' । श्रव ऐता काम मत करना' इतना दण्ड रखा गया। किन्तु जब उससे भी काम नहीं चला तो उसमें 'धिकार' शब्द श्रीर जोड़ा गया।

### **वर्षी-प्र**भिनन्दन-प्रन्थ

## श्री ऋषभदेव---

चौदहर्वे कुलकरका नाम नाभिराय था ! इनके समयमें उत्पन्न होने वाले वसीका नाभिनाल स्वत्यन्त लग्ना होने लगा तो उन्होंने इसको काटना वतलाया । इसी लिए इनका नाम नाभि पद्मा । नाभिरायके घरमें भी ऋषभदेवका जन्म हुझा । यही ऋषभ देव इस युगमें जैनधर्मके स्नाद्य मवर्तक हुए । इसके समयमें ही प्राप्त, नगर, स्नादिकी सुक्यवस्था हुई । इन्होंने ही लाँकिक शास्त्र स्नीर लोकव्यवहारकी शिद्धा दी, स्नीर इन्होंने ही उस धर्मकी शिद्धा लोगोंको दी जिसका मूल स्नाहिसा है ।

भगवान ऋष्वभदेवके समयमें अजाके शामने जीवनकी समस्या विकट हो गयी थी। क्योंकि जिन हचोंसे लोग अपना निर्वाह करते थे वे लुप्त हो चुके थे। आहेर जो नयी वनस्यतियां पृथ्वीपर उगी थीं उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। तब उन्होंने उन्हें स्वयं उगे हुए इक्षु-दण्डोंसे रस निकालकर खाना सिखाया। तथा प्रजाको कृषि, ऋसि, मणी, शिल्प, वाशिज्य और विद्या इन षट्कमोंसे आजीविका करने की शिचा दी। तथा सामाजिक व्यवस्थाको चलानेके लिए उन्होंने तीन वर्ण स्थापित किये। प्रजा पालन व स्वदेश रचा करनेवाला एक वर्ग, कृषि, आदि उद्योग धन्धे करनेवाला दूसरा वर्ग, तथा सेवा कार्य करनेवाला तीसरा वर्ग। और उनके नाम कमशः च्विय, वैश्य श्रीर शुद्ध रक्खा।

## जैनाचार—

प्रजा सुल और शान्तिसे रहे इसके लिए उन्होंने ऋहिंसा धर्मका उपदेश दिया। उन्होंने धताया कि दूसरोंको सुली देखकर सुली होना और दुःखी देखकर दुखी होना ही पारस्परिक प्रेमका एकमात्र साधन है। प्रत्येक मनुष्यका यह कर्तन्य है कि वह किसी भी मनुष्य, पशु या पत्नी यहां तक कि छोटेसे छोटे जन्तु, कीट, पतंग, श्रादिको भी न सतावे। प्रत्येक जीव सुल चाहता है। श्रार उसका उपाय यही है कि वह स्वयं श्रपने प्रयत्नसे दूसरोंको दुखी न करे। यदि प्रत्येक जन जो स्वयं सुली होना चाहता है दूसरोंको दुखी न करे, यदि प्रत्येक जन जो स्वयं सुली होना चाहता है दूसरोंको दुखी न करे, यदि प्रत्येक जन जो स्वयं सुली होना चाहता है दूसरोंको सुखी बनानेका प्रयत्न करे तो सहज ही सम्पूर्ण जनता सुली हो जाय। श्रातः पारस्परिक श्राहिसक न्यवहार ही सुलका एकमात्र साधन है। उसको स्थायी बनाये रखनेके लिए उसके चार उपसाधन हैं। पहला यह कि किसीको घोला न दिया जाय, जिससे जो कहा हो उसे पूरा किया जाय। ऐसे बचन न बोले जांय जिससे दूसरोंको मार्मिक पीड़ा पहुंचे। दूसरा यह कि प्रत्येक मनुष्य श्रपने परिश्रमसे उपार्जित बस्तु पर ही श्रपना श्राधिकार माने। दूसरोंके परिश्रम पर निर्वाह करनेवाला प्रजाके लिए घातक होता है। यद्यपि व्यवसायी नहीं है, घातक जन्तु हैं। ऐसे व्यवसायियोंका गरोह प्रजाकी सुल श्रान्तिके लिए बांक्रनीय नहीं है। श्रातः न्याय विरुद्ध द्रव्यका प्रहण करना श्रशान्ति, दुःल श्रीर कलहका बीज है। तीसरा यह कि छो-पुरुषको भोगोंमें श्रासक नहीं होना चाहिये।

भौगों में सासक व्यक्ति जनसमुदायके लिए एक भयंकर जन्तु है। यह न केवल आपने स्वास्थ्यकी ही हानि करता है. बल्कि भावी सन्तानको भी निर्वल बनाता है। तथा इस तरह समाजमें दुराचार और दुर्बलताको कैलानेका पाप करता है। अतः प्रस्थेक खीको अपने पतिके साथ और अस्थेक पुरुपको अपनी ही पत्नीके साथ संयमित जीवन विताना चाहिये।

चौथा यह कि संचय वृत्तिको नियमित करना चाहिये; क्योंकि आवश्यकतासे अधिक संग्रह करनेसे मनुष्यकी तृष्णा ही बद्ती है तथा समाजमें असंतोष फैलता है। यदि वस्तुओंका अनुचित रीतिसे संग्रह न किया जाय तो प्राणियोंको जीवन निर्वाहके साधनोंको कमी नहीं पह सकती। अतः जो अति संग्रह करता है वह जनता को जानजूमकर कष्ट देता है। इस तरह अहिंसाको व्याक्शरिक रूप देनेके लिए सस्य, अचीर्य, अझचर्य और परिग्रह-गरिमाणका पालन करना आवश्यक है। उसके विना अहिंसाका जीवनमें उतारे विना सुख शान्तिकी चाह करना व्यर्थ है। भगवान अध्यभदेवने प्रत्येक प्राणीका यही आचार धर्म बतलाया था जो आज जैनाचार कहा जाता है।

# जैनाचार का मुलाधार--

जैनाचार का मूलाधार ऋहिंसा है। सत्य, ऋचीर्य, ब्रज्जर्य ऋं।र ऋपरिग्रह ऋहिसा के ही—विभिन्न रूप हैं। यथार्थ बात न कहनेसे, दूसरे व्यक्तिको भिष्या परिज्ञान हाने से हानि की संभावना है तथा ऋपने चितमें भी कलुपता उत्पन्न हो जाती है। ऋतः ऋसद्वचन हिंसाका उत्पादक होनेसे हिंसा ही है। इसी तरह पर घनका ऋपहरण ऋपने व परके चित्तमें कलुपता उत्पन्न करनेक कारण हिंसा है। यदि वह मालिककी राजीसे ले लिया जाता है तो उसमें हिंसा नहीं है। परस्त्री गमन भी तीन रागका कारण होनेसे हिंसा है। क्यों कि रागादि परिणाम हिंसा स्वरूप हैं। इसी तरह परिम्रहका ऋति संचय दूसरे मनुष्योंको गरीब बनाता है। उनकी रोटी छोनकर उन्हें दुखी करता है इसलिए वह भी हिंसा ही । सारांश यह है—जिन कामोंसे दूसरोंको संक्लेश होता है और ऋपने गुणोंकी हानि होती है वे सम्पूर्ण कार्य हिंसा हैं।

## हिंसाका रूप और उसका त्याग--

हिंसा दो प्रकारकी है—एन रख्यात्मक और दूसरी आक्रमणात्मक। जो हिंसा आत्मरद्वाके लिए अनिवाय हो वह रख्यात्मक है। उदाहरणके लिए कोई ग्रहस्थ व्यापार, उद्योग और कृषि, आदि आजीविकाके साधनोंके बिना नहीं रह सकता है। भले ही वह हिंसक व्यापारोंको छोड़ दे तं। भी व्यापारमें परोज्ञ हिंसा अवश्य होती है। ग्रहस्थ इस आरम्भ-जनित हिंसाका त्याग नहीं कर सकता फिर भी वह आक्रमणात्मक हिंसाक द्वारा किसीका घन अनीति पूर्वक नहीं छीनता। किसीको सताता नहीं और न किसीके गुणोंका घात करता है।

### ष्या-भ्रिमनन्दन-प्रन्य

दूसरी युद्ध अनित हिंसा है, को अपनी, अपने कुटुम्मकी, अपने धर्म तथा देशकी रहाके लिए करनी पहती है। कोई भी जैनाचारका पालक प्रत्यद्ध या परोच्चलपसे हिंसा करना नहीं चाहता। वह किसीको मारनेके इरादेसे नहीं मारता, फिर भी वह अन्यायका प्रतीकार तो करता है। उक्त स्थितिमें यदि युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो वह उससे विमुख नहीं होता। क्योंकि ग्रहस्य होनेके नाते उसपर अनेक उत्तरदायित्व हैं।

## धर्मके नाम पर हिंसा-

भारतवर्षमें धर्मके नाम पर देवी देवताक्षींके सामने बिलादानके रूपमें हिंसा होती है। श्रनेक मनगढ़न्त वाक्य रचकर इस हिंसाकी पुष्टि की जाती है श्रीर उसे धर्म कहा जाता है। जैनाचारमें यह हिंसा सब हिंसाओं सि श्रीक निंच है। क्योंकि इस हिंसाके द्वारा केवल प्राचीका घात ही नहीं होता। बल्कि धर्मके नामपर जनताको पथम्ब्रष्ट किया जाता है। श्रातः यह हिंसा सर्व प्रयम त्याज्य है।

# जैनाचारके दो रूप---

जैनाचारके दो रूप हैं—एक ग्रहस्थाचार श्रीर दूसरा साधुका श्राचार । हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन श्रीर परिग्रह ये सब पापोंके मूल हैं। जो इनसे पूरे तरहसे बचे हुए हैं, वे मुनि या साधु कहलाते हैं। विपत्तियोंका पहाड़ टूट पड़नेपर भी वे हिंसा या कोई श्रन्य पाप नहीं करते। वे परिपूर्ण ब्रह्मचारी तथा तिलमात्र भी परिग्रह श्रपने पास नहीं रखते। वे सदा इस बातका ध्यान रखते हैं कि हमारे किसी कार्यसे छोटे से छोटे कीट, पतङ्गकों भी कष्ट न पहुंचे। ये जीव मात्रपर सम भाव रखते हैं। उनकी दृष्टिमें सभी जीवधारी समान हैं। वे सबका कल्याण चाहते हैं। उनका सारा समय ज्ञान, ध्यान ख्रीर तपमें ही बीतता है। वे कभी भी श्रपने श्रपराघोंकी उपेद्या नहीं करते। यदि उनसे कोई श्रपराघ बन पड़ता है, तो उसका वे प्रायक्षित लेते हैं। जन कल्याणकी भावनासे वे सदा देश देशान्तरोंमें विचरते रहते हैं श्रीर ग्रहस्थोंकी सुमार्ग बताते हैं। इस प्रकार लोकिक श्रीर पारलोकिक हित-साधनमें जैन मुनिश्रोंका बड़ा हाथ है।

### गृहस्थाचार ---

पहले बताया जा चुका है कि जैन ग्रहस्य आक्रमणात्मक हिंसा नहीं करता किन्तु वह रज्ञात्मक हिंसाका त्याग नहीं करता। आतः वह आहिंसा-आगुजतका पालक है। रोष वर्तोका भी वह एक देशसे ही पालन करता है। क्योंकि सम्पूर्ण रूपसे पालन करना ग्रहस्यावस्थामें संभव नहीं है। वह हित और मित बचन बोलता है। अनैतिक ढंगपर पराये घनको ग्रहण नहीं करता। आपनी विवाहिता पत्नी तक ही आपनी भीग-लालसा सीमित रखता है तथा उतने ही धनका संचय रखता है जितना उसे आपने कीटुम्बिक-निर्वाहके लिए आवस्यक होता है। ये पांच ग्रहस्थके आगु-वत हैं। ईन पांच आगुवतोंको पूर्ण करनेकी हिंसे ग्रहस्थके सात वत और भी हैं।

# तीन गुणवत--

गृहः य स्रापने ज्यावसायिक च्रेत्रकी मर्यादा निश्चित कर लेता है। इसे 'दिग्नत' कहते हैं। यह मर्यादा जीवन भरके लिए होती हैं। उसके भीतर भी कुछ समयके लिए जो उस मर्यादाकी सीमित किया जाता है यह बूसरा 'देश्वत' कहलाता है तथा इस नियमित च्रेत्रके भीतर भी वह व्यवंके काम नहीं करता यह तीसरा 'स्नवर्थ दण्डवत' कहलाता है। इन तीन वर्तोंके पालनेसे गृहस्थकी लोभ वृत्ति घटती है। उसका जीवन नियमित स्त्रीर संयमित बनता है। इसीसे इन वर्तोंको गुणवत कहते हैं। वर्गोंकि उनके पालनेसे गृहस्थमें गुणोंकी वृद्धि होती है।

### शिभावत---

प्रत्येक ग्रहस्थका आन्तिम लच्च स्व-पर-कल्याण है। इसी उद्देश्यसे वह प्रतिदिन तीनों संध्याश्चोंको कुछ समयके लिए एकान्तमें जाकर आपने स्वरूपका विचार करता है। आत्मा क्या है, मैं कीन हूं, मेरा क्या धर्म है, इत्यादि बातोंको वह विचारता है। इसे 'सामायिक' कहते हैं।

सप्ताहमें केवल एक बार नियमित दिनपर वह उपवास करता है श्रींर भोजनका त्याग करके सम्पूर्ण व्यवसायों से छुटी लेकर एकान्त त्यानमें वर्माराचना करता है। इससे उसे बड़ा लाभ होता है, इसे 'प्रोयघोपवास' कहते हैं।

तीसरा शिक्षावत 'भोगोपभोग-परिमाख' है, इसके अनुसार ग्रहस्य अपने समस्त भोगंको प्रतिदिन काम करता जाता है। किसी भी वस्तका आवश्यकतासे अधिक संग्रह नहीं करता।

चै। या शिचात्रत दान है। इस शिचात्रतके दो ग्रंग हैं -दूसरोंके हितके लिए धनक। त्याग तथा सेवा। दोनोंमें हो स्वार्थ त्यागकर उदारतासे वर्तनेकी शिचा मिलती है। इसका दूसरा नाम धैयावृत्य' भी है।

इस तरह जैन ग्रहस्थको ऋल्पसंग्रही, मितव्यथी श्रीर निलोंभी बनानेका विशेष ध्यान रक्खा गया है। क्योंकि उसके लिए परिग्रह त्याग, श्रानर्थ दण्ड त्याग, भोगोपभोग परिमाण तथा दान इस तरह चार तर रक्खे गये हैं। इतने नियमोंके रहते हुए भी धनिककी तृष्णा इतनी बलवती है कि ग्रहस्थ परिग्रहका संचय कर ही लेता है। इसीसे संचित धनको घटानेके लिये दान नामका श्रिद्धावत कहा गया है। जो संचित धनको दूसरोंके हितके लिये त्याग देता है उसकी भावना कम ऊंची नहीं होती। ऐसी उदार वृत्ति वाले ब्यक्ति ही दीन-दुखी प्राणियोंकी सेवाके लिए एक दिन ऋपना सब कुछ त्याग देते हैं। इस तरह मानव जीवनमें सदाचारका बहुत महत्व है और जैनाचार मनुष्यकी पाश्चिक वृत्तियोंका नियमन करके मनुष्यकी उदार और लोकसेवक बनाता है।

### वस्य अभिनन्दन-प्रस्थ

## चार भावनाएं---

उक्त नियमों के सिवाय जैनाचारमें कुछ ऐसी भावनाझों का समावेश किया गया है. जिनका परिपालन मनुष्यको बहुत उन्नत बनाता है। उन भावनाझों में चार मुख्य हैं। पहली 'सर्व-सन्त-समभाव'। इसका तास्त्य यह है कि मनुष्य प्राणिमात्रको झपने बराबर समके । जिन कामों के करने से उसे स्वयं दुः ल होता हो उनका प्रयोग दूसरे प्राणियों पर न करे। झपने हो समान दूसरों को भी ऊंचा उठानेका प्रयत्न करे। उसका यह विश्वास होना चाहिये कि प्रत्येक जी। झानन्त गुणोंका भंडार है। वह परमात्मा बन सकता है फिर हीनता कैसी ? इस भावना के अनुसार ग्रहस्थको प्रत्येक प्राणिसे मित्रकी तरह व्यवहार करना आवश्यक है।

दूसरी है 'प्रमोद भावना', इसका तह तात्पर्थ है कि ग्रहत्य गुग्गीका द्यादर करता है। उसे देखकर उसका हृदय विकसित हो उठता है। जो गुग्गी जनोंका स्नादर करता है वह गुग्गोंके विस्तार करनेमें सहायक होता है। इसलिए गुग्गवान्का स्नादर करना चाहिये।

तीसरी भावना है दया, किसी भी प्रायोकी दुखी श्रीर पीडित देखकर दयाका भाव श्रवश्य पैदा होना चाहिये। क्योंकि दयालुताके विना मनुष्यमें स्वार्थ त्यागकी भावना नहीं श्रा पाती। श्रीर स्वार्थ-त्यागके विना दूसरेके दुःखोंकी दूर नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरोंकी सुखी बनाता है, संसार उसका स्वयं मित्र बन जाता है। श्रातः दुखी जनोंका दुःख मेटनेकी भी भावना श्रावश्यक है।

संतारमें एक चीथे प्रकारके भी प्राणी होते हैं जिन्हें दुर्जन कहते हैं। दुर्जन अकारण ही विरोध कर बैठते हैं श्रीर हितकी बात कहने पर भी सन्मार्गकी श्रोर नहीं लगते बल्कि उल्टे श्रसन्म गंकी श्रोर ही जाते हैं। सद् ग्रहस्थ ऐसे व्यक्तियोंसे भी घृणा या देख नहीं करता। जहां तक उसका प्रयत्न चलता है, वह उनकी सुधारनेकी ही चेष्टा करता है श्रीर श्रपने प्रयत्नमें श्रसफल होनेपर भी खेद खिन नहीं होता। वह सदा इस बातका प्रयत्न करता है कि विरुद्ध मार्ग पर चलनेवालोंके प्रति भी मेरे मनमें रोष उत्पन्न नहीं। उसकी यह भी भावना रहती है कि संसारसे वैर श्रीर विरोधको जितना भी मिटाया जा सके मिटा दिया जाय।

## जैनाचारका प्रधान लक्ष्य—

इस तरह प्राणिमात्रमें दया, स्त्रमा, पविश्वता, सरस्तता, नस्रता, उदारता, सहिष्णुता, परदुः स्व कातरता, सेवा परायणता, स्नादि सद्गुणोंको उत्पन्न करना जैनाचारका प्रधान सस्य है। मानव चरित्रमें जितनी उज्ज्वलता तथा पवित्रता स्नावश्यक है,जैनाचारमें उसको सानेका ही प्रयत्न किया गया है। जैनाचारके उपर्युक्त संस्थित परिचयसे सहब ही यह समस्यमें स्ना सकता है कि मानव जीवनमें जैनाचारका

### मानवबीवनमें बैनाचारकी उपयोगिता

कितना महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्राथमिक जैन यहस्य शराब, मांस, बुझा, चौरी, बेश्या, परस्ती, झादि पापाँका त्यागी होता है। ये ऐसे पाप हैं जिनसे समाज और देश रसातलको जा सकता है। सचमुचमें वह एक स्वर्णपुग था जब जैनाचारका यथार्थ पालन करनेवाले सजन भारतमें रहते थे। उस समय प्रजामें सुख, शान्ति और सन्तोष था। कलह, ईच्या और दंभका नाम भी नहीं था। यदि आज भी विश्वके नागरिक जैनाचारको अपने जीवनमें उतार सकें तो संसार सुख और शान्तिका आगार वन सकता है और हस संघर्ष युगका अन्त हो सकता है।



**१**५ **११**३

# अनन्तकी मान्यता

राय बहादुर प्रा. ए. चक्रवर्ती एम. ए.

# आधुनिक दार्शनिकोंकी आपत्ति---

दार्शनिक विदानोंने अपने दार्शनिक निर्णयोंको समक्तानेके लिए अनन्तके विषयमें गणितके शब्दोंका उपयोग किया है। परमेनडीज़ और ज़ीन्से लेकर काण्ट तथा वर्गसन तकके दार्शनिकोंने समका है कि अनन्त शब्दमें आत्म-विरोध भरा हुआ है। इस कल्पनाके आधारपर उन्होंने सिद्ध किया है कि आकाश तथा काल स्व-विरोधी हैं। दर्शन-शास्त्रके विद्यार्थी काण्टकी उन विरुद्ध वातों (Antimolies) से सुपरिचित हैं जिन्हें उसने स्व-विरोधी बताया है। उनकी आपत्तिका मुख्य आधार यह है कि आकाशमें प्रदेश नहीं हो सकते और कालमें ख्या (Moments) नहीं हो सकते। यदि कालमें ख्या पाये जावें तो थोड़ेसे मर्यादित कालमें अगणित ख्योंकी संख्या होगी और तब यही बात स्व-विरोधी वन उटेगी। सर्वत्र ऐसा समक्तर दार्शनिकोंने आकाश और कालको अ-यथार्थ मानकर परित्याग कर दिया और इस प्रकार अपनी केवल आदर्शवादी (Idealistic Systems) विचार-प्रयालीका निर्माण किया है।

## अनन्त का विरोध---

काण्ट (Kant) इस आधिभीतिक निर्णयपर पहुंचे हैं कि भीतिक-वन्त-संयुक्त बहिर्जगतमें जो आकाश है वह अवधार्य और अवास्तविक है। इस निर्णय का आधार यही विचार है कि अनंत विषयक गणित शास्त्रका विचार स्व-विरोधको प्रकट करता है, इसलिए वह अवस्थव है। कुछ वर्ष हुए बी. रसल (B, Russel) तथा हाइट्डेड (White head) सहश गणितशोंने स्पष्टरूपसे बतलाथा है कि विभाजनके सम्बन्धमें ऐसी करपना अनुचित और अविद्ध है। उन्होंने अधिक स्पष्ट किया है कि अनंतकी करपना या उसका भाव स्व-विरोधी नहीं है और यह मान्यता सान्त और अनन्त संख्याओं के अमके कारण स्व-विरोधी प्रतीत होती है। गणानाक द्वारा प्राप्त सान्त संख्यामें वे बातें हैं जो अनन्त संख्यामें नहीं पायी जातों। सान्त संख्यामें दूसरी सान्त संख्याक घटाने पर शन्ति इदि पायी जातों है। इस प्रकार १-२-३-४, आदि संख्या माला बताती है कि

'आगे-आगेके शंक एकके बोड़नेसे बदते जाते हैं। आतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इत मालाकी 'एक-चौ-एक' संख्या भी सीमें एक बोड़नेसे हो प्राप्त हो सके गी।

## उसका परिहार----

श्चनन्त संख्यामें यह वैशिष्ट नहीं पाया जाता । उदाहरणार्थ- १. २. ३.४. खादि संख्याचींकी एक माला लिखिये और ठीक उसके नीचे २, ४, ६, ८, ब्रादि यथा क्रम लिखिये। इनमें सान्त श्रंकोंकी प्रथम माला श्रंत रहित है, कारण. उसकी विना मर्यादाके गणना कर सकते हैं। इसे ही पारभाषिक-शब्दमें 'अनन्त माला' कहें गे। इसमें पाये जाने वाले श्रंक अनन्त हों गे। इसी प्रकार २.४.६.८. आदि श्रंक वाली वसरी माला भी श्रंत रहित है श्रीर उसे भी श्रनन्त-श्रंक-यक्त श्रनन्त माला कहें में । प्रथम मालाके प्रत्येक अंकके अनुरूप दसरी मालामें अंकावली है इस तरह दोनों मालाएं तुल्य हैं, क्यों कि दोनों अगरियत अंकावित यक्त है। किन्तु द्वितीय मालामें सम संख्या वाले अंक हैं, विषम संख्याओंका अभाव है। प्रथम मालामें सम और विषम सभी श्रंक हैं। इसप्रकार एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि द्वितीय माला प्रथम मालाका एक स्त्रंग है, कारणा; वह तत्र विषम संख्यास्त्रोंसे शस्य है। यद्यपि. कपर देख चके हैं कि गिरातकी दृष्टिसे दोनों मालाएं सदृश हैं क्योंकि दोनों ग्रनन्त हैं-ग्रन्त रहित हैं। तथापि एक एडेली-सी सम्मख क्या खडी होती है जो ऊपरसे देखने में जटिल कात होती है कि यदि दोंनों मालाएं सान्त हैं तब ती वसरी मालामें पहिली मालाकी अपेका अल्पतर श्रंक होना चाहिये कारण उसमें प्रथम मालाके कुछ श्रंक नहीं हैं । यह निर्माय ग्रानन्त संख्यात्रोंके सम्बन्धमें नहीं लग सकता क्योंकि प्रथम मालाके प्रत्येक ग्रांकके स्थानमें दितीय मालामें अन्य अंकावली है। यह उभय-गत समानता सबनेन पायी बाय गी। और चंकि दोनों मालाएं अनन्त हैं इसलिए उनकी सहराता एकताको प्रकट करेगी। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि धन और अग्र सहश गणितकी प्रक्रिया अनन्त अकोंके सम्बन्धमें अर्थहीन है। अनन्त संख्यामें अन्य संख्या-स्रोंके बोडनेपर वृद्धि नहीं होती तथा अनन्त संख्यामें से कुछ संख्यास्रों की घटानेपर उसमें हानि भी नहीं हो गी। वह द्यनन्त ही रहेगी।

श्रमन्त माला (Series) का शाब्दिक अर्थ श्रंत-हीन माला है अर्थात् ऐसी संख्याएं जिनका कोई श्रंत न हो। कालकी श्रविष इसी प्रकार 'श्रमन्त-माला' रूप है। अनंत मालाका नियमके श्रमुसार श्रंत नहीं होगा, यह प्रचलित मान्यता श्राधुनिक गणित-सिक्कान्तोंके श्रमुसार कुछ संशोधन योग्य है, उदाहरखार्थ—१—२—३—४, आदि श्रंकोंकी माला श्रमन्त माला रूप है क्योंकि कितनी ही गणाना करते जाइये, उसके श्रंतिम श्रंककी प्राप्त नहीं कर सकते । प्रचलित मान्यताके श्रमुसार भी यह माला श्रंत रहित श्रयित झानन है। किंद्र उसका श्रारम्भ '१' श्रंकसे होता है जो कि मालाका श्रथम श्रंक

### वर्षी-क्षशिनन्दश-प्रन्थ

(पद) है। यहां हमारे पास आरंभ युक्त अनन्त माला है, उसका अंत नहीं है। ताधारण मान्यता भी इस बातको बिना कठिनताके स्वीकार करें गी। गियातकी दृष्टिसे इसके विपरीत कमवाली अनन्त मालाकों भी निकाल सकते हैं। जैसे कि '१' अंक लिखिये और उसकी बाहें और है, है, है, है, है जै आदि भिन्न युक्त अंकोंको लिखते बाहये। इस भिन्न-युक्त अंकवाली मालाका आरंभ यद्यपि '१' अंक है, सथापि यह हीयमान भिन्न-युक्त अनन्त माला है। वह भिन्न-अंक श्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे अंतिम कहा जा सके। क्योंकि सदा उस मनोतीत अंतिम भिन्नसे भी अल्पतर अर्थात् आगेकी संख्याकी कल्पना कर सकते हैं। वह अनंत माला जिसका आरंभ '१' से होता है तथा जो पीछेकी और बदती है, अनंत माला कही जा सकती है जिसका आदि तो नहीं है परंतु उसका अंत या पर्यवस्ता '१' अंकमें होता है।

काण्ट तथा श्रन्य दार्शनिकोंने समका था कि श्रादि-हीन किंतु श्रंत-युक्त श्रनंत माला स्व-विरोधी है। परंदु गणित शास्त्रकी दृष्टिसे '१' से झारंभ होनेवाली माला जो झनंत-पर्यंत चली जाती है, तथा वह भिन्न-माला (Series of Fractions) जिसका श्रारंभ '१' है और जो पोछे झनंत तक पहुंचती है; हनमें कोई श्रंतर नहीं है। इस प्रकार एक ऐसी श्रनंत संख्या प्राप्त की जाती है जिसका श्रादि तो है लेकिन श्रंत नहीं है। तथा दूसरी ऐसी श्रनंत संख्या प्राप्त होती है जिसका श्रांत तो है लेकिन झादि नहीं है। गणितकी दृष्टिसे दोनों सम्भव हैं, इसलिए वे स्व-विरोधी श्रीर श्रपरमार्थ शब्दके द्वारा नहीं कही जा सकतों। यदि झागे वर्धमान-पद युक्त प्रथम माला यथार्थ है तो उत्तरोत्तर होयमान-भिक्तस्त्रवाली दितीय माला भी यथार्थ है।

## जैन मान्यता--

गणितकी इन मान्यताझोंका जैन-दर्शनसे बहुत बड़ा सम्बन्ध है। जैन-दर्शन स्पष्टतया यथार्थ-वादी है, अतः वह आकाश और काल-पुक्त विश्वमें वस्तुझोंको वास्तविक मानता है। जैनदार्शनिकों ने कालको च्योंकी राशि रूप कहा है जिन्हें कालपरमाग्नु कहते हैं। कालकी परिभाषामें कहा गया है कि वह काल-परमाग्नुझोंकी राशि मालारूप वर्धमान पंक्ति स्वरूप है, ऊर्ध्व प्रचय रूप है अर्थात् एक-एक परमाग्नु रूप पंक्ति जो उत्तरोत्तर च्या युक्त या काल परमाग्नु विशिष्ठ है। इस काल संख्याके अनुरूप ही गयितकी धारा है। गयितकी उस धारामें आकाशके प्रदेश हैं। आकाश स्वयं मिश्र मिश्र दिशाझोंमें अंश-मालाका पुक्ष है जो लम्बाई-मीटाई-चौड़ाईक रूपमें विविध विस्तार-युक्त हैं। आकाश और काल इन दोनोंमें अंश विभाग बताया है और आधुनिक गयितक भी आकाश और कालके इस स्व-विशेषका निराकरण करते हैं। यहां गयित सम्बन्धी धाराका विचार दार्शनिकोंकी सहायता करता है।

# अनन्त विभाजन (भूमिति)---

रेलागिवाकी एक रेलाको लीजिये। उसे दो, दो बार विभाजित करते बाहये और अनन्त वार प्रत्येकके भाग कीजिये। प्रत्येक विभागका विभागी-करण कभी समाम न हो गा। इस बाराके विभागी करणकी अनन्ताताकी सम्भावना पहले असम्भद और स्व-विरोधी मानी जाता थी। परश्च आधुनिक गिरातकोंने इसके प्रतिकृत संभावना और अविरोध सिद्ध कर दिया है। असम्भवता इस कल्पना पर निर्भर थी कि एक सान्त धारामें सान्त या सोमित ही अंग्र हों गे। परंतु स्थित यह नहीं है। यह ऊपर बताया जा जुका है कि ससीम रेलामें सोमित अंग्र होते हैं। यहां आप अनंत अंग्र मालाकी व्यवस्थाका कम रेलागियतकी रेला के अंतों-कोखोंमें पाते हैं जो सादि और सान्त हैं। यदि ससीम रेलामें जिसका काल मर्यादित है उसमें मर्यादातीत अर्थान् अनंत अंग्र हैं तथा वह अनंत संस्था वाले ज्या विशिष्ट हैं तब यह दार्शनिक-आलो-चना कि काल आंर आकाशमें स्वयं विरोध है, युक्तियुक्त न होगी। अत्र प्य दार्शनिकोंको इस परिशाम पर नहीं पहुंचना चाहिये कि आकाश और काल असस्य तथा असस्थव हैं।

## अनादि-अनन्त की सिद्धि---

इस तरह इम जैनदर्शनके अनुतार ऐसे जगतको पाते हैं जिसका न तो आदि है और न अंत, यद्यपि उसमें परिशामन होता रहता है। यह भी सम्भव है कि संसारमें जीव सदा पर्यटन करता रहे। इसतरह एक आत्माकी अपेद्या संसारका आदि नहीं है। उसी अकार अनंत माला भी अनादि होगी। जब आत्मा कर्मके बंधनोंको तोइकर स्व-स्वरूपको प्राप्त करता है— सुक्त होता है, तब जीवन आंर मरण रूप संसार परिश्रमश्वकी गति इक जातो है। इस प्रकार इस विषयमें आदि विहीन संसारका अंत हो जायगा। यद्यपि व्यक्तियत रूपसे आदमाएं संसार चकसे खूटकर मुक्ति पा जाती है, तथापि संसारमें विद्यमान अनंत जीवोंकी अपेद्या संसारको १२ लला अविच्छिन्न रूपसे चली जाता है। संसारमें विद्यमान अनंत जीवोंकी अपेद्या संसारको १२ लला अविच्छिन्न रूपसे चली जाय गी। संसार अनन्त जीवोंका पुक्त है, उसमें से कितनेही जीव चाहे वे अनन्त ही क्यों न हो, मुक्त हो जांय, तब भी वह पुक्त या अनंत राशि किसी प्रकार कम नहीं हो गी। जिन आदमाओंने निर्वाण प्राप्त किया है वे अनंत हों गी, फिर भी संसारमें विद्यमान जीव राशिकी संख्या पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़े गा। यथार्थमें यह बहुत मनोरंकक बात है कि भौतिक विद्यानके जैन आचार्योंने आकाश, काल और अनंत प्रचयके विरुद्ध उठायी गयी अनेक शंकाओंके उत्तरमें गिणितकी एक पद्धिको समुन्नत किया था, आधुनिक गिणितके सिद्धान्त जिसका समर्थन करते हैं और जिसका प्रचार रसल अंत समुन्नत किया था, आधुनिक गिणितको सिद्धान्त जिसका समर्थन करते हैं और जिसका प्रचार रसल अंतर हाइट हंड जैसे महान गिणितकोंने किया है।

### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रत्य

## उपसंहार--

सनका निष्कर्ष यह है कि अनन्त-माला या अनन्त-प्रचय स्व-विरोधी नहीं है। यह बात उस समय सहज ही हृदयप्राही हो जाती है, जब यह स्मरण रखा जाय कि साधारण अन्त अंकोंका सम्बन्ध अनंत अंकोंसे नहीं हो सकता है। एक अनंत समुदाय कितनी ही बड़ी संख्याके घटाने या जोड़नेसे न तो खीय-मान होगा और न वर्षमान होगा। अनंत-माला सादि हो किंनु सन्त न हो अथवा वह अनादि अनंत ही हो गणितके ये निश्चय भौतिक विज्ञानके जैन-आचार्योंने अपने दार्शनिक सिद्धान्तोंके विशद विवेचनमें भी प्रयुक्त किये थे।



# अहिंसा की पूर्व -परम्परा

### स्व० आचार्य श्री धर्मानन्द कौशास्त्री

प्राचीन कालसे ही राज-संस्था हिंसाकी भित्तिपर श्राधारित होती श्रायी है। एक प्रकारकी राज्य व्यवस्था मिटाकर उसकी जगह दूसरे प्रकारकी स्थापित करनेमें रक्तपात होना श्रपरिहार्थ्य है, ऐसा अब भी बहुतोंको लगता है। राजाश्रोंसे हो देवताश्रोंकी कल्पना निकली हो गी। राजा लोग यदि श्रधिक प्रिय हों, तो फिर देवता भी वैसे ही क्यों न हां ? इसीसे वैदिक कालीन भारतके समान हो मिस, सीरिया, ग्रीस, श्रादि देशोंमें भी यज्ञ यागकी प्रथा लोक प्रिय हुई। भारतमें वैदिक संस्कृति प्रथमतः सिन्धु नदीके प्रदेशमें फैली श्रीर बादमें एंबावके मार्गसे होती हुई धीरे शीरे वह पूर्वकी श्रीर फैलती ग्री।

### आदि अहिंसा संस्थापक---

श्चिहितात्मक संस्कृतिकी स्थापना करनेका प्रथमतः श्रेय जैन-तीर्थक्करों को देना चाहिये। श्चादिनायम महाबीर स्वामी तक जो चौंबीस तीर्थक्कर प्रसिद्ध हैं, वे सब श्चाहिसा भर्मके पुरस्कर्ता थे, ऐसा सभी जैन मानते हैं। श्चपनी संस्कृति वैदिक संस्कृतिसे भी प्राचीनतर है; ऐसा जैन पण्डित प्रतिपादन करते हैं। स्थानांग सूत्र में लिखा है—

## ''भरहेरवएसु गं वासेसु पुरिमपञ्छिमवज्ञा

माज्यिमगा वाबीसं अरहंता चाउक्रामं धम्मं पणणघेति । तं जहा-सन्वातो पाणातिचायात्रो वेरमणं, पवं वाणात्रो वेरमणं,

सञ्चातो ऋदिषदाणाद्यो वेरमण् सन्वाद्यो बहिद्धाणाद्यो वेरमण्।"

श्चर्यात् — भरत श्चीर ऐरावत इस प्रदेशमें पहले श्चीर श्चन्तिम छोड़ कर बाईस तीर्यक्कर चातुर्याम धर्म उपदेश देते हैं। वह इस प्रकार है 'समस्त प्रायाधात से विरति, उसी प्रकार श्चसत्यसे विरति, सर्व श्चदतादान (चोरी) से विरति, सर्व बहिर्घा उदान (परिग्रह) से विरति।'

इस उद्धरसमें भरत और ऐरावत इन दो प्रदेशों के नाम आते हैं। वैदिक साहित्यकी दृष्टिसे भरत आवकलका पंजाब ठहरता है। ऐरावत कीन प्रदेश है, समक्तमं नहीं आता। वह पंजाबके पूर्वकी और होगा। इन दोनों प्रदेशों में प्राचीन तीर्येक्कर चातुर्वाम (चार संवम) धर्मका प्रचार करते थे। पाश्चात्य पण्डितों के मतानुसार भी चातुर्वाम धर्मका संस्थापक पाश्विनाथ तेईसवां तीर्थेक्कर ही था। आतः सबसे पहिले आहिंसा धर्मकी स्थापना और प्रचार करनेका श्रेय-तीर्थंक्करोंको मिलता है, क्यों कि पाश्विनाथका काल बुद्ध-पूर्व २०० वर्ष है।

### वर्गी-सभिनन्दन-प्रन्थ

इस समय पूर्व प्रदेशमें बहुतसे महाजन सताक राज्य श्रास्तित्वमें थे। उनमें मगधके उत्तरकी श्रीर बलीका राज्य महा प्रवल था। इस राज्यमें जैनधर्मका प्रचार बहुत था। इसका कारण यह जान पड़ता है कि वहांके मुख्य वासी कृषक ये श्रीर यह-यागोंमें कृषि-उपयोगी जानवरोंकी बलि उन्हें पसन्द न थी। दूसरे जो मल्ल, शास्य, श्रादि गयातन्त्र थे, उनमें भी यह यागको कोई स्थान नहीं था, ऐसा बान पड़ता है। मगध श्रीर कीशल के राजा लोग श्रीर उनके रिज्ञत ब्रामिय जागीरदार लोग बीच वीचमें याग किया करते थे, परन्तु वह जनताको प्रिय न था, क्योंकि ऐसे यहोंमें खेतीके जानवर (गाय, बैल, वगैरह) लोगों से जबईस्ती लिये जाते थे। इस प्रकार पूर्वकी श्रीरसे सभी राष्ट्रोंसे श्राहिसा धर्मको श्रापसे श्राप जनताका पृष्ठ पोषया मिलता था।

## एक उपेक्षा--

बैन साधु प्राणियांपर दया करनेका उपदेश दंते थे, तो भी मनुष्य जातिमें होने याली लहाइयों के सम्बन्ध उदासीन रहते थे। स्त्रो-कथा, भन-कथा देश-कथा, राज-कथा ऐसी कथाएं वे गर्ध मानते , अर्थन्त सुद्ध बन्दुआंकी रखाके निमित वे बड़ी चिन्ता करते। बन्दुआंकी रखा करते करते एक दूसरा बड़ा दोव (१) जैन साधुआंमें घुस गया वह यह कि जीवन निर्वाहके लिए वे भिच्चाटनके सिवा और कोई भी शारीरिक कर्म नहीं करते। भिच्चाटन भी नियमित अगह पर ही करते। तपस्था प्रधान नियमों के कारण जैनधर्म हिन्दुन्तानके बाहर न जा सका आंश इसीसे जैनधर्मको आजका संकुचित स्वरूप प्राप्त हुआ। ऐसा होने पर भी सर्वप्रथम आहिंसा धर्मका आविष्कार जैन धर्मने ही किया और हिन्दुन्तानके पूर्व प्रदेशकी सामान्य जनताकी मनोभूमिर्मे भूत-दयाका बोजारोपण किया। अतः आहिंसात्मक सरयाप्रहका आग जनकरव पार्श्वनायको ही देना पड़ता है।

पार्श्वनाथके बाद तीसरी सदीमें श्राहंसाका बड़ा पुरस्कर्ता बुद्ध हुआ। यह त्यागके पहले वृद्ध, क्रग्ण और मृत मनुष्योंको देखकर गाँतमको वैराग्य हुआ और इस सम्बन्धमें बहुत सी रसभरी क्याएं बौद्ध प्रन्योंमें मिलती हैं। परन्तु त्रिपिटक प्रन्थके प्राचीन विभागमें इस बातका कोई आधार नहीं। जरा, न्याधि और मरण इस विषयमें गाँतमके मनमें बार बार विचार अवश्य आता होगा, ऐसा अंगुत्तर-निकायके एक सुत्तसे जान पहता है। परन्तु उसे सबसे भयंकर यदि कोई वात लगी तो यह कि

# 'फस्यमानं एजं दिस्या मच्छे ऋरणोदके यथा। स्रांज भक्जेहि सारखे दिस्सामं भयमाविसि॥'

श्रर्थात्—सूल चले हुए पानीमें जैसे मळ्ळायां तढ़फड़ाती हैं उसी प्रकार परस्पर विरोध करके तड़फड़ाने वाली इस मनुष्य जातिको देखकर मेरे मनमें भयका संचार हुआ।

९. स्थानीय मूत्र न० २८२।

इससे गौतमको मनुष्योंकी पारस्परिक हिंसा इतिसे कितनी घृषा थी, यह स्पष्ट होता है। इसो कारण यह स्थाग करके उसने मनुष्य वातिके कल्याणका नया मार्ग लोज निकाला। जंगलमें रहकर पानी की बूंदमें रहनेवाले जन्तुपर भी दया दिलाना, पर इघर मनुष्य मनुष्यके बीचमें वब धोर लंग्राम मचा हुआ हो तो भी उससे उदारीन रहना, इसप्रकारका अहिंसा धर्म बुद्धको पसन्द न था। मानवताको प्राथान्य देनेके कारण वीद्ध धर्मका जैनधर्मसे अधिक फैलाव हुआ। परन्तु भिद्धाटन करना, वमीन खोदने, बगैरहके कामको निषिद्ध समक्तना और राज्य संस्थाके विषयमें उदासीन रहना, आदि कुछ दोष (१) बौद्धधर्ममें भी रह गये। राजाको कैसे वर्तना चाहिये, इस सम्बन्धमें कुछ, सूत्र त्रिपिटकमें हैं। पर राजा यदि दुष्ट हुआ तो प्रजाको क्या करना चाहिये, इस तिषयमें कोई विधान नहीं मिलता। विषयमेंके गया-सत्ताक राज्यकी अभिवृद्धिके लिए बुद्धके सात नियम बना देनेका उल्लेख महापरिनिन्यान-सुतके आरम्भमें ही मिलता है। पर प्लैटोके रिपब्लिक जैसे गया-सत्ताक राज्यकी स्थापना और विकास कैसे किया जाता है और उसमें बहुजन समाजका हित कैसे साधा जा सकता है, इसका विचार बीद्ध प्रन्थोंमें विस्तार पूर्वक नहीं मिलता।

## ईसाई अहिंसा तथा समाजवाद---

बुद्ध के पश्चात् छुठी सदीमें प्रख्यात् ऋहिंसावादी ईसा हुआ। परमेश्वरका सौम्य रूप बताकर उसने मानवजातिमें ऋहिंसाके प्रचारका यत्न किया। जैन झाँर बाँद्ध भिक्षुझाँको जमीन खोदने जैसे कामोंकी मनाही है, वैसी ईसाई साधुझाँको नहीं है; परन्तु उन्हें शरीर निर्वाहके लिए शारीरिक परिश्रम करना हो चाहिये, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। दूसरा यह कि राजकीय सत्तामें सुवार करनेका भी उन्होंने यत्न नहीं किया। संजरको कर देना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पूछे जानेपर ईसाने उत्तर दिया — 'बो वस्तु सोजरको हो सो सीजरको कर देना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पूछे जानेपर ईसाने उत्तर दिया — 'बो वस्तु सोजरको हो सो सीजरको दो, झाँर जो वस्तु प्रभुकी हो सो प्रभुको दो'। इसका परिणाम यह हुआ। कि ईसाई साधु राज्यसत्तानुवर्ती वन गये झाँर कुछ दिनके बाद पीपने भी राज्य सत्ता लूट ली। किन्तु राज्य संस्थाको झाँहंसात्मक बनानेका प्रयत्न ईसाके झन्याइयोंने कभी नहीं किया।

व्यापार-युगका पश्चिममें उदय होते हो श्रमी जनोंकी तो जैसे मृत्यु श्वा गयो। उनके दुःखोंका परिमार्जन करनेका जिन सत्पुक्षांने प्रयत्न किया, वे समाजवादी कहलाये। उनमें श्वीद शिक्षुश्वों, ईसाई पादियों में कोई विशेष श्वन्तर नहीं रह गया तथा बीद भिक्षु तथा ईसाई पादरी जहां मठ बांच कर रहा करते ये श्वीर शान्ति मार्गका उपदेश शावकोंको देते ये, वहां शारीरिक परिश्रम नहीं करते थे। इतना हो नहीं, बादमें ये भिक्षु श्वीर पादरी राजाश्वांसे इनाम, जागीरें पाकर जमीदार बन गये। इस कारख साधारख जनता तिरस्कार करने लगी।

रावर्ट स्रोवेन प्रमृति सोशिलस्टोंका वर्त व इनके खिलाफ या । गरीबोंके दुःख दूर करनेके लिए उन्होंने यह मार्ग स्वोकार किया । स्रमरीकामें जहां अमीन बहुत थी, उन्होंने जाकर एक वड़ी बस्ती

१६

### दश्री-समिनन्दन प्रन्थ

स्वापित की । उस बस्तीमें सभीके लिए शारीरिक परिश्रम करना अनिवार्य कर दिया गया । इस प्रकार सम्पत्तिका उत्पादन होने पर प्रस्थेकको आवश्यकतानुसार सम्पत्ति विभाजन किया गया और बची दुई सम्पत्ति सार्वजनिक काषमें रक्को गया । परन्तु उनकी इस बस्तीकी आयु पांच-दस वर्षके आगे न बढ़ी । बाहरके लोग इन बस्तियों में आकर खलल डालते; सदस्यों में धर्म प्रमावना और दूसरी आन्त धरखाओंको प्रश्रय और उत्तेजना दिलाते, और इस कारण उनमें आपती फूट पड़ कर अध्यवस्था मच गयी ।

# कार्ल मार्क्स-युग--

ान्तिवादी दयालु गृहस्थोंका यह समाजवाद कार्ल मार्क्यको पसन्द न था। ऐसे लोगोंको मार्क्स नन्दनवनीय (Utopian) सोशिलस्ट कहा करता था। फिर भी मार्क्यका समाजवाद इन्ही नन्दनवनीय समाजवाद हुन्ही नन्दनवनीय समाजवाद हुन्हीय हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय हुन्हीय हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय समाजवाद हुन्हीय हुन्हीय समाजव

मजदूरोंका सबसे यहा शत्रु था राष्ट्राभिमान (Nationalism)। उसे नष्ट करनेके लिए उसने 'Workers International" नामकी एक धंस्था स्थापित की वह उसके रहते ही टूट गयी। इसके बाद दूसरी इण्टर नैशनल स्थापित हुई। वह महायुद्धके समयमें विलोन हो गयी। किर रूसी राज्यकान्तिके बाद तीसरी इण्टर नैशनल भी बन गयी, पर इन यहनोंसे भी शान्ति स्थापना न हुई।

इटलीके सैनिक श्रमिकोंने आवीछीनियाकों जो तहस नहस किया, स्पेनमें जर्मन श्रीर इटालियन श्रमिकों द्वारा जो श्रात्यःचार किये गये श्रीर जापानी श्रमिकों द्वारा चीनमें सहधर्मियोंका जो करले श्राम किया गया, वह सब इसीका साज्ञी है कि 'वर्करस् इन्टरनैशनल'' भी एक नन्दनवनीय स्वप्न मात्र रहा।

मानव मात्रमें आहिंसा प्रस्थापित करने के लिए सबको आरीरिक परिश्रम करना ज़रूरो है, श्रीर आहिंसा के श्राध्यात्मिक बलपर हिंसा-विरोध पर कटिबद्ध हो जाना चाहिये, यही दो सिद्धान्त टालस्टायने दुनियांक सामने रक्खे। परन्तु टालस्टायका उपदेश माननेको पश्चिमी देश तैयार नहीं हुए, श्रीर महायुद्ध होकर ही रहा।

## महात्मा गांधीकी अहिंसा---

श्रहिंशको व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम महात्मा गांधीने ही दिया। पाश्चात्य संस्कृतिसे चकाचौंच होकर जो लोग बौद्ध श्रीर जैनधर्मक श्रहिंसा प्रचारको भारतके वर्तमान श्रधःपतनका कारण वताते हैं, उन्हें गांधीजीने श्रहिंसा प्रयोगसे खासा जवाब दिया। श्रहिंसा साधनाके बलपर कैसी तेजस्विनी हो सकती, है, यह स्वयं-कृति द्वारा गांधीजीने बताया। कितनी ही बलशाली श्रीर श्रम्भ सम्बन्ध, कोई सत्ता क्यों न हो

# श्रहिंसा की पूर्व परम्परा

पर वहिष्णु और ऋहिंसामय सत्याग्रहके आगे उसकी सत्य हार जाती है, वह अभी आभी दुनियां फिरसे जानने, समक्षते और मनन करने लगी है।

पार्श्व तीर्यक्करने सूक्त जन्तुक्रों पर भी दया दिखाना लोगोंको विखाया। बुद्धने उस द्वाका प्रभाव मनुष्य जातिकी क्रोर बताया। पर इन दी महा विभूतियोंने दयाके साथ शारीरिक परिश्रमकी नहीं बांचा। ईसाने अपने शिष्योंको शारीरिक अपके लिए मना नहीं किया। पर इन तीनोंने क्राहिंसाको केवल सिद्धान्तरूपमें संसारके सामने रक्खा उसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया। शासन व्यवस्थासे उसका सम्बन्ध पहले पहल टालस्टायने किया, किन्तु इस सिद्धान्तको भी व्यवहारमें लानेका सर्वप्रथम भेय महात्मा गांचीको ही है। उन्होंने सर्वप्रथम संसारको दिखाया कि राजनीतिक चेत्रमें भी----

निह वेरेन वेरानि सम्मन्ति क्षि कदावन।

अवेरेन च सम्मन्त थ प्सथमो समन्तनो॥
अर्थात्-वैरसे वैर बुकता नहीं, वह मैनीसे ही बुकता है—यही सनातन धर्म है।



# जैनधर्ममें अहिंसा

# भी स्वामी सत्यभक्त न्यायतीर्थं, साहित्य रतन

जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मरता अवश्य है। या तो एक प्राणी दूसरे प्राणीको मार डालता है अथवा प्रकृति ही उसका जीवन समार कर देती है। इनमें से प्राणीको प्रकृतिकी अपेदा दूसरे प्राणीका डर ज्यादा है एक प्राणी दूसरे प्राणीके खनका प्यासा है। इसलिए नीतिवाक्य भी बन गया है—"जीवो जीवस्य जीवनम्"। अर्थात् एक जीव दूसरे जीवके जीवनका आधार है। मनुष्य सबमें श्रेष्ठ प्राणी है! बुद्धिमान होनेसे बलवान भी है। इसलिए यह उपर्युक्त नीतिवाक्यका सबसे ज्यादा दुव्यगीग कर सका है। अपने स्वार्थके लिए वह ऐसी हिंसा भी करता है जो आवश्यक नहीं कही जा सकता परन्तु यह कार्य प्राणीसमाव और मनुष्यसमावकी शान्तिमें बाधक है। इससे आसिमक उन्नति भी कक जाती है। इसलिए प्रत्येक धर्ममें थोड़ा बहुत रूपमें हिंसाके त्यागका उपदेश दिया गया है और इसलिए 'अहिंसा परमो धर्मः' प्रत्येक धर्मका मूल मंत्र बन गया है।

## अहिंसाकी सूक्ष्म व्याख्या--

तोकन जैन धर्मने इस मंत्रकी जैसी सूच्म व्याख्या की है वह बेजोड़ है। जैन धर्मकी ऋहिंसा, ऋहिंसाका चरम रूप हैं। जैनधर्मके ऋनुसार मनुष्य, पशु, पत्ती, कीढ़े, मकोढ़े, ऋादिके ऋतिरिक्त पृथ्वी, जल, ऋग्नि, वायु ऋौर वनस्पतिमें भी जीव हैं। मिट्टीके ढेलेमें कीढ़े, ऋादि जीव तो हैं ही, परन्तु मिट्टी का ढेला स्वयं पृथ्वी-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। इसी तरह जल बिन्दुमें यन्त्रोंके द्वारा दिखने वाले खनेक जीवोंके ऋतिरिक्त वह स्वयं जल-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। यही वात ऋग्निकाय, ऋादिके विषयमें भी समक्षनी चाहियं।

## पारसी धर्म पर प्रभाव--

इस प्रकारका कुछ विवेचन पारिवयोंको धर्म पुस्तक 'झाबेस्ता' में भी मिलता है। जैसे इमारे यहां प्रतिक्रमण्डका रिवाज है उसो तरह उनके यहां भी पक्षात्तापकी किया करनेका रिवाज है। उस किया में जो मंत्र बीले जाते हैं उनमेंसे कुछका भावार्थ इस तरह है—''धातु उपधातुके साथ जो मैंने दुर्व्यवहार (झपराध) किया हो उसका मैं पश्चात्ताप करता हूं।" ''जमीनके साथ जो मैंने झपराध किया हो उसका मैं पश्चाताप करता हूं।" भाताप करता हूं। अधाताप करता हूं से पश्चाताप करता हूं से स्वाप जो मैंने झपराध किया हो उसका मैं पश्चाताप

### वैनवर्गमें ऋहिंसा

करता हूं।" 'च्च और वृज्जे अन्य मेदोंके साथ जो मैंने अपराथ किया हो उसका मैं पश्चात्ताप करता हूं।"
'महताब, श्राफ़ताब, जलती अप्नि, श्रादिके साथ जो मैंने अपराथ किया हो मैं उसका पश्चात्ताप करता हूं।"

पारसियोंका विवेचन जैनधर्मके प्रतिक्रमण-पाठसे मिलता जुलत। है जोकि पारसी धर्मके ऊपर जैनधर्मके प्रभावका सूचक है। मतलव यह है कि जैनधर्ममें ऋहिंसाका बड़ा सूच्म विवेचन किया गया है। एक दिन था जब संसारने इस सूच्म ऋहिंसाको ऋाक्ष्य और हर्षके साथ देखा या और श्रपन या था।

# क्या अहिंसा अन्यवहार्य है--

यहां पर प्रश्न होता है कि जब जैनधर्मकी श्राहंसा इतनी सूचन है तो उसका पालन कदापि नहीं हो सकता । वह श्रम्यवहार्य है इसलिए उसका विवेचन स्थर्य है । परन्तु जैनधर्मने हिंसा और श्राहंसाका विवेचन इतने श्रन्छे रूपमें किया है कि वह जितना ही उस्कृष्ट है उतनाही व्यवहार्य भी है !

# द्रव्यहिंसा और भावहिंसा---

जैनधर्मके अनुसार अपने द्वारा किसी प्रायोंकि मर जानेसे या दुखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं होती। संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और वे अपने निमित्त से मरते भी रहते हैं। फिर भी जैनधर्म इस प्रायाधातको हिंसा नहीं कहता। वास्तवमें 'हिंसा रूप परियाम' हो हिंसा है। द्रव्यहिंसाको तो सिर्फ इसिलए हिंसा कहा है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। किर भी यह बात याद रखना चाहिये कि द्रव्यहिंसाके होने पर भावहिंसा अनिवार्य नहीं है। अगर द्रव्यहिंसा और भाव हिंसाको इस प्रकार अलग न किया गया होता तो जैनधर्मके अनुसार कोई भी आहिंसक न बन सकता और निम्निल्लित शंका खड़ी रहती—

जले जंतुः स्थले जंतुराकाशे जंतुरेव च। जंतुमालाकुले लोके कथं मिश्चरहिंसकः॥

जलमें जंतु हैं, स्थलमें जंतु हैं श्रीर श्राकाशमें भी जंतु हैं। जब समस्त लोक जंतुश्रोसे भरा हुआ है तब कोई भिक्षु (मुनि ) आहिंसक कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर यो दिया गया है—

> स्क्ष्मा न प्रतिशिक्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्त्तयः। ये शक्यास्ते निवर्ज्यन्ते का हिसा संयतात्मनः॥

सूरम जीव (जो श्रहरूय होते हैं तथा न तो किसीसे रुकते हैं श्रीर न किसीको रोकते हैं) तो पीइत नहीं किये जा सकते, श्रीर रथूल जीवोंमें जिनकी रखा की जा सकती है उनकी की जाती है; फिर मुनिको हिंसाका पाप कैसे लग सकता है ? इसीसे मालूम होता है कि जो मनुष्य

### वर्षी-प्रशितस्यत-ग्रन्थ

बीबोंकी हिंशा करनेके भाव नहीं रखता श्रायवा उनको बचानेके भाव रखता है उठके द्वारा जो द्रव्यहिंखा होती है उसका पाप उसे नहीं सगता है। इससिए कहा है---

## वियोजयति खासुमिर्न च वधेन संयुज्यते ।

हार्थात् — प्राचीका वियोग करदेने पर भी हिंसाका पाप नहीं संगता । इस बातको शास्त्रकारोंने स्थीर भी स्वाचिक स्पष्ट करके लिखा है—

> उच्चालद्गिम पादे इरिया समिद्स्स णिगमहाणे। आवादेक कुलिंगो मरेज्ज तक्कोग्गमासेज्ज॥ ण हि तस्स तरिणमिको बंधो सुहुमोबि देसिदो समये।

आर्थात्—जो मनुष्य देख देखके रास्ता चल रहा है उसके पैर उठाने पर श्रगर कोई जीव पैर के नीचे आ जावे और कुचले जाकर मर जावे तो उस मनुष्यको उस जीव के मारनेका थोड़ा सा भी पाप नहीं लगता।

हिंसाका पाप तभी लगता है जब वह यत्नाचारसे काम न लेता हो-

## मरदु व जियदु व जीवो श्रयदाचारस्स णिष्छिदाहिसा । पयदस्स णिथ बन्धो हिसामेरोण समिदस्स ॥

द्वार्थोत्-जीव चाहे जिये चाहे मरे, परन्तु जो द्वात्याचारसे काम करेगा उसे द्वावश्यही हिंसाका पाप लगेगा । लेकिन जो मनुष्य यस्नाचारसे काम कर रहा है उसे प्राचिवध हो जानेपर भी हिंसाका पाप नहाँ लगता।

# विश्वरजीयचिते लोके क चरन् कोप्यमोक्ष्यत । भाषेकसाधनी बन्धमोक्षी चेन्नामविष्यताम् ॥

—सागरधर्मामृत ।

चार्यात्—जन कि लोक, जीवोंसे खचाखच भरा है तब यदि बन्ध चौर मोच भावोंके ऊपर ही निर्भर न होते तो कौन चादमी मोक्ष प्राप्त कर सकता ?

### समाधि-मरण व्रत---

जब जैनधर्मकी ऋहिंसा भावोंके ऊपर निर्भर है तब उसे कोई भी समस्प्रदार ऋग्यवहार्य कहनेका दुःसाइस नहीं कर सकता। जैनधर्मके समाधिमरण नतके ऊपर विचार करनेसे साफ मालूम होता है कि मरनेसे ही हिंसा नहीं होती। इस सल्लेखना नतके महत्व और स्वरूपको न समस्कर किसी ऋादमीने एक पत्र में लिखा था कि जैनी लोग महिनों भूखों रह कर मरनेमें पुण्य समस्ते हैं। ऋगर इस भाईने सल्लेखना का रहस्य समस्ता होता तो कभी ऐसा न लिखता, और न सल्लेखनाको झात्महत्याका रूप ही देता। सल्लेखना स्वान निम्न ऋवस्थाओं में की जाती है।

### बैनवर्ममें शहिसा

# उपसर्गे दुर्मिसे जरिस रजायां च निःप्रतिकारे। धर्माय तदुविमोचननमादुः सल्लेचनामार्याः ॥

(स्वामी समंतभद्र)।

अर्थात्—जब कोई उपसर्ग, दुर्भिन्न, बुढ़ापा और रोग ऐसी हालतमें पहुंच जांय कि धर्मकी रह्या करना मुश्किल हो तो धर्मके लिए शुरीर छोड़ देना सल्लेखना था समाधि मरखा है।

समाधि से लेने पर उपर्युक्त आपित्योंको दूर करनेकी फिर चेष्टा नहीं की जाती, उपचार करनेर बन्द करके वह अंतमें अनशन करते करते प्राग्णत्याग करता है। सम्भव है कि उपचार करनेरे कुछ दिन और जी जाता। परन्तु जिस कार्यके लिए जीवन है, जब वही नष्ट हो जाता है तब जीवनका मूल्य ही क्या रहता है! यह याद रखना चाहिये कि आत्माका साध्य शांति और मुख है। मुखका साधन है धर्म और धर्मका साधन है जीवन, जब जीवन धर्मका वाधक बन गया है तय जीवनको छोड़ कर धर्मकी रज्ञा करना ही उचित है। हर जगह साध्य और साधनमें विरोध होने पर साधनको छोड़ कर साध्यकी रज्ञा करना चाहिये। समाधिमरखमें इस नीतिका पालन किया जाता है। इसी वातको अकलंकदेवने यो स्पष्ट किया है—

'यथा विश्वजः विविध्यण्यदानादानसंचयपरस्य गृहविनाशोऽनिष्टः, तिद्धनाशकारेशे चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति, दुष्परिहारे च पण्याविनाशो यथा भवति तथा यतते । एवं गृहस्थोऽपि व्रतशीलपुण्य-संचयप्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शारीरस्य न पातमभिवाञ्छति, तदुष्लवकारशे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिहर्ति, दुष्परिहारे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयति । कथमात्मवधो भवेत''।

--तन्वार्थराजवार्तिक ।

भावार्थ कोई त्यापारी स्त्रपने घरका नाश नहीं चाहता। स्त्रगर घरमें स्त्राग लग जाती है तो उसके बुभानेकी चेष्टा करता है। परन्तु जब देखता है कि इसका बुभाना कठिन है तब वह घरकी पर्वाह न करके घनकी रच्चा करता है। इसी तरह कोई स्त्रादमी शरीरका नाश नहीं चाहता। परन्तु जब उसका नाश निश्चित हो जाता है तब वह उसे तो नष्ट होने देता है स्त्रीर धर्मकी रच्चा करता है। इसलिए यह स्नात्मवध नहीं कहा जा सकता।

इस पर कहा जा सकता है कि सर्वज्ञके विना यह कौन निश्चित कर सकता है कि यह मर ही जायगा, क्योंकि देखा गया है कि जिस रोगीकी अच्छे अच्छे चिकित्सकोंने आशा छोड़ दी वह भी जी गया है; इसलिए संश्वास्पद मृत्युको सल्लेखनाके द्वारा निश्चित मृत्यु बना देना आत्मवध हो है। दूसरी बात यह है कि चिकित्सासे कुछ समय अधिक जीवनकी आशा है, जब कि सल्लेखनासे वह पहिले ही मर जायगा। अतः यह भी आत्मवध कहलाय। और सल्लेखना कराने वाले मनुष्य घातक कहलाये।

### वर्षी-प्रशिमन्दन-प्रत्य

नि:सन्देह इम लीय सर्वत्र नहीं हैं परन्तु दुनियाके सारे काम सर्वत्रके द्वारा नहीं कराये जा सकते। इस लोग तो भविष्यके एक चुराकी भी बात निश्चित नहीं जान सकते, परन्तु काम तो ऐसे भी किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध भविष्यके खुर्गोंसे ही नहीं, गुर्गोंसे होता है । मनुष्यके पास जितना ज्ञान श्रीर शक्ति है उसका उचित उपयोग करना चाहिये । सर्वज्ञता प्राप्त नहीं है श्रीर थोड़े ज्ञानका उपयोग नहीं किया जा तकता, ऐसी हालतमें मनुष्य विलकुल ग्रकर्मण्य हो जायगा। इसिलए उपलब्ध शक्तिका शुभ परिणामोंसे उपयोग करनेमें कोई पाप नहीं है। दूसरी बात यह है कि भौतिक जीवन सब कुछ, नहीं है —भीतिक जीवनको सब कुछ समभानेवाले जीना ही नहीं जानते; वे जीते हुए भी भृतकके समान हैं। ऐसे भी अनेक अवसर आते हैं जब मनुष्यको स्वेच्छासे जीवनका त्याग करना पहता है। युद्धमें आतम-समर्पण कर देनेसे या भाग जानेसे जान बच सकनेपर भी सच्चे वीर ये दोनों काम न करके मर जाते हैं। वह चीज जिसके लिए वे जीवनका त्याग कर देते हैं, अवश्य ही जीवनकी अपेता बहुमूल्य है। इसिलए उनका यह काम आत्महत्या नहीं कहलाता । बहुत दिन हुए किसी पत्रमें हमने एक कहानी पटी यी, उसका शीर्षक था "पतिहत्यामें पातिवत्य"। उसका श्रांतिम कथानक यों था-पुद्ध द्वेत्रमें राजा घायल पहा था, रानी पासमें बैठी थी। यवन सेना उन्हें कैद करनेके लिए ब्रा रही थी। राजाने बड़े करुए स्वरमें रानीसे कहा 'देवि ! तुम्हें पातित्रत्यको कठिन परीक्वा देनी पहेगी।" रानीके स्वीकार करनेपर राजाने कहा कि, 'भरा जीवित शरीर यवनोंके हाथमें जावे इसके पहिलो मेरे पेटमें कटारी मार दी"। रानी घनरायी, किन्तु जब शत्रु बिलकुल पास आ गये, तब राजाने कहा 'देवि ! परीचा दो । सच्ची पतिव्रता बनो।" रानीने राजाके पेटमें कटारी मार दी खीर उसी कटारीसे अपने जीवनका भी अंत कर दिया। यह या 'पतिहत्यामें पातिवल' इससे मालूम होता है कि ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए जीवनका त्याग करना पहता है। ब्रात्महत्या कायरता है परन्तु उपर्युक्त घटनाएं बीरताके जान्वल्यमान उदाहरण हैं। इन्हीं उदाइरणोंके भीतर समाधिमरणकी घटनाएं भी शामिल हैं।

हां; दुनियामें प्रत्येक सिद्धान्त श्रीर प्रत्येक रिवाजका दुरुपयोग हो सकता है श्रीर होता भी है। वंगालमें कुछ दिन पहिले 'श्रंतिकया' का बहुत दुरुपयोग होता था। श्रनेक लोग बृद्धा स्त्रोको गंगा किनारे ले जाते थे श्रीर उससे कहते थे—'हरि' बोलो श्रगर उसने 'हरि' बोल दिया तो उसे जोते ही गंगा में वहा देते थे। परन्तु वह हरि नहीं बोलती यो इससे उसे बार बार पानीमें डुवा डुवाकर निकालते थे श्रीर जब तक वह हरि न बोले तब तक उसे इसी प्रकार परेशान करते रहते थे जिससे घवराकर वह हरि बोल दिया करती थी श्रीर वे लोग उसे स्वर्ग पहुंचा देते थे। 'श्रंतिमिक्रयां का यह कैसा भयानक दुरुपयोग या। फिर भी दुरुपयोगके डरसे श्रन्छ कामका त्याग नहीं किया जाता, किन्तु यथासाध्य दुरुपयोगको रोकनेके लिय कुछ नियम बनाये जाते हैं। श्रपने श्रीर परके प्राग्यस्थानके विषयमें निन्न लिखित नियम उपयोगी हैं—

- (१) रोग अथवा और कोई आपति असाध्य हो।
- (२) सनने रोगीके जीवनकी आशा छोड़ दी हो !
- (३) प्राची स्वयं प्राचल्याम करनेको तथार हो।

(यदि प्रास्तीकी इच्छा जाननेका कोई मार्ग न हो तो इस किया करने वालेको गुद्ध हृदय से विचारना चाहिये कि ऐसी परिस्थितिमें यह प्रास्ती क्या चाहता है।)

(४) जीवनकी क्रापेचा उसका त्याग ही उसके लिए भैयत्कर (धर्मादिकी रचाका कारण) सिद्ध होता हो।

इसके स्रितिरिक्त स्त्रीर भी बहुतसे कारण हो सकते हैं जैसे परिचर्या न हो सकना, स्नादि; परन्तु उपयुक्त कारण तो स्रवश्य होने ही चाहिये। इस कार्य में एक बात सबसे स्रिधिक स्नावश्यक है। वह है परिणामों की निर्मलता, निःस्वार्थता, स्नादि। जिस जीवको प्राणस्थाग करना है उसीकी भलायों का ही लच्य होना चाहिये। इससे पाठक समके हों गे कि प्राणस्थाग करने स्त्रीर करानेसे ही हिंसा नहीं होती—हिंसा होती है तब, जब हमारे भाव दुःख देनेके होते हैं। मतलच यह कि कोरी द्रव्यहिंसा हिंसा नहीं कहला सकती। साथमें इतना स्त्रीर समक्ष लेना चाहिये कि कोरा प्राणवियोग हिंसा तो क्या, द्रव्यहिंसा भी नहीं कहला सकता। प्राणवियोग स्त्रतः द्रव्यहिंसा नहीं है परन्तु वह दुःखरूप द्रव्यहिंसाका कारण होता है इसलिए द्रक्यहिंसा कहलाता है। स्त्रकलंकदेवकी निग्नलिखित पंक्तियोंसे भी यह बात ध्वनित होती है—

''स्यान्मतं प्राग्रेम्योऽन्य भ्रात्मा म्रतः प्राग्रवियोगे न श्रात्मनः किञ्चद् भवतीत्यधर्माभावः स्यात् इति । तन्न, किं कारणं ! तद् दुःखोत्पादकत्वात् , प्राग्र व्यवरोपणे हि स्रति तत्संबंधिनो जीवस्य दुःखमुत्पद्यते इत्यधर्मसिद्धिः ।'' (तस्तार्थराजवार्तिक )

इसमें बतलाया है कि 'आतमा तो प्राखोंसे पृथक है इसलिए प्राखोंके वियोग करने पर भी आतमाका कुछ (विगाइ) न होनेसे अधर्म न होगा, यदि ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि प्राखिवयोग होने पर दुःख होता है इसलिए अधर्म सिद्ध हुआ।'

इससे मालूम हुझा कि द्रव्यहिंसा तो दु:खरूप है। प्राणिवयोग दु:खका एक बड़ा साधन है इसिलए वह द्रव्यहिंसा कहलाया। यह द्रव्यहिंसा भी भावहिंसाके विना हिंसा नहीं कहला सकती। जो लोग बाह्यरूप देखकर ही हिंसा ऋहिंसाकी कल्पना कर खेते हैं वे भूलते हैं। इस विषय में आचार्य अनृतचंद्रकी कुछ कारिकाएं उल्लेखनीय हैं—

श्रविधायापि हि हिंसाफल भाजन भवत्येकः। कृत्वाऽप्यपरो हिंसाहिंसाफलमाजनं न स्थात्॥

### वर्वी-स्रिभनवन-प्रन्थ

पकस्यात्वा दिसा द्दाति काले फलमनत्वम् । अन्यस्य महाहिसा स्वत्वफला मनति परिपाके ॥ कस्यापि दिशति हिसाफल मेकमेव फलकाले । अन्यस्य सेव हिसा दिशत्यहिसाफलं विपुत्तम् ॥ हिसाफलमपरस्य तु द्दात्यहिसा तु परिणामे । इतरस्य पुनर्हि सा दिशत्यहिसा फलं नान्यत् ॥ अववुष्य हिस्य-हिसक हिसा-हिसाफलानि तस्वेन । नित्यमवगृहमानै निजयुक्त्या त्यज्यतां हिसा ॥

( पुरुषार्थसिद्ध युपाय )

"एक मनुष्य हिंसा (द्रश्यहिंसा) न करके भी हिंसक हो जाता है—अर्थात् हिंसाका फल प्राप्त करता है। दूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता। एककी थोड़ी सी हिंसा भी बहुत फल देती है और दूसरेकी बड़ी भारी हिंसा भी थोड़ा फल देती है। किसीकी हिंसा हिंसाका फल देती है और किसीकी आहिंसा हिंसाका फल देती है। हिंस्य (जिसकी हिंसा की जाय) क्या है ? हिंसक कीन है ? हिंसा क्या है ? और हिंसाका फल क्या है ? इन बातोंको अच्छी तरह समफ्तकर हिंसाका त्याग करना चाहिये।

यहां तक सामान्य ऋहिंसा का विवेचन किया गया है। जिसके भीतर महावत भी शामिल हैं। पाठक देखेंगे कि इस ऋहिंसा महावतका स्वरूप भी कितना व्यापक और व्यवहार्य है। अब हमें ऋहिंसा अगुवतके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है जिसका पालन ग्रहस्थों द्वारा किया जाता है।

### गृहस्थोंकी अहिंसा---

हिंसा चार प्रकारकी होती हैं—संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी श्रीर विरोधी। विना अपराधके, जान ब्रुक्तर, जब किसी जीवके प्राया लिये जाते हैं या उसे दुःख दिया जाता है तो वह संकल्पी हिंसा कहलाती है, जैसे कसायी पशुवध करता है। भाइने बुहारनेमें, रोटी बनानेमें, आने-जाने, आदिमें यत्ना-चार रखते हुए भी जो हिंसा हो जाती है वह आरम्भी हिंसा कहलाती है। ब्यापार, आदि कार्यमें जो हिंसा हो जाती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं; जैसे अनाजका व्यापारी नहीं चाहता कि अनाजमें कीड़े पहं और मरें परन्तु प्रयत्न करनेपर भी कीड़े पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। आत्मरजा या आत्मीयकी रज्ञांके लिए जो हिंसा की जाती है वह विरोधी हिंसा है।

यहस्य स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी नहीं है। सिर्फ त्रस जीवोंकी हिंसाका त्यागी है। लेकिन त्रस जीवोंकी उपर्युक्त चार प्रकारकी हिंसामें से वह सिर्फ संकल्पी हिंसाका त्याग करता है। ऋषि, युद्ध, आदिमें होनेवाली हिंसा संकल्पी हिंसा नहीं है, इसलिए ऋहिंसासुत्रती यह कर सकता है। ऋहिंसासुत्रतका निर्दोष पालन दूसरी प्रतिमामें किया जाता है और ऋषि, आदिका त्याग ऋगटवीं प्रतिमामें होता है। किसी

भी समय जैन समाजका प्रत्येक आदमी आठवीं प्रतिमाघारी नहीं हो सकता । वर्तमान जैन समाजमें हजार पीछे एक आदमी भी मुश्किलसे आगुजतघारी मिल सकेगा । आठवीं प्रतिमाघारी सो बहुत ही कम हैं । जैनियोंने जो कृषि, आदि कार्य छोड़ रक्ला है वह जैनी नहीं व्यापारी होनेके कारण छोड़ा है । दिल्ल प्रांतमें जितने जैनी हैं, उनका बहुभाग कृषिजीवी ही है ।

कुछ लोगोंका यह लयाल है कि जैनी हो जानेसे ही मनुष्य, राष्ट्रके कामकी चीज नहीं रहता—वह राष्ट्रका भार बन जाता है। परन्तु यह भूल है यद्यपि इस भूलका बहुत कुछ उत्तरदायित्व वर्तमान जैन समाजपर भी है, परन्तु है यह भूल ही। राष्ट्रकी रचाके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं हैं जो जैनी न कर सकता हो, अथवा उस कार्यके करनेसे उसके धार्मिक पदमें बाधा आती हो। जैनियोंके पौराधिक चित्र तो इस विषयमें आशातित उदारताका परिचय देते हैं। युदका काम पुराने समयमें चित्रय किया करते थे। प्रजाकी रचाके लिए अपरावियोंको कठोरसे कठोर दंड भी चित्रय देते थे। इन्हीं चित्रयोंमें जैनियोंके प्रायः सभी महापुक्षोंका जन्म हुआ है। चौबीस तीयंकर, बारह चक्रवतीं, नव नारायद्य, नव प्रतिनारायद्य, नव बलभद्र ये त्रेसठ शलाका पुरुष चित्रय थे। चौदह कामदेव तथा अन्य हजारों आदर्श ध्यक्ति क्षत्रिय थे। इन सभी को युद्ध और शासनका काम करना पहला था। धर्मके सबसे बड़े प्रचारक तीयंकर होते हैं। जन्मसे ही इनका जीवन एक सचिमें दला हुआ होता है। इनका सारा जीवन एक आदर्श जीवन होता है। लेकिन तीयंकरोंमें शान्तिनाय, कुंशुनाय, अरनायने तो आर्थलएड तथा पांच म्लेच्छ खण्डोंकी विजय की यी। भगवान नेमिनाय भी युद्धमें शामिल हुए थे। इस युगके प्रयम चक्रवर्ती सम्राट भरतका वैराग्यमय जीवन प्रसिद्ध है। लेकिन प्रायदण्डकी व्यवस्था इन्होंने निकाली थी। जैनियोंके पुराय्य तो युद्धोंसे भरे पड़े हैं; और उन युदोंमें अच्छे अच्छे अध्युत्रतियोंने भी भाग लिय। है। पद्यपुराय्य में खड़ाथी पर जाते हुए चित्रयों के वर्यन में निम्न लिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है—

## सम्यग्दर्शन सम्पन्नः शूरः किश्वद्णुव्रती । पृष्ठतो शिक्ष्यते पत्त्या पुरस्तिदशकन्यया ॥

इसमें लिखा है कि 'किसी सम्यग्दृष्टि आँर आयुत्रती सिपाही को पीछे से पत्नी और सामने से देव कन्याएं देख रही हैं।'

श्चगर जैन धर्म विलक्कल वैश्योका ही धर्म होता तो उसके साहित्यमें ऐसे दश्य न होते। इसलिए यह अच्छी तरह समक्त लेना चाहिये कि अपनी, अपने कुटुम्बियोंकी, अपने धन श्चोर आजीविका की रचाके लिए जो हिंसा करनी पड़ती है वह संकल्पी हिंसा नहीं है, उसका त्यागी साधारण जैनी तो क्या आणुत्रती भी नहीं होता। इससे साफ मालूम होता है कि जैन धर्मकी श्चाहिंसा न तो अव्यवहार्य है, न संकुचित है, और न ऐहिक उच्चतिमें बाधक है। वर्तमानके अधिकांश जैनी अपनी कायरता या अकर्मण्यताको छिपानेके लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं परंतु बास्तवमें आहिंसाके साधारण रूपके पालक भी नहीं होते। हां, दोंग कई गुणा दिखलाते हैं। इन्हें देखकर अथवा इनके आचरण परसे जैन धर्मकी श्चाहिंसा नहीं समभी जा सकती।

# जैनाचार तथा विश्व-समस्याएं

िस्त. ] डा॰ वेगीप्रसाद, एम ए., डी. ब्रिट., आदि

'धर्म' शब्दकी यद्यपि अनेक परिभाषाएं की गयी हैं तथापि इसकी मनोवैश्वानिक परिभाषा 'श्वनुरूप करता' अथवा 'संस्करण' शब्द द्वारा ही की जा सकती है। किन्हों भी आध्यात्मिक सिद्धान्तोंकी अद्धा हो पर उनका व्यापक तथा गम्भीर चेत्र पूर्ण विश्व ही होता है। फलतः जहां एक और धर्म जीव तथा अजीवके समस्त लक्षण तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धपर दृष्टि रखता है वहीं दूसरी और जीवनकी उन प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं के व्यापक आधारोंका भी विशद निरूपण करता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने स्वरूपकी व्यक्ति करता हुआ आत्म साज्ञात्कारकी ओर जाता है। इन दोनोंमें से द्वितीय आदर्शको लेकर यहां मीमांशा करना उचित है कि विश्व विकासके लिए मानवके वर्द्धमान अनुभवोंके आधारपर सुनिश्चित किये गये नियमोंका धर्ममें कहां तक समावेश हुआ है। अर्थात् धर्म सामाजिक-न्याय, चेम तथा सुलमें कहां तक समावेश हुआ है। अर्थात् धर्म सामाजिक-न्याय, चेम तथा सुलमें कहां तक समावेश हुआ है।

### १---भहिंसा---

सामाजिक दृष्टिसे जैन श्राचार-नियमोंका संद्वित विश्लेपण करनेपर श्रिहिंसा, सत्य, श्रचौर्य, ब्रसचर्य और श्रपरिप्रह ये पांच आगुन्नत सामने श्राते हैं; श्रणुन्नत, गुणन्नत तथा शिक्तान्नतोंके लक्षणादि पूर्वक विवेचनको छोड़कर यहां केवल इतना ही विचार करना है, कि सामाजिक-सम्बन्ध, दृष्टि तथा संगठन की अपेदासे आगुन्नतोंका क्या स्थान है, क्योंकि ये जैनाचारकी मूल भित्ति हैं। जीवके विकासके समस्त खिद्धांतोंमें श्रिहंसा प्रथम तथा महत्तम है इस सिद्धांतको प्राचीन श्राचार्योंने जिस सूक्त्म दृष्टिसे स्वीकार किया है वह स्वयं ही उसके महत्वकी चौतक है।

### बल-खलकी करणी---

दूसरों को ठगने, दास बनाये रखने तथा उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करानेके लिए व्यक्ति, समष्टि, वर्ग, जाति तथा राष्ट्रोंने अब तक पशुक्त अर्थात् अपनी अधिकतर शारीरिक शक्तिका ही उपयोग किया है। अब तक यही मनुष्य के आपसी संबन्धों का नियामक रहा है। अर्थात् इन सबने मनुष्य होने के करण ही मनुष्य के सम्मान की तथा व्यक्तित्वके आधारसे ही व्यक्तित्वके मूल्य की उपेद्धा की है। दूसरी और पशुक्तसे आकान्त पद्धाने भी छुछ और छुलके आवरणों उसकी अवहेलना तथा

स्थानान्तरसा किया है। बल और छल पूर्व-पूरक हैं और किसी भी सामाजिक व्यवहारका विश्लेषया करने पर एक ही घटनाके दो पद्धोंके रूपमें सामने आते हैं। छलके व्यवहार का द्धेत्र सीमित नहीं है। प्रभुता तथा शोषया की ये।जनामें बल दारा अपूर्ण अंशों की पूर्ति के लिए प्रभु लोग बलका व्यापक प्रयोग करते हैं। दासता आत्मरूप (व्यक्तित्व ) की मौलिक व्यक्ति—स्वतंत्रताके विषदा पड़ती है। जिसे कि 'प्राहम वालेसन' अन्तरंग विकास, विकासकी पूर्णता तथा सरस्ता एवं उत्कर्णाभिलामा और विभायकता अर्थात् आत्म रूप की प्राप्तिका प्रेरक सतत साधन कहा है। फलतः दासता प्रतिरोध को उत्पन्न करती है। प्रभु लोग प्रतिरोधके मूलकोतों को अशक्त करने तथा प्रचार द्वारा आज्ञाकारी बनाने का मार्ग पकड़ते हैं, अर्थात् उच आदशों की महत्ता को गिराते हैं. तथा भय लोभ, अकर्मण्यता, स्वार्थपरता, आदि को उत्तेजना देते हैं। बल और छलके द्वारा मानव प्रतियों का ऐसा अनिच्छित समन्वय हुआ है कि एक आधुनिक समाज विज्ञानीको यही निष्कर्ष निकालना पड़ा कि "बल छल ही ने सिद्धान्त हैं जिनपर अब तक मानव संस्कृति अवलम्बित रही है।"

# वर्तमान युगकी प्रधान समस्या-

आधितक युगने उक्त निष्कर्ष की सत्यता को आधिक चरितार्थ किया है। क्योंकि विगत सौ वर्षोंमें दूर वर्ती आयवा निकट वर्ती विविध जातियों, राष्ट्रों, संस्कृतियों तथा विचार धाराओं का जैसा पारस्परिक विनाश हुआ है वही इसका प्रवल साज्ञी है। समन्वय अथवा पुनर्निर्माण अनिवार्य था। किन्तु इस दिशामें किये गये प्रयत्नों का मेरक भी दलगत प्रतिक्षा रही है। फलतः 'बर्ट्राण्डरसल' ऐसे महान् वैज्ञानिक एवं दार्शनिक तक को भी कहना पड़ा कि राजनीतिमें प्रभुता का सिद्धान्त उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना भीतिक विज्ञानमें शक्ति—(Energy) सिद्धान्त है।

गत दो शितयां विज्ञानके सुविदित विकासका इतिहास हैं। इस युगने उन विधायक एवं व्यवस्थापक ज्ञाविष्कारोंको किया है जिनके फल स्वरूप संसारके छी, पुरुष तथा वालकोंने सुख तथा मनोरखन, ज्ञान एवं संस्कार छोर शान्ति तथा सुरत्नाको पर्याप्त रूपमें प्राप्त किया है। किन्तु शिक्तयोंके उक्त छाविष्कार कितपय देशोंके कुछ विशेष वर्गोंमें ही हुए हैं छौर वह भी युद्धोंके विराम कालमें। कारण स्पष्ट हैं, इन्हें देश, वर्ग तथा सम्प्रदाय गत बद्धाना एवं निराशा, संवर्ष तथा पृण्णाके प्राचीन कुभावों का दासी बनानेके कारण ही ऐसा हुछा। स्थिति यह है कि छाज मानव विपुल साधन सामित्रयोंसे घिरा रह कर भी छाकद्धान है तथा विश्वद ज्योति की सुविधा छोके सद्भावमें भी गादान्यकारसे प्रस्त है।

### निराशा एवं तज्जन्य अ-भ्रान्ति---

निर।शासे उत्पन्न श्र-भ्रान्ति ही वह गुत्थी है जिसे श्राजका विश्व दार्श्वनिकों तथा राजनीतिशों की विभिन्न योजनाश्चों द्वारा सुलभाना चाहता है। पत्रीस वर्ष पहिले जब प्रथम विश्व-युद्ध समाप्त हुआ।

### वर्षी-म्रभिनन्दन-प्रन्थ

था उत्त तमय भी जनतंत्र, स्नात्म निर्माय, स्नन्ताराष्ट्रिय न्याय तथा तहकार, निःशस्त्रीकरण, युद्ध की अवैषता तथा चिरस्थायी शान्ति की साधन सामग्री की शोध की उत्कट भावना विश्वके कोने कोने में दृष्टिगोचर होती थी। अमेरिकाके 'अध्यक्त बुडरो विलयन' में ही उस युग की मनीवृत्ति मूर्तिमान हुई थी जिनकी वक्तृता स्रोर सादर्शवादिताने पूर्व तथा पश्चिमके समस्त देशोंमें नूतन ज्योति जगा दी थी। तथापि इस मृग-मरीचिकासे मुक्ति पाने तथा दितीय युदकी कल्पना करनेमें बीस वर्ष ही लगे। इस निराशाका कारण भी वही भूल यी जो विश्व हट्-बद्धमूल ग्राधिक एवं राजनैतिक विकारों तथा ऊपरी लच्चणोंमें मेद न कर सकतेके कारण करता आया है। राजतंत्र एवं राजनीति का व्यवहार सदैव वेग स्त्रीर स्रस्थिरता पूर्वक चलता है फलतः राजनीतिश उस कल्पनासे ही संतुष्ट हो जाते हैं जो उन्हें स्पष्ट ही शुखद दिखती है तथा बाहर दिखने वाले काल्पनिक दोषोंका ही वे प्रतीकार करते हैं। १९१९--२०में यही ऋखण्ड विश्वमें हुआ था, फलतः श्रक्कीकरणकी प्रतियोगिता, गुप्त राजनीति, आक्रमण, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सबलोंके द्वारा दर्बलोंका शोषण, जातिमद, महासमर, म्रादि पुरातन दोषोंकी सन्तान चलती रही स्त्रीर वे ऋधिक विकृत रूपमें पुनः जाग उठे। विश्वकी इस श्रासफलताका एक दुःखद परिग्राम विशेष रूपसे शोचनीय है। सद्यः जात इस श्र-भ्रान्तिने विश्वको श्राज श्रिषिक उद्भान्त बना दिया है जबिक मानव जातिके इतिहासमें यह युग ही उच आदशों तथा उदार प्रेरणाश्चों की म्रविलम्ब म्रधिकतम म्रपेत्ना करता है जैसी कि पहिले कभी नहीं हुई थी। पाश्चारय राजनीतिज्ञ म्रामूल पुनर्निर्माण को अविलम्ब करनेसे सकुचाते हैं उन्हें उज्ज्वल भविष्य तथा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा ही नहीं हैं : ऐसा प्रतीत होता है !

# युद्धकी सामाजिक भूमिका-

युद्ध, शस्त्रीकरण तथा दुर्यांधन-राजनीतिमें मेद करना श्राजकी स्थितिमें श्रांत्यन्त दुरूह है, कारण वे पृथक् पृथक् पदार्थ ही नहीं प्रतीत होते हैं। प्रकट उद्देश्य श्रीर प्रयोगके श्रवसरोंकी चर्चांको जाने दीजिये, श्राज तो ये सब श्राधिकार-कायन, विवाद-शामन, श्रादि उन नीतियोंके साधक उपाय हो रहे हैं जो स्पष्ट ही हिंगाकी नैतिकताका पोपण करती हैं। एक दलके द्वारा दूसरे दलपर किया गया बलात्कार ही इनका श्राधार है। यदि विवादोंका श्रामन बलात्कार द्वारा होता है तो इसका यही तात्पर्य है कि श्राजका समाज पशुवधके सहचारी घृणा, श्रासकलता तथा शोषणसे प्रस्त है। इनके द्वारा श्रन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय संगठन, साहित्य तथा दृष्टि सर्वथा क्षत विज्ञत हो गये हैं। समष्टिगत व्यवहार पर बल-छलकी ऐसी गम्भीर एवं स्पष्ट छ।या पड़ी है कि यदि हमें झात्मसंस्कार करना है तो प्रथम सिद्धांतको पकड़ना चाहिये। वर्तमान संघर्षके गर्तसे निकलकर शान्ति और सम्बन्धन पत्तिष्ठा एकमात्र उपाय मानव व्यवहारोंका ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा 'कल'के सिंहासनपर श्राहिसाकी प्रतिष्ठा हो सके। इस तथ्यको हृद्यंगम करानेके लिए भगीरय प्रयत्न करना है।

# अन्ताराष्ट्रिय अनुमर्वेसे शिक्षा-

सन् १९१९ में स्थापित राष्ट्रसंघ तथा १९३४ तक चलाये गये निःश्राह्मोकरसके प्रयस्नोंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रुप्त एवं बद्धमूल कारण 'हिंसा'का प्रतीकार किये विना प्रकट लहाण 'युद्ध'का बिनाश असंभव है। क्यों कि आज हिंसा विश्वकी समस्त दलक्दीमें व्याप्त है। आहिंसाके उत्तरीत्तर विकासका आर्थ है राजतंत्र तथा आर्थिक व्यवस्थाकी दृष्टिसे एक दलकी दूसरे दलपर प्रभुताका अभाव तथा यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रिका तथा समस्तराष्ट्रींको व्यावहारिक रूपसे विकास, स्वातंत्र्य तथा अवसर समताके सिद्धान्तकी स्वीकार कर लेना।

## अन्तस्तंत्रमें अहिंसा---

श्राहिं छा प्रतिष्ठा के बाद प्रत्येक देशकी अन्तरंग नीतिका भी नवीकरण हो जाय गा। क्यों कि स्थूल पर्यवेद्यक भी यह भलीभांति जानते हैं कि अधिकांश देशोंकी आर्थिक व्यवस्थाका आधार वहांकी बहुसंख्यक जनताका विकासके अवसरोंके समान विभाजनसे बच्चना होती है। हमारे साम्प्रदायिक तथा जातिगत विभाजनका हेतु भी अन्ततोगत्वा बल एवं बलपूर्वक विश्वास कराना ही होता है। तथा आशिक रूपसे पूर्व परम्परा और अभ्यास भी होते हैं। अपर्याप्त साधन सामग्रीके कारण चली आशी संकृष्णित राष्ट्रीयताको अब स्थान इसलिए नहीं है कि जीवनोपयोगी पदार्थोंकी विपुलताकी संभावनाके कारण वह सबयं निरस्त हो जाती है। आज तो मानव जीवनके नये आदर्श स्थापित करने हैं। प्रत्येक स्त्री, पुरुष तथा शिशुका योग-चेम अभीष्ट है, उन्हें आत्म-विकासके अधिकसे अधिक अवसर समान रूपसे जुटाने हैं। इसे अहिंस सिद्धान्तके अतिरिक्त और कीन कर सकता है; क्यों कि यह सब उसका स्वरूप हो है।

### अहिंसाका विधायक रूप--

यद्यपि 'श्रहिंसा' [न+हिंसा] शब्द निषेधात्मक है तथापि उसकी शिक्षा केवल निष्टतिपरक नहीं है श्रपित व्यश्हार दृष्टिसे सर्वथा प्रवृत्तिपरक है तथा जिसके सुप्रभावसे सुदूर भविष्य भी अस्पृष्ट नहीं रह सकता। श्रहिंसा किसी भी देशकी सामाजिक तथा श्राधिक व्यवस्था श्रोंके पारस्परिक सम्बन्धोंका पुनरुद्धार कराती हुई उसके श्रन्तरंग तंत्रमें श्रामूल परिवर्तनके लिए प्रेरित करती है। यह श्रनिवार्थ है कि संस्थाओं के पुनर्निर्माणके साथ-साथ हमारी दृष्टि श्रथवा जीवन विषयक मान्यतामें भी तदनुरूप परिवर्तन हो। जैसा कि 'प्लैटो तथा एरिष्टोटल' को श्रमीष्ट 'सब प्रकारकी संस्थाओं के श्रपने विशेष गुण तथा तदनुरूप नैति-कता होनी चाहिये' कथनसे सिद्ध है। यदि किसी संस्थाओं आपनी नैतिकता न हो तो उसकी सजीवता लुम हो जाती है श्रीर वह पुनर्निर्माण यन्त्रवत् जह हो जाता है, तथा श्रन्ततोगत्या वह प्रभावहीन श्रथवा प्रतिगामी हो जाता है। श्रतः श्रहिंसाको श्रादर्श बनाना श्रनिवार्थ है वह किसी भी सिद्धान्ताका श्रन्यथा बीध श्रथवा श्राचरण नहीं होने दे गी।

#### वर्गी-क्रिसरस्य-प्रस्थ

### अहिंसाका क्षेत्र---

उक्त विवेचनका यह तार्त्य नहीं है कि मानव व्यवहार सर्वथा वल प्रयोगमय ही है। ऐसा होनेपर वस्तु-व्यवहार असंभव हो जायगा। और न समाज ऐसे वातावरखमें चल सकेगा। आदर्श कुटुम्ब अथवा उससे बड़ा अन्य परिवार अथवा समाजके निर्माखके लिए पुष्कल मात्रामें पारस्परिक सहानुभृति एवं सहायता, स्नेह एवं सान्त्वना तथा उत्सर्ग एवं बलिकी सदैव आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यही है कि उक्त गुख आजके सामाजिक जीवनमें पर्याप्त मात्रामें नहीं है, उसमें तो पशुबलकी कीट ही बहुत अधिक अतीत हो रही है। अतएब इस कीटको निकालकर सामाजिक गुखोंके लिए स्थान करना है। समाजके आर्थिक वातावरख तथा व्यक्तिगत जीवनमें एक आवश्यक अंग-अंगिभाव है; यह भी सबके गले उतरना चाहिये। व्यक्तित्व सामाजिक वस्तु है अर्थात् वह समाजसे उत्पन्न होती है। फलतः वह सामाजिक संघटनमें अन्तिनिहत है।

केवल उपदेश क्रोर प्रेरणाही किसी समाजमें नैतिक जीवनका संचार करनेके लिए पर्याप्त नहीं है; यह अनिद अनुभव है। यह बीज भी उपयुक्त भूमि, जलवायु एवं वातावरणकी अपेद्धा करता है, यही अहिंसाके प्रस्तावकी वस्तुरिथित है। पूर्ण मानव समाजका वास्तविक अहिंसामय जीवन तब ही संभव है जब कि विश्वके सामाजिक व्यवहार तथा संस्थाओं की नींव भी अहिंसापर हो। ऐसी परिस्थितिमें अहिंसाका सार होगा मानवको बल प्रयोगको अपनी प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त करके युक्ति, प्रेरणा, सहिष्णुता, सहायता तथा सेवाके भावोंसे क्रोत प्रीत कर देना।

#### २-सत्य---

श्रहिंसाके सिद्धान्त का यथार्थता श्रथवा सत्यसे घनिष्ट सम्बन्ध है। ऊपर देख चुके हैं कि आक-मक का बल-प्रयोग श्राकान्त को छुलिया बनाता है। यह भी जात है कि बल बहुधा श्रपनी लच्च सिद्धिमें श्रमक ही रहता है, तथा छुल श्रीर भ्रमका सहारा लेना इसका स्वभाव है। यह बस्तुस्थिति 'युद्धमें सब उचित है' इस लोकोक्तिकी पृष्ठभूमि है। समस्त संभव स्त्रोंका उपयोग युद्धमें श्रंतर्निहित है। श्राक्षके युगमें युद्ध 'सर्व-स्वामी' हो गया है श्रयांत बौद्धिक, नैतिक तथा भौतिक समग्र साधनोंकी पूर्णाहुतिका सहारा लेता है। श्राह्मीकरण का भार प्रारम्भमें जनमतको त्रत करके श्रम्थवस्थित सा कर देता है, किन्तु सर्व-स्वामित्व गुण सम्पन्न श्राष्ट्रनिक युद्ध बादमें जनमतके समर्थनके महत्त्वको स्वयं बढ़ाता है श्रीर वह सतत सावधानी स्पष्ट हो बाती है जिसके साथ वर्तमान राज्यों की व्यवस्थित प्रभुशक्ति मनोवैज्ञानिक प्रचार द्वारा जनता की स्वीकृति को उस्पन्न कर लेती है। फलत: ''युद्ध सबसे पहले सत्यकी हत्या करता है'' यह उक्ति सर्वथा चरितार्य है।

स्मिनवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उन्नीसवीं शतीका श्रेष्ठ स्थायी कार्य है। किन्तु उसका सुफल प्रचारके भूतसे दब गया है जिससे स्माजका सम्पूर्ण वातावरण ज्यात है। तथा जिसका स्मनुभव 'ध्विन च्रेपक यंत्र' हारा जल, थल स्मौर नभमें किया जा सकता है। देशोंके स्रंतरंग शासनकी स्थिति भी इस दिशामें बहुत बन्ही नहीं है। साथण शैलीका आदर्श निर्वाचनोंमें निम्नतम रूप धारण कर जुका है और कभी कभी 'राजसभा' तथा 'दास-शासन' के नीचतम षडयन्त्रों की सीमामें प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थितिमें सत्यका मार्ग भी आहिंसा के समान साधक है। ''सत्यमेव जयते'' तूक्ति तथ्य है नयों के अन्तमें सत्य की ही विजय देखी जाती हैं। किन्तु मनसा, वाचा, कर्मणा पाला गया सत्य सफलता का सरल मार्ग है ऐसा अर्थ करना आन्ति हो गी। आज के समय में यथार्थ अथवा सत्य का मार्ग कण्टकाकीर्ण है। इसमें विरोध, दमन और कष्ट हैं। वह धैर्य, आत्मवल तथा मुनियों ऐसे तप की अपेदा करता है।

श्चास्य मनुष्यक्षी वह दुर्बलता है जिसका उद्गम पशुकल से है, श्रीर पशुक्लके विनाशके साथ ही विनष्ट हो सकती है। घरेलू जीवनमें मनुष्य श्चाज भी सत्य बोल सकता है, किन्तु इससे विश्व की गुल्यी की एक ही पाश खुलती है। वर्तमान समस्याके दो पत्त हैं श्रर्थात् १—जन साधारणको श्चपने घरेलू तथा सामाजिक जीवनमें शुद्ध यथार्थता, सत्यता श्चीर स्पष्टकारितासे चलने योग्य वातावरण उत्पन्न करना तथा २—सभा, राजतान्त्रिक दल तथा शासनाको भी उक्त सिद्धान्तानुकूल ढंगसे कर्तव्य पालन करना सहज कर देना। विशेषकर इन्हें परराष्ट्र नीतिमें भी उसी सत्यता एवं स्पष्ट वादितासे व्यवहार करनेका श्चम्यस्त बनाना जिसे वे व्यक्तिगत जीवनमें वर्तते हैं। समाज हितकी दृष्टिसे भी सत्यके उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना श्चावश्यक है। इससे दूर भविष्यमें ही भला न होगा श्चपितु तुरन्त ही इसके सुफल दृष्टिगोचर हों गे। एक ही पन्न जीवन नहीं है, विविध पन्न परस्पर सापेश्व हैं श्चीर घटनाश्चोंका एक श्चपरिहार्य चक्र है, यह तथ्य पुनः हमारे संमुख श्चा खड़ा होता है। श्वतएव यथा संभव कुश्वृत्तियों के चक्रको नष्ट करना हमारा धर्म है। राष्ट्रिय तथा श्चन्ताराष्ट्रिय व्यवहारमें सत्यके उन्नत स्वरको प्राप्त करना उच्चित श्चीर श्चावश्यक है। सत्य व्यवहार की जितनी प्रगति होगी उतनी ही सरलतासे समाजको वर्तमान श्रिधोमार्गसे निकाल करके उच्चतर युक्ति एवं नैतिकताके सुपथपर लाया जा सकेगा।

### ३-अस्तेय---

श्रिहिंचा तथा सत्यमय पुनर्निर्माण इस बातकी विशद कल्पना करता है कि प्रत्येक मनुष्य परस्परके व्यवहारमें दूसरोंके स्वत्वों (श्रिधिकारों) को स्वभावतः सुरिद्धित रखे। श्राचौर्य (श्रास्तेय) श्रासुव्रतका श्रास्मा यही है। यद्यपि शब्दार्थ चोरीका त्याग ही होता है तथापि गृद तथा सन्द श्रार्थ यही है कि मनुष्य दूसरेके श्रीधिकारोंका श्रपहरण न करे। तथा 'सर्वभृतहिते रतः' ही रहे।

इसके लिए 'स्वत्व' ग्रथवा ग्रधिकारोंके स्वरूपको दार्शनिक दृष्टिसे समझना ग्रावश्यक है। संत्तेप में कह सकते हैं कि व्यक्तित्वके विकासमें उपयोगी सामाजिक परिस्थितियोंका नाम ही 'स्वत्व' है। फलातः सर्व साधारणको 'स्वत्व' ग्रथांत् उचित सामाजिक परिस्थितियोंको समानरूपसे पानेका जन्मसिद्ध ग्राधिकार है। स्वत्वोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तिसे नहीं है ग्रापितु वे समष्टिकी सम्पत्ति हैं क्योंकि सामाजिक

१८ १३७

### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

नेश ही उनकी जन्म तथा स्थितिका प्रधान कारण है। मनुष्य मात्रके लिए प्रशस्त जीवनीपयोगी पिरिस्थितियां यदि देनी हैं तो व्यक्तिको इन्हें अपने लिए ही नहीं जुटाना चाहिये अपितु ऐसा आचरण करना चाहिये कि दूसरेकी स्थिति भी अक्षुण्या रहे। इतना ही नहीं प्रस्थेक व्यक्तिको दूसरेके लिए अधिकतम सुविधा देनी चाहिये।

जो आपना 'स्वत्व' है वही दूसरेके प्रति कर्तव्य है। इस प्रकार स्वत्व और दायित्व अन्योन्पा-भित हैं क्योंकि वे एक ही तथ्यके दो पद्ध हैं। एक ही प्रवृत्ति स्वार्थ दृष्टिसे स्वत्व और परार्थ दृष्टिसे दायित्व होती है। वे सामाजिक गुग्र हैं और सबके प्रशस्त जीवनकी आवश्यक-भूमिका हैं। इनके 'पूर्वाऽपरस्व' की चर्चा निरर्थक है क्यों कि उनका आधार एक ही है तथा वे पूर्य पूरक' हैं। यदि सब स्वत्वोंके भूखे होकर कर्तव्योंकी उपेद्धा करेंगे तो सबके स्वत्व आकाश कुसुम हो जांय गे। यह मानव जीवन की प्रथम सीढ़ी है जिसपर सबको पुनः सावधानीसे पैर रखना है। दूसरेके स्वत्वोंका व्यान रखना भी आहिसामय व्यवहार है; यह मुखोक्त है।

# ४-ब्रह्मचर्य---

स्थापना' इस संदर्भमें ख्रात्मिवरोध है क्योंकि नैतिक ख्राचरणोपयोगी परोत्त परिस्थितियां जुटाना ही तो शक्य है। सुविदित है कि श्रविसाका व्यापक व्यवहार सर्वथा बल प्रयोगहीन बातावरणमें ही हो सकता है किन्तु नैतिकताका श्रन्तरंग रूप बाह्य रूपसे सर्वथा भिन्न है इसकी उत्पत्ति श्रन्तरंगसे होती है। ख्रात्म नियन्त्रण सामाजिक जीवनका उद्गम स्थान है जिसे हम व्यापक रूपमें ब्रह्मचर्याणुव्रतका पालन कहते हैं।

### चारित्र—

भलायी श्रयवा बुरायी जीवका स्वभाव नहीं है वह तो परिग्रमन शक्ति सम्पन्न है श्रयीत् चारित्रके लिए कथी मिट्टी है। सरसता तथा सन्तुलनका हो नाम विकास है जो कि व्यापक तथा वर्द्धमान वातावरग्रके सामव्यस्का श्रंश होता है। नैतिक दृष्टिको कसीटी बनानेके निश्चित उद्देश्यसे इसमें समस्त सहज वृत्तियोंका समिश्रग्र हो जाता है जिसका परिग्राम विवेक श्रीर प्रवृत्तिका समन्वय होता है। इसमें वृत्तियोंका पारस्परिक सन्तुलन भी होता है। इस सन्तुलन श्रीर सम्मिश्रग्रसे उस एकरस प्रवृत्तिका उदय होता है जिसे 'श्रात्मवल' कहते हैं। वह विविध इच्छा शक्तियोंका एक रूप होता है। सुपृष्ट निश्चित श्रास्मशक्ति ही चरित्रकी सर्वोत्तम परिभाषा है। श्रात्म-दमनकी शाचीन परम्पराके विरुद्ध कतिपय श्रय-कचरे लोगों द्वारा उठाया गया 'इच्छापूर्तिवाद' भी चारित्रका श्राधार नहीं हो सकता। क्योंकि इच्छापूर्तिवादकी विविध कोटियां है जो श्रानवस्थाकर हो सकती हैं श्रीर सहज ही उन मर्यादाश्रोंको नष्ट कर सकती हैं जिनकी स्थिति चिरस्थायी सुल-शान्तिके लिए श्रानिवार्य है।

व्यक्तित्वका गांध्य श्रर्थात् आत्मन्यक्तिका एक उद्देश्य उस उश्चतर सामाजिक सिह्च्युतासे एकतानता है जिसे परोपकारिता, निलदान, सेवा, आदि नामोंसे कहते हैं। ये ही ध्यक्तित्वका भेष्ठतम रूप है। यह अनुशासन तथा आत्मानुशासनका मार्ग है। इसमें तथा प्रवल बलप्रयोगमें वहा भेद है। वन्नरदस्तीके फल पतनोन्मुल नैराश्य तथा निरोध भी हो जाते हैं। किन्तु 'कलम-करने' के समान संयय मानवजीवन रूपी बृद्धमें नृतन पत्र तथा पुष्प आदि द्वारा श्रीवृद्धि ही करता है।

### वासना-शान्ति---

यदि मनुष्य प्रत्येक वासनाकी पूर्ति करने लगे, वातावरग्रसे प्राप्त प्रत्येक उत्तेजनासे आकुल होने लगे, तो जीवन विरोध, चंचलता तथा लघुता(उथलेपन) अवास्तविकताकी की हास्थली बन जाय गा। जीवनके मूल स्रोत दबे ही रह जांथगे स्त्रीर लघुताका साम्राज्य हो जाय गा। फलतः श्रम्य विकासीके समान स्त्रात्म नियन्त्रण ही मानवकी एकमात्र गति है। उसे भले चुरेका विवेक करना होगा। विवेक करनेकी वृत्ति अपनानी पड़ेगी स्त्रीर अपने मनोवाि छतीमें एकतानता लानी हो गी। हेय वृत्तियोंसे मनकी हटा कर उपादेय वृत्तियोंमें तल्लीन करना हो गा। हेय वृत्तियोंके लिए जिस उत्साह शक्तिका उभार उठता है उसे उपादेय वृत्तियोंके परिपोषणकी स्त्रोर बहाना हो गा। स्त्रतृप्त वासनास्त्रोंके कारण उत्यक्त उत्कण्ठाकी धाराको तृप्त वृत्तियोंके संतोषसरमें मिलाना होगा।

लोकाचारको समभते ही बालकमें वासनाका उचित निकार प्रारम्भ हो बाता है। बहां पुरुषमें शक्ति, प्रेरणा तथा उत्कण्ठा बद्ती हैं वहीं उसमें विवेक, नैतिक-निर्माण तथा आत्म-संयमका भी विकास होता है। वासना शान्ति निरोधका नैतिक ब्लोम है। वासना, आकांचा तथा इत्तियोंके निरोधका अभाव जीवन शक्तिको इतस्ततः विस्तेर दे गा, विकासको रोक दे गा और दैहिक संवननको नष्ट कर दे गा। यदि इनका बलवत् निरोध किया जायगा तो भी जीवन जटिल हो जाय गा, आन्तरिक इन्हों तथा अनेक-तानताकी स्विट होगी और वे स्वप्न, तृषित अभिप्राय, आकुलता एवं विपथगामिताके रूपमं पूट पहें गे। अत्वर्थ वासना-शान्ति स्वाभाविक प्रकार है जो व्यक्तिस्वको अक्षुण्ण रखते हुए संयमकी श्रोर ले जाता है। न्यूनाधिक रूपसे सभी वासना शान्ति करते हैं किन्तु वह सवांग नहीं होती या किसी निश्चित स्वोमापर ही रुक जाती है क्योंकि न तो उसके पीछे आदर्श या निश्चित संकल्प रहते हैं और न उच्चतर जीवन व्यतीत करनेकी भावना तथा उसकी प्रेरणा एवं उद्देश्य होते हैं। वास्तवमें वासना-शान्ति; नैतिक आकांक्षा तथा विकासनुगामिनी शक्ति एवं सर्वाङ्गीण दक्तिका सम्मिश्चण है। आपाततः यह जीवन व्यापी उत्तेजनाको शान्त करता है और गुभ, अशुभ भावोंकी दृद्धि होने देता है। आदर्श स्वष्ट और और हि होते हैं। सर्वाङ्गणी जीवनमें सहज ही सजीवता आ अती है। मनुष्यका चतुर्मुख निर्माण

### वर्की-ग्रभिनन्दन-प्रन्थ

सहब हो जाता है जिसपर नैतिकता फलती फूलती है। जिसके ग्रभावमें व्यक्ति शान, कुशलता तथा महत्त्वकांद्वाके उस स्तरपर चला जाता है जो उसकी जन्मजात योग्यतात्रोंसे बहुत नीचा होता है।

वासना शान्ति स्वयमेव विकास है न्योंकि यह नैतिक स्तरको उटाती है तथा अर्थकात एवं अज्ञात वासनाश्चोंको बीवनधाराको पतनीन्मुख करनेसे रोकती है। यह वहिंमुख विवेकको अन्तरंगसे संयुक्त करती है फलतः जीवनमें वासना, तीव-भाव तथा आदशोंकी एकतानता बनी रहती है। रोधक भावों का लय अथवा रूपान्तर जीवनमें पूर्णताका प्रवेश कराता है। फलस्वरूप व्यक्तित्वके विकास और स्वातंत्र्यकी धारा बनी रहती है। व्यक्तित्वमें नैतिकताका उदय होता है. गुर्णोंकी दृष्टिसे व्यक्ति सर्वथा परिवर्तित हो जाता है तथा अपक्ति अंशर वातावरणके बीचके खिचावकी इतिश्री हो जाती है। सब गुर्णोंके विकास तथा एकतानता जन्य व्यक्तित्वका एकमात्र आधार होनेके कारण यह कुमार्गोंकी संभावनाको समाप्त कर देता है तथा आनन्दकोतको खोल देता है। क्योंकि वृत्तियों तथा अभिश्रायोंकी जटिलता तथा संवर्ष हो तो अंशरासीन्य उत्पन्न होता है।

### अनुशासन--

वासना शान्ति श्रनुशासनकी सहचरी है, शक्तिकी निर्माणक साधु कर्नृत्व वृत्तियोंका समाज सेवामें समुचित उपयोग करती है जिसका महत्व सर्वविदित है। श्रनुशासन स्वयं कृत श्रात्मसंयमका सार है। श्रीर वाह्य निरोधके विरुद्ध है। वाह्य श्रम्याससे श्रनुशासन नहीं होता। जब सबके भलेमें मनुष्य श्रपना भला देखता है तो वह श्रात्म ग्रनुशासनकी वृद्धि करता है श्रीर इस मार्गमें हदतासे बढ़ता जाता है। श्रनुशासन विधायक गुण है निपेधपरक नहीं। इसके हारा मानव शक्तियोंका समुचित उपयोग होता है श्रीर वह लगन तथा दायित्व भावनासे श्राप्तावित हो जाता है। इसके कारण व्यक्तिगत तथा समिष्टिगत जेतनाकी एकता हो जाती है। इसमें विवेककी ही पधानता रहती है श्रर्थात् मनुष्य समभता है कि जातिसे क्या तात्पर्य है, विविध परिस्थितियों हारा पुरस्कृत कठिनाइयों, स्थितियों तथा विभिन्न व्यक्तियोंमेंसे किसे जुनना, श्रीर श्रपने निश्चित श्राद्यां तथा सुलभ साधन सामाप्रीका सामज्ञस्य कैसे करना। बुद्धि तथा नैतिकताकी श्रन्योन्यरूपताका श्रनुशासन उत्तम हष्टान्त है। सामाजिक मान्यताएं, संस्थान्त्रोंका उद्देश्य तथा परिस्थितियोंका ऐसा स्पष्ट बोध होना चाहिये कि उसका जीवनमें उपयोग हो सके। श्रनुशासनबद्ध व्यक्ति श्रपनी योग्यताका दान करता है श्रीर श्रनायास ही सामाजिक जीवनमें सदा नैतिकताका संचार करता है।

# आत्म नियन्त्रण [संयम]---

व्यवहारिक जीवनमें भ्रानुशासनको ही संयम कहते हैं। सामाजिक, भ्रार्थिक, राजनैतिक जीवनमें उन्नत स्तरकी नैतिकताकी सृष्टि करता है। यदि नागरिकोंमें संयम न हो तो उनके संचालक नियम तथा प्रथाएं व्यर्थ हो जांयगी। किन्तु इसका विकास तथा पोषण भ्रावश्यक है क्योंफि

१--- यसपि यह नामकरण यैज्ञानिक नहीं है।

### जैनाचार तथा विश्व-समस्यारं

उस आर्थिक व्यवस्थाका आधार तथा पोषक संयम ही हो गा जो विश्वभरके प्राणियोंकी चेम कुशलकी स्थापनाका कारण हो गा।

### ५-अपरिग्रह---

बसचर्यसे जात संयम पंचम ऋगुवतको ऋनिवार्य कर देता है। अनेक दृष्टियोंसे ऋपरिग्रह की व्यवस्था जैनधर्मकी अपनी देन है। भोगोपभोगोंके होनेपर भी आहम नियमन, प्रलोभनोंका दाशैनिक त्याग, उथलेपन तथा विषयातिरेकसे श्रीदासीन्य ही तो तर-तम रूपसे श्रपरिप्रहके लक्षण है। लक्षणकार ज्ञाचार्योंने यही कहा है कि मनुष्य अपनी बाह्य विभूतिमें श्राति श्रासक न हो, श्रीर प्रलोभनोंकी उपेक्षा करे। मनुष्य जीवनकी आवश्यकता पूर्तियोग्य सम्पत्ति तथा साधन सामग्री रखे वाह्य अर्जनमें आहम विस्मृत न हो जाय । स्रोर पद्मपात, ईर्ष्या, लांभ, दम्भ, भय, प्रणा तथा लघुताका त्याग करे । इस श्रागुनतका पालक व्यक्ति सम्पत्ति श्रथवा साम्राज्यके लिए पृश्वित एवं वासनामय प्रतियोगिता कदापि न करेगा; जो कि वर्तमान युगकी महा व्याधि है श्रीर श्रनेक महान श्रापत्तियोंकी जननी है। इस व्रतके कारण होनेवाली मनोवृत्ति वर्तमान युगके लिए ऋत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसीके द्वारा निष्ट्र एवं सर्वप्रासी भौतिक वादका निरोध संभव है। विज्ञानने उत्पादन बढाया है तथा इतस्ततः वश्तुक्रोंकी अतिमात्रा भी कर दी है। श्चाबके उद्योगों तथा व्यापारोंने नगरोंकी सुष्टि की है जहां जीवनमें शीघकारिता ही नहीं है कुत्रिमता भी पर्याप्त है। मनुष्य ऐसी वह शक्तियोंकी पाशमें पह गया है जिन्हें समभाना उसे कठिन हो रहा है। श्रावके व्यापक रोग अर्थात् मानसिक विकार एवं स्त्रांशिक या पूर्ण शिथिसता उसे दवाते ही जा रहे हैं। प्रशस्त जीवनके लिए संप्राम अति क्रिष्ट हो गया है और उसी त्यागके बलपर लड़ा जा सकता है जिसे पंचम अगुत्रत तिखाता है। थोड़ेसे दृष्टिभेदके ताथ हम इसे 'तम्यक् विभाजन ज्ञान' अथवा योग्यतास्त्रोंकी प्रामाशिकताका मापक कह सकते हैं।

# चारित्रकी पूर्णता---

उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि आगुकत आन्योन्याभित तथा परस्परमें पूर्व-पूरक हैं। एकके आचरगुका अर्थ सक्का आचरग्र होता है तथा दूसरोंके विना एक व्यर्थ हो जाता है। अहिंसाकी प्रधानता है क्योंकि यह प्रशस्त जीवनका मूलाधार है। जैन तथा बौद्ध धर्ममें यह मानवतासे भी क्यापक है क्योंकि हसमें चेतनमात्रका अन्तर्भाव होता है। संयत जीवनकी आहिंसक भाव तथा हिंट मूलकता इसकी परिपूर्णताका जीवित हहान्त है। अस्तेय तथा अपरिग्रह आहिंसके समान शब्दसे ही निषेधात्मक हैं व्यवहारमें पूर्ण रूपसे विध्यात्मक हैं। पांचां आगुकत एक संयत तथा आध्यात्मिक जीवनको पूर्ण बनाते हैं जो कि पूर्ण आत्मीस्थानका साथक तथा अनन्त आत्मगुर्णोंकी सस्य शोधके अनुरूप होता है।

# जैनधर्मकी स्रोर एक दृष्टि

भी प्रा० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचार्य

एक समय या जब मानव समाजकी प्रगति धर्म मूलक थी। भारत पर बाहरी आक्रमण रूके आभी पूरी शती भी नहीं बीती है पर यहां धर्म या मजहबके नाम पर बड़े बड़े आपसी भगड़े हो चुके हैं और अभी भी उसीके नाम पर लोग एक दूसरेसे अपने दुर्भावको प्रकट करते आ रहे हैं। यह हुई मानव समाजकी भूलकी कथा। किन्तु इस संसारमें धर्म किस लिए प्रवृत्त हुआ। क्या उसने मनुष्यके कल्याण संपादनके बदले अनर्थ ही लड़े किये हैं शादि प्रश्न विचारणीय हैं।

# धर्मकी परिभाषा,---

धर्मकी यह सुन्दर व्याख्या सबके लिए माननीय है कि धर्म वह है जिसके द्वारा अध्युदय और निःश्रेयस्का लाभ होता है, अध्युदयमें धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गका समावेश है। निःश्रेयस्य यह मोक्षका अपर पर्याय है। अर्थ और काम यह इस लोकमें सर्वाङ्गीय उन्नतिके मूल हैं; यदि वे दोनों धर्मके साथ बिल्कुल संबद्ध हो। यहां पर योहा विचार करना होगा कि धर्मके भीतर अध्युदय और अध्युद्ध और स्वुद्ध से अध्युद्ध और अध्युद्ध और संकुद्धित अध्युद्ध है भारका अध्युद्ध अध्युद्ध प्राप्त है। उसमें लोकमेदसे इहलोक और परलोक माने गये हैं। जीव इस संसारमें जब तक मनुष्य देहको धारयाकर विचरण कर रहा है तब तक उसका बगत इह है। मरनेके बादका लोक पर है। इसिलिए यहां पर इम जो विवेचना करेंगे वह पुनर्जन्म व परलोक को यहीत मानकर हो गी। जैनधर्म कर्म मूलक परलोक तथा पुनर्जन्म मानने वालों अध्युगी है इसिलिए यहां पर जो लिख रहे हैं वह उसको मान्य है ही, अस्तु।

### सृष्टिचक---

इस संसारमें प्राणिमात्रके लिए अत्यन्त आवश्यक तथा नैसर्गिक दो पुरुषार्थ हैं जो सभीको अभीष्ठ हैं और सभी उन दोनोंको हृदयसे चाहते हैं वे हैं 'अर्थ और काम'। मानव जगत्की पूरी कोशिश इन दोनोंके लिए हैं, यी और रहेगी। अर्थ और कामके बिना जीवनका एक ज्ञाभी बीत नहीं सकता। तब इनका स्वरूप क्या होगा यह निर्धारणीय विषय है। इस सृष्टिमें या इस निसर्गमें यह नियम स्वभावसे ही अनुस्थृत

है कि पदार्थ मात्र एक दूसरेके उपकारके लिए हैं। यह बात आधुनिक विज्ञानने भी सिद्ध की है। विज्ञान हमें बतला रहा है कि बनस्पति वर्ग प्राधा वर्ग परस्पर उपकार्योपकारक भावको रखते हैं। निसर्गकी शुद्ध माण वायुको सेवन कर माणिगण उसको गंदी बनाकर बाहर फेकते हैं। इस गंदे वायुका नाम पाश्चास्य विज्ञानमें कार्योनिक गैस है। इसीका सेवन बनस्पति करते हैं। उसमें विद्यमान नैत्रोजन नाम की वायु बनस्पति वृद्धिमें नितान्त आवश्यक है। वनस्पतिमें यह धर्म निसर्ग सिद्ध है कि वे नैत्रोजनको पृथक्कर उसका सेवन करते हैं। स्त्रौर पृथक्-करणके द्वारा माण वायुको फिर रिहा कर देते हैं जो कि फिर माणिमात्रको सदाके लिए काममें आता है यह एक चक है जो निसर्गको घटनामें सदाके लिए अनुस्यूत है। यह अपने फलोंका उपयोग सपने लिए नहीं करते हैं। बादल समुद्रके खारा जलको लेकर हजार गुना मीठा पानी जमीन पर बरसाते हैं। इस प्रकारकी निसर्ग रचनासे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं।

# स्वार्थ त्याग तथा परोपकार--

एक बनिकके पास कुबेरकी संपत्ति है केवल इतने ही से क्या, वह सुली होगा ? अपनेको कृतकृत्य मान सकेगा ? कदापि नहीं । उस धनको यदि वह अपने शरीरकी तथा मनकी इच्छाओंको तृत करनेके
लिए काममें लावे और इस प्रकार काम पुरुषार्थका लाभ करनेकी कोशिश करे तो धनका कुछ उपयोग अरूर
हुआ। अब ये मनकी इच्छाएं उसकी जिस प्रकारकी हों गी इसपर उसका सुल निर्भर होगा । उदात इच्छा
वह मानी गयी है जिसका प्रत्येक निसर्ग हमारे सामने मौजूद है । 'परोपकाराय सतां विभूतयः' सज्जनोंके
अवतार परोपकारके लिए ही हैं । 'सन्ताः स्वयं परिहते विहिता योगाः' सज्जन स्वयं अपनेको दूसरेका
हित करनेमें जोतते हैं । इत्यादि वचन उदात ध्येयकेद्योतक हैं । इस संसारिक जीवनमें उदात्त प्रकारकी
जीवन यापना प्राचीन कालसेही वह मानी गयी है जिसमें त्याग बुद्धि हो । इस प्रकारकी त्याग बुद्धिको
रखनेवाले और निवाहने वाले त्यागी अर्थात् 'सन्त' पदसे संबोधित होते हैं । ऐसे महान् त्यागी पुरुष
सभी धर्मोमें विद्यमान हैं चाहे वे पुनर्जन्म और परलोक माने या न माने ।

# जैनघर्मका सार त्याग-

इस त्यागमें जैनधर्मके सिद्धान्त श्रीर श्रादेश श्राप्तसर हैं। बल्कि जैनधर्म दृदताके साथ इस गुरा को संपादन करनेका श्रादेश सामद दे रहा है। इनके चीनीस तीर्यकरों में तीन हमें इतिहास द्वारा ज्ञात हैं श्रीर त्यागके मूर्तिमान् प्रतीक हैं। त्यागकी उच्च श्रेगो उनके यहां वहां तक पहुंची कि उनको दिगम्बर रहनेका उपदेश दिया। शरीरको दंश करनेवाले मशक, श्रादि कृमियोंका भी निवारण हिंसाके भयसे निधिद्ध किया गया। इस प्रकार श्रापने शरीरको कष्ट देकर भी धुद्र प्राणियोंकी भी हिंसा टाल दी गयी तब कायिक हिंसा वा वाचिक श्रीर मानसिक हिंसाके विषयमें कहनेका कोई श्रवसर ही नहीं है। इस प्रवृत्तिके मूलमें जो रहस्य भरा हुश्रा है वह बहुत ही उच्च दर्जेका है। वह यह है कि इस मश्वर शरीरके द्वारा श्रनश्वर तत्त्वका लाभ

### वर्षी-समिनन्दन-ग्रन्थ

करे को सब प्राशिष्मात्रमें बिद्यमान है। 'कृषि-कीटकोंमें रहनेवाला चैतन्य तथा मनुष्य श्रारीरमें रहनेवाला चैतन्य एक है' वह भावना झन्यथा किस प्रकार हद हो सकती है ? यदि यह भावना हद हो जाय गी तो फिर मनुष्यको इच्छा देहमें सीमित होकर नहीं रह सकती है। उसकी वासनाएं बिल्कुल निर्मूल हो जाय गी और उस पुरुषको मोस्न रूपी श्रेष्ठ पुरुषार्थ सुकर तथा मुलभ हो गा।

# जैन तप,---

जैनधर्मकी तीसरी उपादेय वस्तु 'तप' या 'तपस्या है। तप ऋर्यात् शरीरको तपाना ऋर्यात् कष्ट देना । शरीरको क्या कोई कष्ट न देगा । देहकी उपेता तभी होगी जब उससे स्त्रधिक कोई महत्वकी चीज वैसा करनेसे प्राप्त होती हो । विद्यार्थी विद्यालाभके लिए शरीरको तभी कह टेंगे जब उनको पूरा विश्वास होगा कि वैसा करनेसे वे अपना अगला जीवन सुलसे व्यतीत करनेमें समर्थ हों गे। स्वादिष्ठ पक्यान भन्नण करनेकी इच्छा रखनेवालोंको रसोई बनानेका शारीरिक कष्ट करना होगा। इस प्रकारके शारीरको दिये हुए कष्टभी 'तपस्' शब्दसे बोधित हो सकते हैं। खासकर विद्यार्जनके लिए किये हुए कष्ट या क्लेश तपके भीतर जाते हैं। किन्तु तप या तपस्या इनसे भी ऋषिक महत्त्वके लाभोंकी ख्रोर संकेत कर रहा है। लाभ वही प्रशस्त माना गया है जिसका किर नाश नहीं होता वह है शास्वतिक लाभ । शरीरके बाहरकी सभी चीबें चाहे वे कितनेही महत्त्वकी हों--- जैसे राज्यपद, आगाध-सम्पत्ति, आप्रतिहत सामध्ये, आदि जिनका अन्तर्भाव पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा इन एषणात्रयमें किया गया है। ये सब अशास्वत है। सदाके लिए रहनेवाले नहीं हैं। शाश्वतिक पद एक है जिसको प्राप्त करनेके बाद प्राप्तव्य ऐसी कोई चीज फिर नहीं प्रतीत होती । उसीको श्रात्यन्तिक सुख कहते हैं । श्रथवा जिसके प्राप्त करनेसे टु:खका पूर्ण श्रभाव हो जाता है। यही सभी धर्मोंका चरम लच्य है। श्रीर इसीकी प्राप्तिके लिए संसारके सारे धर्म प्रवृत्त हुए हैं। किसी धर्मसे इसकी प्राप्ति देरीसे होता हो श्रीर किसीके द्वारा शीघ । जब चरम लच्य इस प्रकार एक है तो वहां पहुंचनेके मार्गों के लिए भगड़। मचाना यह शुद्ध भूल है। जितने शीघ इस भूलको सुधारें उतना ही द्याधिक श्रेयस्कर है।

## रत्नत्रय ही साध्य;---

इन्हीं तीन वातोंको जीवन यापनकं प्रधान साधन मानकर जैनधर्म वतला रहा है कि इस शाश्व-तिक सुख अथवा निश्रेयस्की प्राप्ति सम्यग्ज्ञान सम्यग् दर्शन क्योर सम्यक् चारित्रके अप्रयासके द्वारा कर ले। किस धर्मके लिए ये बातें उपादेय नहीं हैं। मानव समाजके धर्मका चरम लच्य जब तक यह था तब तक मान-बता का मार्ग उन्नत रहा श्रीर साथ साथ सुख समृद्धि रही। जबसे मानव इस चरम लच्यसे व्युत होकर मानव स्वभावमें रहनेवाले देव, लोभ, मत्सरादिसे श्राभिभृत हुए ख्रीर कोध मदादिकके सहायतासे चरम लच्यके

### जैनघर्मकी छोर एक दृष्टि

संपादनमें साधनीभूत उपायोंके लिए भगड़ने लगे तभीसे धर्मयुद्धका बीज बीया गया । जिसका फल महाभार-तादि युद्धसे लेकर इस बीसवों सदीके दो महायुद्धों तक परिस्तत हुआ। इन्ही बातों पर पूर्ण विचार कर महात्मा गांधी हद विश्वाससे कहते ये कि सत्य, आहिंसा और समता द्वारा ही संसारमें शांति स्थापित हो गी और उसका संपादन त्याग और तपस्याके द्वारा ही हो गा । न कि पाशवी बलके प्रयोगसे । कीन नहीं कहता कि इस मार्गमें जैनधर्म और बौद्धधर्म दोनां अप्रसर हैं । और कौन सा धर्म नहीं है जो इसे नहीं माने गा यदि उसके अनुयायी मानवीय स्वार्थ वश होकर संसारके कल्यास की और हण्टि न दें ।

# घार्मिकता का पुनरुखान,

सारा संसार त्रिगुणात्मक है। यदि इम कहें कि संसारसे रजीजुण और तमोगुण को मिटा दें गे तो इमारा यह कथन विवेकसे कोसों दूर रहे गा। हां; इतना संभवपाय है कि यदि अध्यक कोशिश करें तो सत्वगुण सन्द्व होकर अन्य दोनों को अभिभृत करे। यह जब होगा तभी विश्वमें शान्ति स्यापित हो गी। पाश्वी बलके प्रयोगमे आज तक संसार का कल्याण कभी न हुआ है; न आगे होगा। इससे यहां पर यह नहीं समभाना चाहिए कि निःश्रेयस्के संपादनमें अन्युद्यसे हाथ वो वैटें। ये दोनों परस्वर सम्बद्ध हैं। विना सन्चे अन्युद्यके निःश्रेयस्की कल्पना हो तथा है। जैनवभी करता है, त्याग तभी संभव है जब पासमें पूंजी हो। अन्युद्य रूपी पूंजी पर्याप्त प्रमाणमें रहनेके बाद ही निःश्रेयस् की चर्चा हो सकती है। अन्युद्यमें प्रधान अधि और काम हैं। उनका संपादन धर्मके साथ होना चाहिए। और इस विधिके चलाने वाले प्रभावशाली पुरुष अधिकसे अधिक इस संसार में उत्पन्न हों गे तभी इसका उद्घार होगा। इस समय इसी चेष्टा की परम अवश्यकता है। और हम विश्वासके साथ कह सकते हैं कि जैनधर्म इस कार्यमें परम सहायक होगा और है। मानवताके कल्याणके लिए महात्मा गांधीके सहश हजारों व्यक्तियों की आवश्यकता है। परंतु उसके लिए कठिन तपस्या की नितान्त आवश्यकता है। जिसपर सबसे अधिक जोर जैनधर्म ही दिया है।



# वेदनीय कर्म और परीषह-

श्री पंः, इन्द्रचन्द्र शास्त्री, न्यायतीर्थ

तत्त्वार्थ स्त्रमें सात तत्त्वोंका वर्णन किया गया है। मुमुक्षु प्राणियोंको सात तत्त्वोंका बोध होना आवश्यक है। तत्त्वोंका वर्णन करते हुए उमास्वामीने तत्त्वार्थस्त्रके नीवें अध्यायमें संवर तत्त्वका वर्णन करते हुए गुप्ति-समिति-धर्म-अनुप्रेक्षा-परीषहजय, आदिको संवरमें कारण वताया है। आखवका निरोध करना ही संवर है और निरोध न होने पर आखव होता है। अर्थात् परीषहजय संवरका कारण है; इससे विपरीत परीषह आखनमें कारण।है। 'आखन निरोध: संवरः' इस स्वकी व्याख्या श्री सिक्सेन गणीने निम्न प्रकार की है।

'कायादयस्त्रयः इन्द्रियकपायाऽव्रतिक्रियाश्च पञ्चचतुः पञ्चपञ्चिवशितः संख्या तेषां निरोधः संवरः।'' श्चर्यात् योग, इन्द्रिय, कथाय, श्चवतः क्रियाएं श्चास्त्रवमें कारया हैं। इसका निरोध करना संवर है। संवर कैसे होता है ! इसके लिए 'स गुप्ति-सिमिति-धर्मानुभेद्धा-परीष्टवयचरित्रैः' स्त्रका प्रतिपादन किया गया है। इस सूत्रक्रमसे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि योग, श्चादि श्चास्त्रवके कारयोके विरोधी गुप्ति, सिमिति श्चादि हैं। श्चतः परीषहको श्चास्त्रवमें कारया मानना उचित है। श्चास्त्रवसे बंध होता है बंधका कारया मोहनीय कर्म है। श्चातः परीषहको श्चास्त्रवमें कारया मानने पर मोहनीय का साहचर्य श्चावश्यक है। विना मोहनीयके परीषह-श्चास्त्रव श्चीर बंधमें कारया नहीं हो सकतीं।

### परीषहका लक्षण--

"परीति समन्तात् स्वद्वेतुभिरुशीरिता मार्गाच्यवननिर्जरार्थंसाध्वादिमिः सह्यन्त इति परीचदः।"

'समन्तादापतिताः श्चुत्पिपासादयः सहान्त इति परीवहः !' (तःगर्धाधिगम आ०९ म०२)

परीपहके इन लज्ञ्णोंने सक्षन्ते' इस पदसे शांत होता है कि परीषह क्लेशरूप हैं। उस क्लेशके अनुभवको ''सहन करना' पदसे प्रकट किया है । 'सहन करना' शब्दका प्रयोग उसी त्यान पर किया जाता है जहां दुःखरूप क्लेश होता है, जहां क्षुधा, श्रदि क्लेशरूप नहीं वहां सहन करना शब्द निर्मक ही होगा। जब कुछ है ही नहीं तो सहन किसका किया जाय ? पारीषहसे क्लेश रूप परिणाम होते हैं। उन संक्लेश परिणामों पर जब विजय कर ली जाती है, तब वह परीषहज्य कहलाती है श्रीर बही

संबरका कारण है। जबतक संक्लेश रूप परिणाम रहते हैं, तब तक परीषह है, और तभी तक आसव होता है। संक्लेश रूप परिणामों पर विजय होनेसे संबर होता है। खतः क्षुषाजन्य वाशा वा संक्लेश परिणामको क्षुषा परीषह कहते हैं। क्षुषाका संबंध बेदनीयसे हैं, बाधा जो कि दुःल रूप है, उसका संबंध मोहनीयसे हैं। खतः वेदनीय और मोहनीय दोनों कमोंसे क्षुषा परीषह हो सकती है।

### वेदनीय और मोहनीयका संबंध-

### "वादिव वेदणीयं मोहस्स बलेन घाददे जीयं।" ---कर्मकाण्ड

श्चर्यात्—वैदनीयकर्मे मोहनीयके बलसे पातिया कर्मोंकी तरह जीवोंके गुणोंका पात करता है। क्षुप्राको वापामें बाधा वेदनीयका काम नहीं हो सकता। उसे मोहनीयकी अपेक्षाकी आवश्यकता है। यदि दुःल और सुल रूप वेदन केवल वेदनीयका हो कार्य माना जाय तो वेदनीयको जीव विपाकी होनेके कारण पातिया कर्म स्वीकार करना चाहिये। जीव विपाकी होनेसे वेदनीयका फल मोहनीयके अभावमें भी जीवमें अवश्य होगा और दुःलरूप वेदन जीवमें होनेसे बीवके गुणोंका घात भी अवश्य होना चाहिये। दुःल रूप वेदन हो और गुणोंका घात न हो यह कैसे संभव हो सकता है। वेदनीयमें जीवके गुणोंकी धातनेकी या सुल दुःल वेदनकी शक्ति मोहनीय कर्मके ही कारण है। मोहनीयके अभावमें वह शक्ति से रहित हो जाता है।

### 'क्षपितारोपघातिकमत्वान्नियाक्तीकृतवेदनोयत्वात् ।' —वन्छ। ? देखं १ १० १९१ ।

धवलाके इस प्रकरखसे ज्ञात होता है कि वेदनीय कर्म स्वतंत्र सुख दुःख रूप वेदनकी शिक्त से रहित होता है। वेदनीय कर्म अपनी फलदायिनी शिक्तमें सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। जिन अधातिया कर्मोंकी फल देनेमें घातिया कर्मोंकी अपेद्धा रहती है, वे घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेपर अपनी फल दायिनी शिक्तसे रहित हो जाते हैं। नामकर्म अधातिया कर्मे है, नामकर्मके उदयसे इन्द्रियोंकी रचना होती है। इन्द्रियों अपने व्यापारमें वीर्यान्तराय और ज्ञाना वरग्रके च्योपशमकी अपेद्धा रखती हैं। जब तक वीर्यान्तराय और ज्ञाना वरग्रके च्योपशमकी अपेद्धा रखती हैं। जब तक वीर्यान्तराय और ज्ञानावरग्रका च्योपशम नहीं होता तब तक इन्द्रियों कार्य नहीं कर सकतीं। ज्ञानावरग्र और अंतरायके च्या हो जानेपर इन्द्रियोंका कोई फल नहीं होता है। उनका अस्तित्व नहींके बराबर है। केवली अवस्थामें इन्द्रियोंका कोई फल नहीं है। अतः मोहनीय कर्मके अभावमें वेदनीय कर्म शक्त रहित हो जानेके कारग्र फलदायक नहीं होता। केवली अवस्थामें वेदनीयका अस्तित्व द्रव्येन्द्रियकी तरह नाम मात्रके लिए रह जाता है।

राजवार्तिकमें अकलंकदेवने वेदनीय और मोहनीयके क्रमका कारण बताते हुए वेदनीयको ज्ञान दर्शन गुणका अध्यभिचारी बताया है। और मोहनीयको विरोधी बताया है। इसका कारण मैं पहिले लिख चुका हूं कि मोहनीयके बलसे वेदनीय कर्म सुख दुःखकी वेदना करा सकता है। इससे यह बात सिद

### वर्सी-श्रभिनन्दन-प्रन्य

होती है कि जब वेदनीय मोहनीयका सहचारी रहता है उस समय वह आपने कार्थमें व्यापार करता है, और शानादि गुणका घात करता है। मोहनीयके आभावमें वेदनीय आपने कार्यमें व्यापार नहीं करता इसीलिए वह शानादि गुणका अध्यभिचारी है। इसका कारण यह भी है कि वेदनीय मोहनीयके कारण ही जीव विपाकी कहलाता है।

कर्मकाण्डमें श्राटत्तर प्रकृतियोंको जीव-विपाकी बताया है उसमें वेदनीयकी सता श्रांर श्रसाता भी जीव विपाकी है। इन जीव विपाकी प्रकृतियोंके उदयसे इनका फल जीवमें पड़ता है। श्रतः जीवके श्रीदियक भावोंमें साता श्रसाताको भी सम्मिलित किया गया है या नहीं ? यह विचारणीय हैं। उमास्वामीने श्रीदियक भावोंके भेद गिनाते हुए "गति कथाय लिंग मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्दलेश्याश्चतुश्चतुरूयेकैकैकै-कथट् भेदाः" सूत्रका प्रतिपादन किया है। इस सूत्रमें गिनाये हुए इकास भाव ही श्रीदियक होते हैं। यह मान्यता श्वेताम्बरोंको भी मान्य है। इन इकीस श्रीदियक भावोंमें वेदनीयके साता श्रसाता रूप सुख दुःखको शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण यही है कि सुख दुःख रूप परिणाम जब जीव विपाकी होते हैं तब मोहनीयके कारण कथाय रूप ही होते हैं। कथायके श्रभावमें वेदनीयका श्रसर जीवमें नहीं पड़ता। इसीलिए वेदनीयको जान दर्शनादि गुणका श्रव्यभिचारी श्रीर मोहनीयको बाधक बताया है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि श्रुषादि परीषहोंमें वेदनीय श्रीर मोहनीय दोनोंका साहचर्यों है। केवल वेदनीयसे परीपह नहीं हो सकती।

### बेदनीयका लक्षण---

"अक्खार्ण अग्रुभवर्ण वेयणियं सुहसरुवयं सादं। दुखसरुव मसादं वं वेदयदीदि वेदणियं॥" —गो० द० १४

श्वेताम्बर श्राचार्य भी इन्द्रियजन्य सुल दुःलको वेदनीयके कारण मानते हैं। वेदनीय जन्य सुल दुःलको येदनाका प्रभाव इन्द्रियोंके द्वारा ही होता है। वेदनीय जन्य सुल दुःल वास्तवमें इन्द्रियोंका ही सुल दुःल कहा जाता है। इन्द्रिय सुलके नामसे ही इसका व्यवहार होता है। जिस इन्द्रियका श्रामाव हो गा उस इन्द्रिय जन्य सुल दुःलका भी श्राभाव उसमें पाया जाना चाहिये। जहां किसी भी इन्द्रिय-श्रानिन्द्रियका व्यापार नहीं पाया जाता है, वहां उस सम्बन्धी सुल दुःल नहीं पाया जाता। वहां वेदनीयके प्रभावसे सुल दुःलका वेदन किसी भी तरहसे संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जहां इन्द्रियोंके व्यापारका श्रास्तित्व है श्रीर मोहनीय कर्म विद्यमान है वहीं परीवहकी परिभाषा घट सकती है। जहां मोहनीयका सन्द्राव नहीं है वहां परिवहका सन्द्राव कल्पना मात्र है।

यह भी संभव नहीं कि मोहनीयके अप्रभावमें शुद्ध वेदनीयका कार्य साता अप्रसाता रूप रह सके। यह मैं पहिले लिख जुका हूं कि वेदनीय जीव-विपाकी है और उसका फल जीवमें पड़ना चाहिये। खुना, आदि अनन्त नलकी विरोधी हैं। कुषासे अनन्त नलमें वाघा अनिवार्य है अतः हम वेदनीयका फल मोहनीयके अभावमें तिक्रय किसी भी तरह नहीं मान सकते। धुषाकी वेदना हो और जीवमें उतका फल न हो यह संभव नहीं है। यदि जीवमें फल स्वीकार करते हैं तो धुषा का कार्य अनन्त नलमें वाघा होता है, वह भी मानना पदेगा, ऐसा मानने पर विरोध आता है। अतः मोहनीयके विना न तो वेदनीय की मक्तियां जीव विपाकी होती हैं और न परीषदमें ही कारण होती हैं। वास्तवमें परीषद शब्द हो मोहनीयके साहचर्य का दोतक है।

# परिषद्का सम्बन्ध केवलीसे नहीं है---

इसके साथ यह भी विचारना चिहये कि उमास्वामी ने संवरके मेद प्रतिपादन करते हुए—
'स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेच्ना परिषहजय चारित्रेः।' सूत्र का प्रतिपादन किया है। इस संवरके प्रकरणमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेच्नाकी अपेच्ना केवलीके नहीं है, अंतरायके चय हो जानेसे अनन्त बलके सद्भावसे परिषह जय करने का मश्न नहीं है। दूबरा सूत्र है 'मार्गाच्यवन निर्जरार्थं' परिषोढ़ व्याः परीषहाः।' इस सूत्रमें परीषह क्यों सहन करना चाहिये, इसके दो कारण बताये हैं। १- संवरके मार्गसे च्युत न होनेके लिए २-निर्जराके लिए परीषह सहन करना चाहिये। परीषह सहन करनेके लिए इन दोनों कारणोंकी केवलीमें कोई अपेच्ना नहीं है। संवरके मार्गसे च्युत होने का ती वहां प्रश्न ही नहीं है। निर्जरा भी केवलीके परीषह जयसे नहीं होती है। अतः परीषह जयका जो वर्णन किया गया है वह केवली की अपेच्नासे नहीं माना जा सकता। परिषहोंका कर्मों के अनुसार विभाजन करते हुए सामान्य रूपसे वेदनीय कर्म की अपेच्नासे कुछ वर्णन किया गया है। पूर्वापर संबंधकी अपेच्ना उसका जो विशेषार्थ किया जाता है, उस अर्थ को खोच्नातानी का अर्थ नहीं कहा जो सकता।

इसके साथ यह भी विचारणीय है कि यतः परीवहों का संबन्ध असाता वेदनीय से है, अतः असाता वेदनीयका उदय केवली अवस्थामें कार्यकारी हो सकता है या नहीं ? श्रम्यता वेदनीयके उदयकों सफल बनानेमें श्रंतराय कर्मके उदयकी भी आवश्यकता होती है। यदि असाता का उदय हो और किसी तरहका श्रंतराय उपस्थित न हो तो उस असाताका कोई असर नहीं हो सकता। श्रमाता श्रंतरायकी उपियतिमें ही कार्यकारी होता है, किंतु श्रंतरायके स्था हो जाने पर असाता उदयका कोई बास्तविक असर नहीं हो सकता। केवलीके श्रंतरायका पूर्ण स्थ हो जुका है, किर वहां श्रमाताबेदनीय जन्य क्षुषा, श्रादि परीवह रूपमें कैसे कार्यकारी हो सकती हैं ?

### परिषहोंका कर्मीसे सम्बन्ध--

तत्वार्य सूत्रके नवमें श्राच्यायके नवमें सूत्रमें बाईस परीषहोंका वर्णन है, इसके बाद १०,११,१२ इन तीन सूत्रोंमें किन किन गुर्यास्थानोंमें कीन कीनसी परीषह हो सकतो हैं, यह बतलाया गया है। १३ से

### वर्शी-क्रिमनन्दन-प्रन्थ

१६ वें सूत्र तक कमों के खाथ परीषहों के विभाजनमें दूसरे कमों का सम्बन्ध रहने पर भी सह यक कर्मकी विभाजन कमों स्थान नहीं दिया गया । बिस कर्मका को कार्य है, उसकी मुख्यता लेकर ही परीषहों का विभाजन किया गया है। कोई भी परीषह केवल किसी एक कर्मका फल नहीं हो सकती । प्रत्येक परीषहके साथ असाता बेदनीयका उदय होना आवश्यक है। जब तक असाता बेदनीयका उदय न होगा तब तक परीषहके कारण भी उपस्थित न हों गे। इसके लिए अन्तराय भी अ-विनाभावी है। असाताका उदय होनेपर भी यदि मोहनीयका उदय न होगा तब तक दुख रूप अनुभव भी न होगा और दुख रूप अनुभव के न होनेपर उसके सहनेका प्रश्न हो नहीं उठ सकता । किर परीषहकी कल्पना ही निर्थक हो गी। अतः प्रत्येक परीषह के होनेपर इन कमोंको अपेन्ना आवश्यक है। इन कमोंका परीषहोंसे सम्बन्ध कहीं सहायक रूपसे और कहीं मुख्य रूपसे वर्णन किया जाता है। किसी कर्मकी मुख्यता लेकर उस कर्मसे इतनी परीषह होती है, ऐसा वर्णन किया गया है।

'श्रुदादयोऽदर्शनान्ताः प्रत्यक्षीकृता द्वाविंशतिरिति न न्यूना नाधिकाः श्रमादि दशस्त्रणकस्य धर्मस्य विष्नहेतयः—अन्तरायकारणभूताः । केचिद् रागादुदयमापादयन्ति केचिद्देषादिति, अतः सर्व पवैते प्रादुष्यन्तः समापितताः समन्तात् परिषोद्धयाः भवन्ती-ति।" —त्वार्था श्रीका ५० २२९ ।

श्चर्यात क्षुषा परीषहसे लगाकर श्चदर्शन परीषह तक नएक कम न एक ज्यादा पूरी बाईस परिषह जमादि दश लज्ञ धर्मके विष्नमें कारण हैं। श्चन्तरायके कारणभृत हैं। इन बाईस परीषहों में से कुछ तो रागके उदयसे होती हैं श्चीर कुछ द्वेषके उदयसे होती हैं इसलिए ये सब बाईस परिषह जोकि चारों तरफसे श्चाती हैं. वे सब सहनीय हैं!

श्वेताम्बर श्राचार्यकी इस टीकासे शात होता है, कि वे पूरी बाईस परीषहांको क्षमादि दश लच्च प्रधमें विष्न कारक मानते हैं। साथ ही मोहनीयका उदय भी श्रावश्यक बताते हैं। इसलिए यह कभी संभव नहों हो सकता कि केवल वेदनीयके उदयसे परीषह कार्यक्षमें परिणत हो सके। यहां पर "परिषोदन्या भवन्ति" इस पदसे श्रोर भी स्पष्ट हो जाता है, कि ये परिषह सहनीय होती हैं। पहिले यह लिख जुका हूं कि मोहनीयका उदय परीपहोंमें श्रावश्यक है, श्रीर सुख दुखका श्रनुभव मोहनीय कर्मसे होता है, इसलिए परीषहोंको सहनीय शब्दसे युक्त किया गया है। परीषहज्ञय शब्द ही वेदनीयके साथ मोहनीयका चौतक है ? श्र्वेताम्बर श्रामनायमें स्वोपक भाष्यकी मान्यता है।

पते द्वाविशति धर्मविष्नदेतत्रो यथोक्तं प्रयोजनमभित्तन्थायरागद्वेषौ निद्धत्य परिषोद्वया भवन्ति ।" —स्वोग्वमाय १३ २२६ ।

यहां पर ''रागद्वैषो निहत्य परिषोदन्या'' इस पदसे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि परीषह जय राग स्रोर देवको विजय करनेसे होता है। परीषह जयकी यही प्रक्रिया है। इसी भाष्यकी टीकार्मे स्वेताम्बर

### वेदनीय कर्म और परीषह

काचार्यने स्वीकार किया है, कि कुछ परीषह रागके कीर कुछ हे पके उदय होनसे होती हैं। यदि केवल वेंदनीय कर्मसे तेरहवें गुग्रस्थानमें परीषह मानी जाय तो फिर परिषह जयकी वहां सम्भावना ही नहीं रहे गी। असाताका उदय होनेसे असाता बन्य परीषह बरावर फल देती रहे गी। उन परीषहों पर विजय करनेका यहां कोई साधन नहीं है। बातः केवली श्रवत्थामें परिषह जयकी संभावना हो नहीं मानना चाहिए।

### फलितार्थ--

श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोंके ख्राचार्योंने परीषहके खाने पर राग द्वेषको दूर करना ही परिषद जय कहा है। तेरहवें गुग्रस्यानमें राग द्वेषका सर्वया ख्रभाव होता है। ख्रतः केवली ख्रवस्थामें वेदनीय कर्म रहने पर भी परिषहोंकी संभावना नहीं होती!



# अहिंसाकी साधना

### भी दौत्रत राम 'मित्र'

को जितने चेत्रमें स्थित प्राणियोंको सुल पहुंचा सके वह उतने चेत्रका शासक समका जाता है, इस दृष्टिसे विचार करने पर विश्वका शासक वह हो सकता है, जो विश्वमें स्थित प्राणिमात्रको सुल पहुंचा सके। साराश यह है कि संसारी (भीतिक जीवन वद्ध दुःखी) प्राणियोंको सुल रूप चार पुरुषार्थ (भर्म, अर्थ, काम तथा मोच्च) प्राप्त करना है। इनमेंसे धर्म, अर्थ तथा काम ये तीन पुरुपार्थ (भीतिक जीवन संबंधी सुल) तो सुराज्यकी शासन नीतिके द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं किंतु चौथा नहीं। अत-एव अंतिम परम पुरुपार्थ मोच्च (सदाके लिए दुःखमुक्ति) है, वह जिसकी शासन नीतिके द्वारा प्राप्त हो सके, विश्वका शासक वही हो सकता है! वह कीन है! वह है—वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। इन तीन विशेषताओं का धारक जिनदेव अर्थार उनकी शासन-नीति संस्कृति है आहिसाकी सत्धना। जो कि प्राणिमात्रको वर्तमान जीवनमें पारस्परिक अभयदान देती हुई अर्तमें मोच्च प्राप्त करा देती है।

श्रांतिम जिनदेव श्री वर्दमान महावीरने आजसे २५०० वर्ष पूर्व श्रावण कृष्णा प्रतिपदांको राजण्डी (विहार) में भव्य जीवोंको इसी श्राहंसाकी साधनाका उपदेश दिया था। सत्य, श्राचौर्य, ब्रसचर्य, श्रापरिमह, ये सब श्राहंसाकी साधनाके मेद हैं। ये वृत, संयम, धर्म, निवृत्ति, चारित्र, ये सब श्राहंसाकी साधनाके नामोतर हैं। ये मांच इच्छुकोंको श्राहंसाका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके यथाशकित श्राहंसाकी साधनाक करके मोचामार्ग पर लगना चाहिये।

संस्कार, हृदयका तन्मयता-जावन व्यवहार, ये सब संस्कृतिके रूप है।" (हे॰)

- आस्म परिणाम हिसन, हेतुत्वात्सर्व मेव हिंसैनत् ।
   अन्त वचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥" ( प्र. सि. ४२ )
- ५ पंचाध्यायी २, इलो. ७५५-५८ । ७६४-६५ ।

९. "धर्मार्थ कामफलाय राज्याय नमः ।" ( नीति वाक्यामृत १।७ सीमदेवसूरि )

 <sup>&</sup>quot;मोक्षमार्गस्य नेत्तार भेत्तारं कर्मभृष्यताम् ।
 हातार विश्वतत्त्वानां वदि तद्गुण रुष्धये ॥" (तत्वार्थम् अ उमास्वामि )

३. ''सरकृतिका फल है किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सरहतासे जा सकनेकी योग्यताका प्राप्त हो जाना। संस्कृति 'सु' अंतर 'कु' दोनों प्रकारकी हो सकती हैं। सु-सरकृति सुमार्ग पर ले जाय गी अंत कु-सरकृति कुमार्ग पर ले जाय गी।

श्रव प्रश्न होता है कि क्या श्राहिंगकी साधना शक्य है या श्रशक्य ? क्योंकि संसारी जीवोंके द्वारा हिंसा तो श्रानिवार्य है, कहा है, "ऐसी कोई भी किया नहीं जिसमें हिंसा न होती हो। ''' 'संसारमें वह कीन है जिसने पाप (हिंसा) न किया हो ? जिसने पाप न किया वह किस सरह जिया, यह तो बसाओं ?

किन्तु ऐसा नहीं है कि संसारी जीवोंके द्वारा ऋदिसाकी साधना एकदम ऋसंभव है। यदि ऐसा होता तो संसारी जीवोंका मुक्त होना ऋसंभव हो जाता तथा क्यों साधनाके बलपर गांवोजी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते जिसे जैनाचायोंने पुकार पुकार कर कहा था। तथा जैसा कि उनके निम्न कथनसे स्पष्ट है — .

"द्यार ग्रहिंसा धर्म सचा धर्म है तो हर तरह व्यवहारमें उसका श्राचरण करना भूल नहीं बल्कि कर्तव्य है। व्यवहार श्रांश धर्मके बीच विरोध नहीं होना चाहिये। धर्मका विरोधो व्यवहार छोड़ देने योग्य है। सब समय सब जगह सम्पूर्ण श्रहिंसा संभव नहीं, यों कहकर श्रहिंसाको एक श्रोर रख देना हिंसा है, मोह है, श्रज्ञान है। सचा पुरुषार्थ इसमें है कि हमारा श्राचरण सदा श्रहिंसाके श्रनुसार हो। इस तरह श्राचरण करने वाला मनुष्य श्रंतमें परमपद (मोद्य) प्राप्त करे गा। क्योंकि वह संपूर्णत्या श्रहिंसाका प.लन करने योग्य बने गा। श्रीर यों तो देहधारीके लिए संपूर्ण श्रहिंसा बीजरूप ही रहे गी। देहधारणके मूलमें हिंसा है। इसी कारण देहधारीके पालने योग्य धर्मका सूचक शब्द निषेधवाचक 'श्रहिंसा" के रूपमें प्रकट हुआ है। '

"बेशक किसी न किसी प्राणीकी किसी न किसी रूपमें हिंसा तो अनिवार्य है । जीव जीवों पर जीते हैं इसलिए और महज इसी लिए बड़े बड़े दृष्टाओंने उस स्थितिको मोद्य कहा है जिसमें जीव शरीरसे मुक्त हो, — उस शरीरसे जिसका पालन-संवर्धन करने के लिये इत्या या हिंसा अनिवार्य होती है। फिर भी मनुष्यके लिए इसी शरीरमें रहते हुए उस पदकी आशा करना असंभव भी नहीं, यदि बहु हिंसाकी मात्रा घटाकर कमसे कम कर दे। वह जितना ही जानश्क्रकर तथा बुद्धि पूर्वक अपने आपको ऐसी हिंसासे दूर रक्खे गा जिसमें अपने निर्वाहके लिए दूसरे प्राणियोंकी इत्या होती हो, उतना ही परमपद (मोद्य) के नजदीक हो गा। सम्भव है मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसंद न करेगी जिसमें कुछ भी आकर्षण (प्रशृति) न दिलायी दे, परन्तु इससे उक्त कथनको बाधा नहीं पहुंचती। वे लोग जो कि पूर्णतः ऐसा निस्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और प्राणिमात्रके प्रति करणामय व्यवहार करते हैं, हमें आहमांके परमपद (मोद्य) का माहात्म्य समक्तनेमें सहायता करते हैं। वे मनुष्य जातिको ऊंचा उठाते हैं और उसके आदर्श पथको आलोकित करते हैं।"

२०

१ "साकिया काऽि नास्तीह यस्यां हिंसा न विवते" (यशस्तिकक चं॰ उत्तराद्धं पृ॰ ३३५)

२ 'नाकरदाइ गुनाहदर जहां कीस्त बिगी। आं कसिक गुनाह न कर्द चूं जस्ति विगी ॥"

#### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

"बीव तो सर्वत्र भरे हुए हैं ऐसी दशामें यदि भागोंके अपर बंध और मोख निर्भर न होता तो कौन कहां रहकर मोखको प्राप्त करता ?"

"यदि राग द्वेषादि परिखाम न हो, श्राचरण यलपूर्वक हो, तो केवल प्राया पीडनसे हिंसा नहीं हो सकती है, श्रयवा कोई हिंसक नहीं कहा जा सकता है।" "यदि शुद्ध परिखाम वाले जीवको भी केवल द्रव्य (श्रीर द्वारा होने वाली) हिंसाके संबंधसे पापका भागी माना जावेगा तो कोई श्राहिंसक बन ही नहीं सकेगा।" "सूच्म जीव तो पीडित नहीं किये जा सकते, श्रीर स्थूल जीवोमें से जिनकी रखा की जा सकती है, की जाती है; फिर संयमीको हिंसाका पाप कैसे लग सकता है ? श्रयांत् नहीं हो लगता है "

"वीबोंका जात न करता हुआ भी ऋषिक पापी (हिसक) होता है और वीबोंका जात करता हुआ भी न्यून पापी होता है, यह केवल संकल्पका कल है, जैसे जीवर और किसान।"

इत वातोंपरसे यह प्रमाणित होता है कि—संवारी जीवोंके द्वारा ऋहिंवाकी वाधना संभव है। अहिंसाके साधकोंकी योग्यता—

आहिंसाके साधक दो तरहके हैं, एक आणु 'साणु 'साधक दूसरे 'महा' साधक । आणु-साधक संज्ञी पर्चेद्री पशु तथा मनुष्य दोनों ही हो सकते हैं और महा-साधक सिर्फ मनुष्य हो सकते हैं।

### ज्ञान-संहनन <sup>६</sup>----

मनुष्यके पास दो उपादान शक्तियां हैं एक ज्ञान दूसरी संहनन । बस इन्हीं दो शक्तियोंके बलपर मनुष्य हिंसा या झहिंसाका साधक बनता है। जैसे १--जिसका ज्ञान (दृष्टि विज्ञान) श्रासम्यक् होगा और संहनन उत्तम न होगा वह हिंसाका श्राणु साधक होगा।

(सागार ४० ४, २३) !

- 'युक्ताचरणस्य सतो रागःवावेशमन्तरैणापि ।
   न हि भवतु जातु हिंसा प्राणस्ययरोपणादेव ॥'' ( पु. सि. ४५ )
- "जह सुद्धस्स य बंधो होहिदि वहिरगबस्थुजोएण । णस्थितु अहिंसगो णाम वाड—काबादित्रभ हेट् ॥"
- अस्मा न प्रतिपांड्य ते प्राणिनः स्थूलमूर्तयः ।
   ये शक्यास्ते विवर्णने का शिंसा संयतात्मनः । " (त ाजवा•)
- ५ ''अव्तन्नपि भवेत्पापी निष्तन्नपि न पाप माक्कु । अभिभ्यानविदेवेण यथा बांबरकवेकी ॥'' ( बदा. चम्पू. )
- ६. शारीरिक सगठन

 <sup>&</sup>quot;विद्यन्तीय चिते कोके स्व चरम् कोऽप्यमीश्चत ।
 मार्वकसाधर्मः वधमीश्ची चेन्नाभविष्यताम् ।।"

२—जिसका ज्ञान श्रातम्यक् होगा श्रीर संहतन उत्तम होगा वह हिसाका महा साथक होगा। ३—जिसका ज्ञान सम्यक् होगा श्रीर संहतन उत्तम न होगा वह श्राहिसाका आगु साथक (उपासक) होगा।

४—जिसका ज्ञान सम्यक् होगा और संहनन उत्तम होगा वह ग्राहिंसाका महा साधक होगा। बास्तवमें तो हिंसा या ग्राहिंसाके साधक मनुष्यके पास मुख्य शक्ति एक 'उत्तम संहनन" है। जिसे दूसरे शब्दोंमें शुरुत्व या वीरत्व कहते हैं। ग्रातएव कहा है—

"जे कम्मे सूरा ते बम्मे सूरा" ऋर्यात् हिंसा-पद्यत्ति-में जो शूर्वीर हो सकते हैं वे ही अहिंसा-निद्यत्ति-धर्म-में शूरवीर हो सकते हैं।

''जिनतें घर माहि कछू न बन्थों—
तिनतें बनमाहि कहा चिन्हें ?''
''करें वह कर्म गर तो पहुंच जावें सातमें दोज़ला।
करें सद कर्म पावें मोच, शूरा इनको कहते हैं।"
(दांखतराम मित्र)

"देखी हिस्टरी इस बातका कामिल यकी झाया। जिसे मरना नहीं झाया उसे जीना नहीं झाया॥"

"हिंसा करनेका पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी जो स्वेच्छासे-प्रेम भावसे-हिंसा नहीं करता है वही इहिंसा धर्म पालन करनेमें समर्थ होता है।

"डरकर जो हिंसा नहीं करता है वह तो हिंसाकर ही चुका है। चूहा निल्लीके मित ऋहिंसक नहीं है, उसका मन निल्लीकी हिंसा निरंतर करता रहता है।"

( महात्मा-गांधी )

"शूर वही है जिसकी छातीमें घाव हो, पींठमें नहीं । ऋर्यात् जो मैदाने जंगसे भागा न हो ।" "भाग निकलनेकी-सुविधा-होते हुए भी जो छाती तानकर शत्रुके सामने खड़ा रहे वह शरवीर है।"

किंद्ध इस विषयमें एक बात जान लेना अत्यंत जरूरी है कि सम्यक् ज्ञान और उत्तम संहनन (शूर बीरता) ये दोनों बल होते हुए भी यदि मनुष्यकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, जैसे—मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तियोंका आश्रम दाता है, कुटुम्बी है या राजा है तो, वह अहिंसाका महान साधक नहीं हो सके गा। बल्कि वह कभी कभी रचार्य अनिच्छापूर्वक हैं हिंसा करता हुआ भी दिखायी दे गा । फिर भी

\_\_\_\_\_

१ पंचाध्यायी २, २७३,५६४।

२ पचाध्यायी २ इली ८०९ तथा ८१९ । उत्तर पुराण इकी० ४१९---२०

### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्य

वह अनिवार्य हिंसाको अहिंसा और आपद्धर्मको धर्म नहीं मानेगा। अस्तु, इस प्रकार अहिंसा वतके और उसके साधक जनके दो, दो मेद हो जाते हैं---

श्रहिंसाके दो मेद--- ह

१ सर्व देश ( सकल---समप्र-महा ) ऋहिंसा !

२ एकदेश (विकल-असमय--- ऋगु ) ऋहिंसा ।

माहिंसा साधक जन के दो भेद---

१ सर्वदेश श्राहिंसा साधक ( वनस्थ=साधु )

२ एकदेश ऋहिंसासाधक ( गृहत्य=उपासक )

श्रहिंसाके दो भेद यों हैं---

१ विर्मन्थता, तीनगुप्ति, पंच सिमिति, दसधर्म, बारह श्चनुप्रेत्वा, बाईस परीपहजय, पंच चरित्र, बारह तप, ये सर्वदेश श्चाहंसाके निवृत्यात्मक श्चांश (श्चांग ) हैं।

२ यथाशक्ति झं।षि, झाहार, ज्ञान और झभयदान द्वारा दूसरोंके प्राकृतिक या परजन कृत दुःख कष्ट दूर करना गुरापूजा, तथा धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गका झिवरोध रूपसे सेवन करना, ये एक देश श्रहिंसाके प्रकृत्यात्मक ग्रंश (ग्रंग) है।

## अहिंसा साधक जनके दो मेद यों है--

सर्व देश ऋहिंसा साधक ''वनस्थ" किसीको दुःख नहीं पहुंचाता है क्योंकि इनके ऋन्दर प्रशस्त राग द्वेपका ऋल्यांश रह गया है। इनके लिए शत्रु मित्र समान है। क्योंकि ये लौकिक विम्मेदारी से रहित हैं।

एक देश ऋहिंसा साधक "ग्रहस्य" किसीको सुख पहुंचानेका प्रयत्न करता है तो उसमें किसी को दुःख भी पहुंच जाता है, क्योंकि इनके ऋंदर प्रशस्त राग द्वेषका ऋषिकांश विद्यमान है। इनके लिए शत्रु मित्र समान नहीं है। क्योंकि ये लें।किक जिम्मेदारी सहित हैं।

### अहिंसाके उपदेशकोंका कर्तव्य--

विद्वान् उपदेशकोंका श्रयवा लोक नायकोंका कर्तव्य है कि मनुष्यकी ऊपर वर्णित शक्ति श्रीर परिस्थितिको ध्यानमें रखकर लोगोंको श्रहिंसा पालनका उपदेश दें। उपदेशकोंको यह उचित नहीं कि

१ 'शाश्र हिंसाका आज्ञा नही देता, परन्तु प्रसंग विशेषपर हिंसा विशेषको अनिवार्थ समझकर इसकी छूट देता है। को मनुष्य या नकी दी हुई छूटसे छाभ नहीं उठाता है, वह धन्यवादका पात्र है। अनिवार्थ हिंसा, हिंसा न रहकर अहिसा नहीं हो जाता। हिंसाको हिंसाके ही रूपमैं जानना चाहिये।" (म० गांधी)

२ पु० सि॰ २०९।२१९ तथा पंचाध्यायी २, ७५२।

३ 'भिश्तत्ववेद रागास्त्रवेव हास्यादयश्च पडदोषाः । जन्नारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यन्तरा प्रन्याः । (पु० सि० ११६)

#### श्रहिंसाकी साधना

अध्युपद शात गृहस्योंकी अपने सरल-ग्रुभ प्रवृत्तिरूप मार्गसे विचलित करके उन्हें उनके लिए कठिन मार्गमें लगा दें जिससे कि वे किसी श्रोरके न रहें।

इसमें कोई शक नहीं कि आहिंसापयके पिथककी संहनन शक्तिकी परीकाके लिए उसे प्रथम ऊंचा पथ दिखाया जाय जैसा कि कहा है—

"जो तुच्छ बुद्धि उपदेशक साधु भर्मको नहीं कहकर ग्रहस्यभर्मका उपदेश देता है वह जिनबरके मतसे दंड देने योग्य है ।"

किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं लेना चाहियं कि ऋहिंसापथके पथिकोंको ऊंच पथमें क्यों-त्यों दकेल देनेका पड्यंत्र है। बल्कि ऋहिंसा पथमें पैर रखनेके पहिले पथिकको खूब मावधान कराना चाहिये। कहा है—

''श्रपना कल्याण चाहने वालोंको श्रपनी शक्ति देश, काल, स्थान, सहायक, श्रादि वालोंका श्रन्छी तरह विचार करके वत (श्राहंसा मार्ग) प्रहण करना चाहियेर ।''

श्रीर इसका यह भी ताल्पर्य नहीं लेना चाहिये कि ग्रहस्य महान श्राहंसाक मार्गमें बट्नेका श्राम्यास न करे। किन्नु मौके मौके पर श्रापने पद श्रीर शक्तिके श्रानुसार उचित श्राम्यास श्रावश्य करते रहना चाहिये, क्यों कि श्राखिरकार मनुष्यको परम श्राहंसा परम पुरुषार्थ रूप जो मोन् या परम ब्रह्मस्य है उसे तो प्राप्त करना ही है।



१ पुरुषार्थं सिद्धियुपाय इलो॰ १८।

२ सागारधर्मामृत २-७९।

# जीव स्रोर कर्मका विश्लेषण

### भी पं० बाबुनाल गुळजारी छाछ

म्मन्त द्रव्योंके समुदाय स्वरूप यह लोक है इसमें पाये जाने वाले ये सम्पूर्ण द्रव्य म्मनादि काल से हैं म्मीर मननत काल तक रहें गे। प्रत्येक द्रव्यकी रचना म्मनन्त म्मनन्त ग्रुगोंके सम्मिलनसे हुई है। द्रव्यमें पाये जाने वाले सम्पूर्ण गुरा म्मीर उनका पारस्परिक मिलाप म्मनादि है श्रीर म्नविनाशी है म्नतएव समुदाय स्वरूपी द्रव्य भी म्नविनाशी हैं। प्रत्येक गुरा म्नप्ति स्वभावसे च्युत न होनेके कारण, श्रविनाशी होते हुए भी निरन्तर अपने स्वरूपमें परिवर्तन करता रहता है। इस परिवर्तनके कारण वह श्रवन्त श्रवस्थाओं को प्राप्त. होता है इन स्वस्थाओं का नाम पर्याय है। ग्रुग म्मीर पर्यायके समुदायसे बना हुम्मा प्रत्येक द्रव्य गुराकी स्वरूपों नित्य (भीव्य) है म्मीर पर्याय की म्रपेम्मा म्मिर्ग म्मिर्ग मिलाप मिलाप स्वरूप है। द्रव्यकी रचना स्वतः सिद्ध है म्मतएव यह लोक न तो किसी कर्त्यके द्वारा रचा गया है म्मीर न किसी के द्वारा नष्ट किया वा सकता है।

### द्रव्य---

लोकमें पाये जाने वाले सम्पूर्ण द्रव्य जीव झाँर झजीवके मेदसे दो प्रकारके हैं। जिन द्रव्योंमें चेतना ( ज्ञान, दर्शन ) गुण विद्यमान है वे जीव कहलाते हैं झौर जिनमें यह गुण नहीं हैं वे झजीव कहलाते हैं। खजीव द्रव्यके पांच मेद हैं १-पुद्गल २-धमें ३-अधमें ४-काल तथा ५-आकाश इन पांचों द्रव्योंमेंसे पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण्युक्त होनेसे मूर्तिक कहलाता है और शेष द्रव्य तथा जीव द्रव्य इन गुणोंसे रहित होनेसे झमूर्तिक कहे जाते हैं यद्यपि वे सब आकार वाले हैं। पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप है उनकी संख्या अनन्तनान्त हैं। ये परमाणु अपनेमें विद्यमान रुखाई-चिकनाई इन दो गुणोंके सहारे आपसमें मिलकर स्कन्ध रूप (पिंड) हो जाते हैं और बिखरकर छोटे छोटे पिंड या परमाणु हो जाते हैं। परमाणु पुद्गलकी शुद्ध झवस्था है और स्कन्ध झशुद्ध झवस्था। क्योंकि परमाणु झवस्थामें वह स्वाधीन होता है और स्कन्ध अवस्थामें मिलने वाले परमाणुओं में एक दूसरेसे प्रभावित होते हैं। इसीसे परमाणु अवस्था स्वाभाविक और स्कन्ध झवस्था वैभाविक कही जाती है।

### वैभाविको शक्ति--

जैन सिद्धान्तमें जीव श्रीर पुद्गला द्रव्यमें एक वैभाविकी नामको शक्ति मानी गयी है। इस शक्तिको स्व श्रीर पर का निमित्त मिलने पर जीव श्रीर पुद्गल द्रव्य विभाव रूप परिग्रमन करते हैं जैसे

### वीव भीर कर्मका विश्लेषण

पुद्गलको वैभाविक श्ववस्था उसका स्कन्ध रूप है वैसे ही जीवको वैभाविक श्ववस्था उसका संसारी होना है, संसार श्ववस्था वेसके मन, वचन श्रीर काय योग तथा क्याय भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल परमास्य स्कन्ध रूप होकर जीवके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं, जिसका प्रभाव जीवके शानादि गुर्सापर पहला है। इस तरहसे जीवके साथ सम्बद्ध हन पुद्गल स्कन्धोंको ही द्रव्य कर्म कहते हैं। इन द्रव्य कर्मोंकी शक्ति की हीना-धिकता जीवके कथाय भावों पर श्ववलम्बत है। यदि जीवकी कथाय तीत्र होती है तो बंधनेवाले कर्मोंकी स्थिति श्रीर फलदान शक्ति भी श्रीधक होती है, श्रीर यदि कथाय मन्द होती है तो कर्मोंकी स्थिति श्रीर फलदान शक्ति भी मन्द होती है। इन कर्म स्कन्धोंका जेवके साथ एक ज्ञेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है, उसे ही बन्ध कहते हैं।

# कर्म सन्तति---

वीवमें अनन्त गुण हैं उन गुणोंमें कर्मपुद्गलोंके बन्धके निमित्तसे विकार उत्पन्न होता है। वैसे बीव अपने ज्ञान गुणके द्वारा अत्येक बस्तुको स्वतः वानता है कि अत्येक द्वन्य भिन्न भिन्न है और परिण्यत हुए पुद्गल स्कन्धके प्रभावसे यह पर द्रव्यको अपना मानने लगता है तथा उनके प्रति राग या देव करने लगता है इस प्रकार इसके अदान गुणोंमें परको निज मानने रूप और चरित्र गुणोंमें पर द्रव्यके प्रति राग देव करने रूप विकार उत्पन्न होता है जिससे यह पर द्रव्योंसे चिपटता फिरता है इस तरह पुद्गल-कर्मोंके निमित्तसे जीवके भाव विकृत होते हैं, विकृत भावोंके निमित्तसे पुद्गल द्रव्य, कर्मस्वको प्रक्ष होता है। अनादि कालसे यही अवस्था तब तक चलती रहती है जब तक इसका मोह दूर नहीं होता। कभी किसी सुयोगके मिलनेसे यह सचेत होता है और अपने स्वरूपको जान कर उसपर अद्धा लाता है तथा अपने ही स्वरूपमें लीन होता है तब कर्मको पराधीनतासे छुट्टी पाकर अनंत सुखको प्राप्त होता है। अतः इसे दुखोंसे छुद्दाने वाला सिवाय इसके शुद्ध परिणामोंके और दूसरा कोई नहीं है। हां, यह बात अवस्य है कि अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन होते की विचि, विदित हो सकती है और इसलिए निमित्त रूपसे श्रीक द्वारा शुद्ध स्वरूपमें लीन होने की विचि, विदित हो सकती है और इसलिए निमित्त रूपसे श्री अरद्दात, सिद्ध, आचार्य, आदि परमेशी हसे सुख प्राप्त कराने वाले कहे जाते हैं और दुखी बननेमें पुग्द्लकमोंको निमित्त होनेसे दुख देने वाला माना जाता है। परन्तु वास्तवमें सुखी दुखी होनेमें जीवके अपने ही भाव उपादान कारण हैं।



# शिचाकी दृष्टिसे समाधिमरणका महत्व

श्रीदशर्यलाल जैन 'कौशल'

इस विज्ञानके युगमें संसारकी आंखें मानव समाजके शिक्षणकी श्रीर बलात् श्राक्षित हो रही हैं। विद्वान् बचोंके शिक्षा प्रारम्भकी श्रवत्याके सम्बन्धमें विचार करते हैं। पहले शिक्षा प्रारम्भकी बय १७, १८, वर्ष थी लेकिन २० वर्ष शिक्षामें वितानेका तात्पर्य होता है पंचमांश काल यों हीव्यतीत कर देना। इसलिए बालकोंके शिक्षणकी उम्र म, १० वर्ष निर्धारित की गयी। लेकिन १० वर्ष भी श्रशिक्षामय विता देना लोगोंको श्रवत्य मालूम होने लगा श्रीर उन्होंने निश्चय किया कि जब बच्चे साधारणतया बोलने चालने श्रीर समझने लायक हो जाते हैं तबसे शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ वर्षकी उम्र शिक्षण प्रारम्भके लिए उपयुक्त समझी गयी। लेकिन मनुष्य जीवनकी कीमत समझने वाले विद्वानोंको इससे भी संतोप न हुशा श्रीर वे सोचने लगे कि बच्चे जब खेलते हें तभी खेलके द्वारा उन्हें शिक्षा देनेकी कोशिश क्यों न की जाय। फल स्वरूप 'किंडर गार्डन' द्वारा श्रव्हरों व श्रंकोंके श्राकारादिका श्रान करा देनेकी व्यवहारिक सूझ पेश की गयी।

हमारे विचारशील शिला विशारदोंको बच्चेका वह डेट दो वर्ष जब कि वह माता का दूध ही पीता रहता है उस कालमं भी उसे कुछ शिला क्यों न दीला। दी जाय इसकी धुन सवार हुई है। मांके दूधके साथ उस वालकको शिल्चण प्रारम्भ करनेके लिए उन्होंने यह खोजपूर्ण निष्कर्ण दिया कि माता यदि शिल्तिता श्लोर सद्विचारपूर्ण हो श्लोर बच्चेको दुग्ध पान कराते समय मुन्दर भावनाएं उसके हृदयमं जायत रहें तो बच्चेपर शिक्षाके संस्कार डाले जा सकते हैं। इसपर भी काफी श्लमल किया गया श्लोर इस प्रयोगकी सफलता निसंदेह मान्य की गयी। यही कारण है कि हम प्रत्येक धर्म श्लोर जातिमें जन्मके समय उनकी धारणाश्लोक श्लनुतार कुछ न कुछ संस्कारोंका रिवाज पाते हैं। शोधके कायोंसे कभी तृप्त न होनेकी वृत्तिके कारण विद्वान इसके भी श्लागे सूल्म विचारमं लीन रहे। इटलीमें श्लमी कुछ काल पहले एक शिला विशारद विद्वान् ह सकरे भी श्लागे सूल्म विचारमं लीन रहे। इटलीमें श्लमी कुछ काल पहले एक शिला विशारद विद्वान् श्लमनो खोजको श्लागे बदाया श्लीर उन्होंने श्लपना यह निश्लय किया कि बच्चेके जन्मके समयमं शिल्लण संस्कार डालनेके स्थानपर यदि जब बचा गर्भमें रहता है तभी उसके हृदयपर माताके हृदयका संस्कार पढ़े तो बालक भी वैसा ही होना चाहिये क्योंकि गर्भावस्थामं वालकका हृदय माताके हृदयसे संबद रहता है माताके विचार उन नौ मासमें जैसे रहेंगे जन्म होनेपर

बचा उन्हों विचारोंकी साकार मूर्ति धारण करे गा। इसको उन्होंने एक उध कुलोत्पक्ष महिलापर परीख्। द्वारा प्रमाणित किया है। प्रथम बार जब बह माता गर्भवती हुई तो उसके कंमरेमें वीर पुरुषोंके चित्र लगाये गये। उन्हींका परिचय, जीवन चरित्र, उसी ढंगकी कथा कहानियों का साहित्य उसे नौ मास तक बराबर पढ़ाया गया ताकि उस स्त्रीका समय एक विशेष वातावरणमें व्यतीत हो। कहते हैं, उसका वह पुत्र बहा शर्यवीर निकला। दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो उस स्त्रीकी इच्छा हुई कि अवकी बार उसका पुत्र अच्छा संगीतक निकले इसलिए इस बार उसके शयनागारमें दुनियांके प्रसिद्ध ख्रार निपुण गाने श्रीर बजाने बालोंके चित्र लगाये गये ख्रीर उन्होंके चरित्र ख्रीर गायन वादनके अवणमें उसने अपना समय व्यतीत किया इस बार उसका दूसरा पुत्र बड़ा संगीतक निकला। इसी तरह उसके चार पांच पुत्र हुए वो कि संस्कारों द्वारा कोई प्रसिद्ध चित्रकार, कोई किय, कोई सफल राजनीतिक, भिन्न भिश्नविषयोंमें पारंगत हुए।

# इसके आगे जैनधर्म-

२१ .

बस आधुनिक वैशानिकोंकी श्रंतिम खोज बालक में गर्भमें आने तक ही गयी है। इसके आगे बदना उनकी बुद्धिके लिए अगम्य या लेकिन हमारे त्रिकालश तीर्थंकारोंने ने अपने दिव्य चक्षुआंके द्वारा इसके आगेका मार्ग खोज निकाला। उन्होंने बताया कि जीवोंका जन्म; मरखके उपरांतकी अवत्था है जिसका मरख अच्छा हो गा उसका उत्तम गर्भमें जन्म होना अनिवार्य है और जिसका मरख बुरी तरहसे हो गा उसका जन्म भी निश्चयसे बुरी योनिमें हो गा जैसा कि एक जगह पर प्रवर आशाध्याचने कहा है —

# काऽपि चेतपुद्रले सक्तो म्रियेथास्तद् भ्रुवं चरेः।

### तं क्रमीभूय सुस्वादु चिर्भटासक भिक्षुवत्॥ (सागार धर्मामृत )

भावार्थ — हे उपासक ! यदि त् किसा पुद्रलमें आसक्त हो कर मरखको प्राप्त हो गा तो कचरिया के भच्चणमें आसक्ति रखनेवाले भिक्षुके समान उसी पुद्गलमें जन्म लेकर उसका ही सदैव भच्चण करने वाला प्राणी होगा । इसलिए परद्रव्यकी आसिक्तको छोड़ ।

यही कारण है कि टुनियांके तमाम धर्म थ्राँर कोंमोंमें मरण किया की पवित्र श्रांर धार्मिक बनानेकी भिन्न प्रकारकी कियाएं होती देखी जाती हैं थ्रांर यही भावनाएं काम करती रहती हैं दितात्माको स्वर्गमें जगह थ्रांर वहांकी सहज शान्ति मिले ईसाइयोंमें जब कोई मरता है तो मुदें स्नान कराकर श्रुच्छे विकाश्वरण पहनाकर इत्र फुलेल, ब्रादिसे सुसिजत करते हैं किर पादरी साहब बाइबिलका कुछ श्रंश पढ़ते हैं श्रोर उस मृत पुरुषकी श्रात्माकी शान्तिके लिए उपत्थित लोगोंके साथ दुश्रा पढ़ी जाती हैं श्रीर मुदेंको सन्दूकमें बन्दकर कब स्थानमें दफना देते हैं। इसी तरह मुसलमानोंमें भी मुदेंको कलमेका पानी छिड़क कर ब्रोर दुश्रा पढ़कर दफना देते हैं। पारसियोंमें भी इसी तरहकी दुश्रा मार्थनाके बाद मुदें था तो दफना दिये जाते हैं या एक कुंएमें पाले गये गिद्धोंको खिला दिये जाते हैं। हिन्दु धर्ममें भी मरण समय दुर्गापाठ, गीतापाठ या राम राम अबनेका रिवाज पाया जाता है श्रोर मुदेंको दाहरांस्कारको ले जाते समय, 'राम नाम सत्य हैं, सत्य बोलो गत्य हैं की ध्वनि

१६१

### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रत्य

की जाती है। बची हुई हद्दी, राख, आदि जिसे फूल कहते हैं गंगा, नर्मदा, आदि पिषत्र नदियोंमें विरा दी जाती हैं और प्रयाग, काशी, गया, आदि तीयोंमें पिण्डशुद्धि एवं आदि, तर्पण, आदि कियाएं की जातीं है। इन तमाम कियाआंसे उस मृत जीवका कल्याण हो या न हो पर करने वालोंकी सद्भावना स्पष्ट है। सन्सेखना—

स्वयं जैनधर्म जीवके श्रार स्वागनेके पूर्व ही उसकी श्रात्माको सुधारनेका विशेष विधान करता है। जिसे सल्लेखना या समाधिमरण नाम दिया गया है। यद्यपि वैदिक, मुसलमान, ईसाई, श्रादि धर्मोमें भी मरणके संस्कार किये जाते हैं तथापि समाधिमरणमें श्राप्ती एक महान् विशेषता है। श्रान्तिम-क्रियाएं प्राण निकल जाने पर होनेके कारण वैसी ही हैं जैसे सर्प के निकल जाने पर लकीरका पीटना। जैनधर्ममें मरणासक जीवके मनोगत विचारोंको सुधारनेका प्रयत्न किया जाता है। उससे उपकारक कस्तुसे राग श्रानुपकारक वस्तुसे देव जी. पुत्र, श्रादिसे ममताका सबंध श्रीर वास्ताम्यंतर परिम्रहको खुड़ाकर शुद्ध मन एवं मीठे वचनोंसे कुटुम्बी नौकरों चाकरोंसे दोधोंकी द्या याचना करायी जाती है और दूसरोंके द्वारा भी उसे द्या करवाया जाता है। क्रम कमसे भीजन, श्रादि खुड़वाया जाता है। जीने मरनेकी इच्छा श्रयवा उससे भय करना मित्रोंकी याद श्रीर भोगोंकी इच्छाका त्याग कराया जाता है। ऐसी सल्लेखना धारण करनेसे जीव धर्मरूपी श्रमृतका पान कर समस्त प्रकारके दुःखोंसे रहित हो श्रनंत दुष्कर श्रीर श्रद्धा उत्कर्षशाली श्रवस्थाको प्राप्त होता है। उसे समकाया जाता है कि इस समय परिणामोंमें संक्लेशता हुई तो तुमको संसारके प्रवुर दुखोंको सहना पढ़िया। कहा भी है—

# 'विरासे मरणे देव दुर्गतिर्दृरकोदिता भ्रमन्तक्षापि संसारः पुनरप्यागमिष्यति॥

हे देव ! समाधिमरणके विग्रह जाने पर दूर पड़ी हुई टुर्गित प्राप्त होती है और अनन्त संसार पुनः आ धमकता है। इस तरह उसे वैराग्यभावनाके द्वारा सज्ज्ञानी और बलवान आत्मा वाला बनाया जाता है और इस तरह उसके अगले जन्म की सुधारणा की जाती है। इसीको पंडित-मरण अथवा समाधिमरण कहते हैं। इस तरह सद्मरणके द्वारा सुसंस्कृत सद्जन्मकी आशा संभव है लेकिन इसके लिए भी आचार्योंने बताया है कि ऐसा समाधिमरण उसीको संभव है जिसका जीवन सद् अभ्यास सब्बरिअ, सद्विचार और सज्ज्ञोत्तम गुणोंसे परिपूर्ण रहा हो। इम जैसा जागत अवस्थामें विचार और कल्पना किया करते हैं अचेत अंशर सुमायस्थामें वही कियाएं कःम करती रहती हैं। मरण भी इसी तरह अचेत अवस्था है जब कि जाग्रत अवस्थामें बार अभ्यास कार्य करता रहती हैं। मरण भी इसी तरह अचेत अवस्था है जब कि जाग्रत अवस्थाका अभ्यास कार्य करता है। जिस तरह उत्तम जन्मके लिए समाधिमरणको आवश्यकता है उसी तरह सद् एवं शान्त मरणके लिये बीवनमें स्चरित्र और सद्विचार की आवश्यकता है इस तरह हमारी उत्तरोत्तर उन्नतिकी श्रञ्जला बनती है अर्थात् अंग्र जीवनसे अंग्र मरण और अंग्र मरणसे मेंग्रतर जन्म और उससे अंग्रतम जीवन एवं योनिकी प्राप्ति होती है।

# प्रत्येक आत्मा परमात्मा है!

श्री धमृतस्रात "चंचस"

किसी सिद्ध सन्तसे एक जिज्ञासने पूळा--''महात्मन् ! आखिर वे भाग्यवान कीन हैं, जिनके हृदयमें सम्यक्त अविरक्ष रूपसे निवास करता हैं !

महात्माची हंस पडे श्रीर बोले---

श्चरे बावरे ! सबके हृदयमें शुद्ध सम्यक्त्य समाया हुआ। है—सबके हृदय शुद्ध सम्यक्त्यसे जगमगा रहे हैं ! फर्क इतना ही है कि सिर्फ वीर पुरुष, सिर्फ शौर्यवान पुरुष ही उसके गुणोंके प्रस्नोंकी मालिका गुंथनेमें समर्थ होते हैं—उसके गुणोंको स्यक्त कर पाते हैं ।

स्त्रीर शेष १ शेष कापुरुष ! उनके हृदयमें वह सम्यक्त्य रहते हुए भी नहीं ही रहनेके बराबर होता है क्योंकि उनमें ज्ञान-सामर्थ्य हो नहीं होती कि उसके प्रकाशको प्रकट कर सकें।

श्रात्मा भी परमात्मा है श्रीर परमात्मा भी श्रात्मा है ! यह बात नहीं है कि परमात्माकी बनावटमें किन्हीं ख़ास परमासुत्रोंका उपयोग किया गया है श्रीर श्रात्माकी बनावटमें किन्हीं साम का जो परमात्मा है वही श्रीर श्रात्मा भी है !

यहां ख्रीर कुछ नहीं ! केवल एक दृष्टिमात्रका बदलना है । बूद ख्रीर लहरमें कुछ मेद नहीं; दोनों नदीसे भिन्न खीर कुछ वस्तु नहीं !

फर्क सिर्फ्र नामका है और वह भी एक विशिष्ट कारगासे ! परमात्मा स्वयं समभाते हैं-

सिर्फ अपनेको जानने व न जान लेनेका सवाल ? जिसने आपनेको जान लिया उसने बाजी मार ली—वह परमातमा बन गया और जो श्रंधकारमें पड़ा रहा वह पिछड़ गया, वह बना रहा बस हैय बहिरात्मा ! और यहीपर आत्मा और परमात्माके बीच एक मोटी दीवार खड़ी है।

# बहिरात्मा

ग्रंतरात्मा

परमात्मा

इस दृष्टिसे इम दुए बहिरात्मा, या कितने ही श्रंशोंमें श्रन्तरात्मा, पर परमात्मा नहीं ! श्रौर इसका एक यही कारण है कि इमने श्रपनेकी नहीं जाना वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी नहीं पहिचाना !

स्वामी कुंदकुंदाचार्य 'रयग्रसार' में कहते हैं---

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

बनतक स्रापनी श्वास्माका स्वरूप नहीं जाना गया है, तवतक इस स्रात्माको कर्मजन्य दुलका भार है ही, श्रीर अब यह स्रात्मा श्रपने शुद्ध स्वरूप; टंकोस्कीर्ण स्वर्ण समान शायक स्वभाव की जान लेता है— स्रपने शुद्ध स्वभावकी प्राप्त हो जाता है, उसी समय श्रानन्त सुखको स्वयमेव प्राप्त हो जाता है।

हमने श्चापने श्चारमध्यरूपको नहीं जाना, इसीसे हम श्चाजतक भव समुद्रमें गीते खाते रहे। श्चातमानुशासनमें श्री गुराभद्राचार्य कहते हैं—

> मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भवार्गवे। नान्योहमहमेषाहमन्योऽन्योऽन्योऽहमस्ति न॥

श्चर्यात्—भ्रान्तिक होनेसे जो श्चापको पररूप श्चीर परको श्चाप रूप जाना इसीसे विपरीत ज्ञानके कारण तू भव-समुद्रमें भ्रमण करता रहा । श्चव तू यह जान कि मैं पर पदार्थ नहीं हूं । मैं जो हूं; सो मैं हो हूं श्चीर जो ये पर पदार्थ हैं; सो पर ही हैं । उनमें मैं नहीं हूं श्चीर वह मेरेमें नहीं हैं ।

श्रीमद्शुभचंद्र।चार्य भी इसी तथ्यकी पुष्टि करते हुए ज्ञानार्णवर्मे कहते हैं-

मिध्यात्वप्रतिनद्धवुण्यथभ्रान्तेन वाह्यानलं भावान् स्वान् प्रतिपद्यजनमगहने खिन्नं त्वया प्राक् चिरं संप्रत्यस्त समस्त विश्वमभय चिद्ग्पमेकं परम् स्वस्थं स्वं प्रविगाह्य सिद्धि वनिता वक्तं समालोकय ॥

श्चर्यात् हे श्चास्मन् ! त् इस संसार रूपी गहन वनमें मिथ्यात्वके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए सर्वया एकान्त रूप दुर्जय मार्गमें भ्रमरूप होता हुआ, बाह्य पदार्थोंको श्चपने मानकर व श्चंगीकार कर चिरकालसे सदैव खेद खिन्न हुआ। श्चन समस्त विश्वमीका भार दूर कर त् श्चपने श्चापहीमें रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूपका श्चवगाहन करके उसमें मुक्तिरूपी स्त्रीक मुखका श्चवलोकन कर !

यद्यपि वह जीवनामका पदार्थ निश्चयनयसे स्वयं ही परमात्मा है, किन्तु स्रनादि कालसे कर्माच्छा-दित होनेके कारण यह स्रपने स्वरूपको नहीं पहिचान पाता है । स्राचार्य शुभचंद्रजी ज्ञानार्णव में कहते हैं-

> अनावि प्रभवः सोऽयमविद्याविषम ग्रहः। शरीरादीनि पश्यन्ति येन स्वमिति देहिनः॥

श्चर्यात्—यह श्चनादि काल से उत्पन्न हुन्नः श्चिविद्यारूपी विषय श्चाग्रह है जिसके द्वारा यह मूद प्राणी शरीरादिकको श्चपना मानता है श्चर्यात् यह शरीर है, सी मैं ही हूं, यह देखता है।

> म्रयं त्रिजगतीमर्त्ता विश्वकोऽनंत शक्तिमान्। नात्मानमपि जानाति स्वस्वश्पात्परिच्युतः।

अर्थात् यह आत्म तीन जगतका स्वामी है, समस्त पदार्थोंका ज्ञाता है अनग्त शक्तिमान है, परन्तु अनादि कालसे अपने स्वरूपसे च्युत होकर अपने आपको नहीं जानता !

#### स्याजा हाफ्रिज सा॰ फरमाते हैं---

फाश मो गोयमो सज् गुफ्त-प-खुद दिस शादम वंदा-प-इइक्सो अज़ हरदो जहां आज़ादम। कौकवे-बक्त मरा हेच मुनक्किम न शिनाकृत या रख! अज मादरे-गेती बच्चे ताला ज़ादम। तायरे-गुलशने-कुसुम चे विहम शर्हे-फिराक़ फि दरों दामे-गहे-हारसा चूँ उपतादम॥

याने मैं खुल्लमखुल्ला कहता हूं श्रीर श्रापने इस कथनसे प्रसन्न हूं कि मैं इश्कका बंदा हूं श्रीर साथ ही लोक श्रीर परलोक दोनों के अंधनोंसे मुक्त हूं। मेरी जन्मपत्री के ब्रहोंका फल कोई भी ज्योतिषी न बता सका। हे ईश्वर ! सृष्टि-माताने मुक्ते कैसे ब्रहों में उत्पन्न किया है। स्वर्गके उद्यानका पन्ती हूं। मैं अपने वियोगका हाल क्या बताऊं कि मैं इस मृत्युलोक के जाल में कैसे श्रा फंसा ?

जिस समय यह श्रात्मा रागद्वेपकी परिग्रातियोंको ढीली कर हृदय परसे मिध्यात्वका श्रावरण इटाता हुआ श्रपने स्वस्वरूपमें स्थिर होने लगता है तो पर-परिग्रातियोंका किला दहने लगता है श्रीर कर्म की कड़ियां क्रमशः ट्रटने लगती हैं।

स्वस्वरूपमें रमण करनेसे यह श्रात्मा कमोंका बंधन काटता हुन्ना क्रमशः श्ररहन्त पद पा जाता है श्रीर फिर समय पाकर स्वयं शुद्ध युद्ध परमात्मा हो जाता है ।

### आत्मा और परमात्मामें भेद---

वस इतना फ़र्क है आहम। श्रीर परमात्मामें ! श्रनादि कालसे कमोंसे आच्छादित तेज पुक्षका नाम श्राह्म। है श्रीर निर्लेप, निष्कल, शुद्ध, श्रविनाशी, मुखरूप श्रीर निर्विकल्पका नाम परमात्मा है ! श्राईना एक है सिर्फ सफाईका फर्क श्रीर वह भी पर्यायार्थिक नयसे, निश्चय नयसे श्रागर पूछा जावे ती श्रात्मा श्रीर परमात्मामें कोई भेद ही नहीं है जो श्रात्मा है सो परमात्मा है श्रीर जो परमात्मा है सो श्रात्मा है । श्रात्मानुशासनमें भी गुराभद्राचार्य कहते हैं—

# श्राजातोऽनश्यरोऽमूर्णः कर्ता मोक्ता सुखो बुधः। देह माया मलैर्मुक्तो गत्वोर्ज्ञमचसः प्रभुः।

श्चर्यात् श्चातमा श्चजर श्चमर श्चमूर्तीक है व्यवहार नयकी श्चरेन्ना कमोंका श्चार निश्चयनयकी श्चरेन्ना श्चर्यने स्वभावका कर्ता है। व्यवहार नयसे श्चरने सुख दुखका व निश्चय नयसे श्चरने स्वभावका भोक्ता है। श्चश्चानसे इन्द्रिय जनित सुखोंका भोक्ता है। पर निश्चयसे परमानन्द मय ज्ञानस्वरूप है। व्यवहार नयसे देहमात्र है पर निश्चय नयसे यह चेतन है, कर्म फलसे रहित है। लोकके शिखर पर जाकर श्चल तिष्टता है इस्तिए प्रश्च है! 'तत्वसार' में श्री देवसेनाचार्य कहते हैं—

### वर्षी-म्रोमनन्दनं-ग्रन्थं

# सिद्धोहं सुद्धोहं श्रगंत णाणाश्गुण समिद्धोहं । देहपमाणो णिञ्चो श्रसक्षदेसो श्रमुत्तो ण ।

श्चर्यात् में ही सिद्ध हूं, श्चद्ध हूं, श्चनंत ज्ञानादि गुर्गोसे पूर्ण हूं, श्चमूर्तिक हूं, नित्य हूं, श्चसंख्यात प्रदेशी हूं श्चौर देह-प्रमाग्य हूं इस तरह श्चपनी श्चारमाको सिद्धके समान वस्तु स्वरूपकी श्चपेत्वा जानना चाहिये।

श्री पूज्यवाद स्वामी समाचिशतकर्मे कहते हैं---

यः परमारमा स पवाहं योऽहं स परमस्ततः। श्रहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः॥

श्चर्यात्—जो कोई प्रसिद्ध उत्कृष्ट श्चारमा या परमात्मा है वह ही मैं हूं तथ। जो कोई स्वसंवेदन गोचर मैं श्चारमा हूं सो ही परमात्मा है। इस लिए जब कि परमात्मा श्चीर मैं एक ही हूं तब मेरे द्वारा मैं ही श्चाराधने योग्य हूं कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार अपने स्वरूपमें ही श्चाराध्य श्चाराधक भावकी व्यवस्था है।



# जैन प्रतीक तथा मूर्तिपूजा--

श्री प्रा० चरोककुमार महाचार्य, एम० ए० बी० एत०, काव्यतीर्थ, चादि

जैन घर्ममें पूजाके आदर्श व्यक्तिकी शारीरिक सहशता मात्र पर दृष्टि रखकर पूज्यकी प्रतिमा कभी नहीं पुजती; जैसा कि बौद तथा वैदिक धर्मोंमें भी होता है। न जाने कबसे मानवकी बुद्धिने महत्तम देवताकी कल्पनाका आधार उसके शरीरिकी सहशताको न मानकर प्रतीक-चित्रशाको ही आदर्श माना है। इन बिम्बात्मक प्रत्युपस्थापनाओं के कुछ ऐसे अर्थ तथा खल्यार्थ होते हैं जो इन्हें सहज ही उन कलामय इतियोंसे पृथक् सिद्ध कर देते हैं जो केवल शोभाके लिए निर्मित होती हैं। वे चक्षु साल्लाकारकी अपेला मानसिक व्यापार (विवेक) को अधिक जगाते हैं। भारतीय धर्मोंको अभीष्ट प्रतीक-पूजा अथवा आप्याह्मिक कल्पना वह इतिवृत्त है जो धर्मोंके इतिहासके समान ही प्राचीन है। देवताओं अथवा प्रकृतिकी विविध साकार निराकार वस्तुओंका मानवीकरण (मनुष्यकी देहयुक्त सम्भना) अर्थात् रूपमेद सर्वथा अर्थाचीन प्रकार है। मधुराके कंकाली टीलेसे निकले अप्ट मांगलिक द्रक्योंके प्रतीक युक्त 'आयागपटों' से जैनधर्म सम्बन्धो उक्त मान्यता भली भांति सिद्ध हो जाती है। ये अर्थागपट उतने ही प्राचीन माने जाते हैं जितनी अब तक प्राप्त प्रचीनतम जैन मुर्ति हैं।

बीद साहित्यमें स्वयं महात्मा बुद्धके कुछ ऐसे वक्तव्य भी मिलते हैं जो मानवाकार मूर्तियोंके प्रति उनकी विशेष वृष्णाके सूचक हैं। तथा मूर्तिमानसे सम्बद्ध प्रतीकात्मक चैत्यकी अनुमोदना भी उसी प्रकरणमें मिलती है। जब बुद्ध दृष्टिके सामने न ये तब ही उनके व्यवहारकी विधि की गयी है। सम्बद्ध प्रतीकोंकी स्थापना बौद्धकलाका वैशिष्ट्य है जिसकी ठीक समता जैन धर्ममें नहीं मिलती। हस्तिलिखित जैन ग्रन्थों अथवा जैन उत्कीर्णन कलामें पाये जाने वाले प्रतीकात्मक प्रत्युपस्थापनींका विषय यूजनीय पवित्र बस्तुएं हैं। कहीं पर हनमेंसे एक, एकका चित्रण है श्रीर कहीं पर सत्रका एक

१ श्री बी॰ ए॰ स्मिथकी "मशुराके जैन स्तूप तथा अन्य प्राचीन वस्तुएं" चित्र ७ तथा ९

२ "कृतिमुखी संते चैतियानीति १ ते नि आनन्द ति । कृतमानि सते तेनेति १ शारीरिकम्, पारिमोगिकम्, जहे-सिकम् इति । सनकाण्य भते तुर्ग्वेसु, धरंत्रेसु येव चैत्यन्, कातुति १ आनन्द शारीरिकम् न शुन्ककाद्यप्रमः, न हि बृद्धानां परिन्मत काल येव होति-—आदि । महावोधिवंश पू० ५९ ।

#### वर्गी-स्रामिनन्दन-ग्रन्थ

साय है। पूर्व उल्लिखित उद्घरगुके आधार पर समका जा सकता है कि गीतम बुद्ध मूर्तिपुकाके विरोधी वे फलतः बैद्ध धर्मके प्रारम्भिक युगमें मूर्तिरूपमें प्रत्युपत्थापन बहुत कम हुआ। तथा उत्तरकालमें अत्यधिक हुआ। दिव्यावदानका वह उल्लेख कि बौद्ध उपासक मूर्तिकी पूजा नहीं करता है किन्तु उन सिद्धान्तोंकी पूजा करता है जिन्हें प्रकट करनेके लिए मूर्ति बनी है; महत्त्वपूर्ण है।

# जैनपूजाका आदर्श---

वैदिकों तथा बैं।द्वांके समान होते हुए भी मूर्तिपूजा विषयक जैन मान्यताकी अपनी विशेषताएं हैं। उनकी मान्यता है कि तथिंकर, आदि शलाका पुरुषों अथवा जिनधमें भक्त शासन देवतादिकी प्रतिकृति होने ही के कारण मूर्तियोंकी स्थापना नहीं की जाती है अपित उनकी स्थापनाका प्रधान कारण वे अनन्त दर्शन, आदि विशुद्घ एवं अलौकिक गुण हैं जिनका ध्यान करणीय है तथा जो आस्यन्तिक प्रेय हैं। सारभृत हन गुणोंकी शोधके लिए ही आवश्यक है कि उनका कहीं पर पदर्शन किया जाय, ताकि हन आदशोंका ध्यान करते समय भक्तोंके हृदयमें अनन्त दर्शन जान, वीर्य सुखमय गुणोंकी स्पष्ट छाया पड़े। मूर्तिपूजाका उद्देश, उनके द्वारा प्रत्युपस्थापित मूर्तिमानके अलौकिक गुणोंकी महत्ताको प्रचुर रूपसे बढ़ाना है। इसी सिद्धान्तको हिंगे रखते हुए गंगा, आदि नंदियों, तालाबोंके अधिशान देवी-देवताओंका उद्देश्य भी समक्तमें आ जाता है। फलतः तथिंकरकी मूर्तिको उन सब साधनाओं और गुणोंके पुक्षके रूपमें प्रहण करना चाहिये, जो कि किसी भी धर्म अथवा युग प्रवर्तकमें होना अनिवार्थ हैं। फलतः आराधकके हृदयमें आराध्यकी अद्वा बढ़ती ही जाती है।

# प्रतिष्ठा---

प्रतिष्ठा वह संस्कार है जिसके द्वारा आराध्य पुरुष अथवा वस्तुकी महत्ता तथा प्रभावकताको मान्य किया जाता है । जब कोई साधु प्रधानताको प्राप्त होता है तो उसे आचार्य पदपर प्रतिष्ठित किया जाता है । इसी प्रकार ब्राह्मण, चृत्रिय, वैदय, शूद्ध, शिल्पी, आदि भी वेदाध्ययन, शासन, व्यवसाय, सेवा, कला, आदिमें प्रतिष्ठित किये जाते हैं तथा सामाजिक नियमानुसार तिलक, माला, समर्पण, आदि द्वारा इस विधिको मान्य किया जाता है । यह सर्व विदित है कि तिलक, माला अनुतेपन, आदि विधियोंकी स्वयं कोई महत्ता नहीं है । फलतः इनके कारण किसी व्यक्तिकी महत्ता नहीं बढ़ती, अपितु प्रधानताका कारण तो वह स्वीकृति या मान्यना होती है जिसकी घंषणा यह सब करके की जाती है । इसी प्रकार मूर्ति प्रतिष्ठा भी एक महान प्रतीक है फलतः उसकी दार्शनिक व्याख्या होती है । अथोत्

१ दिन्याबदान अध्याय, १६।

२--- आचार-दिनका (वर्धमान स्रि ) ए० १४१।

साकार स्थया निराकार मूर्तिमें वो विधिपूर्वक उसके गुर्खोका न्याय किया जाता है उसे ही प्रतिद्वा' कहते हैं यह जिनदेव गुर्खोकी मूर्तिमें स्थापना-रूप हैं। धर्मका कारण होनेसे जिनदेव स्थया सम्य गुर्खी स्थापनीय होते हैं। इसमें या तो गुर्खीकी ही प्रधानता होती है गुर्ख गीख रहते हैं स्थया गुर्खो ही की प्रतिद्वा होती गुर्खीका उतना ध्यान नहीं रहता है। इस प्रकार पाघाखासे बनी घटित स्थयना स्थाटित मूर्ति भी जिन, क्षेत्रपाल, बौद्ध, गर्याधर, विष्णु, गांधी, स्मादि नामको पाकर पूजी जाती है क्योंकि प्रतिद्वा द्वारा वे वे देवता स्थयना पुरुष उस मूर्तिमें समा जाते हैं ऐसी मान्यता है, क्योंकि स्थापनी हारा वाधक उन्हें वहां देवता है। भवन वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, वैमानिकादि देव स्थपनी स्थपनी श्रन्तःशक्तिको मूर्तियों में प्रवेश करा देते है ऐसी मान्यताका स्थाधार भी गही है। सिद्धों तथा श्रहन्तिको मूर्तियोंकी स्थापनाका भी यही रहस्य है। इसी प्रकार तालाव कुंसा, आदिकी प्रतिद्वाका भी उक्त तास्पर्य है, ग्रर्थात् देवी देवतास्थोंको विभूतिकी ही स्थापना होती है श्रहन्त, इन्द्रादि स्वयं नहीं स्थापे श्रन्त गुर्खांके पुक्त प्रान्त देवी देवतास्थोंको विभूतिकी ही स्थापना होती है श्रहन्त, इन्द्रादि स्वयं नहीं स्थापे श्रन्त गुर्खांके पुक्त पुक्त 'मानव' है जो फिर कभी भी संसारमें स्रवतार नहीं लेंगे। वे वैदिक धर्मके स्थानिक शक्ति सम्पन्त सर्वया देव स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, श्रिव स्थादि 'देव-मानव' के समान नहीं हैं जो स्थयं मुक्त होकर भी श्रवतार लेते हैं। जैनमूर्ति कलाका विश्लेषण करते समय वैदिक तथा जैन मान्यताके महत्त्वपूर्ण भेद पर दृष्ट रखना स्थावश्यक हैं।

# मूर्ति पूजाका विकास---

ईसाकी प्रथम अथवा दितीय शतीका अन्त आते आते जैनलोग पूर्ण मनुष्य रूपकी मूर्तियोंकी पूजा करने लगे थे यह प्रमाण सिद्ध निष्कर्ष है। यद्यपि सम्राट खारवेलने अपने खंडगिरीके हिस्तिगुफों शिलालेखमें अर्हत् मूर्तिका उल्लेख किया है, जिसे लोग अस्पष्ट सा मानते हैं। तथा संदिग्ध भावसे उसकी व्याख्या करते हैं। इन्हीं गुफाओं शिलाओं को काटकर बनायी गयी कुछ मूर्तियां भी मिलती है। इन सबको छोड़कर यदि मधुराके कंकाली टीलेसे निकली पूर्ण मानवाकार सरस्वतीकी मूर्तिको ही लैं। आंर उसपर पढ़ी तिथिका विचार करें तो यह मूर्ति जैन मूर्तिकलाको कुषाया कालतक से जाती है।

(पहिताचार्य आशाधरकृत प्रतिः।सारोद्धार पृ॰ १०)

१—साकारे वा निराकारे विधिना यो विधीयते : न्यामस्तिदिद्मित्युक्त्वा प्रतिश्रा स्थापना च सा ॥ स्थाप्यम् धर्मानुबन्धाङ्गं गुणी गंण गुणोऽधवा । गुणी गंणगुणी तत्र जिनाथन्यतमो गुणी ॥

२ "अुवनपति, व्यन्तर, ज्योतियां, वेमानिकानां सत्तरशिक्षानाद् प्रभावसिद्धिमूर्तिषु, गृहवापिकानां तथैव । सिद्धानां चाहुँदादीनां प्रतिशिविषो कृते तत्प्रतिमायां प्रभावव्यातिरेकः संघटने तत्र न तेषां मुक्तिपदवीनामतारः, किन्तु प्रतिष्ठा देवता प्रवेद्यादेव सम्यक्ष्टिः सुराधिष्ठानाच्च प्रभावः।" ( आचार दिनकर पू. १४१ )

#### वर्षां व्यक्तिनन्दन-ग्रन्थ

खण्डिगिरिकी तो कहना ही क्या है। वहां पर शिलाख़ों पर ही दिगम्बर जिनोंकी बड़ी मूर्तियां बनी हैं जिनके दोनों पाश्चीमें पद्मासन चतुर्मुख जिन मूर्तियां हैं। यह मृर्तियां दो युगोंकी मूर्तिकलाके दृष्टान्त हैं। प्रथम युगकी मूर्तियां समान हैं उनमें कोई विशेष चिन्ह नहीं है किन्तु दूसरे युगकी मूर्तियोंके खासनों पर तीयंकरों के चिन्ह बने हैं। मूर्ति-शाख़ जिनमें केवल मूर्ति निर्मायका सर्वाङ्ग वर्णन है वे तथा प्रतिष्ठा प्रन्य, जो प्रकरण वश ही मृर्ति निर्माय पर प्रकाश डालते हैं ईसाकी नवमी तथा दसवीं शतीके बाद प्रचुर संख्या में लिखे गये हैं। इस परसे हम यही निष्कर्ण निकालते हैं कि प्रारम्भिक युगमें सामान्य रूपसे मूर्ति पूजा का खादर्श जैनोंको मान्य या तथा शासन देवतादि की विस्तृत मूर्ति पूजा पर उस समय उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। संभव है कि स्वाभाविक तथा आदर्श जैनमूर्ति पूजा पर तान्त्रिक प्रभावके कार्या ही उत्तर कालमें दसवीं शतीके लगभग शासन देवतादिकी पूजा-प्रतिष्ठा प्रारम्भ हो गयी हो।

इतना निश्चित है कि ईसाकी चं।दहवीं शतीके लगभग जैनमृति कलाका पूर्ण विकास हो चुका था। मृतियोंके स्नाकार प्रकारकी समस्त वातें व्यवस्थित हो चुकी थीं। तथा इस समयकी मृतियां शासन देवता, श्वादिकी छोटी छोटी मूर्तियोंसे घिरी रहती थीं। मूर्ति निर्माण तथा उनकी विशेषता विषयक शास्त्रीय नियमोंको लिखनेकी पद्धति बहुत पहिलेसे चली आयी है। श्रीठकर फेरू कृत 'वरशुसार पयरगाम्' (वि सं १३७२ १,३१५ ई०) के श्चनुसार विम्बके ऊपर तीन छत्र होना चाहिये । वे इतने गहरे तथा गोल होना चाहिये कि नासिकाको ढंक सके। मूर्तिके दोनों स्त्रोर यक्ष तथा यद्मिणी होना चाहिये तथा आसन पर नवप्रहोंके आकार खुदे रहना चाहिये। मूर्तिकी ऊंचाईका प्रमाण अंगुलों में होना चाहिये को ग्यारहसे श्रिधिक न हो। यदि मृति पाषाग्रासे बनी हो तो वह सर्वया निर्दोष ( धन्ना, लकीर, आदि रहित ) एक पाषाण लण्डकी होनी चाहिये। पूर्वेल्लिखित 'आकार दिनकर' जिसकी रचना १५ वीं शतीमें हुई थी, भी उक्त अवस्थास्त्रोंका पोषक है। उसमें लिखा है कि घरके चैत्यालयमें विराजमान मूर्ति (गृह-विम्ब) की ऊंचाई ग्यारह श्रंगुलसे श्रिधिक नहीं ही होना चाहिये?। मूर्तिके लिए लाये गये पाषाग्रा या लकडीकी परीजाके विषयमें 'विवेक-विलास, में पूरी प्रिक्रिया मिलती है। उसमें लिखा है पिसे चावलोंका उबला लेप नरियलकी गिरीके साथ मिलाकर मृर्तिको लगानेसे ही उसपरकी लकीर आदि प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए; यदि मृर्तिपर मधु, भस्म, गुइ, खाकाश, क्योत, खत्यन्त लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, तथा कई रंगोंकी लकीरें हों तो समझना चाहिये कि पत्थरमें खद्योत ( जुगुनू ) बालुक्या, लालमेंटक, पानी, छिपकलां, मेंटक, गिरगिट, नक, चूहा, सांप तथा बिच्छू श्रवश्य होगे फलतः ऐसा पाषाया त्याच्य है। पंडिताचार्य श्राशाधरजी के प्रतिष्ठा सारोद्धारसे ज्ञात होता है कि दिगम्बर परम्परा भी इस दिशामें पूर्ण जागरूक थी। उसमें लिला है कि मुन्दर रंगका दैदीप्यमान पाषाया ही मूर्ति बनाने याग्य होता है उत्तमें धन्ये, लकीरें, आदि

१ विवेक विकासका उद्भरण बत्धुसार, पयरणम् पृ० ८३।

२ एका दर्शागुष्ठ विम्य सर्वकामार्थकारकम । एतत्प्रमाणंख्यातं ततो अर्ध्वन कारवेत् ॥ आचार दिनकर ५० १४३ ।

# बैन प्रतीक तथा मूर्तियुवा

कोई दोष नहीं होना चाहिये। बजाने पर टंकारकी ध्वनि आनी चाहिये। बहि परके चौत्यालयके लिए मूर्ति है तो वह एक वितस्ति (१२ अंगुल) से ऊंची नहीं होनी चाहिये। लेजाने योग्य मूर्तियांको आसन पर मन्दिरमें रक्खा जा सकता है घल-चैत्यालयमें नहीं। पूजनीय मूर्तिमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिये, अन्यया वह अधुभ हो जाती है। कोई भी श्रंग खण्डित नहीं होना चाहिये विरूप भी नहीं होना चाहिये, जैनदेवोंक आकार में आन्ति नहीं होना चाहिये। उनके बच्चर्यल पर श्रीवत्स अवश्य होना चाहिये। डाढ़ी, मूंछ, आदिके बालोंके चिन्ह नहीं होना चाहिये। उनके सच्चर्यल पर श्रीवत्स अवश्य होना चाहिये। डाढ़ी, मूंछ, आदिके बालोंके चिन्ह नहीं होना चाहिये, उसके साथ अधु प्रातिहार्य भी होना चाहिये। विशेष चमत्कारकी बात तो यह है कि मूर्तिकी भावभंगी पर पूरा ध्यान दिया गया है, यया— मूर्तिको नेवही न नहीं होना चाहिये अपितु वे न तो अधिक खुली होनी चाहिये और न कम खुली ही, उपरकी और भी दृष्टि नहीं होनी चाहिये, न कटाच ही होने चाहिये और न सर्वया नीचे की ही और होनी चाहिये अपितु 'नासा-दृष्टि' (नाकपर दृष्टि) होनी चाहिये, ताकि उससे स्थिरता और विरक्तिका भान हो? ।



१ 'सद्वर्णात्यन्त तेजस्का बिन्दुरेखाधद्षिता। सञ्चन्दा सस्वरा चाहुँद् विम्वाय प्रवरा-शिका ॥' ( प्रतिष्ठा सारोद्धार प्र• ६ )

# जैनधर्ममें कालद्रव्य

भो प्राव य. ज. पद्मराजैय्या, एम. ए.

जैनधर्म अनेकात्मक यथार्थ-वाद है। इसके अनुसार एक द्रव्य चेतन तथा पांच द्रव्य जड़ हैं। इसमें प्रतिपादित काल द्रव्यकी 'सत्' स्वरूपता न्याय वैशेषिकके समान होते हुए भी उससे विशिष्ट है।

काल द्रव्य दो प्रकारका है १ निश्चयकाल तथा २—व्यवहार काल । निश्चयकाल लोकाकाशके प्रदेशोंमें व्याप्त काल परमाणु स्वरूप है । कालाणु परस्परमें सम्बद्ध नहीं हैं । खतः वह ख्रस्तिकाय नहीं हैं । वे कालाणु एक, रन्नोंकी मालाके समान हैं । वर्गश्चन' के ख्रानुसार समयके स्थानान्तरणसे उत्पन्न परिवर्तन तथा एलेक्जेण्डरके मतसे च्रेत्र-समयके संथोगसे उत्पन्न परिणाम च्रेत्रके समान; जैनहिसे वर्तना निश्चय-कालद्रव्यका असाधारण लच्चण है । कालकी साच्चात् हप्ट भिन्नता श्चर्थात् पृथक् पृथक् काल तथा एक काल-धाराके भेदका कारण वस्तुक्रोंकी द्रव्य तथा पर्यायरूप अवस्थाणं ही हैं । काल द्रव्योंके परिवर्तनमें निमित्त कारण मात्र है ।

बस्तुम्रोंक 'परिग्राम' तथा क्रियाके द्वारा ही ब्यवहार कालका ज्ञान होता है। यथा संसारमें होनेवाला प्राचीन, नवीन द्यादि व्यवहार। जितने समयमें पुद्गलका एक परमाणु एकसे दूसरे काल प्रदेशमें पहुंचता है उतना कालका स्ट्मतम परिमाण ही है। घंटा, दिन, मुहूर्त, द्यादि समयके परिमाण व्यवहार कृत हैं। काल द्रव्य विषयक जैन मान्यताका स्रसाधारण लक्ष्यण यही है कि उसे जगतके पदार्थोंमें सारभूत पदार्थ माना है।

# पदार्थ व्यवस्था---

यतः जैनधर्म द्वैतात्मक ( श्रनेकान्तात्मक ) यथार्थवाद है फलतः उसकी दृष्टिमें भौतिक विश्वके निर्माता पांच श्राजीव द्रव्य — १-पुद्गल, २-धर्म, ( गतिका निरपेद्य निर्मित ) ३-श्राधर्म ( स्थिति का निरपेक्ष निर्मित ), ४-श्राकाश (श्रवकाश दाता) तथा ५-काल हैं। जीव सचेतन द्रव्य है जिसे मिलाने पर सब द्रव्य हह होते हैं। वे ही इस विश्वके निर्माता, आदि हैं।

१. अनन्त जीव माननेके कारण भी वह अनेकात्मक द्वेत स्वरूप है। ब्रह्माईत, आदिके समान नहीं।

वैन धर्मकी समस्त प्रकिया इचिलए है कि बद्ध आत्माका विकास हो छीर वह सिद्धत्यकी प्राप्त कर सके। इस प्रक्रियामें भौतिक जगत उस चेत्रका काम देता है जिसमें जीवका अजीवसे संग्राम होता है श्रीर अन्तमें वह विजयी होता है।

जैन धर्ममें काल द्रव्यको जिस मात्रामें यथार्थता एवं ऋनिवार्य पदार्थत। प्राप्त हुई वह भारतके अन्य किसी दर्शनमें नहीं भिलती, केवल न्यायवैशेषिक ही एक ऐसा दर्शन है जिसने इसका पदार्थ रूपसे विवेचन किया है। आधुनिक वौद्धिक जगत्में भी, दार्धानिक, भैं।तिक विशानके पंडित, गणितज्ञ तथा मनोवैशानिकोंके सामने कालकी समस्या है। फलतः स्याद्वादने काल द्रव्यको किस दृष्टिसे देखा है इसका प्रकाशन आजकी विचारधारा की निश्चित ही सहायता कर सकेगा।

#### काल द्रव्यका स्वरूप---

ऊपर देल चुके हैं कि जैन दार्शनिकोंने कालके निश्चय तथा ब्यवहार ये दो मेद किये हैं।
पूर्य लोकाकाशके आक्राय प्रदेशोंमें व्याप्त कालागु ही निश्चय काल हैं। इन कालागु आमें बंधका कारण वह शक्ति नहीं है जिसके कारण ये स्कन्ध रूप धारण कर सकें। आतएव रत्नोंकी राशिसे इनकी दुलना की जाती है। इस उपमाका आधार केवल इतना ही है कि कालागु मालामें बद्ध रत्नोंके समान पृथक् पृथक् ही रहते हैं और आस्तिकाय रूप धारण नहीं करते। क्योंकि आस्तिकाय वही द्रव्य कहलाता है जिसमें अस्तित्व तथा कायत्व ये दोनों धर्म हो। कालागु आमें आस्तित्व मात्र है कायत्व नहीं है फलतः उसे आस्तिकायोंमें नहीं गिन। है। शेष पांचों द्रव्य आस्तिकाय है क्योंकि उनमें कायत्व आर्थात् बहु-प्रदेशित्व पाया जाता है।

कालागु उर्ध्व प्रचय रूप होते हैं इनमें श्राकाश प्रदेशोंके समान तिर्यक्प्रचय नहीं होता। 'श्रक्रम घटनाओंकी मालाका योग काल-द्रव्यका स्वरूप नहीं है श्रिपितु भूतसे वर्तमान तक चली श्रायी स्थायित्वकी (वर्तना) घारा ही उसका स्वरूप हैं" इस मान्यताको यहां प्रधानता दी गयी है। जगतकी वस्तुश्रोंमें ऊर्ध्वप्रचयकी मान्यताका मूलाधार संसारकी घटनाश्रोंकी उत्तरोत्तर श्रप्रगामिता, वृद्धि तथा विकास ही मालूम देते हैं। तथा दूसरा हेतु कालागुआंमें श्रस्तिकायताका श्रमाव तो स्पष्ट ही है।

१ अजीव पुरुषक द्रश्य है जो कार्माण वर्गणाके रूपमें जीवसे जियक जाता है और उसके आस्मिक गुणोंको आष्ट्रय कर देता है।

२ परमार्थकाल, मुख्यकाल तथा द्रव्यकाल निश्चयकालके नाम हैं, पर्याय काल तथा समय ये व्यवहार कालके नाम है।

३ द्रव्यसंप्रह-गाथा २२।

४० चक्रवतीकृत पचास्तिकाय समयसारकी भूमिका, तथा गाथा ४९ एवं उसकी टीका व. वी फैंडगीन कृत
 प्रवचनसारका अनुवाद ।

#### वर्षी-समिनन्दन-प्रन्थ

# वर्तनाका महत्त्व-

स्थायित्वकी एकता (वर्तना) ही कालका प्रधान लच्चण है। यदि यह न हो तो संवार उहती हुई चिणकताका प्रदर्शन मात्र हो जायगा। यही कारण है कि अकलंकभटे ऐसे महानू आचारोंने कालद्वयमें 'वर्तना' को इतनी अधिक प्रधानता दी है! इसी स्थायित्व विशेषताके कारण जगतकी बलुओं में स्थायित्व तथा वृद्धि होती है। वर्गसनके अनुसार चेत्रविभागके कारण कालकी एकता है तथा एसेक्जेण्डरके मतसे चेत्र कालात्मक परिवर्तनका सांचा (प्रक्रिया) इसका कारण है किन्तु जैन दर्शन वर्तनाको ही इसका कारण मानता है।

#### काल स्वरूपकी व्याख्या

स्व स्वरूपकी ऋषेद्धा काल ऋषाुरूप है किन्तु उसका लच्चा 'वर्तना' ऋथवा सातत्य है। समयमें पृथक्ता तथा एकता सहभावि है। यह बड़ा वैचिन्य है किन्तु कालकी पृथकता तथा वर्तनामें समन्वय सिद्ध करनेके लिए श्री 'बर्टाण्ड रसल' द्वारा दिये गये भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक हेतु वैन दृष्टिका ही समर्थन करते हैं। किन्तु इस ऋषितिको जैनघर्मकृत वस्तु स्वभाव व्यवस्था तथा कालका स्वरूप सहज ही सरल कर देते हैं। उत्पाद (नूतन पर्याय), व्यय (पूर्व पर्याय विनाश) तथा श्रीव्य (मूल द्रव्यका स्थायित्व) हो द्रव्यका स्वरूप है। काल द्रव्यमें भी ये तीनों होते हैं। द्रव्य सामान्य भुवत्व ऋषेर पर्यायत्वमें कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार कालकी प्रत्येक द्वराकी पृथकता तथा वर्तनामें कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। जैन दर्शनानुसार प्रतिद्वराकी पर्याय क्ष्मता तथा वर्तना (स्थायित्व) ऋथवा विनाश ऋषेर स्थायित्व साथ ही साथ चलते हैं।

### परिणाम हेतुता---

वस्तुझोंके परिवर्तन तथा कालकी जैनधर्म सम्मत सापेखताका सिद्धान्त जैन मान्यताकी रोचक बस्तु है। श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं 'काल वही है जो वस्तुके परिवर्तनमें सहायता करे'।" किन्दु काल परिवर्तनोंका निमित्त ही है जैसे कि कुम्भकारके चक्रके नीचेका पाषाण चक्रकी गतिमें निमित्त होता है वह गतिको उत्पन्न नहीं करता"। 'समय स्वमेव सङ्गृत कारण है' वर्गसनकी इस मान्यताके यह प्रतिकृत पड़ता है। फलतः इसे हम कालकी निमित्तता तथा उपादानताका विवाद कह सकते हैं।

१ ''वर्तनामहणमादी अभ्यहितत्वात् । राजवार्तिक ए० २२९

२ 'अवर नोक्षेत्र ओफ एक्सटर्नल वर्स्ड' पृ० १४५

३ तस्वार्थसूत्र अ० ५ सू० ३० ।

४ द्रव्यसंग्रह गाथा ११।

५ ''स्वकीवीपादानरूपेण स्वमेव परिशवमानानां पदार्थानां कुम्भकारचक्रायावस्तन श्रिकावदः पदार्थपरिशते वैत्सहकारित्वं सा वर्तना मन्यते ॥'' (पूर्वोक्त गाथा २१ की वृत्ति )

#### व्यवहार काल--

स्पादादमें व्यवहार काल तथा निश्चय कालमें क्या सम्बन्ध हैं ? व्यवहार कालको 'समय' शब्दसे कहा है जब कि निश्चय कालको 'काल' शब्दसे ही कहा है । वस्तुश्रोमें होने वाले परिखाम' तथा किया है हारा ही समयका भान होता है । वह कालात्मक परत्व (दूर) तथा श्रपरत्व व्यवहारका मूल स्रोत है । निश्चय कालके द्वारा श्रपने परिखामका निश्चय कारनेके कारण समय परायस (पराधीन) है । ख्या, घंटा, दिन, वर्ष, श्रादि उसके परिखाम हैं । एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक जानेमें श्रायुको जो समय लगता है उसे ही समय (कालका सबसे छोटा प्रमाण) कहते हैं । इसी हकाईसे घंटा, दिन, वर्ष, श्रादि बनते हैं ।

जगतकी सुघटित घटनाश्चोंके आधारपर होने वाले घंटा, दिन, आदि मेदोंके निश्चयके समान समयकी सत्ताका निर्णायक निश्चयकाल है। व्यवहार कालको उपचारसे काल कहते हैं। ज्योतियी देवोंकी गति तथा वस्तृपरिणमनके आधारपर समय मेदकी मान्यता जैन दर्शनकी दृष्टिमें उतनी ही आन्त है जितना इस प्रकारकी गति तथा कियाको उनकी सत्ताका कारण मानगा है।

काल द्रव्यका जैन विवेचन विध्यात्मक दृष्टिसे इसिलए महन्वका है कि वह कालको विश्वके पदार्थों में अन्तरंग और मूल तस्व मानता है। 'न्यूटनके प्रिन्सिपा'का निम्न उद्धरण जैन मान्यताकी प्रतिष्यनि मात्र है—''शुद्ध तथा स्वस्थ समय बाहिरी वस्तुश्लोंकी अपेद्धा न करके अपने सहस्व स्वभावानुसार सम गतिसे चलता है। जिसका दूसरा नाम स्थायित्व (वर्तना) है" परत्व, श्रापरत्व, आदि आपेद्धिक, वाह्य तथा साधारण (व्यवहार) समयरूप मान वाह्य तथा इन्द्रियजन्य है जिसका निर्णय परिणामसे होता है यद्यपि यह ठीक तथा अप्रामाणिक भी होता है। इसका शुद्ध समय. (निश्चय काल) के स्थानपर व्यवहार होता है, जैसे घंटा, दिन, मास, वर्ष, आदि।



ओदन-पाक परिणामका उदाहरण है। स्वैका भ्रमण गतिका वृष्टान्त है। विशेष रागवार्त्तिक पृ० २२७ प्रवचगसार कारिका २१--२३।

२ प्रवचनसार गाथा ४७ तथा टीका।

# जैनधर्म तथा सम्पत्ति-

श्री प्रा॰ गोरावाला खुशालजैन, एम॰, ए॰; साहित्याचार्य, आदि,

धर्म, श्रर्थ, काम तथा मोल्ल इस चतुर्वर्ग समन्वित मनुष्य जीवनमें धर्म प्रधान है क्योंकि म्बन्ततोगत्वा वही मोज्ञका साधक होता है। म्बर्ध तथा काम उत्तके साधक स्रंग हैं जैसा कि ''तीनोंके परस्पर ऋविरोधी सेवन द्वारा ही मानव जीवनके दिन सार्थक होते हैं '' कथनसे स्पष्ट है। यही कारण है कि जैन साहित्यमें जीव-उद्धार, श्राक्ष-विद्या या धर्मशास्त्रकी बहुत्तता है। किष कल्पनाके मुकुमार विलास काव्य भी इससे ऋछते नहीं हैं? । किन्तु इसका यह तास्पर्य नहीं कि जैन साहित्यने मानव जीवनकी उपेद्धा करके केवल ऊपर (स्वर्ग, मीद्ध ) श्रयवा नीचे (नरक) देखनेकी ही शिचा दी है तथा आंखोंके समने खड़े छंसारकी उपेचा की है। 'आपने भक्तेके क्षिए उत्सुक किसी होनहार व्यक्तिने शान्त सुन्दर वनमें बैठे मूर्तिमान दर्शन-ज्ञान-चरित्र गुरू औसे पूछा 'भगवन ! मेरा भला किसमें है ? उत्तर मिला आत्यन्तिक स्वतंत्रता (मोल ) में । वह कैसे हो ? सभी दृष्टि, ज्ञान तथा चरित्र द्वारा । यह तीनों कैसे प्राप्त हो सकते हैं ? तत्वीके अद्धान, ज्ञान तथा ब्राचरण द्वारा । तत्त्व क्या हैं ? चेतन तथा ब्राचेतन, उनका श्राकर्षण, सम्बन्ध, विरक्ति, विशोग तया ब्रात्म स्वरूपप्राप्ति ये सात तत्व हैं 3 ?" इस प्रकार जैन धर्म शास्त्रको देखने पर शात होता है कि इन्होंने "जीवकी जीविका तथा जीव उद्धार" का सांगीपांग प्रतिपादन किया है। मनुष्य एंसार ही में न फंस जाय इसिलए उन्होंने श्रपने व्याख्यानोंमें ही मुक्तिको प्रधानता नहीं दो म्प्रित संसार तथा मोक्कं प्ररूपक शास्त्रको भी धर्मशास्त्र ही नाम दिया। फलतः प्राणिशास्त्र, भूगोल, भौतिक, श्रादि विविध-विज्ञान, जीवकी सम्पत्ति, राज्य, श्रादि समस्त व्यवस्थाएं धर्मशास्त्रसे श्रनुपाणित 🖥 श्रीर धर्मशास्त्रके श्रंग हैं। उदाहरगार्थ श्राजके युगकी प्रधान समस्या सम्पत्तिका लीजिये स्थूल दृष्टिसे देखने पर कोई 'जैन सम्पत्ति शास्त्र' ऐसी पुस्तक नहीं मिलता श्रीर कहा जा सकता है कि

१ "अहानि यान्ति त्रयसेवयैव।" सागारधमो० १,१५।

र प्रत्येक कान्यमें नायक आदर्श गृहरथ जीवनते विरक्त होता है और तप करके हानको पूर्ण करता है तथा धर्मीपदेश देता है। वृष्टव्य पुरुपदेव चम्पू . धर्मश्रमोभयुदय, आदि अनेक काव्य ।

३ आचार्थ पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धिकी उत्थानिका ए० १ तथा मोश्चशाल, आदि ।

षर्मशास्त्र वयो पढ़ा साथ उससे सार्थिक समस्याका इल तो होता नहीं। पर स्थित ऐसी नहीं है। यदि
मनुष्यके स्नन्तरंग शत्रु सहज-विश्वासकारिता, भ्रान्ति तथा स्रज्ञानके लिए सम्यक् दर्शन तथा ज्ञानका
विश्व प्रतिपादन है, युद्धादि हिंसाझोंसे बचानेके लिए झहिंसा, स्रस्त्य व्यवहार तथा कृटनीति (डिप्लोमैसी)
के लिए सत्य, व्यक्तिगत चोरी तथा राष्ट्रिय स्नन्ताराष्ट्रिय सार्थिक शोषण्यसे बचानेके लिए श्राचीर्य तथा
स्नीको सम्मान स्नीर समानता जिनाकारीनिरोध एवं सुसन्तानके लिए बसचर्यका उपदेश है तो पूंबीबादके
मन्तकपर कच्चे तागेमें वंधी 'झपरिग्रह' रूपी तलवार भी लटक रही है। क्या देवपूजा, युकाहार-विहार,
स्नादि करनेसे ही मनुष्यके कर्तव्य पल जाते हैं ? जैन धर्मशास्त्र उत्तर देता है 'नहीं'। धार्मिक होनेके
लिए पहली शर्त यही है कि धन न्यायपूर्वक कमाये'। न्यायसे भी यदि श्रीधक कमाये तो क्या करे ?
देवपूजा गुकसेवा, स्नादिके समान ही ज्ञान, स्नीषधि, स्नाहारादिकी व्यवस्थामें उनके लिए उस्तर्ग कर दे
वी स्नभावग्रस्त हैं । क्या ऐसे व्यवसाय कर सकता है जिसमें हिंसा हो स्नर्थात् दूसरोंकी स्नाजीविका
जाती हो, दूसरोंको स्नपने अम तथा साधनाके फलसे विश्वत होना पहता हो, स्नादि ? उत्तर मिलता है
कदापि नहीं। ऐसा व्यक्ति स्नहिंसक भी नहीं हो सकता 'व्यायोपात धनः' तो बहुत बादमें स्नानेवाली
योग्यता है। किन्तु इसपरसे यह स्ननुमान करना कि 'जैन धर्ममें परम्परया सम्पति व्यवस्थाके संकेत हैं'
शीव-कारिता हो गी। क्योंकि जैनधर्म स्पष्ट कहता है कि यदि हिंसा, भूठ, चोरी, व्यक्तियारे बचना है
तो परिग्रहसे वचे। इस त्रका विवेचन तो स्पष्ट एवं सर्वोङ्गीण सम्पत्ति शास्त है।

श्राजके विकृत मानव जीवनके पांच द्वार हैं। उन पांचोंमेंसे एक, एकपर एक एक पाप करके ही मनुष्य प्रवेश पा सकता है। श्राजके तथोकत शिष्ट प्रथम चार द्वारोंसे प्रवेश करते हुए सकुचाते हैं। किन्तु पञ्चम द्वारपर पहुंचते ही सोचते हैं "परिग्रह कर लो इसमें हिंसादि पाप तो हैं नहीं" परिग्राम वहीं हो रहा है जो उस पौराग्रिक स्थितको दशा हुई थी जिसने मांसभक्तग्र, मद्यपान तथा वेश्यागमनसे बचकर भी जुन्ना खेलाना स्वीकार कर लिया या श्रीर फिर उसके बाद पूर्व त्यक्त तीनों कुकमें भी किये थे। इसी मकार परिग्रहका इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम श्र-स्वस्थ, श्रनुशासन हीन श्रार्थात् श्रावसाचारी होता है, उसके लिए चोरी करता है, चोरीको छिपानेके लिए श्रासत्य व्यवहार करता है श्रीर श्रासत्यसे उत्यक्ष श्रन्थोंको न्यायोचित सिद्ध करनेके लिए हिसाकी श्ररण ली जाती है। श्रार्थात् पाप उत्पत्तिका कम वतक्रमका

१७७

२३

१ ''न्यायसम्पन्न विभवः ...गृहिधर्मायकःपते ॥' (योगञ्चात्व १. ४७-५६ ) ''न्यायोपात्तधनः .सागारधर्मै' करेत ।'' (सागरधर्मो १ ११)

२ देवपूजा गुरूपास्ति...दानं चेति गृहस्थानां बद्धमाणि दिने दिने ॥"

३ सागार्थमांमृत ५, २१-२३।

४ बोगञास २, ११०-११ सागर्धमाँ० ४, ६३---६५ ।

#### वर्णी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ

पूर्ण क्लोम है क्योंकि ऋहिंसाकी पूर्णताके लिए ैस्टर आवश्यक होता है। सत्यके आते ही चोरी वश्वना असंभव होती है, इसके कारण कामाचार कक जाता है फलतः ब्रह्मचर्य आता है और ब्रह्मचर्यके उदित होते ही उसकी मर्यादाको सुपृष्ट करनेके लिए सुतरां व्यक्ति आपरिग्रही हो जाता है।

### परिग्रहमें पाप कल्पना---

किन्तु आश्चर्य तो यह है कि परिप्रहको अन्योंका निमित्त कहकर तथा संचयकी मुक्तकंठसे निन्दा करके भी किसी धर्मने परिप्रहको स्पष्ट रूपसे पापोमें नहीं गिनाया। अधिकसे अधिक यही किया कि उसे यमोंमें अर्थात् विशेष वर्तामें गिना दिया है? । किन्तु जैनधर्मने परिप्रहको उतना ही बढ़ा तथा धातक पाप कहा है जितने बढ़े तथा भीषण हिंसा, आदि हैं इतना ही नहीं मुक्तिको भी उन्होंने परिप्रह हीनता पूर्वक म ना जैसा आदि-जैन (दिगम्बर) परम्परासे मुस्पष्ट हैं । हिंसादि ऐसे पाप हैं जिनकी पाप-रूपता जगतकी दृष्टिमें स्पष्ट है, कर्ता भी सकुचाता है क्योंकि शासन व्यवस्था भी इन्हें अपराध मानती है और दण्ड देती है। किन्तु सम्पत्ति या परिग्रह ऐसा पाप है जिसे विश्व पाप तो कहे कौन बुरा भी नहीं समक्ता।। भौतिक-समाजवादी भी इसके व्यक्तिगत-सम्पत्ति होनेके विरुद्ध हैं राष्ट्रीकरण अथवा समाजी करण करके इसकी अमर्याद बृद्धिको वे अपना लच्च मानते हैं। किन्तु जैनधर्मकी दृष्टिमें प्रत्येक अवस्थामें परिग्रह पाप है जैसा कि निम्न लच्चणोंसे स्पष्ट है—

### परिग्रह-परिमाण के लक्षण---

इस युगके प्राचीनतम आचार्य कुन्दकुन्दने प्रहस्य धर्मका वर्णन करते हुए केवल 'परिगाहारंभ परिमाण' कह कर अपने युग (ई० पू० प्रथम शती) के सहज सात्त्रिक समाजको केवल सुवर्ण, आभरण आदि परिग्रह तथा सेवा, कृषि, वाण्डिय, आदि आरम्भोंको आवश्यकताके अनुकूल रखनेका आदेश दिया था। किन्तु वीरप्रभुके तथा केविलयोंके बाद ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों लोग उनके उपदेशको भूलते गये। वह समय तथा मन्दकषायी (सरल) समाज भी न रहे जो 'साधारण संकेत को प.कर ही पापके वाप परिग्रह' से बच जाते फलतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी आवश्यक हुआ। इस श्रेणीके आवायोंमें सर्वप्रथम आचार्य उमास्वामि हैं जिनके तत्वार्यसूत्र अथवा मोज्ञास्त्रकी

१ 'सत्यादीनि तत्परिषालनाथीनि, मञ्बरय वृत्तिपरिक्षेपवत्' सर्वां मि पृ० २०० तथा राजवा पृ० २६९

२ ' अहिसा सत्यमस्तेय बदाचया-परिग्रहाः ।'' योगसूत्र २,३० ।

क्षार्थ सूत्र ७,१ तथा समस्त टीकाएं।

४ वृष्टम्य प्रतिमात्रम, षप्गुणस्थान, परीवहादि विवेचन ।

५ चरित्र प्राभृत गा० २३ ।

६. दशधर्म पूजीमैं शीच धर्मका भाग।

मूल जैनसम्प्रदायके सिवा उत्तर कालीन सम्प्रदायोंमें भी पूर्ण मान्यता है। इनके अनुसार मूर्झ ( अर्थात् गाय, भैंस, मिण, मुस्ता, आदि बाद्य तया राग, देंस, आदि अन्तरंग पर-पदायोंके संरक्षण रूप स्वभाव) ही परिप्रह है । 'मूर्झा' शब्दका प्रयोग ही उस समयके समावकी मानसिक स्थितिका स्वक है। स्व प्रम्थ होनेके कारण इस लक्षणमें वह विशदता नहीं है जो आ० कुन्दकुन्दके संवेतमें है। विशेषकर उस वैश्वानिक सावधानीका तो आभास भी नहीं है जो कि स्वामी कार्तिकेयके उपदेशका वैशिष्टण है। उनकी दृष्टिमें आत्मतृत होकर संतोष अमृत द्वारा लोभका विनाश, संसारकी विनाश शीलताके कारण तृष्णा नागिन का हनन तथा बन, धान्य, सुवर्ण, जेन, आदिका परिमाण मात्र परिप्रह परिमाण नहीं है, अपित परिमित परिप्रही होनेके लिए उनत त्यागके पहिले कार्यकारी उपयोग-आवश्यकता के जानना आवश्यक है। अर्थात् यथेच्छ परिमाण करना अपरिप्रह नहीं है आपित श्रारीर तथा आत्माका प्रशस्त सम्बन्ध बनाये रखने के लिए अनिवार्य आवश्यकता अनुसार परिमाण करना ही परिप्रहपरिमाण नत है।

### स्वामी समन्तभद्रकी क्रान्ति-

जब हम स्याद्वादायतार स्वामी समन्तभद्रको देखते हैं तो स्वामी कार्तिकेयके संकेतको भाष्य रूपमें पाते हैं। वे घन, घान्य, स्रादि परिप्रहका परिमाण करके उससे स्रधिकमें निस्पृह रहे कहकर ही परिप्रह विरित्तका उपदेश समान नहीं करते ऋषितु 'इच्छा परिमाण उ' नाम देकर नतके साध्यको मुलोक्त कर देते हैं। स्रर्थात् यथेच्छ परिमाण कर लेना नत नहीं है स्रपितु इच्छाका निरोध भी स्रावश्यक है। स्राचार्यको मानव मनः स्थिति 'लाभाल्लोभः प्रप्रजायते' का स्पष्ट ज्ञान था। वे जानते थे कि जीवनमें सहस्र रुपया कमानेकी योग्यता न रखनेवाला भी लाखोंका नियम करेगा। 'येन केन प्रकारेण सम्पत्ति कमानेमें लीन बुद्धिमान पुरुष करोड़ों, सरबोंका नियम करेगा, खूब दान देकर त्यागमूर्ति भी बनेगा स्रौर स्वयं भी नतके शव (करोड़ोंका परिमाण) को लिए हुए नती तथा नेता बनेगा। स्रपने जीवनके स्रनुभवों के स्राधार परभी उन्हें यह शान था कि मनुष्य प्रहीत नियमके स्रात्माको निकालकर भी किस कुरास्तासे साह्य रूपको बनाये रखता है फलतः उन्होंने ''इच्छा परिमाण'' से स्वामी कार्तिकेयके कार्यकारीमात्र वस्तुस्रों का परिमाण; स्रधिक स्रयवा विलास साधक वस्तु परिमाण नहीं, पर स्पष्ट जोर दिया । फलतः स्पष्ट है कि जैन साहित्यके प्रथम युगके स्राच्याचोंने विश्व समाजमें सम्पत्तिको स्रोकर होनेबाली स्रव्यवस्थास्रोंको रोकने के लिए यही स्ववस्था की थी कि मनुष्य चेत्र, धन, धान्य, ग्रह, कुप्य (सृतो, जनी, रेशमी बळ, माल्य के लिए यही स्ववस्था की थी कि मनुष्य चेत्र, धन, धान्य, ग्रह, कुप्य (सृतो, जनी, रेशमी बळ, माल्य

१. "मूच्छां परिग्रहः" तस्वार्थसूत्र, १,७।

२. 'खामी कार्तिकेयानुपेक्षा ''उपभोग जाणिता अण्युव्ययं पचम तस्स'' गा० ३३९---४०

<sup>. &</sup>quot;धन धान्यदिग्रन्थ परिमायि ततोधिकेषु निःस्ट्रहता । परिमित परिग्रहः स्याहिच्छा परिमाण नामपि ॥"
रस्तकरण्ड क्षावकाचार ३.९५

४. रत्नखण्ड ३, १५ की न्याख्या ए. ४६। ( मा. प्र. मा. )

#### वर्शी ग्राभिनन्दन-प्रन्थ

अनुतेपन आधुनिक पाउडर कीम, साबुन, आदि ), शय्या, आसन (मीटर, आदि ), द्विपद (मनुष्य दासी, दास ) पशु तथा भाण्ड (सब प्रकारके वर्तन, आदि ) के स्थूल मेदसे दश प्रकारके परिग्रहको उतन। ही रखे जितना उसके लिए कार्यकारी हो अर्थात् जिसके न होनेसे जीवन यात्राके रक जानेकी आशंका हो।

### लक्षणोंके माध्य---

श्चाचार्य उमास्वामिके 'तत्त्वार्थ सूत्र' को मानव जीवनके सकल मनोरयोंका पूरक बना देनेका श्रेय पूज्यपाद स्वामोको है<sup>२</sup>। परिग्रहके लच्चण का सूत्र तथा उसके विरतिपरक भाष्यको लीजिये-''मूर्क्का क्या है! गाय, भैंस, मिर्या, मुक्ता, चेतन-जड़ श्रादि बाह्य तथा मोह जन्य रागादि परिग्राम रूप श्रन्तरंग उपाधियोंके अर्जन, संरक्षणादि स्वरूप संस्कारका न सूटना ही मूच्छो है। तब तो आध्यात्मिक ही परिग्रह या मृच्छी हो गी वाह्य छूट जायगा ? सत्य है, प्रधान होनेके कारण श्रन्तरंग परिग्रह ही परिग्रह है । क्यों कि धन-धान्यादि न होनेपर भी यह मेरा है, इस संकल्प मात्रसे जीव परिग्रही हो जाता है। अप्रथ बाह्य परिग्रह नहीं ही होता है ? होता ही है 'ममेदम' मूर्ज़िका कारण होने से । सम्यक्जानादिको भी रागादिके समान परिप्रहत्व आ जाय गा ? नहीं, 'प्रमत्तयोगात्' ही मूर्छा परिप्रह है । समयक दर्शन-ज्ञान-चारित्रवान् अप्रमत होता है, उसे माह नहीं होता श्रतः वह परिप्रही नहीं होता । ये आत्माक ही रूप हैं, रागादि कर्मकृत हैं। अतएव इनमें संकल्प होने से परिग्रह होता है श्रीर उसी से समस्त दीप होते हैं। 'ममेदम' संकल्प होते ही संरत्नसादि अनिवार्य हो जाते हैं उनके समारम्भ में हिंसा अनिवार्य है। इसके लिए फूट भी बोलता है। चोरी (चुड़ी, श्रायकर श्रादि से प्रारम्भ होकर चोर बाजारी श्रादि में परिशात होती है) भी करता है। तथा व्यक्तिचार भी करता कराता है<sup>3</sup>।<sup>32</sup> इस प्रकार यह भाष्य परिग्रहको सब पापों की खान तथा कायिक या बाह्य परिप्रहको ही पाप नहीं बताता अपित उसके मनोवैज्ञानिक रूपको भी 'हाथका कंगन' कर देता है। श्राजके सर्वोत्तम श्रार्थशास्त्री मार्क्सवादो भी केवल 'सम्पत्तिके व्यक्तिगत स्वामित्व'को ही हेय समक्तते हैं किन्तु जैनधर्म कहता है कि सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण भी पर्याम नहीं है। सबसे बातक तथा निकष्ट सम्पत्ति तो यह है जो कहता है 'रूस मेरा, मार्क्सवाद मेरा, अ।दि'। अर्थात् सम्पत्तिका तथोक्त समान विभाजन ( ऋयेक से उसकी सामर्थ्य भर काम सेना ऋरे उसकी

१. कार्त्तिकेयानु प्रेश्वा गा. ३४० की व्याख्या—''उपयोग द्वारवा-कार्यकारित्वं परिवास परिप्रदाणां सख्यां करोति यः स पञ्चमाणुजतधारी स्यात्'' (अकलक सार० भवनकी हस्तिछिखित प्रति पू. १४९ )

२. तत्त्वार्थं स्त्रकी उनके द्वारा रचित टीका यथार्थ नामा "सर्वार्थसिहिष" है।

३. सवार्थसिद्धि ए० २०७-८। (क∵रूप्पा, अरमप्पा निटवेके जैन मुद्रणाख्य कोव्हापुर का प्रकाशन शुक्रकाष्ट्र १८३९.)

श्रावश्यकता भर देना) भी पर्यात नहीं है। श्रापित इस विभाजनके पूर्व 'मुक्ते भी इतना पानेका श्राधिकार है' श्रादि इन संकल्पोंकी समाप्ति श्रानिवार्व है। नहीं तो प्रथम विश्व युद्धके बीस वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध श्राया श्रीर उसकी समाप्तिके संस्कार पूर्ण विना हुए ही तीसरेक। सत्र पात हो गया है। तथा पूज्यपाद स्वामी द्वारा घोषित; राष्ट्रियता सिद्धान्त श्रायबा वाद, श्रादि रूपी पश्मिहक। त्याग न हुत्रा तो विश्व युद्ध-मय होकर स्वयं ही विनव्द हो वायगा।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें स्वोपन्न भाष्य रूपसे मान्य टीका ने 'इच्छा—प्रार्थना—काम-म्रिभिलाषा-कांद्वा, गाद्ध्यं (लोलुपता) को हो मूच्छी" कहकर उक्त भाव को स्पष्टतर कर दिया है । सर्थात् म्रिहिंद्यादि के पालन के लिए प्रसिग्रह विरित्त म्रिनिवार्य श्रीर इसके लिए उपर्युक्त सबका न होना म्रिनिवार्य है ।

श्रकलक भट्टका राजवार्तिक भाष्य जहां पूज्यपाद की सर्वार्थिसिंद टीका को विस्तृतकर के सुगम तथा पूर्ण कर देता है वहीं श्रपनी मीलिक सूक्त तथा प्रतिभाके द्वारा उसे चेत्र कालोपयोगी भी कर देता है। 'समस्त दोष परम्परा का मूल परिप्रह है' तथा 'इस परिप्रहके ही कारण व्यसन रूपी महासमुद्र में इयना नहीं रकता रें ये वाक्य बड़े महत्त्व के हैं क्यों कि जब तक परिप्रहीकों हत्यारे, भूठे, चोर श्रीर जिनाकारके समान नहीं समक्ता जायगा तब तक संसारमें शान्ति चिन्द्रकाका उदय श्रसम्भव है। शास्त्रार्थी श्रकलंक भट्टने संभवतः "जिसके धन है वह साधु है, विद्वान् है, गुणी है...सत्र कुछ है ।" इस श्रनर्थकारी मनो श्रीर पर ही उक्त प्रहार किया था। इस श्लोक का युग श्राध्यात्मिक संस्कृति प्रधान भारतके सामाजिक हतिहासका निकृष्टतम समय था। जिसकी विरासत श्राज भी फलफूल रही है श्रीर श्रपने नीचतम रूपको घारण करके मानवको भूखा श्रीर नंगा बना रही है। मानवताके हतिहासमें परिग्रह पाप तथा उसको विरिक्तिके उक्त स्वरूपके प्रचारकी जितनी श्रायक्यकता श्राज है उतनी इसके पहिले कभी नहीं थी।

# उत्तर कालीन आचार्योंके लक्षण--

श्री हेमचन्द्र सूरिकी दृष्टिसं "लोलुपताके फल स्वरूप श्रासंतोप, श्राविश्वास तथा श्रारम्भको दुःखका कारण मानकर मनुष्य परिग्रहका नियन्त्रण करे" परिग्रहविरतिका लख्ण है। इसके बाद उनने कारिकाश्रों द्वारा परिग्रहकी दृष्टान्त पूर्वक पापरूपता, दोष मूलता, संसार कारणता तथा परिग्रह

१. सभाष्य तत्त्रार्थाधिगभ सूत्र पू॰ १६१ (परमश्रुत प्रमायकमण्डल का संस्करण वीनि. सं २४६२.)

२. राजवात्तिक पृ० २७९, 'तन्मूलाः सर्वदोषानुषगाः'' ''इहापि अनुपरतव्यसनमहार्णवावगाहनम् ।''

३. पचतत्र, मित्रभेद, इली० २ सं २० तक।

#### वर्षी नाभिनन्दन-प्रम्य

ध्यानकी महिमाका सांगोपांग वर्शन किया है । विवेचनको स्त्रानुसारी होते हुए भी स्नोकोपयोगी बना देता तो स्नाचार्यकी विशेषता ही थी से कि इसमें स्पष्ट लिखित होती है।

पंडिताचार्य साशांधरजी "चेतन, म्रचेतन तथा चेतना-चेतन पदार्थीमें 'मेरा है' इत संकल्पको प्रन्थ (परिप्रह, उलाभन ) कहते हैं। उसको थोड़ा करना प्रन्थपरिमाख वत है र ।'' इसके बाद दो पद्यों द्वारा श्चन्तरंग व्या विहरंग परिप्रहोंके मेद गिनाये हैं। पूर्वाचार्योंके समान सागारधर्मानृत कार भी 'देश समय जाति, आदिको दृष्टि में रखते हुए तथा इच्छाका रोक कर धन, धान्य, आदिका मरगा पर्यन्त परिमागा करनेका उपदेश देते हैं। वैशिष्ट्य यह है कि एक बार किये गये परिमागाको भी यथाशक्ति पुनः पुनः कम करनेका भी खादेश देते हैं"।' इस खादेशके बलपर खाजकल प्रचलित परिप्रह परिमाणकी प्रयाका कतिएय साधमीं समर्थन करना चाहेंगे। किन्त निर्भीक, जागरूक पं० श्राशाधारजी ऐसे धर्मनेताके वक्तव्यकी यह व्याख्या, व्याख्याताके अन्तरंगका प्रतिविग्व हो सकती है.पं. श्राशाधरजी का संकेत नहीं । 'देश, समय, जात्यादि' पद तो परिमाणकी विगत तथा अप्रमत्तताका स्पष्ट स्वक है। अर्थात व्रतीको वर्तमान सब क्षेत्रों. उप्या शीतादि समयों. श्रादि सबकी श्रवश्यकताका ख्याल करके नियम करना चाहिये तथा इसे भी घटाना चाहिये। बटाना किसी भी अवस्था में जैनधर्म नहीं हो सकता। पंडिताचार्यका यह लच्चण सोमदेव स्रिके "कुर्याच्चेतो निकुञ्चनम्" 'का विशद भाष्य सा लगता है। श्री अमृतचन्द्र सुरि का वर्णन भी भी सोमदेव सूरिके ही समान है । श्राचार्य ग्रभचन्द्र ने श्रपनी महाविरक्ति प्रकाशक शैलीके श्रनुसार परिग्रहका पूर्वाचार्योंके ही समान होकर भी हृदय हुत कर देने वाला निरूपश किया है वहाचर्य के पालनके लिए अपरिग्रह अनिवार्य है भ्राँ।र परिग्रह होनेसे कामदेव रोका ही नहीं जासकता इस बत तथा पापकमका "सूर्य श्रान्थकार मय हो जाय, सुमेरु चञ्चल हो जाय किन्तु परिग्रही जितेन्द्रिय नहीं हो सकता।" तथा परिग्रह "कामरुपी सर्पके लिए वामी है '' द्वारा स्पष्ट समर्थन किया है। इस प्रकार श्रन्य श्राचार्यों के

र. योगशाच २, १०६ से ११५ तथा स्त्रोपण टीका।

२. सागारधर्मामृत ४. ५९ ।

उच्चत्क्रोधादि हास्यादि षट्क वेद त्रयात्मकम् (मिथ्यात्व महितम् ) सा. ४. ६० :

४. क्षेत्रं, थान्य, धनं वस्तु, कुष्यं शयनमासनम् । द्विपदा पदनी भाण्ड वाह्या दश परिश्रहाः । (यशस्तिलक उत्त. १. १६६)

५. "वरिमितमपि शक्तितः पुनः कृशयेत्।" सागरथ**० ४. ६२** ।

६. यशस्तिलक चम्पू उत्त॰ पृ. १६६ :

७. पुरुषार्थं सिद्ध्युपाय कारिका १११-१२८ ।

८. ज्ञानार्णंब. प्रकरण १६ ६छो १. ४२।

९. ''अपि सूर्यंस्यजेद्धाम स्थित्त्व वा सुराचकः। न पुनः संगत्तकीर्णो मुनिः स्यान्तंत्रतेन्द्रियः ॥ २६ समरभोगान्द्र वस्मीकम्।'' शानार्णव पृ १८०।

प्रतिपादन भी दिये का सकते हैं वो कि उनके देश, काल, भ्रादि की सामाजिक परिस्थितिके विवेक तथा साहस पूर्ण हला होंगे

# लक्षणोंका फलितार्थ---

उक्त प्रधान सन्नुगोंकी समीन्नाके आधार पर कहा जा सकता है कि सावधानीके साथ देश काल, आदिका अविकल विचार करके इच्छा तथा मनोवृत्तिको पूर्ण नियन्त्रित करते हुए जो जीवनीपयोगी वस्तुश्लोंका कार्यकारी मात्र परिग्णाम किया जाता है वही परिग्रह परिमाग्ण वत है।

#### आन्त प्रथा---

प्रश्न उठता है कि जब इतना सूच्म विवेचन पिलता है तो यथेच्छ परिमाश करके परिप्रह परिमाण वती बननेकी पद्धति कैसे व्यवहारमें श्रायी । तथा हिन्दी टीकाकारों की स्रेत्रादि, हिरण्यादि, धनादि, द्विपदादि कुप्यमानातिक्रमादि को स्थूल सी व्याख्यामें भी वर्तमान प्रथाका सैद्धान्तिक समर्थन सा क्यों प्राप्त होता है ? परिमाण स्वरूप श्राज क्यां देखा जाता है कि श्रानावश्यक घन, धान्यादिके स्वामी इजारों दासी दासोंके परिश्रमकी कमायी पर विजास करने वाले साधमीं केवल संख्या निश्चित कर लेनेके कारण परिमित-परिप्रही कहे जाते हैं। तंभवतः इत भ्रान्त मान्यताके मूलमें सामाजिक-श्रार्थिक परिस्थितियां जितनी कारण हुई हैं उससे अधिक कारणता उस अज्ञानको है जो १३ वाँ १४ वाँ शतीके बाद मौलिक विद्वानोंके न होनेके कारण जह जमाता गया । सायही साथ पहोसी धर्मोंका प्रभाव भी उदासीन कारण नहीं रहा है। इनके श्वतिरिक्त द्रव्य: वह भी दृष्ट श्वहिंसाके पालक हो जानेके कारण जैन नागरिक ग्रन्य व्यवसायोंसे **हाथ खींचते गये श्रीर वाणिज्य**के ही उपासक धन गये। फलस्वरूप 'दिन दनी रात चौगुनी' सम्पत्तिके संचयको न्याय करनेके लिए उनका परिग्रह परिमाखा बतके स्वरूपको तदनुकुल बनाना स्वाभाविक ही था। ऋर्थ प्रवान युग\_होनेके कारण धर्मोपदेशक पंडितोंने भी ऋपने कर्तव्योंका नैतिकतासे पालन नहीं किया, जिसका कि पं० श्राशाघर जी को स्पष्ट उल्लेख करना पडा था फलतः परिग्रह परिनाणको विकत होना पडा । क्योंकि लक्कणों तथा उनकी व्याख्या परिमित परिग्रहके 'म्रानिवार्य म्रावश्यकताम्रोंकी पूर्तिके लिए कार्यकारी परिमाण' रूपका संकेत करती है। इतना ही नहीं इसके पालनकी अमिका, इसमें स्नानेवाले दोषां, स्नादिका वर्णन भी इसका समर्थक है।

१ रत्नक(ण्डश्रावकाचारकी भाषा वचनिका, मोक्षमार्गप्रकाश, सुदृष्टि तर्गिणी आदिके व्याख्यानीक अंश

२ "असयारम्मविणिवित्ति संजणयं। खेताव्रहरिण्यई भणाइ दुपयाई कुप्पमानकमे।"

श्रावक्षमं विधिप्रकरणम् गा० ८७-८।

३ "पण्डितैश्रृष्ट चारित्रै . . . इत्यादि ।"

#### वर्षी-क्रिमनन्दन-प्रत्य

## परित्रह परिमाणके पोषक-

प्रश्न हुआ कि झहिंसा, झादि नतों के पृष्ट करने के लिए क्या करना चाहिये ? उत्तर मिला ठीक है उनकी हट करने के लिए पांच, पांच भाषनाएं हैं । पञ्चम नतको पृष्ट करने लिए 'पांचों इन्द्रियों के प्रिय तथा आपिय भोग्य विषयों के उपस्थित होनेपर प्रिय विषयों में आसक न होना तथा आप्रिय विषयों से आकुल अथवा उद्वेजित न होना इन पाचों भावनाओं का होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त हिंसा, आदिके समान परिप्रहकों भी अभ्युद्य तथा निश्चेयक लिए आवश्यक कियाओं एवं साधनों का नाशक (आपाय) निन्दनीय ( अवध्य ) तथा दुःखोंका कारण अथवा दुःखमय हो मानना चाहिये । प्रतृत्ति परक भी साधक हैं — प्राणिमात्रकों 'मित्र समसना, गुणियोंको देखकर प्रमुदित होना, दुलियोंपर करुणा भाव रखना तथा अशिष्ट उन्मार्ग गामियोंके प्रति तटस्थताको भावना रखनेसे भी नत पुष्ट होता है ।

पोषकों की यह व्यवस्था पहिले तो यह बताती है कि "मनसा वाचा कर्मग्रा" सांसारिक विषयों के प्रति कैसा भाव रखना उचित है, परिम्रही भी उतना ही पापी तथा निन्दनीय है जितना हत्यारा, उग, चौर तथा व्यभिचारी है परिम्रह अपने तथा दूसरों के टुखका कारण भी है दूसरों को टु:ख न हो भाव ही मैत्री है, तब परिम्रह परिमाण के साथ साथ हजारों श्रमिकों, कृषकों आदिकों कंकाल बना देना कैसे चलेगा! गुणियों के प्रति भक्ति तथा अनुराग ही प्रमोद है तो परिम्रही (जोकि 'हत्यारे' के समान भीवण आज नहीं खगता) की प्रशंसा, आदर, आदि ही नहीं उन्हें समाज, देशका कर्णधार बना देना कैसे बीर प्रभुका मार्ग होगा? अनुमहका भाव ही कारण्य है ऐसी स्थितिमें, तटस्य बहुजन समुदायकों जाने दोजिये किन्तु क्या परिम्रही साधमीं अपने अमिकों, आदि को दोन हीन दशाकों भी नहीं जानते? यदि जानते हैं तो उनकी कमायी को अपने आहंकारकी पूजा, आत्म प्रतिष्ठा, आदिके कार्यमें क्यों लगाते हैं। अमिककाष की पानीमें पियासी मीन' है। उस भूखे रसोहयेके समान है जो पेटपर पत्थर बांचकर' 'हुप्पन भोजन' तथार करता है तब भी परिम्रही सज्जनको अपने पर भी दया नहीं (अर्थात् नीच पापसे बचना) आती। यह सब करके भी उनके अज्ञान, शराब, सिनेमा, अपन्ययका राग अलापा जाता है। आश्चर्य तो यह है कि जो उनके जीवनको सर्वया अभाव मस्त करके उन्हें विपरीतहित बनानेवाले हैं वे ही उनके

९, "तत्स्थैर्यार्थ" मावनाः पत्र्च पत्रच ।" ७-१ मोक्ष शास्त्र ।

२. "मनोशामनोशेन्द्रिय विषय रागद्धेषवर्जनानि एंच ।" ७,८ "

४. ''दुःखमेव वा।'' " १० "

५. ''मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च---

<sup>—</sup>सस्तराणाधिकविकारयमानाविजयेषु ।'' ७, ११

सकते बढ़े निन्दक हैं और अविनयी, श्रशिष्ट, श्रादि कहकर दवाना चाहते हैं। क्या यह सत्र भी श्रागमा-तुकूल माध्यस्य भाव है ?

### परिमित-परिग्रहके अतिचार---

वर्तोंके अतिचारोंकी स्पष्ट व्याख्याका श्रेय सूत्रकार उमात्वामी महाराजको है। उनके अनुसार भूमि ( अमीदारी ), वास्तु ( सब प्रकारके मकान ), हिरण्य ( परिवर्तन व्यवहारका कारण मुद्रा ), सुवर्ण ( सोना चोदी, ब्रादि ), धन ( गाय-भेंस ), धान्य ( सब ब्रनाज ), दासीदास ( प्रधानतवा घरू तथा खेत, मिलों आदिमें काम करने वाले भी ) तथा कृप्य (कपड़े, विलास सामग्री ) के पूर्व निश्चित प्रमासाको लीभके कारण बटानेसे परिग्रह परिमाण त्रतमें दोष आते हैं। जब मर्यादाका उल्लंबन हुआ तो अत्रत ( व्रत-भंग ) ही हो जायगा, दोष नयों ? आचार्यका अतिक्रम शब्दका प्रयोग साभिप्राय है । क्योंकि कतनिश्चयके विषयमें उल्लंघनकी इच्छा द्वारा मानसिक शदिको द्वत करना ही भ्रातिकम है, शील व्रतादिका उल्लंबन होनेपर व्यतिकम हो जाता है, त्यक्त विषयमें प्रवृत होना स्नतिचार है तथा कृत निश्चयका बारम्बार उल्लंघन श्रनाचार है<sup>२</sup> । यद्यपि उत्तरकालमें प्रथम तीन शब्दोंका पूरी सावधानीसे प्रयोग नहीं हुआ ऐसा लगता है, पर आचार्योंको अन्यमनस्क मानना उचित नहीं। बस्तुरियति तो ऐसी प्रतीत होती है कि वहां 'व्यतिक्रमाः पञ्च' अदि प्रयोग है वहां आचार्य मनोवैज्ञानिक गम्भीरताका संकेत करते हैं। इसी दृष्टिसे जब इस वैयाकरण, तार्किक, धर्मशास्त्री पूज्यपादको 'झतिकम'का भाष्य ब्रात्यन्त लोभके कारण उक्त पदार्थोंके प्रमाणका 'ब्रातिरेक' करते पाते हैं, तथा श्रकलंक भटको इस वान्यको वर्तिकका" रूप देते पाते हैं तो स्त्रापाततः यह शब्द विशेष विचारशीय हो जाते हैं। अकृति प्रत्ययका विचार करनेपर अतिरेक शन्दका अर्थ होता है अस्वाभाविक वृद्धि अथवा सीचना। फलतः सत्रकार तथा भाष्यकारोंको कृत प्रमाखके उल्लंघनकी भावना स्रथवा 'वर्तन' ही स्रभीष्ट नहीं है स्रपित वे इनके प्रमासकी ग्रस्वामाविक मर्यादाको भी श्रतिचार ही मानते हैं।

### स्वामि समन्तभद्र प्रणीत अतिचार---

समस्त तत्त्व व्यवश्वारूपी लोहेको स्यादाद पार्श्वपाषाणका स्पष्ट स्पर्श कराके स्वर्णमय कर देने वाले स्वामी समन्तभद्रकी चिन्तावारामें अवगाहन करके परिभ्रह परिमाणके अतिचारोंने भी अधिक

28

१ तस्त्रार्वसूत्र ७, २९।

२ 'श्विति मनःशुद्धिविषेरितिकमं, ज्यितिकमं शीलवृत्तेर्विकंघनम् । प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्यनाचार मिहातिसक्तताम् ॥ ९ ॥ ( अमितगतिसर द्वात्रिशतिका )

**३ रत्नकरण्ड आवकाचार ३, १०**।

४ सर्वार्थसिद्धि १० २१६ ।

५ 'तीवकोभाभिनवेद्यादतिरेद्धाः प्रमाणातिक्रमाः ।'' राजवर्तिक ए॰ २८८ ।

#### वर्षी-क्रिमनस्वन-प्रन्य

उपयोगी रूप पाया है। स्वामीकी दृष्टिमें लेश-बस्तु हिरण्य युवर्ण, धन-धान्य, दाशी-दास तथा कुप्य के कृत प्रमाणका श्रातिकम मात्र परिमित परिग्रह ततके श्रातिचार नहीं हैं; श्रापित श्राति वाहन, श्रातिसंग्रह, श्राति विस्मय (विधाद), श्रातिकों स तथा श्रातिभार वहन ये पांच श्रातिचार हैं। उनकी दृष्टिसे कृत प्रमाणके श्रातिकमका तो श्रावस है ही नहीं। हां; कृत प्रमाणमें भी उक्त वार्ते करना श्रातिचार है। स्वामीकी यह मौक्षिक मान्यता उनके टीकाकार प्रभाचन्द्र श्राचार्यके हाथों पहते हैं मध्यान्हके सूर्यके समान तापक श्रीर प्रकाशक हो उठी है। 'लोभकी श्रात्यन्त लोलुपताको रोकनेके लिए परिग्रह परिमाण कर लेने पर भी पुनः लोभके भोंकेमें श्राकर जो बहुत चलाता है श्रायांत् बैंस, घोड़ा, श्रादि सहब रूपसे जितना चल सकते हैं उससे श्राक्त चलाना श्रातिवाहन है। कागज, श्राज, श्रादि श्रापे विशेष लाभ देंगे फलतः लोभके वश होकर इन सबका श्रातिसंचय करता है। श्रायवा दुकानसे हटाकर गुप्त कर देता है ताकि श्रार श्राविक लाभ हो तथा श्राविक भार लादता है। ये पांची श्रातिचार है"।

स्वामी ऐसे प्रवल प्रतापो एवं पुरुषार्थी गुरुके मन्तव्योंकी इससे अञ्ज्ञी टीका अपन्य कोई भी नहीं कर सका है। क्योंकि जहां इसमें कृत प्रमाखमें जरासा भी हेर फर करनेका अवकाश नहीं है वहीं यह भी स्पष्ट है कि जितना सहज है स्वाभाविक है अनिवार्य है उससे अधिक कुछ भी नहीं कराया जा सकता, अन्यया इच्छापरिमाण असंभव है। स्वामीके समयको परिस्थितियोंसे पूर्ण परिचित न होकर भी यह कहा जा सकता है कि आजकी परिस्थितियोंके लिए तो यह व्याख्या सर्वधा उपयुक्त है—वर्तमान युगमें पशुआंकी तो बात ही क्या है मानव समाजका एक बहुत बड़ा भाग हो कामके भारके अति वाहन (अशेवर टाइम) काम करनेके कारण असमयमें ही काल कशितत हो रहा है। नरवाहन (रिकशा) कहज हो गया है। किसानोंसे लेकर बड़े से बड़े ब्यापरियोंने चान्य, बज्जादिका खूब संचय करनेकी ठान रखी है। शासन हारा थोड़ी सी भी कड़ायी किये जाते ही सार्यजनिक रूपसे मानवता शतु ये तथोक्त सम्यित्शाली 'हाय तोबा (अति विस्पय) मचा देते हैं। दैनंदिन जीवनोपयोगी वस्तुओंके दाम चतुर्गुण मिलने परभी ये इसीलिए नहीं बेचते हैं कि आगे अधिक साम होगा। तथा अतिवहन आरोपराकी तो चर्चा उठना ही व्यर्थ है। फलतः कहा जा सकता है कि वर्तमान विश्वकी अन्य समस्याओंके समान आजकी जिटल आर्थिक इत्तियोंका भान भी जैन।चार्योंको या तथा उन्होंके मार्गपर चलनेसे इनका स्थायी निकार हो सकता है।

१ सर्वार्थेसिद्धि पृ॰ २१६, राजवात्तिक पृ॰ २८८, समान्य तत्वार्थाधिगम पृ॰ १६८।

२ ''अतिबाहनातिसंग्रह विस्मवळोमातिमार वहनानि । परिभितपरिग्रहस्यप च विक्षेपाः पञ्च लक्ष्यन्ते ।'' रत्नकरंड ३.१६

३ कोभातिगृद्धि (नि) कृत्यर्थं परिग्रहपरिमाणे कृते पुनर्लोभावेशवशादित वाहन-मावन्तं हि वकीवदिर्धः सुखेन गण्डान्त ततोऽप्यतिरेकेगवाहनं करोति...आदि । दृष्टव्य रत्न० आ० ३, १६ की टीका पृ० ४७ ।

#### वैनवर्ग तया सम्पत्ति

होमदेवस्री हेमचन्द्रस्रि , पण्डिताचार्य आशाधर , अमृतचन्द्र स्रि , हरिभद्र स्रि . आदि, श्राचावाँने उमाखामिका ही अनुकरण किया है । श्रीहेमचन्द्र स्रि तथा पण्डिताचार्यकी व्याख्याएं शहरवोंके मनोवैशानिक विश्लेषणकी दृष्टिसे बड़े महत्वकी हैं । पाप प्रष्टिसें मनुष्य कैसे अपने आप प्रगति करता है इसका सजीव चित्र इन अवस्याओं में दृष्टिगोचर होता है । पण्डिताचार्यने स्वामी तथा सोमदेव स्रिके श्रतिचारोंको भी टीका भें निर्देश करके अपनी तटस्थता एवं बहुभुतताका परिचय दिया है ।

# सम्पत्ति त्यागका उपदेश-

कितनी सम्पत्ति रखे, श्रानिवार्य श्रावश्यकता पूर्ति योग्य ही सम्पत्ति रखनेका श्राम्यास कैसे करे तथा सम्पत्ति बढ़ानेकी लालसा श्रायांत् उसके दोषोंसे कैसे क्वे, इतना प्ररूपण करके ही जैनशास्त्र संतुष्ट नहीं हुआ है। श्रापित पापमय श्राचरण श्रायांत् दूसरेके स्वत्वोंका श्रपहरण करनेसे रोकनेके लिए कहा है कि संसार तथा शारीरके वास्तविक रूप पर दृष्टि रखे तो वह सुतरां मन्दकवायी श्रायांत् श्रामासक रहेगा । इसी संसार श्रारीरके स्वभावके चिन्तवनका विस्तृत रूप बारह भावनाएं हैं। इनमें भी प्रवृत्ति श्रायवा निवृत्ति रूपसे सम्पत्तिका वर्णन श्राया है तथापि प्रारम्भिक श्राठ भावनाश्रोंमें सम्पत्तिके त्यागको विविध दृष्टियोंसे बताया है। इन श्राठमें भी प्रथम श्रानित्य भावनामें तो सम्पत्तिकी श्रानर्थम् सूलकता श्रानावृत रूपमें चिश्रत की गयी है।

# अध्रुव (अनित्य ) भावना---

श्राप्यात्मरसिक युगाचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने स्पष्ट कहा कि हमन ? जिन माता, पिता, सम्बन्धी, श्रात्मीयजन, सेवक, श्रादिको तूं श्रपना समक्त कर मोहरूप परिग्रह बदाता है तथा जिन इन्द्र

- १. 'कृत प्रमाणास्क्रीमेन धनादधिकसम्रहः। पञ्चमाणुक्रतज्यानी करोति मृहमेधिनाम् ॥" ( यशस्तिथक चम्पू उत्त॰ १ ३६७ )
- २. बोगशाल, ३, ९५-९६ तथा टीका ।
- ३. सागार धर्मामृत ४, ६४ तया दीका।
- ४. पुरुवार्थ सिद्ध्युपाय क्लो. १८७ ।
- ५. श्रावक्षर्भप्रकरणम् गा. ८८ तथा देवसरिकी टीका ।
- ६. सागार धर्मामृत प्र. १६५
- ७. ''जगत्काय स्वभावी वा सबेगवैराग्यार्थम्'' ( तत्त्वार्थस्त्र ७, १२ )
- ८. ''अनित्याशरण ससारेक्टबान्यत्वाशुच्यान्त्रव संवर निर्जरा कोकवोधदुकंभ धर्भस्वास्याततस्वानु चिन्तन मनु प्रेक्षाः ।'' (त. स. ९, ७)

#### वर्षी-क्रिनम्दन-प्रन्थ

स्त्रीर समाटों ऐसे श्रेष्ठ भवन, मीटर, वायु-जलयान श्वादि वाहन, शय्या, कुर्ती-सोका (श्वातन), स्त्रादिके खुटानेमें हीं जीवन विता रहा है वे सब स्नित्य हैं।

युगाचार्यके इस सूत्रका भाष्य स्वामी कार्तिकेयके मुखसे सननेकी मिलता है---(जन्म मरवाके साथ, यौवन वार्धस्यको म्रांचलमें बांधे तथा लच्मी म्रन्तरंगमें विनाश छिपाये माती है'<sup>१</sup>। लच्मीमें बिनाश किया है ! हां. यदि ऐसा न होता तो 'पुण्यात्म। पौराशिक युगके चकवर्ती तथा प्रतापी कैसर. हिटलर, श्वादिका विभव कहां गया ? तब दसरांकी कैसे स्थिर रहेगी। कुलीन, घीर, पंडित, सभट, पुज्य ( धर्म गुरु, ख्रादि ) धर्मातमा. सन्दर, सञ्जन तथा महा पराक्रमियोंकी समस्त सम्पत्तियां देखते देखते धुल जाती हैं। तब इसका क्या किया जाय ? ''दो दिनकी चांदनी तथा जल तरंगके समान चञ्चला इस लच्मीके दो ही उपयोग है अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करो तथा शेष दसरोंको दे दो। तो लोग इतनी भ्राधिक सम्पत्ति क्यों कमा रहे हैं ? 'वे भ्रात्मवञ्चक हैं उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ है क्योंकि वे क्राच्मीके उक्त दो उपयोग नहीं करते हैं। श्राथवा उसे ( लच्मीको ) कहींपर रखकर पत्थरके समान जह तथा भारभूत कर रहे हैं। इस प्रकार उनके गांदे पसीनेकी कमायी भी दूसरोंकी हो जाती है। क्योंकि वह अगतके ठग राजा श्रयंवा उद्योगपति श्रयंवा कटम्बियोंके काम श्रावेगी।' तब क्या करे १ 'सीघा मार्ग है। लच्मीको बटानेमें खालस्य मत करो तथा सदैव उसे कटम्ब ग्राम, पर, जनपद देश तथा विश्वके प्रति अपने विविध कर्तव्योंकी पृतिके लिए व्यय करते रही । लच्छ्मी उसीकी सफल है जो सम्पत्तिके उक्त स्वरूपको समक्तकर श्रभावप्रस्त लोगोंको कर्तन्य परायग्रा बनानेके लिए, किसी भी प्रकारके प्रतिफलकी श्राशा न करके श्रनवरत देता रहता है<sup>3</sup>।' यही कारण है कि जैन श्राचार शास्त्रमें दान उतना ही श्चावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है जितनी देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, विनय, व्रत, श्चाहार, श्चादि हैं । इस व्यवस्थाका ऋशाधारण महत्व यह है कि एक आर मनुष्य न्यायपूर्वक अधिकसे अधिक कमाने में शिथिलता नहीं कर सकता तथा दसरी श्रीर उसे श्रपनी श्रावश्यकताश्रींसे श्राधिक मात्रामें रोक नहीं सकता खन्यथा वह परिष्रहो ( हत्यारेके समान पापी ) हा जायगा । दान रूपसे उसे ख्रपनी न्यायोपार्जित सम्पत्तिका उतसर्ग करता हम्रा ही वह धार्मिक (नैतिक नागरिक) हो सकता है।

१ 'वरभवण जाण वाहण सयणासण देवमणुधरायाणं ।

मादु पिदु सजण भिच्च सबिषणी ब पिदिवियाणिचा ॥'' (बारस अणुवेंखावा गा. ३)

२ स्वामी कर्त्तिकेयागुप्रेक्षा गाथा ५ ।

३ स्वामी कर्त्तिकेमानुप्रेक्षा गा० १०-३० । इनमें 'अणावरयं देहि' ।

<sup>&#</sup>x27;बिह्रलिय लोबाण' 'तथा णिर्वेरवो' पद विशेष महत्वके हैं।

४.जो वहदमाण रुच्छि अणवरवं देहि धम्मकुउजेश !" ( कार्त्तिकेव० गा० ९१ )

५. "अनुष्रहार्षं द्वेतस्यातिसर्गो दानम्।" :"विधि-द्रव्य-दास्तृ-पात्र विशेषासद्विशेषः।" दानपकरण स्त्रयं अ'त-विस्तृत है। तन्त्रार्थं सत्र ७, ३८,३९ )

# परिग्रहके क्रपरिणाम्---

प्रस्त उठता है कि झाल्म शिन्तका पूरा उपयोग करके न्यायमार्गसे सम्पत्ति कमा कर ऋपनी तथा दूसरोंकी झावश्यकता पूर्ण करना धर्म (कर्तक्य) है। तथापि; यदि कोई उसका पालन न करे जैसा कि झाव जैनी भी कर रहे हैं! सूत्रकार कहते हैं "परिग्रह यहां तथा भवान्तर में भी श्रानिष्ट कारक है।" "इस लोक में परिग्रही मांसके टुकड़ेको लिये उड़ने वाले पत्तीके समान है। उसपर दूसरे आक्रमण करते हैं। उसे कमाने तथा सुरक्तित रखने में कीन ऐसा अनर्य है जो न होता हो! ईंधनसे आक्रिके समान मनुष्य धनसे कभी तृत नहीं होता। लोभ में पड़कर उचित—अनुचितका ज्ञान सो बैटता है और अपना अगला जन्म भी विगाहता है?"

शंका होती है मरने पर क्या होता है ? "बहुत स्त्रारम्भ तथा परिप्रह करनेसे प्राणीको नरकायु प्राप्त होती हैं ।" क्योंक कर्तंच्य स्त्रकर्तंच्यका ज्ञान न रहनेसे अमिकोंकी हिसा, भागीदारोंको चौखा ( श्रसत्य ) एक वस्तु में दूसरी मिलाना, बहुतसा छिपाकर बेचना ( चौरी ) श्रादि सब ही पाप शिष्ठ सम्पत्तिशाली करता है। तथा यदि "थोहा ( जीवनके यापनके लिए कार्यकारी ) श्रारम्भ परिग्रह हो तो पुनः मनुष्य जन्म पायेगा भा" मानव समाजको सम्पत्तिमें कोई विशेष श्रनीचित्य नही दिखता किन्तु पांच पापों में परिग्रह ही केवल ऐसा पाप है जिसे मनुष्यके पतनके प्रति साक्षात कारणता है। जबिक शासन एवं समाजकी हिष्ट में गुरुतर समस्ते जाने वाले पापोंको परम्परया ही कारणता है। वस्तु स्थिति तो यह है कि परिग्रहसे हच्छा उत्पन्न होती है इच्छाके श्रातिरक या विघातसे कीघ, कोधसे हिंसा और हिसासे समस्त पाप होते हैं। ।" यह एक मनो वैज्ञानिक तथ्य है कि हिंसाके ही लिए हिंसा, सूठके ही लिए कूठ, चौरीके ही लिए चौरी तथा श्रसंयमक लिए ही श्रसंयम तो "न भूतो न भविष्यित" हैं।

# निष्कर्ष---

तारपर्य यह कि सम्पत्ति समस्त श्रनशोंकी जड़ है। फलतः श्रपने श्रासि, मिस, कृषि, वाणिज्य श्रादि व्यवसायसे श्राजित सम्पत्तिमेंसे व्यक्ति उतनी ही श्रपने पास रखे जो उसकी जीवन यात्राके लिए श्रानिवार्य हो। उससे श्राधिक जो भी हो उसे उनके लिए दे दे जो श्रपनी श्रावश्यकता पूर्ति भरके लिए भी नहीं कमा पाते हैं। श्रार्थात् शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके लिए उपयोगी मात्र परिम्रह रखना प्रत्येक व्यक्तिका धर्म है। श्रार्थ तथा काम प्रधान इस युगर्मे यह प्रश्न किया जाता है कि जब

१. ''इहामुत्रापायावद्य दर्शनम् ।'' (त० सू० ७, ९)

र. सर्वार्थ सिद्धि ए॰ १०१, राजवत्तिक ए॰ २७२, स॰ त॰ मा॰ ए॰ १५५, आदि ।

३. तस्वार्थं सुत्र ६, १५।

४. , ६,१७।

५. श्वानार्णव १६, १२।

#### वर्षी-प्रशिनन्दन-प्रन्य

सब देश अपने जीवन निर्वाहके स्तरको उठा रहे हैं तब आवश्यक वस्तुआंके कार्यकारी परिमाणका उपयेश देशकी अवनितका कारण हो सकता है। किन्तु यह संभावना वृसरी और ही है। उक्षतसे उक्षत जीवन स्तर करनेकी भावनाका ही यह कुपरिणाम है कि आजका विश्व स्थायीक्पसे युद्धके चंगुल में फंसा नजर आ रहा है। आकाश अनन्त है कलतः यदि उठने अथवा शिर उठानेकी प्रतियोगिताकी जाय तो उसकी समाप्ति असंभव है। हां; पृथ्वी सीमित है कलतः हमारे पैर एके बरातल पर रहें ( रहते ही है) ऐसी अववस्था सम्भव है। जब तक मानव समाज अपने आप कमसे कममें सेतृष्ट होनेके लिए मनसा, वाचा, कर्मणा प्रस्तुत न होगा तब तक अधिक गुत्थी उल्लभी ही रहे गी। तथा आर्थिक स्तर यदि किसी भूभागमें उठा भी तो आच्यात्मिक स्तरमों पर खड़ा न होनेके कारण वह स्वयं, घराशायी हो जायगा। यही कारण है कि साम्यवाद भी साम्राज्यवादके प्रत्येक आस्त्रसे काम ले रहा है तथा उसीके मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है। तटस्व पर्यवेद्धक नाम-मेदके अतिरिक्त और कोई तास्विक अन्तर नहीं देखता है। पूंजीवादका अन्त पूंजीको एक स्थलसे दूसरे स्थल पर रखनेसे ही न होगा। अपितृ पूंजीके बीभत्स रूपका सिक्रय ज्ञान तथा पूंजीमय मनोवृत्तिके विनाशसे होगा जैसा कि विरक्त युवराज श्री शुअचन्द्राचार्य के—

एनः किं न धनप्रसक्तमनसां नासादि हिंसादिना ,
कश्तस्यार्जनरक्षण स्वयक्षते नीदाहि दुःखानलैः।
तत्मागेव विचार्य वर्जय वरं ज्यामूद वित्तस्पृहा,
मेनैकास्पदतां न यासि विषयैः पापस्य तापस्प च ॥
इस कथन से स्पष्ट है तथा परिमित-परिग्रह श्रर्थात् संयमवादका सार है।



# इतिहास-<sub>साहित्य</sub>—

# जैनधर्मका आदि देश

श्री प्रा० एस० श्रीनीलकण्ठ, शास्त्री, एम्० ए०

# सुप्रचलित भ्रान्ति---

'जैनधर्म भी बौद्धधर्मके समान वैदिक कालके आयोंकी यज्ञ यागादिमय संक्कृतिकी प्रतिक्रिया मात्र या' कित्य इतिहासकारोंका इस मतको यो ही सत्य मान लेना चलता व्यवहार सा हो गया है। विशेषकर कितने ही जैनधर्मको तेईसवें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथके पहिले प्रचलित माननेमें भी आनाकानी करते हैं, अर्थात् वे लगभग ने वीं शती ईसा पूर्व तक ही जैनधर्म मानना चाहते हैं। प्राचीनतम युगमें मगध्य यज्ञ-यागादि मय वैदिक मतके चेत्रसे बाहर या। तथा इसी मगधको इस कालमें जैनधर्म तथा बौद्ध धर्मकी जन्मभूमि होनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ है। फलतः कितने ही विद्वान् कल्पना करते हैं कि इन धर्मोंके प्रवर्तक आर्थ नहीं थे। दूसरी मान्यता यह है कि वैदिक आयोंके बहुत पहले आयोंकी एक धारा भारतमें आयी यी और आर्थ पूरे भारतमें व्यात हो गये थे। उसके बाद उसी आर्य वंशके यज्ञ यागादि संस्कृति वासे लोग भारतमें आये, तथा प्राचीन अ-वैदिक आयोंको मगधकी और खदेड़कर स्वयं उनके स्थान पर वस गये। आयोंके इस दितीय आगमनके बाद ही संभवतः मगधसे जैनधर्मका पुनः प्रचार आरम्भ हुआ तथा वहीं पर बदध धर्मका प्रदर्भीव हुआ है।

# सिन्धु-कछार-संस्कृति---

द०००२— ५०० ईसा पूर्वमें फूली फली 'सिन्धुकछार सम्यता' के भग्नावरोषों दिगम्बर मत, योग, वृषभ-पूजा तथा श्रन्य मतीक मिले हैं, जिनके भचलन का श्रेय श्रायों श्रयांत् वैदिक श्रायों के पूर्ववर्ती समाजको दिया जाता है। 'श्रायं पूर्व' संस्कृतिके शुभाकांद्वियोंकी कमी नहीं है; यही कारण है कि ऐसे लोगोंमें से श्रनेक लोग वैदिक श्रायोंके पहलेकी इस महान संस्कृतिको इट्ता पूर्वक द्रविइ-संस्कृति कहते है। मैंने श्रयने ''मूल भारतीय धर्म'' शीर्षक निबन्धमें सिद्ध कर दिया है कि तथोक्त श्रवेदिक लच्चण (यज्ञ-यागादि) का प्रादुर्भाव श्रयर्ववेदकी संस्कृतिसे हुआ है। तथा मातृदेवियों, वृषभ, नाग, योग, श्रादिकी पूजाके बहुसंख्यक निदर्शनोंसे तीनों वेद भरे, पड़े हैं। फलतः 'सिन्धु कछार संस्कृति 'पूर्व-

193

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

वैदिक युगके' बादकी ऐसी संस्कृति है जिसमें तांत्रिक प्रक्रियाएं पर्याप्त मात्रामें घुल मिल गयी थीं। प्राचीन साहित्य जैन तीर्थंकरों तथा बुद्धोंकों ग्रसदिन्य रूपसे स्तृत्रिय तथा श्रार्य कहता है फलतः जैनधर्म तथा बौद्ध धर्मकी प्रसृतिको श्रनायों में बताना सर्वथा श्रसंभव है।

# जैनधर्मका आदि-देश प्राचीन भरतखण्ड---

श्रतएव जैन धर्मके मूल स्रोतको श्रार्थ संस्कृतिकी किसी प्राचीनतर श्रवस्थामें खोजना चाहिये, जैसािक बौद्ध धर्मके लिए किया जाता है। श्रपने पूर्वोल्लिखित निबन्धमें मैं सिद्ध कर चुका हूं कि समस्त भारतीय साधन सामग्री यही सिद्ध करती है कि जम्बूद्धीपका भरतखण्ड ही श्रायोंका श्रादि-देश था। हमारी पौरािशक मान्यताका भारतवर्ध श्राधुनिक में।गोिलिक सीमाश्रोंसे बद्ध न था श्रपितु उसके श्रायाम वित्तारमें पामीर पर्वत माला तथा हिन्दूकुश भी सम्मिलित था, श्र्यांत् ०० श्रचांश तक विस्तृत था। प्राचीनतम जैन तथा वैदिक मतींक ज्योतिष-ग्रन्थों श्रांत पुराशोंमें भारतके उक्त विस्तारका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन किया गया है। जैनधर्मके ज्योतिष ग्रन्थ 'सूर्यप्रशित्त', 'काल-लोकप्रकाश', 'चन्द्रप्रशित' श्रादिमें दिया गया पश्चाङ्ग बहुत कुळ उस पश्चिकांक समान है जो वेदाङ्ग ज्योतिष' (ल० ९३८० ईसा पूर्व ) में पाया जाता है। जैन मान्यताके दो सूर्य, दो चन्द्र, तथा सत्ताईस नच्चत्रोंको दो मालाश्रोंको वैदिक साहित्यको दृष्टिमें रखते हुए ही उचित रूपमें समक्त सकते हैं। सूर्यप्रशिक्ष उन्नींसवे प्रामृतमें विविध मत' दिये गये हैं।

### ज्योतिष ग्रन्थोंका आधार---

१, ३, ७, ७३, १२, ४४ से लेकर १००० पर्यन्त स्यों की संख्याके विषयमें विविध उद्धरण वैदिक साहित्यमें भी प्रचुरतासे पाये जाते हैं। वर्ष, प्रहण, श्रयन, श्रादिके चक्रोंके समान स्योंकी उक्त संख्याश्रों को भी सन्दर्भके श्रनुसार समय (व्यवहार काल) के प्रमाण रूपमें जानना चाहिये, शब्दार्थ रूपमें नहीं। प्रकृत निवन्धमें हम ज्योतिष्र शास्त्र सम्बन्धी समस्त मान्यताश्रोंकी क्याख्या करनेका प्रयत्न नहीं करें गे। यहां हमारा इतना ही उद्देश्य है कि उन श्रसंदिग्ध वर्णनों पर विचार करें जो इस तथ्य को प्रकाशमें लाते हों कि जैन तथा वैदिक प्रन्थोंके श्राधारसे ज्योतिषके वे निष्कर्ष संभवतः किस स्थानपर निकाले गये हों गे। स्व० डाक्टर र० शामशास्त्री द्वारा काल-लोक प्रकाशके श्राधार पर बतायी गयी

१-''ता कित न चन्दिममूरिया, सन्वलोब ओमार्छात. उज्जोबन्ति, तर्वेति, बमार्सेति य हि तेति वदेजा ? तथ्य खलु हमाओ दुवालस पिडवित्तिओ पण्णताओ। तथ्येमे एवमांहसु। त एके चन्दे, एगे सूरे, सन्वलोअं ओमासांत उज्जोणित, तर्वेति पमासेति । एगे एव आहसु। एगे पुण एवमहांसु ता तिण्ण चन्दा तिण्ण सूरा सन्वलोथं ओमार्सात। एगे एवमांहसु ता आउट्टं चन्दा ता आउट्टं सूरा सन्वलोअं ओमासंति, उज्जोवेति. तर्वोन्त, पगासित एगे एवमाहसु एतेन अभिलावेण नेतन्त्वम् । सत्त चन्दा, सत्त सूरा, दस चन्दा, दस सूरा बारस चन्दा, बारस सूरा...।" ( मूर्वमहाति १९ प्रामृत पृ० २०१ )

पञ्च वार्षिक युगकी व्यवस्था वैदिक पञ्चाङ्गमें भी पायी जाती है। जैन प्रन्योंमें (सूर्व-बड़ी की) कील तथा दोनों (उत्तर, दिव्या) अपनोमें होनेवालों उसकी छाया के प्रमाणका विषम वर्णन मिलता है। दिल्लायनके प्रथम दिन चीवील अंगुल ऊंची रांकुकी छाया भी २४ अंगुल हो गी। इसके आगे प्रत्येक सौरमालमें इस छायाका प्रमाण चार अंगुल बदता ही जाता है। यह वृद्धि उत्तरायणके प्रथम दिन तक होती ही रहती है और उस दिन प्रारम्भिक प्रमाणसे दूनी अर्थात् अवतालील अंगुल हो जातो है। इसके बाद उसमें हानि प्रारम्भ होती है तथा हानि की प्रक्रिया वृद्धिक समान ही रहती है। काल लोक-प्रकाशके अनुसार प्रत्येक युगके पांच वर्षमें दिल्लायानके प्रथम दिनसे वृद्धिका क्रम निम्न प्रकार हो गा —

| प्रथम   | वर्षभावग      | बहुल  | १२         | पाद        | ( ४८ | श्वङ्गुल ) |
|---------|---------------|-------|------------|------------|------|------------|
|         | माघ           | >>    | <b>७</b> ४ | पाद        | ( 86 | श्रङ्गुल ) |
| ब्रितीय | । वर्षश्रावरा | ,,    | १२ं        | 31         | ( 78 | ,, )       |
|         | माघ           | शुद्ध | १          | <b>3</b> 1 | ( ४८ | ,, )       |
| तृतीय   | बर्षश्रावरा   | ,,    | १०         | ,,         | ( २४ | ,, )       |
|         | माघ           | बहुल  | 8          | "          | ( 45 | ,, )       |
| चतुर्थ  | वर्षभावरा     | शुद्  | 9          | **         | ( २४ | ")         |
|         | माघ           | बहुल  | <b>8</b> 3 | 3>         | ( 85 | ")         |
| पञ्चम   | पर्षश्रावरा   | शुद्ध | ¥          | "          | ( १४ | ")         |
|         | माघ           | **    | १०         | ,,         | ( ४८ | ")         |

वैदिक साहित्यमें युग-चकके वधों को संवत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर, इद्वत्सर तथा ईड़ावत्सर अथवा संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, इद्वत्सर तथा वत्सर नामोंसे उल्लेख किया है। 'वृधाकिप अपूक' की व्याख्या विद्वानोंके लिए बटिल समस्या रही है। किन्तु जैसा कि मैं स्पष्ट दिखा चुका हूं कि यह अपूक् प्रातः, मध्याह, गोधूलि तथा रात्रि रूप दिनके चार भागोंका स्पष्ठ उल्लेख करती है। इनकी स्थिति को इन्द्राखी, इन्द्र, वृधाकिप तथा वृधाकिपायी इन चार प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस प्रकरणमें बतायी गयी लम्बा गोधूलि तथा संध्या ४० अच्चांशके स्थान पर ही संभव है। इसका समर्थन निदानस्कर के निम्न उद्धारणसे भी होता है—"अभिष्टोम यश्चमें बारह स्तोत्रा तीन मुहूर्तोंको अतिकान्त नहीं करते हैं अत्रत्य सबसे छोटे दिनका प्रमाण केवल बारह मुहूर्त होता है। सूर्यप्रशंतिका यह कथन कि बड़ेसे बड़ा दिन १८ मुहूर्त का होता है यह अपूक्के उक्त कथनसे सर्वथा मिलता जुलता है।

१ ऋक्वेद १०-७-२ । अथर्ववेद १०-१२६ ।

२ अध्याय ९ सू ७ । २--९ घटा ३६ मि॰ । ४--९४ घंटा २४ मि॰ ।

#### वसा-सभिनन्दन-प्रन्य

#### अन्य सावक उद्धरण---

इसके श्रातिरिक्त सूर्यप्रकृति भें उल्लिखित कलिजीग कलियुग, द्वापर युग्म, श्रेता, कृत कुम तथा वैदिक नाम कलि, द्वापर. त्रेता तथा कृतयुगमें गाट समता है। स्रार्थपञ्चांगमें युग तथा पर्व पर्यायबाची रहे जिसका द्वार्थ प्राचीन समयमें पत्त (शुक्त, कृष्ण ) होता था। 'भगवतीसूत्रमें' भी 'कृतयुग्म शब्द आया है। डा॰ जैकोवीके मतसे भगवती धूत्रका रचनाकाल चौथी शती ईसापूर्वके श्चन्त या तीसरी शती ई॰ पू॰ होना चाहिये। वैदिक वर्षका प्रत्रम्भ संभवतः वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें माघ (संभवतः एकाष्टक दिन माप बहुल जैसा कि स्त्रसे प्रतीत होता है) में हुआ होगा। इसका पोषण 'मण्डूक ऋक्<sup>3</sup>' तथा 'एकाष्टक ऋक्<sup>3</sup>' से स्पष्ट होता है। मध्य एशिया तथा अुखारा प्रान्तमें श्रव भी वर्षाका प्रारम्भ उसी दिनके आसपास होता है जिस दिन शरदऋतुमें दिनरात बराबर होते हैं। जब कि दिवागायनके साथ ही भारतमें वृष्टि प्रारम्भ हो जाती है इसी आधार पर डा॰ जैकीबीका श्चनमान है कि मधा या फाल्गुनीमें दिवाणायनके साथ वर्ष प्रारम्भ होती थी तथा उत्तरायण भादपदोंमें होता था । जैन तथा वैदिक परम्परामें प्रचलित नद्धश्रोंके विषम अन्तरालोंको ध्यानमें रखते हुए उक्त ज्योतिष सम्बन्धी घटनाका समय मोटे रूपसे २२८० तथा ३२४० के बीच श्रथवा ४२०० ईसापूर्व निश्चित किया जाना चाहिये। उत्तर कालीन वेदाङ्ग ज्योतिष तथा जैन ग्रन्थोंमें दक्षिण।यनका समय स्राश्लेषा का मध्य तथा उत्तरायखका समय घनिष्ठा (१३२० ईसापूर्व) में दिया है कहीं कहीं इससे भी पहिलेके समयकी स्चक घटनाएं मिलती हैं। गर्ग तथा जैन प्रक्रियाके अनुसार समान दिनरात के चक्र की तिथि अवसा श्रीर मघामें भी मिलती हैं जिससे ८०४० ई० पू० का संकेत मिलता है। जिस समय सूर्य विशाखा श्रीर कृतिकाके चक्रमें होकर मकर या कर्क रेखा पर रहता है।

#### सरस्वती आख्यानका महत्व---

वेदोंके सरस्वती श्राख्यानमें भी ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी सारगर्भित उल्लेख हैं। विशेषकर उस समय जब यह नदी समुद्र तक बहती थी तथा गंगा श्लोर यमुनासे भी श्लाधिक पवित्र मानी जाती थी। इसके तथ्यर जब यह प्रारम्भ हुआ या तब वसन्तके प्रारम्भमें होने वाला सम दिनरात संभवतः मूल नस्त्रत्र में पड़ा था। यह नक्षत्र श्लब भी सरस्वती विषयक काथोंके लिए पवित्र माना जाता है यद्यपि अब यह दशहरे पर उदित होता है। तैतिरीय संहितामें सरस्वती तथा श्लमावस्थाको समान कहा है तथा सरस्वतीके प्रिय सरस्वानकों पूर्णिमा से श्लभिक बताया है। यतः मूल नस्त्रमें पड़ी श्लमावस्था वसन्तके सम दिनरातका संकेत करती है और यशके वर्षके प्रारम्भकी स्त्रक थी, नस्त्रत्र भी मूल (प्रारम्भ, जड़)

१ सर्थ प्र० पृ० १६७।

र ऋकुवेद ७-१०३-७।

३ अथर्ववेद ३-१०।

### वैनवर्मका भादि देश

से गिने बाते हैं और उसके बाद ज्येद्वा (सबसे बहा), आदि स्राते हैं। उत्तर वैदिक युग तक नच्चजोंकी सूची कृतिकासे प्रारम्भ होती थी। इसके उपरान्त सरस्वती नदी तथा राज-स्थानका समुद्र विलीन हो गया और इनकी जलराशिका बहुभाग गंगा तथा जमुनामें वह गया। इन सबके स्राधार पर वसन्तके सम दिन रातके मूल नच्चजमें पड़नेका समय १६६८० ई० पू. का सूचक है। भूग-भैशास्त्र सम्बन्धी तथा क्योतियशास्त्रीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि स्रार्थ लोग स्रत्यन्त प्राचीन युगमें भी सरस्वती देशके प्रभु थे। हिम युग (Wutm) जिसके विस्तारका समय स्त्रव तक प्राप्त विवेचनों के स्थूल निक्कर्षके स्त्राधार पर ८०००० से ५०००० इ० पू० के बीचमें समभा जाता है; उसके बाद एक पावसीतर (वर्षाके बादका) युग स्त्राया था जो ६५००० ई० पू० तक रहा होगा।

यह सब निष्कर्ष यूरोपके लिए ठीक बैठते हैं तथा भारतमें उच्ण बलवायु इससे काफी पहले प्रारम्भ हो गयी हो गी। यूरोपमें भी इस समय तक मानव समाज पूर्व-पाषया युग तथा. अकम, मध्य एवं उत्तम पाधाया-युगको पार कर चुका था। तथा ५०००० ई० पू० तक यूरोपकी मूसरिन (प्रारम्भिक पाषया), ग्रेवेशियन (मध्य पाषाया) तथा मेगडेलिनियन (श्रान्तम पाषाया) संस्कृतियां भी समाप्त हो चुकी थीं। सबसे पहिले मनुष्य ( Homo Pekeniensis ) का श्राविभीव हिम प्रवाह ( Glacial ) युगके प्रारम्भमें हुन्ना होगा जिसका समय ल० ५००००० ई० पू० आका जाता है, कलतः कह सकते हैं कि मानवका विकास उच्चा प्रदेशोंमें श्रीषक वेगसे हुन्ना होगा। वैदिक श्रायों, जैनों तथा बौद्धोंका पुरातस्व इस प्रकार हमें २०००० ई० पू० तक ले जाता है तथा इनका श्रादि देश भारत-वर्षमें ही होना चाहिये जीकि उस समय ४० श्रावांश तक फैला था। यह श्रायन्त स्नावश्यक है कि जैन-धर्मके विद्यार्थों 'सुपुमा दुष्पमा' कल्पों तथा तीर्थकरोंकी जीवनीम श्रानेवाले विविध श्राख्यानोंका गम्भीर श्राध्ययन करके निम्म वाक्यको सार्थक करें।—

### जीयात त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्।



# जैनाचार्य और बादशाह मोहम्मदशाह

श्री महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ

मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह वि॰ सं॰ १७७३ से १८०५ तक दिल्लोके तस्त पर या। इसने अपने २२ वें राज्य वर्षमें चांगोदमें प्रसिद्ध राजवेच भट्टारक गुरा पण्डित उदयचन्द्रजी महाराजके पूर्वा-चार्यों को एक फरमान दिया था। उससे मुग़ल बादशाहों की जैन-धर्मके प्रति अद्धा और उस समयके हिन्दू और मुसलमानों के सौहार्दका पता चलता है। यह फरमान २० जिलहिज ( ऋर्यात् चैत्र विद ६ विक्रम संवत् १७९६) को लिखा गया था और इस समय उक्त गुरा साहबके पास विद्यमान है।

श्रागे इम उक्त फरमानका भावार्थ उद्भृत करते है-

"श्री बाबाजी ज्ञान सागर स्वामीजो श्रीर " " स्वामीको श्राजमेरके स्वेमें रहनेवाले प्रत्येक हिन्दू व मुसलमानके घरसे श्रीर ख़ासकर हर बनिये श्रीर जतिसे हर धानकी फ़सल पर एक रुपया श्रीर एक नारियल लेनेका श्राधिकार दिया गया था; श्रीर क्यों कि यह श्राधिकार पीढ़ी दर पीढ़ीके लिए था, इसलिए हसे बादशाह मोहम्मदशाहने भी दिया है।"

इस फरमानसे ज्ञात होता है कि यह ऋधिकार मोहम्मदशाहके पूर्वके बादशाहोंके समयसे ही चला आता या और इसके विषयमें मुसलम।नोंको भी कोई आपति नहीं थी।

इन बातोंकी पृष्टि जोधपुर नरेश महाराजा विजय-सिंहजीके फरमान े से भी होती है, जिसमें परम्परा गत उक्त मेटोंको लेते रहनेके श्राधिकारकी पृष्टि की गयी है।

# राष्ट्रक्ट कालमें जैनधर्म—

श्री डाक्टर अ० स० ग्रस्तेकर, एम० ए०, डी० छिट०

दिल्या और कर्नाटक अब भी जैनधर्मके सुदृद् गद् हैं। यह कैसे हो सका ! इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए राष्ट्रकूट वंशके इतिहासका पर्याली चन श्रनिवार्य है। दिल्या भारतके इतिहासमें राष्ट्रकूट राज्यकाल ( स्न० ७५३--९७३ ई० ) सबसे अधिक समृद्धिका युग था। इस कालमें ही जैनधर्मका भी दिल्या भारतमें पर्यात विस्तार हुआ। था। राष्ट्रकूटोंके पतनके बाद ही नये धार्मिक सम्प्रदाय लिङ्गायतोंकी उत्पत्ति तथा तीन्न विस्तारके कारण जैनधर्मको प्रवल धका लगा था। राष्ट्रकूट कालमें जैनधर्मका कोई सिक्रय विरोधी सम्प्रदाय नहीं था फलतः वह राज्य-धर्म तथा बहुजन धर्मके पदपर प्रतिष्ठित था। इस युगमें जैनाचार्योंने जैन साहित्यकी असाधारण रूपसे वृद्धि की थी। तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जनसाधारणको शिक्षित करनेके सत्त्रयदनमें भी संलग्न थे। वर्धामाला सीलनेक पहिले बालकको श्री गणेशायनमः' कण्ठस्थ करा देना वैदिक सम्प्रदायोंमें सुप्रचलित प्रथा है, किन्तु दिल्या भारतमें अन्न भी जैननमस्कार, वाक्य 'आम नमः सिद्धेन्यः [ अोनामासीधं ]' ज्यापक रूपसे चलता है। श्री चि० वि० वैद्यने बताया है कि उक्त प्रचलनका यही तात्पर्य लगाया जा सकता है कि हमारे काल (राष्ट्रकूट) में जैनगुरुश्चोंने देशकी शिक्षामें पूर्णरूपसे भाग लेकर इतनी अधिक अपनी छाप जमायी थी कि जैनधर्मका दिल्यमें संकोच हो जानेके बाद भी वैदिक सम्प्रदायोंके लोग अपने बालकोंको उक्त जैन नमस्कार वाक्य सिखाते ही रहे। यद्यपि इस जैन नमस्कार वाक्य के अजैन मान्यता परक आर्य भी किये जा सकते हैं तथापि यह सुनिक्षित है कि इसक। मूलस्रोत जैन संस्कृति ही थी।

# इसकी भूमिका---

राष्ट्रकृट युगमें हुए जैनधर्मके प्रसारकी भूमिका पूर्ववर्ती राज्यक। लोमें भलीभांति तयार हो चुकी श्री। कदम्ब वंश (सु० ५ वी ६ ठी शती हं०) के कितने ही राजा विजयमके ऋतुयायी तथा ऋभिवर्दक

१ मध्यमारत तथा उत्तर भारतके दक्षिणी भागमें इस रूपमें अब भी चक्रता है।

२ इण्डियन एण्टीक्वाबरी ६-५० २२ तथा आगे।

#### वर्णी-ग्रमिनन्दन-अन्य

में । लड्मेश्वरमें कितने ही कल्पित ऋभिलेख (ताग्रपत्रादि) मिले हैं जो संभवतः ईसाकी १० व श्चयवा ११ वों शतीमें दिये गये हों गे तथापि उनमें उन धार्मिक दानोंका उल्लेख है जो प्रारम्भिक चालुक्य राजा विनयादित्य. विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीयने जेन धर्मायतनों को दिये थे। फलतः इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उक्त चालुक्य नृपति यदा कदा जैनधर्मके पृष्ठपोषक श्रवश्य रहे हीं गे श्रान्यथा जब ये पश्चात्-लेख लिखे गये तब 'उक्त चालुक्य राजा ही क्यों दातार' रूपमें चुने गये तथा दूसरे मनेक प्रसिद्ध राजाश्रोंके नाम क्यों न दिये गये' इस समस्याका सुलभाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहुत संभव है कि ये मिललेख पहिले प्रचारित हुए तथा छीलकर मिटा दिये गये मूल लेखोंकी उत्तरकालीन प्रतिलिपि मात्र थे । श्रीर भावी इतिहासकारोंके उपयोगके लिए पुनः उत्कीर्ण करवा दिये गये थे, जोकि वर्तमानमें उन्हे मनगटन्त कह रहे हैं। तलवाडके गंग राजवंशके श्रिष्ठकांश राजा जैन धर्मानुयायी तथा श्रिभिरत्नक थे। जैन धर्मायतनोंको गंगराजा राचमल्ल द्वारा प्रदत्त दानपत्र कुर्ग<sup>2</sup>में मिले है। जब इस राजाने वल्हमलाई पर्वत पर श्रिधिकार किया या तो उत्तपर एक जैनमन्दिरका निर्माण <sup>3</sup> कराके विजयीं स्मतिको स्नमर किया था । प्रकृत राज्यकालमें लक्ष्मेश्वरमें 'राय-राचमल्ल वसति, गंगा-परमादि चैत्यालय. तथा गंग-कर्न्दर्प-चैत्यमन्दिर' नामोंसे विख्यात जैनमन्दिर वर्तमान थे। जिन राजाश्रीके नामानुसार उक्त मन्दिरोंका नामकरण हुआ था वे सब गंगवंशीय राजालोग जैनधर्मके अधिष्ठाता थे; ऐसा निष्कर्ष उक्त लेख परसे निकालना समुचित है। महाराज मारसेन द्वितीय तो परम जैन थे। आचार्य अजितसेन उनके गुरू थे। जैनधर्ममें उनकी इतनी प्रगाद श्रद्धा थी कि उसीके वश होकर उन्होंने ९७४ ई० में राज्य त्याग करके समाधि मरण ( सल्लेखना ) पूर्वक प्राण विसर्जन किया था । मारसिंहके मंत्री चामण्ड-राय चामुण्डराय पुरासके रचयिता स्वामिभक्त अवल अतापी सेनापति थे । अवस्रवेलगीलामें गोग्मटेश्वर ( प्रथम तीर्थं कर ऋषभदेवके द्वितीय पुत्र बाहुबली) की लोकीतर, विशाल तथा सर्वोङ्ग सुन्दर मुर्तिकी स्थापना इन्होंने करवायी थी। जैनधर्मको आस्या तथा प्रसारकताके कारण ही चामुण्डरायकी गिनती उन तीन महापुरुषों में की जाती है जो जैनधर्मके महान प्रचारक थे। इन महापुरुषों प्रथम दो तो श्री गंगराज तया हुल्ल ये जो कि होयसल बंशीय महाराज विष्णु-वर्दन तथा मारसिंह प्रथमके मन्त्री थे। नोलंबाबाडी में जैनधर्मकी खुब बृद्धि हो रही थी। एक ऐसा शिलालेख मिला है बिसमें लिखा है कि नीलम्बावाडी प्रान्तमें एक प्रामको सेठने राजासे खरीदा या तथा उसे धर्मपुरी' ( वर्तमान रह्मेम जिल्लेमें पहती है) में स्थित जैन धर्मायतनको दान कर दिया था।

१ इ० एवंडी० ७, पूर १११ तथा अही ।

S RO MECTO & A SORI

३ एपीमाफिका इण्डिका, ४ प् १४०।

<sup>8</sup> to Matio of sole!

५ एपी. इ. मा. १० ए. ५७।

# जैन राष्ट्रकृट राजा---

राष्ट्रकृट राजास्त्रोंमें भी स्रमोधवर्ष प्रथम वैदिक धर्मानुयायीकी स्रपेद्धा जैन ही स्रधिक या। श्राचार्य जिनसेनने श्रपने 'पार्वाभ्युदय' काव्यमें 'श्रपने श्रापको उस उपतिका परम गुरू लिखा है, जो कि अपने गुरू पुण्यात्मा मुनिराजका नाम मात्र समरणकरके अपने आपको पवित्र मानता था। ।' गणितशास्त्रके प्रन्य 'सारसंप्रह' में इसवातका उल्लेख है कि 'श्रमोघ वर्ष' स्थाद्वाद धर्मका श्रनुवायी था र । श्रपने राज्यको किसी महामारी से बचानेके लिए श्रमोधवर्षने श्रपनी एक श्रंगुली की बली महालक्ष्मीको चढायी थी । यह बताता है कि भगवान् महावीरके साथसाय वह वैदिक देवतात्रोंको भी पुजता था । वह जैनधर्मका सक्रिय तथा जागरूक अनुयायी था । स्व॰ प्रा॰ राखाल दास वनजीने मुक्ते बताया था कि वनवासीमें रियत जैनवर्मा यतनोंने श्रमोधवर्षका श्रपनी कितनी ही धार्मिक क्रियाश्लोंके प्रवर्तकके रूपमें उल्लेख किया है। यह भी सुविदित है कि अभोधवर्ष प्रथमने अनेक बार राजिंसहासनका त्याग कर दिया था। यह बताता है कि वह कितना सच्चा जैन था। क्यों कि सभवतः कुछ समय तक 'श्रकिञ्चन' धर्मका पालन करनेके लिए ही उसने यह राज्य त्याग किया हो गा। यह अमोघवर्षकी जैनधर्म-आरथा ही थी जिसने आदिपुरासके श्चन्तिम पांच श्रध्यायोंके रचयिता गुराभद्राचार्यको श्रपने पुत्र कृष्ण द्वितीयका शिल्लक नियुक्त करवाया था । मृलगुण्डमें स्थित जैन मन्दिरको कृष्णाराज द्वितीयने भी दान दिया था" फलतः कहा जा सकता है कि यदि वह पूर्णरूपसे जैनी नहीं था तो कमसे कम जैनधर्म का प्रश्रयदाता तो था ही। इतना ही इसके उत्तराधिकारी इन्द्र तृतीयके विषयमें भी कहा जा सकता है। दानवुलपद् शिलालेखमें लिखा है कि महा-राज श्रीमान् नित्यवर्ष ( इन्द्र तू. ) ने अपनी मनोकामनाओंकी पूर्विकी भावनासे श्री श्रईन्तदेवके अभिषेक-मंगलके लिए पाषागाकी वेदी (सुमेरू वर्वतका उपस्थापन) वनवायी थी। श्रन्तिम राष्ट्रकृट राजा इन्द्र चतुर्थ भी सच्चा जैन था। जब वह बारम्बार मयत्न करके भी तैल द्वितीयसे ऋपने राज्यको बापस न कर पाया तब उसने अपनी धार्मिक आस्थाके अनुसार सल्लेखना वत धारण करके प्राप्त स्थाग कर दिया था ।

### जैन सामन्त राजा--

राष्ट्रकृट तृपतियोंके श्रानेक सामन्त राजा भी जैन धर्मावलम्बी थे। सानदित्तके रह शासकोंमें लगभग सबके सब ही जैन धर्मावलम्बी थे। जैसा कि राष्ट्रकृट इतिहासमें लिख जुका हूं श्रामोधवर्ष प्रथमका

१. इ. एव्हा. भा. ७ पू. २१६--८।

२. विष्टर नित्शका 'मैं शीचटी' मा. ३ ए. ५७५।

३. एपी. इ. मा. १८ पृ. २४८।

४. जर्नळ इ. बा. रो. ए. सो., मा. २२ पृ. ८५।

५. ,, ,, सा. १०५. १८२।

६. आर्बो० सर्वे ० रि. १९०५-६ ए. १२१-२।

७. इ. एव्ही० सा. २३ प्. १२४।

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

प्रतिनिधि शासक बङ्केय भी जैन था। यह बनवासीका शासक था अपनी राज्यधानीके जैनधर्मायतनोंको एक प्राम दान करनेके लिए इसे राजाश प्राप्त हुई थी । वङ्केयका पुत्र लोकादित्य जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट धर्मका प्रचारक था; ऐसा उसके धर्म गुरू श्री गुराचन्द्रने भी लिखा है। इन्द्र तृतीयके सेनापति श्रीविजय भी जैन थे इनकी छत्र छायामें जैन साहित्यका पर्याप्त विकास हुआ था।

उपर्युक्तिसित महाराज, सामन्त राजा, पदाधिकारी तो ऐसे हैं जो अपने दान-पत्रादिके कारण राष्ट्रकूट युगमें जैनधर्म प्रसारक के रूपसे जात हैं, किन्तु शीष्ठ ही जात हो गा कि इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक जैन राजा इस युगमें हुए थे। इस युगने जैन अन्यकार तथा उपदेशकों की एक अलण्ड सुन्दर माला ही उत्पन्न की थी। यतः इन सबको राज्याश्रय प्राप्त था फलतः इनकी साहित्यिक एवं धर्मप्रचारकी प्रवृत्तियोंसे समत्तं जनपद पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था। बहुत संभव है इस युगमें रह जनपदकी समस्त जनसंख्याका एक तृतीयांश भगवान महावीरकी दिव्यध्विन (सिद्धान्तों) का अनुयायी रहा हो। अलक्तिके उद्धारणोंके आधार पर रशीद-उद-दीनने लिखा है कि कोंकण तथा थानाके निवासी ई० की ग्यारहवीं शतीके प्रारम्भमें समनी (अमण आर्थात बीद्ध) धर्मके अनुयायी थे। अल-इदिसीने नहरवाला (अनिहल पट्टन) के राजाको बीद्ध धर्मावलम्बी लिखा है। इतिहास का अत्येक विद्यार्थी जानता है कि जिस राजाका उसने उल्लेख किया है वह जैन या, बौद्ध नहीं। अतएव स्पष्ट है कि मुसलमान बहुषा जैनोंको बौद्ध समस्त लेते थे। फलतः उपर्युक्तिखित रशीद-उद-दीनका वस्तव्य दिव्यक्ते कोंकण तथा थाना भागोमें दशमी तथा ग्यारहवीं शतींके जैनधर्म-प्रसारका सूचक है बाद्ध धर्मका नहीं। राष्ट्रकूट कालकी समाप्तिके उपरान्त ही लिगायत सम्प्रदायके उदयके कारण जैनधर्मको अपना बहुत कुछ प्रभाव खोना पड़ा था वर्षों कि किसी इद तक यह सम्प्रदाय जैनधर्मको मिटाकर ही बढ़ा था।

### जैन संघ जीवन---

हस कालके श्रमिलेखोंसे प्राप्त सूचनाके श्राधार पर उस समयके जैन मठोंके भीतरी जीवनकी एक भांकी मिलती है। प्रारम्भिक कदम्ब ने वंशके श्रमिलेखोंसे पता लगता है कि वर्षा श्रमुमें (चतुर्पास) श्रमेक जैन साधु एक स्थान पर रहा करते थे। इसीके (वर्षाके ) श्रम्तमें वे सुप्रसिद्ध जैन पर्व पर्यूषण मनाते थे। जैन शास्त्रोंमें पर्यूषणका बड़ा महत्व है। दूसरा धार्मिक समारोह काल्गुन शुक्ला श्रष्टमी से

१. हिड्डी ओ॰ दी राष्ट्रकृटस् ए. २७२-३।

२, एपी. इ. मा ६ पू. २९।

३. एवी. ई. मा. २० ए. १४९।

४, इलियट, १. पृ. ६८।

५. १. एण्टी. सा. ७ पू. ६४

६. एन एपीटोम ओफ जैनिज्म पृ. ६७६-७।

प्रारम्भ होता या और एक सप्ताह तक चलता था। स्वेताम्बरोंमें यह चैत्र शुक्ला ८ मी से प्रारम्भ होता है। शत्रुख्य पवंत पर यह पर्व श्रव भी बड़े समारोहसे मनाया जाता है स्यों कि उनकी मान्यतानुसार श्री ऋष्यमेदेवके गण्धर पुण्डरीकने पांच करोड़ श्रनुय। यियोंके साथ इस तिथिको ही मुक्ति पायी विश्व होनों पर्व वह शतीके दिच्यामें सुप्रचित्तत ये फलतः ये राष्ट्रकूट युगमें भी श्रवश्य बड़े उत्साहसे मनाये जाते हों ने क्यों कि जैनशास्त्र इनकी विधि करता है और ये श्राव भी मनाये जाते हैं।

राष्ट्रकृट युगके मन्दिर तो बहुत कुछु श्रंशों में वैदिक मन्दिर कलाकी प्रतिलिपि थे। भगवान महा-वीर की पूजनविधि वैसी ही ध्यय-साध्यतथा विलासमय हो गयी थी जैसी कि विष्णु तथा शिवकी थी। शिला-लेखों में भगवान महावीरके 'श्रक्षभोग' तथा 'रङ्गभोग' के लिए दान देनेके उल्लेख मिलते हैं जैसा कि वैदिक देवता खोंके लिए चलन था। यह सब भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट सर्वाङ्ग श्राकिंचन्य धर्मकी विकृत व्याख्या नहीं थी !

जैन मठों में भोजन तथा श्रीपिषयोंकी पूर्ण व्यवस्था रहती थी तथा धर्म शास्त्रके शिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था थी ?

श्वामीधवर्ष प्रथमका कोन्न्र शिलालेख तथा कर्कके स्रत ताम्रपत्र जैन धर्मायतनोंके लिए ही दिये गये थे। किन्तु दोनों लेखोंमें दानका उद्देश्य बिलचर-दान, वैश्वदेव तथा श्वामिहोत्र दिये हैं। ये सबके सब प्रधान वैदिक संस्कार हैं। श्वापाततः हनको करनेके लिए जैन मन्दिरोंको दिये गये दानको देख कर कोई भी व्यक्ति श्वापचर्यमें पड़ जाता है। संभव है कि राष्ट्रकृट युगमें जैनधर्म तथा वैदिक धर्मके बीच श्वाबकी श्वपेचा श्वधिकतर समता रही हो। श्वथवा राज्यके कार्यालयकी श्वसावधानीके कारण दानके उक्त हेतु शिलालेखोंमें बोड़ दिये गये हैं। कोन्न्र्र शिलालेखमें ये हेतु हतने श्वयुक्त स्थान पर हैं कि सक्ते ह्वरी व्याख्या ही श्वधिक उपयुक्त जंचती है।

# राष्ट्रकृट युगका जैन साहित्य--

जैसा कि पहिले आनुका है अमोधवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय तथा इन्द्र तृयीय या तो जैनधर्मानुयायी ये अयसा जैनधर्म के प्रश्रय दाता थे। यही अवस्था उनके अधिकतर सामन्तोंको भी थी। अत्रत्व यदि इस युगमें जैन साहित्यका पर्याप्त विकास हुआ तो यह विरोध आश्चर्यकी बात नहीं है। ८ वीं शतीके मध्यमें हरिभद्रस्री हुए हैं तथापि इनका प्रान्त आज्ञात होनेसे इनकी कृतियांका यहां विचार नहीं करें थे। स्वामी समन्तभद्र यद्यपि राष्ट्रकूट कालके बहुत पहिले हुए हैं तथापि स्यादादकी सर्वोत्तम म्याख्या तथा तथा तथा-

१, भादों के अन्तमें प्यू वण होता है। तथा चतुर्मासके अन्तमें कार्त्तिककी अद्यन्दिका पड़ती हैं।

२. इनसाइक्छोपीडिया ओफ रिळीजन तथा रशिकस् मा. ५, ५. ८०८।

६. जर्नल बी. मा. री. ए. सी: मा. १० ए- २१७ ।

#### वर्षी ग्रमिनन्दन-प्रन्य

लीन समस्त दर्शनोंकी स्पष्टतया सयुक्तिक समोचा करनेके कारण उनकी श्राप्तमीमांसा इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि इस राज्यकालमें ८वीं शतीके ब्रारम्भसे लेकर ब्रागे इस पर श्रनेक टीकाएं देखिएमें लिखी गयी यीं !

राष्ट्रकृट युगके प्रारम्भमें अकलंकभटने इसपर अपनी अष्टशती टीका लिखी यो। अवण बेल-गोलांक ६७ वें शिलालेखमें अकलंकदेव राजा साइसतुंगसे अपनी महत्ता कहते हुए चित्रित कियं गये हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यें साइसतुङ्ग दन्तिदुर्ग दितीयथे। इस शिलालेखमें बौद्धोंक विजेतारूपमें अकलंक भटका वर्णन है। ऐसी भी दंतोक्ति है कि अकलंकभट राष्ट्रकृट सम्राट इच्छा प्रथमके पुत्र थे। किन्तु इसे ऐतिहासिक सत्य बनानेके लिए अधिक प्रमाणोंकी आवश्यकता है। आतमीमांसाकी सर्वाङ्गसुन्दर टीकांके रचियता श्री विद्यानन्द इसके थोड़े समय बाद हुए थे। इनके उल्लेख अवणबेलगोलांके शिला-सेखीं में हैं।

#### न्याय-शास्त्र---

इस युगमें जैनतर्कशास्त्रका जो विकास हुआ है वह भी साधारण न था ! द वीं शतीके उत्तरार्धमें हुए खा॰ मिण्यन्यनन्दीने ही 'परीक्षायुख सूत्र' की रचना की थी। नौवीं शतीके पूर्वार्द्धमें इसपर आ। प्रभाचन्द्रने अपनी विख्यात 'प्रमेयकमल मार्तण्ड' टीका लिखी थी। इन्होंने मार्तण्डके खातिरिक्त 'न्यायकुमुदचन्द्र' भी लिखा था। जैन तर्कशास्त्रके दूसरे आचार्य जो कि इसी युगमें हुए थे व मल्लवादी थे, जिन्होंने नवसारीमें दिगम्बर जैन मठकी स्थापनाकी थी जिसका अब कोई पता नहीं है! कर्क स्वर्णवर्ष के स्थरतपत्रमें इनके शिष्यके शिष्यको ८२१ ई में दत्त दानका उल्लेख है इन्होंने बमोत्तरा' चार्यकी न्यायविन्दु टीक।पर टिप्पण लिखे थे जो कि धमोत्तर टिप्पण नामसे ख्यात है। बीद प्रन्यके ऊपर जैनाचार्य द्वारा टीका लिखा जाना राष्ट्रकूटकालके धार्मिक समन्वय तथा सहिष्णुता की भावनाका सर्वया उचित फल था।

श्रमोधवर्षकी राजसभा तो श्रमेक विद्वानोंरूपी मालासे सुशोभित थी। यही कारण है कि श्रागामी श्रमेक शितयोंमें वह महान् साहित्यिक-प्रश्रयदाताके रूपमें ख्यात था । उसके धर्मगुरू जिनसे-नाचार्य हरिवंश पुराणके रचयिता थे, यह प्रन्य ७८२ ई॰ में समाप्त हुआ। था। श्रपनी कृतिकी प्रशस्तिमें उस वर्षमें विद्यमान राजाश्रोंके नामोंका उल्लेख करके उनने प्राचीन भारतीय इतिहासके शोधक विद्वानों पर बहा उपकार किया है वह श्रपनी कृति श्रादिपुराणको समाप्त करने तक जीवित नहीं रह सके थे।

१ पीटरसनकी रिपोर्ट सं २,७९। ज॰ ब॰ बा॰ रो॰ ए० सी॰ भा॰ १८ ए २१३।

२ एपी० कनो० मा०२ सं ९५४ ।

३ भारतीय न्यायका इतिहास पृ० १७९

४ एपी० **इ**० मा० **२**१

५ मा० न्या० ए १९४-५१

६ ६० एण्टी० १९०४ पृत्र ९७।

### राष्ट्रकृट कालमें जैनवर्म

जिसे उनके शिष्य गुणचन्द्रने ८६७ ई० में समाप्त किया था; जो बनवाती १२००० के शासक लोका-दित्यके धर्मगुरु थे। श्वादिपुराण जैनमन्य है जिसमें जैन तथ्येंकर, श्वादि शलाका पुरुषोंके जीवन चरित्र हैं। श्वाचार्य जिनसेनने श्वपने पाश्यांम्युदय काव्यमें श्रृङ्गारिक खंडकाच्य मेघदूतके प्रत्येक श्रोककी श्वन्तिम पंक्ति ( चतुर्थ चरण ) की तपत्वी तीर्थंकर पाश्वंनाथके जीवन वर्णनमें समाविष्टि करनेकी श्रद्भुत वौद्धिक कुशलताका परिचय दिशा है। पाश्वांम्युदयके प्रत्येक पद्येक पद्येक प्रात्निम पंक्ति मेघदूति के उसी संख्याके श्लोकसे ली गयी है। व्याकरण प्रन्य शाकश्ववनकी श्वमोधवृत्ति तथा वीराचार्यकार गणित-प्रन्य 'गणितसारसंप्रद' भी श्वमोधवर्ष प्रथमके राज्यकालमें समाप्त हुए थे।

### तदेशीय साहित्य---

कनारी भाषामें प्रथम लक्षणशास्त 'कविराजमार्ग' लिखे जानेका श्रेय भा सम्राट म्रामोषवर्षके राज्यकालको है। किन्तु वह स्वयं रचियता थे या केवल पेरक थे यह म्राम भी विवादमस्त हैं । प्रश्नोत्तर-मालाका रचियता भी विवादका विषय है क्योंकि इसके लिए श्री शंकराचार्य, विमल तथा म्रामोषवर्य प्रथमके नाम लिथे जाते हैं। डा॰ एक॰ डवल्यू॰ थोमसने तिब्बती भाषाके इसके म्रानुवादकी प्रशस्तिके म्राधारपर लिखा है कि इस पुस्तिकाके तिब्बती भाषामें म्रानुवादके समय म्रामोधवर्ष प्रथम इसका कर्त्ता माना जाता था। म्रातः बहुत संभव है कि वही इसका कर्त्ता रहा हो।

दसवीं शतीके मध्य तक दिल्ला कर्याटकके चालुक्य वंशीय सामन्तांकी राजधानी गंगधारा भी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका बड़ा केन्द्र हो गयी थी। यहाँ पर सोमदेव स्तिते अपने 'यशस्तिककचम्पू' तथा 'नीति वाक्या नृत'का निर्माण किया था। यशत्तिकक यद्यपि धार्मिक पुत्तक है तथापि लेखकने इसकी सरस चम्पू बनानेमें अद्भुत सिहित्यक सामध्यका परिचय दिया है। द्वितीय पुस्तक राजनीतिकी है। कीटिल्यके अर्थशास्त्रकी अनुगामिनी होनेके कारण इसका स्वतंत्र महत्त्व नहीं आका जा सकता है तथापि यह प्रन्य साम्प्रदायिकतासे सर्वथा शुरूष है तथा कौटिल्यके अर्थशास्त्रसे भी ऊंची नैतिक हिंधे लिखा गया है।

१ इ० एव्ही० सा० १२ ए० २१६ ।

२ इसमें अपने को लेखक अमीपवर्षका 'बरमगुरु, कहता है।

३ इ० एव्टी १९१४ पूर २०५।

४ विण्टरनित्झ गजैटी सा० ३ ५० ५७।

५ इ० एव्ही० १९०४ पृ७ १९९ ।

इ जन्मन मान रीन एक सी- १२ ए० ९८०।

७ यशस्तिककचम्पू पु० ४१९।

#### वर्णी श्रभिनन्दन-प्रत्थ

### महाकवि पम्प---

इस राज्यकालमें कर्याटक जैनवर्मका सुदृढ गृह था। तथा जैनाचार्योंको यह भली भांति स्मरण या कि उनके परमगुरु तीर्थंकरने जनपदकी भाषाश्चोंमें धर्मोपदेश दिया था। परिशाम स्वरूप १० वीं शतीमें इम कनारी लेखकोंकी भरमार पाते है। जिनमें जैनी ही श्रधिक थे। इनमें प्राचीनतम तथा मधानतम महाकवि पम्प ये इनका जन्म ९०२ ई० में हुआ। या । आन्ध्र देशके निवासी होकर भी कनारी भाषाके स्त्रादि कवि हुए ये। इन्होंने स्त्रपनी कृति स्त्रादिपुराग्यको ९४१ ई० में समाप्त किया या, यह जैन ग्रन्थ है। ग्रापने मूल ग्रन्थ 'विक्रमार्जुन विजय'में इन्होंने ग्रापने ग्राश्रयदाता 'ब्रारिकेशरी द्वितीय'' को ऋर्जुनरूपसे उपस्थित किया है, ऋतः यह ग्रन्थ ऐतिहासिक रचना है। इसी ग्रन्थसे हमें इन्द्र तृतीयके उत्तर भारत पर किये गये उन ब्राक्रमणोंकी सूचना मिलती है जिनमें उसका सामन्त ब्रारिकेशरी द्वितीय भी जाता था। इस कालके दूसरे ग्रन्थकार 'श्रसंग' तथा 'जिनचन्द्र' ये जिनका उल्लेख पूनने किया है यद्यपि इनकी एक भी कृति उपलब्ध नहीं है। पून कवि १० शतीके तृतीय चरणमें हुए हैं। यह संस्कृत तथा कनारी भाषामें कविता करनेमें इतने ऋषिक दत्त् थे कि इन्हें कृष्ण तृतीयने उभयकुल चक्रवर्तीकी उपाधि दी थी। इनकी प्रधान कृति 'शान्ति पुराख' 'है। महाराज मारसिंह द्वितीयके सेनापित चामुण्ड-रायने 'चागुण्डरायपुराण' को दसवीं शतीके तीसरे व चरणमें लिखा था। रन्न भी प्रसिद्ध कनारी कवि थे। इनका जन्म ९४९ ई० में हुआ। था। इनका 'ऋजितनाथपुराग्रा' ९९३ ई० में समाप्त हुआ। था। जैन धर्म ग्रन्थोक। पुराण रूपमें रचा जाना बताता है कि राष्ट्रकृट युगमें जैनधर्मका प्रभाव तथा मान्यता दिवारामें श्रसीम थी।

१ कर्णाटक भाषाभृषण, भूमिका० ए० १३-४

र " " । १५।

३ स्पी॰ इ० सा॰ ५, पृ० १७५ '

ક્ર" ૧ " હ

# कौल धर्मका परिचय

श्री डा॰ प्रा॰ अ।दिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰

महाकवि राजशेखरका समय लगभग ६०० ई० माना जाता है। इनके प्राकृत नाटक 'कर्पूर-मञ्जरी' में इन्द्रजालिक भैरवानन्दके मुखसे कुछ ऐसी वात सुननेको मिलती हैं जिनमें 'कील धर्म' के विष-यमें आकर्षक तथा निहित हैं। 'आपने गुरुओंके प्रसादसे कीलधर्मके अनुयायी मंत्र, तंत्र तथा ध्यानके लिए कष्ट नहीं करते थे। खान-पान तथा विषय भौगमें भी उनके यहां कामाचार चलता था। वे भीषण कुलटा युवतीसे विवाह करते थे, मांस भव्ण उनके लिए सहज था तथा मदिरा तो प्राह्म थी। वे भीषण कुलटा भीजन करते थे, तथा चर्मखण्ड ही उनकी शय्या थी। भगवान् ब्रह्मा तथा विप्णुने ध्यान, वेद-शास्त्रोंका अध्ययन तथा यज्ञ-यागादिका मुक्ति प्राप्तिके साधन रूपसे उपदेश दिया हो गा किन्तु उनका आदर्श देव उमापित इस दिशामें अञ्चलत है; क्योंकि उन्होंने मदिरापान तथा स्त्री संभोग द्वारा ही मुक्तिका उपदेश दिया है। जैसा कि कर्पूरमञ्जरीके निम्न उद्धारखोंसे स्पष्ट है—

> मंताण तंताण ण कि पि जाणे झार्ण च णो कि पि गुरुपसाम्रा। मज्जं पिम्रामी महिलं रमामी मोक्खं च जामी कुलमम्मलम्मा॥ रंडा चंडा दिक्सिम्रा धम्मदारा,

मज्जं मंगं पिजरा खज्जराम्र । भिक्ता भोज्जं चम्म खंडं च सेजा कोलो धम्मो कस्स णो-भाइ रम्मो ॥

किंच--

मुत्ति भगंति हरि ब्रह्ममुहा वि देवा झाणेण वेश्वपढणेण कउक्तिश्चाहि। एक्केण केवळ मुमादहएण दिशे मोकसो समं सुरश्च केसि सुरारसेहि॥

'पृथ्वी पर चन्द्रमाको ले श्रानेकी, सूर्यको मध्य श्राकाशमें कीलित कर देनेकी तथा स्वर्गीय यह, विद्य, देव तथा श्राप्यराश्चोंको नीचे ले श्रानेकी?' मैरवानन्दकी गर्वोक्ति भी इसी धारामें है—

१ कोनो द्वारा सम्पादित हरवाड मालाके केम्बिज इस्तलिखिन ग्रन्थ (१९०१)

**२**. कपू<sup>र्</sup>रमञ्जरी १, २२-२४ ।

दंसीम तं पि सिस्तिणं वसुहाबहरणं थंभीम तस्स वि रहस्स रहं णहन्ते। ब्राणिम जक्स सुर सिद्ध गणं गणाश्रो। तं णित्थ भूमिबल्लप मह जं ण मज्मं॥

श्रिषिक संभावना यही है कि ये सब योग्यताएं भैरवानन्दको प्राप्त विशेष विद्धियां रहीं हो । तथा साधारग्रातया प्रत्येक कौल धर्मानुयायीमें नहीं पायी जाती रहीं हो ।

# देवसेनाचार्यक वर्णन---

श्री देवसेनाचार्यने श्रपने 'दर्शनसार'' को वि० सं० ९९० श्रर्थात् ९३३ ई० में समाप्त किया था। फलतः वे राजरोखरके समकालीन थे। श्रपने 'भावसंग्रहर्' में उन्होंने कतिपय श्रजैन दर्शनों तथा धर्मों की समीद्धा की है। इसी प्रसंगसे इन्होंने भी कीलधर्मके विषयमें कुछ बिस्तृत उल्लेख किया है। इन्होंने 'कील' तथा 'किवल' वंथोंको एक दूसरे में मिला दिया है तथा प्राकृत श्रीर श्रपभ्रंशके पद्योंको एक साथ रख दिया है, इस पर से मेरे मनमें विचार श्राता है कि देवसेनने श्रपने समयके प्रचलित तथा सुविदित मन्तव्योंको केवल एकत्रित कर दिया है। उन्होंने न तो कील धर्मके सिद्धान्तग्रन्थोंका ही श्रध्ययन किया है श्रीर न इस धर्मके श्रनुयायियोंके सम्पर्कमें आकर स्वयं उन्हें जाननेका प्रयत्न किया है। उनके श्रविकांश उद्गार राजशेखरके उद्धरणोंके श्रत्यन्त समान हैं तथा निम्निलित स्चनाएं राजशेखरकी श्रपेद्धा श्रविक हैं—'नारी शिष्योंके साथ मनमाना कामाचार कोलधर्मके श्रनुकुल है, इन्द्रियभोग बहुत महत्त्वपूर्ण है, मदिरापान तथा मांस भन्नगांक साथ, साथ जीव-हिंसा भी इस धर्मके श्रनुकुल है। इस धर्ममें श्रारध्य देव वासनासे श्राकान्त है तथा 'माया' एवं 'श्रन्य' नाम लेकर पूजा जाता है, गुरु लोग इन्द्रिय-भोगोंमें लीन रहते हैं, स्त्रोकी वय, पद, प्रतिष्ठा, श्रादिका कोई विचार नहीं है। वह केवल भोग विलासका साधन है। 'भाव संग्रह'' के कुछ संशोधित पद्य निम्न प्रकार हैं—

"रंडा मुंडा चंडी, सुंडी दिक्खिदा धम्मदारा सीसा कंता कामासत्ता कामिया सा वियारा। मज्ज मांसं मिट्टं भक्खं भक्खियं जहि सोक्खं कवले धम्मे विसवे रम्मे तं जि हो मोक्ख सोक्खं॥ रत्ता मत्ता कामासत्ता दृसिया धम्म मगा।

१. 'भण्डारकार रिसर्च इन्स्टाट्यूट की पत्रिका प्र. १५ मा. ३० ( पूना १९३४ )

२. माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रन्थमाला नम्बई ( १९२१ )।

३. कीलधर्मका विस्तृत वर्णन मेरै सांख्य विभागमें दिया है।

४, भा॰ सं० पृ० १८२-८५।

वृष्टा कहा विद्वा मुद्धा णिविया मोक्कमगा।

अक्के सुक्के अमो दुक्के णिवमरं दिरणिकितः

णेरइ याणं दुक्कहाणं तस्स सिस्सा पंउता ॥

मज्जे अम्मो मंसे धम्मो जीव हिसाई धम्मो

राई देवो दोसी देवो माया सुरणं वि देवो ।

रक्ता मक्ता कंता सक्ता जे गुरु वि युक्जा
हा हा कहुं णहो लोमो अहमहं कुखंतो ॥

धूय मायरि वहिणि अरणा वि युक्तिश्थिण

आयति य वासवयणु पयडे वि विप्यें ।

जह रमिय कामाउरेण वेयगको उप्पण द्व्ये ।
वंभणि छिपिणि डोंवि णिड य वहिंड रज्जइ बम्मारि
कवछे समइ समागइ य मुक्तिम परणारि ।

## जसहरचरिऊका वर्णन-

भी पुष्पदन्ताचार्यके 'बसहरचरिक' (यशोधरचरित) के मूलमें भीशन्वर्व (१३०८ ई०) द्वाराबादमें सम्मिलित कर दिये गये द्वांशोंमें भी कीलाचार्यका चमत्कार-पूर्ण वर्णन मिलता है।

कौलाचार्यके शरीरका वर्णन भी रुचिकर है। जैशा कि भैरव नामसे स्पष्ट है उनका वाधारण आकार प्रकार भीषण होता है। वह शिरपर रंग विरंगी टोपी पहिनते हैं जो दोनों कानोंको दके रहती है हायमें बलीस अंगुल लम्बा दण्ड रहता है जिसे पकड़नेका उनका प्रकार बड़ा बिचित्र है। गलेमें योगपष्ट पहिनते हैं, श्रद्धत रूपसे सुसक्रित रहते हैं, पैरोमें लकड़ीकी खड़ाऊं पहिने रहते हैं तथा सुन्दर टोटी दार पतली आवाजका बाजा (संग) लिये रहते हैं।

उनके झन्य गुणोंका विवेचन करते लिखा है—वह कपटी तथा कूर होता है; जोरसे चिल्लाता हुझा वह द्वार, द्वार भोजन मांगता फिरता है। वह लोगोंको झपने सम्प्रदायमें दीन्तित करता है। वह इन्द्रिय भोगोंमें झासक होता है और कुछ भी खा सकता है। वह अपनेको झज तथा चिरजीवि कहता है तथा चारों गुगोंकी समस्त घटनाओं का सान्तात्-दृष्टा कह कर उन्हें गिनाना प्रारम्भ कर देता है। वह अपने झापको झन्द्रत शक्ति सम्पन्न कहता है; वह सबको शान्त रख सकता है, वह सूर्यकी गति रोक सकता है, चिन्द्रकाको बीचमें ही दक सकता है, वह विविध विद्या तथा मंत्रोंका प्रभु है। वह महा शक्तिशाली पुरुष है वो कि सब कुछ कर सकता है। सम्बद्ध पंक्तियां निम्न प्रकार हैं?—

२७

२०९

१, कारका जेन मन्थमाकामें भीनेव द्वारा सम्यादित संस्करण (१९३१) मूमिका ए० १७ तथा मूळ ६, आदि ।

२. असहरचरिक प्र० ५, २०-६, १५, ६, २८-७, ३।

"तही रख करंत ही जणुपालंत हो मंत महिल हिं परिवरिड। पत्ति राय उरहो भणकण वडरहो संवत्तउ कउलायरिउ॥ ति जगह भयाउल चलिय रासि भइरउ महि हाणि सन्यगासि। तिह भगहि मिम्बायक देइ सिक्स अणुगयहं अएहं कुलममा दिक्स। बहुसिक्स हिस हियउ डंभधारि, धरि घरि हिंदर हुंकार कारि। सिरि टोप्पी दिएण बर्एण दर्ण सा मंपवि संठिय दोरिण करण। अङ्गुल दुतीस परिमाणु इंड इत्थे उप्फालिवि रहाई चंड़। गति जोगवट्ट सजिउ विविश्व पाउडिय जुम्मु पर दिएणु दिश्च । तड तड तड तड तडिय सिंगु सिंगमा होवि किउ तेण चंगु। अप्पि अप्पद्दी माहप्पु हप्पु झणडेंछिउ जेवई शुणइ अप्पु । महु पुरव एसप्पिय जुयचयारि हुउं जरह ण घिष्पिम कृष्य घारि। णल णहुस वेणु मंघाय जेवि महि मुंजिबि श्रवरहं गयहं ते वि। मइं दिष्ट रामरावण भिडंत संगामरंगि णिसियर मदं दिष्ट जुहिहिल बंधुसहिउ दुज्जोहणु ण करद विरुद्ध कहिउ । इउ चिरजीविड माइरइ मंति इउ सयलहं लोयहं करमि संति। हुउं थंमिभि रविद्वि विभागुजंत चंदस्स जोग्ह छायमि तरंत। सम्बद विजाद मह विष्कुरंति बहु तंत मंत अगाइ सरीते। जोइसर मणि तुद्रुउ चिंतइ दुव्वुउ इंदिय सुद्रु महु पुज्जह । जं जं उद्देसिम तं भुंजेसिम श्रारासद्व ता चवइ जोइ महु सयलु रिक्टि विक्कुरइ बागंतरि विक्रसिद्धि। हुउं हरण करण कारण समत्थु हुउं पयडु घरावति गुण पसत्थु। जं जं तुडुं मन्गति कि पि वत्थु तं तं इउं देमि महा पयत्थु॥"

गन्धर्व तथा राजरोखरके उद्धरखोंकी सूचम समीद्धा द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि साद्धात स्थाबा परम्परया प्रथम विद्वान द्वितीयके ऋखी हैं। 'कर्पूरमज्जरी' में साये भैरव' तथा 'जोइसक' शब्दांका प्रयोग 'जसहर चरिऊ' में भी हुझा है। सन्तर इतना है कि प्रथममें 'भैरवानन्द' पद है। दोनों वर्णनोंमें कीलाचार्यके अधिकांश गुण समान हैं तथा 'सूयको मध्य साकाशमें रोक दूं कथनका तो शब्द-विन्यास भी समान है।

बहुत संभव है कि कीलधर्म तथा कीलाचार्यके उपयुंत्सिखत वर्णनी तथा उल्लेखोंकी धार्मिक पक्षपातने कुछ खतिरंजित किया हो, तथापि राजशेखर तथा देवसेनके उद्धरणोंमें तथा उक्त अन्य सामग्रीमें दशमीं शतीमें प्रचलित कीलधर्मका अच्छा चित्र मिलता है जो कि उसके स्थूल कानके खिए पर्याप्त है।

# भगवान् महावीरकी निर्वाणभूमि

भी प्रा॰ डा॰ राजवली पाण्डेय, एम॰ ए०, डी॰ लिट॰

इस बातको सभी मानते हैं कि भगवान् महावीरका निर्वाण पावा-(ग्र-पापा) पुरीमें हुन्ना या। श्राब कल श्रद्धालु जैन जिस स्थानको उनकी निर्वाणभूमि समस्त कर तीर्थयात्रा करने वाते हैं वह पटना जिलान्तर्गत राजगृह श्रीर नालन्दाके बीच बहगांवमें स्थित है। मस्तुत लेखकके मतमें श्राधुनिक पावाकी मितना भावना-मस्त, पश्चात्-स्थाना-तरित श्रीर कल्पित प्रतीत होती है। वास्तविक पावापुरी उससे भिन्न श्रीर दूरस्थ थी।

## निर्वाण वर्णन---

मूल प्रन्थोंमें भगवान् महावोरके निर्वाणके सम्बन्धमें निम्निखितत वर्णन मिलते हैं-

- १--- जैन कल्पसूत्र और परिशिष्ट-पर्वन्के अनुसार भगवान् महावीरका निर्वाण (देहावसान) मल्लोंकी राजधानी पापामें हुआ । मल्लोंकी नव शाखाओंने निर्वाणस्थान पर दीपक जला कर प्रकाशोत्सव मनाथा ।
- २--- भौद्धप्रन्थ मिलभामिनकाय (३-१-४) में यह उल्लेख है कि जिस समय भगवान् बुद्ध शाक्यदेशके 'साम' प्राममें विद्वार कर रहे थे उस समय 'निगंठ-नातपुत्त' स्नभी सभी पावामें मरे थे !
- ३—वै।द्धप्रन्थ श्रठकथासे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि मरनेके समय भगवान् महावीर नालन्दासे पावा चले श्राये थे।

ऊपरके वर्णनोंसे नीचे लिखे निष्कर्प निकलते हैं --

- १ -- जिस पावामें भगवान् महावीरका निर्वाण हुन्ना वह महलोंकी राजधानी थी।
- र--उपर्युक्त पावा शाक्यदेशके निकट थी; दूसरे वर्णनसे यह स्पष्ट व्यनि निकलती है।
- २--- जिस तरह भगवान् बुद्ध श्रपने निर्वाणके पूर्व राजग्रहसे चलकर कुशीनगर श्राये उसी प्रकार भगवान् महाबीर भी नालन्दासे पावा पहुंच गये थे। भगवान् बुद्धका कुशीनगरके मल्लोंमें श्रीर भगवान् महाबीरका पावाके मल्लोंमें बहा मान था।

#### वर्णी-ग्रमिनन्दन-ग्रम्थ

#### समस्या---

श्रव प्रश्न यह है कि मल्लोंकी राजधानी पावा कहां पर स्थित थी। यह निश्चित है कि बौद और जैन साहित्यमें जिन गयातंत्रोंका वर्णन मिलता है उनमेंसे पावाके मल्लोंका भी एक गयातंत्र था। मल्लोंकी दो मुख्य शालाएं थों—(१) कुशीनगरके मल्ला और (२) पावाके महला। मल्लोंकी नव छोटी छोटी शालाखोंका भी वर्णन मिलता है जिनको मल्लाकि (लचुवाचक) कहते थे। इनके सभी वर्णनोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि मल्लोंकी सभी शालाएं निकटस्थ, पहोसी और एक संघमें संघटित थीं। खतः मल्लोंकी दूसरी प्रमुख शालाकी राजधानी पावा प्रथम प्रमुख शालाकी राजधानी कुशीनगरसे दूर न होकर पास होनी चाहिये। खब यह निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो गया है कि कुशीनगर देवरिया जिलान्तर्गत (कुछ समय पहले गोरखपुर जिलान्तर्गत) कस्या नामक कस्वके पास अनुरुषवाके दूहों पर स्थित था। बौद्धकालीन गयातंत्र बढ़े बढ़े राज्य नहीं थे। उन राज्योंमें राजधानी और उनके आस पास के प्रदेश सम्मिखित होते थे; संभवतः ये यूनानके 'नगरराष्ट्रों' से कुछ बढ़े थे। इस परिस्थितिमें पावा कहीं कुशीनगरके पास स्थित होनी चाहिये।

#### पावाका स्थान--

पावाकी स्थित और दिशाके संकेत बौद्ध साहित्यमें निम्न रूपसे मिलते हैं-

१. प्रसिद्ध बीद्ध प्रस्य 'महापरिनिक्यान सुतान्त' में निर्वाणके पूर्व भगवान् बुद्धकी राजयहसे कुरीनगर तककी यात्राके मार्ग और चारिका का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वे राजयहसे नालन्दा, नालन्दासे पाटिलपुत्र (जो अभी वस रहा था), पाटिलपुत्रसे कोटियाम, कोटियामसे नादिका, नादिकासे वैशाली, वैशालीसे भण्डुप्राम, भण्डुप्रामसे हस्तियाम (हथुआके पास), हस्तियामसे अम्बप्राम (आभिया), अम्बप्रामसे अम्बुप्रामसे भोगनगर (बदरांव), भोगनगरसे पावा और पावासे कुरीनगर गये। इस यात्रा-कममें पावा भोगनगर (बदरांव) और कुरीनगरके बीचमें होनी चाहिये। एक बात और घ्यान देनेकी है। भगवान् बुद्ध रक्तातिसारसे पीडित होते हुए भी पावासे कुरीनगर पैदल एक दिन में विश्राम करते हुए पहुंचे थे। अत्रत्य पावा कुरीनगर से एक दिनकी हलकी यात्राको दूरी पर स्थित होनी चाहिये।

२. दूसरे बौद्ध प्रन्य 'चुल्लनिहेसके' 'सिङ्गिय सुत्तमें' भी एक यात्राका उल्लेख है। इसमें हेमक, नन्द, दूभय, आदि वटिल साधु अल्लकसे चले ये और उनके मार्गमें क्रमशः निम्नलिखित नगर पड़े।

> कोसम्बिश्चापि साकेतं सावरियं च पुरुषमं । सोतस्यं कपितवस्यं कुसिनारम्य मंदिरं॥ पावम्य भोगनगरं वेसान्नि मागमं पुरं।

### भगवान् महाबीरकी निर्वाखभूमि

ऊपरके अवतरवासे भी स्पष्ट है कि वैशासीकी भीरसे पावा नगरी भोगनगर (बदरांव ) और कुशीनगरके नीचमें पहती थी।

इन सम बातोंको प्यानमें रलकर वो सहक कुशीनगरसे वैशाली ( = बसाद विहारके मुजफ्फरपुर जिलेमें ) को क्योर जाती है उसी पर पावा नगरीको द्वदना चाहिये। इसी रास्ते पर कुशीनगरसे
लगभग ९ मीलकी दूरी पर पूर्व दिलाग दिशामें सिठ्यांव (काजिल नगर) के डेट्मील विस्तृत भग्नावरोष हैं।
ये क्यवरोष भौगनगर क्योर कुशीनगरके बीचमें स्थित हैं। 'महापरिनिच्चान सुसान्त' से यह भी पता लगता
है कि पावा क्योर कुशीनगरके बीचमें दो क्यों निहियां बहती थीं। काजिलनगर क्योर कुशीनगरके बीचमें
ये निहयां शुन्दा (सोना) क्योर घाषी (ककुत्या) के रूपमें वर्तमान हैं। ब्रातः सभी परिस्थितियों
पर विचार करते हुए पावापुरीकी स्थित काजिलनगर ही निश्चित जान पहती है। काजिलनगर नाम
नया है क्योर मुसलिम शासनके सथय पढ़ा था। यहीं एक टीले पर एक मुसलमान ककीरकी समाबि भी
धन गयी है। परन्तु इसके पहत ही में विहारोंके भग्नावरोष क्योर जैनमूर्तियोंके टुकड़े पाये जाते हैं।
ये ब्रवशेष इस बातकी क्योर संकेत करते हैं कि इस स्थानका सम्बन्ध बीट्ष क्योर जैनधमोंसे था क्योर इससे
लगा हुक्या एक विस्तृत नगर बसा था। दुर्भाग्यवश यहां लननकार्य क्यांश विल्कुल नहीं हुक्या है। खुदायी
होनेपर इस स्थानका इतिहास क्यांबक स्थण्द क्योर निश्चित हो जायगा।

#### अन्य मान्यताएं ---

कुछ विद्वानोंने पावाकी स्थिति अन्यत्र निश्चित करनेकी चेण्टा को है। कर्निग्रहमने पावाको वर्तमान पडरीना (ज्याप्राफिकल डिक्शनरी आफ् ऐंतियंट इंडिया) श्रीर महापंडित राहुल संकृत्यावनने पावाको रामकोला स्टेशनके पास 'पपउर' माना है। इन अभिन्नताओं यो देसे शब्दसम्यको छोड़कर और कोई प्रमाण नहीं है। ये दोनों स्थान कुशीनगरसे पश्चिमीत्तर कपिलवस्तु और आवस्ती जानेवाले मार्गपर स्थित है और कुशीनगरसे वैशाली जानेवाले मार्गकी ठीक उलटी दिशामें हैं। अतः पडरीना और पपउर पावा नहीं हो सकते। प्रसिद्ध विद्वान् स्व० डा० काशीप्रसाद जायसवालने वीद्धकालीन राज्योंकी स्थिति और भूगोल पर प्यान न देकर अपने अंथ 'हिन्दूपोलिटी' (भाग १ पृ० ४८) में मल्लोंके राज्यको कुशीनगरसे पटनाके दिख्या तक विस्तृत और अस्पष्ट रूपसे आधुनिक पावाको मल्लोंकी राज्यको मान लिया है जो सर्वथा आन्त है।

### कतिपय मौलिक विरोध---

वर्तमान पावाको मल्लोंकी राजवानी स्त्रीर भगवान् महावीरकी निर्वाग भूमि मान लेनेमें कई

१. भगवान् बुद्घ और भगवान् महावीर दीनोंके समकालीन मगथके रावा विम्नसार श्रीर झजातरानु ये। मगध राज्य गंगाके दिल्ला सम्पूर्ण दिल्ला-विहार पर फैला था। उसकी राजधानी उस

#### वर्णी-श्राभिनन्दन-प्रन्थं

समय पाटिलपुत्र न होकर राजग्रह (राजगिरि) थी। श्रजातशत्रु वहा ही महत्वाकां ही, साम्राज्यवादी श्रीर गग्रातंत्रोंका शत्रु था। उसने गंगाके उत्तरमें स्थित 'विज्ञसंघ' श्रीर उसके सहायक मल्ल-संघको दस वर्षके भीषका युद्धके बाद परास्त किया था। अतः राजग्रहके निकट पहोसमें मल्लोंकी राजधानी पावाका होना राजनैतिक दृष्टिसे बिल्कुल श्रसंभव है। श्रीर मगध तथा काशी दोनों पर श्रधिकार रखनेवाले अवात शत्रुके समयमें गंगाके दिविणमें मल्ल राज्यका विस्तार उससे भी श्रधिक श्रसंभव था।

- २. 'महापरिनिन्नानसुत्तान्तं से तत्कालीन भूगोल क्रं।र उस समयके मार्गोकी दिशाएं स्पष्ट मालूम होती हैं। दिल्लगु-विहारमें स्थित राजगृहसे प्रारम्भ होनेवाला मार्ग उत्तरमें चलकर गंगाको पार्टालगुत्र पर पार करता था। इसके बाद वह वैशाली (उत्तर विहारका मुजफरपुर जिला) पहुंचता था। उसी मार्ग पर पश्चिमोत्तरमें चलकर भोगनगर श्रीर कुशीनगरके बीचमें पावापुरी पहती थी! भगवान् बुद्ध बोमारीकी अवस्थामें भी पावासे चलकर पैदल एक दिनमें कुशीनगर पहुंचे थे। राजगृहके निकटस्थ वर्तमान पावा कुशीनगरसे दस मीलसे श्राधिककी दूरी पर है; श्रातः यह वास्तविक पावा नहीं हो सकती।
- ३. वर्तमान पावापुरीमें प्राचीन नगर अथवा धर्मस्थानके कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। वर्तमान मंदिरादि प्रायः आधुनिक हैं। यह बात इस स्थानकी प्राचीनतामें सन्देह उत्पन्न करती है। वर्तमान पावा संभवत: मुसलिम शासनके समय स्थानान्तरित हुई मालूम होती है। इसको भगवान महावीरकी निर्वाण भूमि माननेमें एक बात कारण हो सकती है। यह नालन्दाके ऋति निकट है; संभवतः उनकी अंतिम यात्रा यहींसे प्रारम्भ हुई हो। परन्तु उनका देहावसान मल्लोंकी राजधानी पावामें ही हुआ। या।

१, पाबा की ओर अभी बहुत कम कोगों का ध्यान गया है। सभवतः अपने अज्ञान और मुसलिम आतंक के कारण जैन जनता ने इसका परित्याग कर दियाही। परन्तु बब ऐतिहासिक चेतना स्थानीय जनता में जागृत हो रही है और गत वर्ष यहां पाबा हाई खूळ नामक विश्वास्य खोला गया। पास के ही कुशीनगर में सरकार का ओर से खनन कार्य हुआ है औं। श्रामन्त विरक्षांजी ने कई अन्य दमारतेवनवा दी है। पाबा बभी सरकार और श्रद्धाल श्रीमतों की प्रतीक्षा कर रही है।

# तामिल-पदेशोंमें जैनधर्मावलम्बा

भी प्रा० एम० एस० रामस्वामी आयंगर, एम० ए० श्रीमत्वरमगम्भीरस्याद्वादामाघलाब्छनम् । जीयात्रमेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

भारतीय सम्यता अनेक प्रकारके तन्तुओं से मिलकर बनी है। वैदिकोंकी गम्भीर और निर्भांक मुद्धि, जैनको सर्वन्यापी मनुष्यता, बुद्धका ज्ञान-प्रकाश, अरबके पैगम्बर (मुहम्मद साहव) का विकट धार्मिक बोश और सगठन शक्ति, द्रविहोंकी व्यापारिक प्रतिभा और समयानुसार परिवर्तनशीलता, हन सबका भारतीय जीवन घर अनुपम प्रभाव पहा है और आज तक भी भारतियोंके विचारों, कायों और आकांद्याओं पर उनका अहश्य प्रभाव मौजूद है। नये नये राष्ट्रोंका उत्थान और पतन होता है, राजे महाराजे विजय मात करते हैं और पददिलत होते हैं; राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलनों तथा संस्थाओंकी उन्नतिके दिन आते हैं और बीत जाते हैं, धार्मिक सन्प्रदायों और विधानोंकी कुछ काल तक अनुयायियोंके हृदयोंमें विस्कृतिं रहती है। परन्तु इस सतत परिवर्तनकी क्रियाके अन्तर्गत कितपय चिरस्थायी लच्चण विद्यमान हैं, जो हमारे और हमारी सन्तानोंकी सर्वदाके लिए पैनुक-सम्पत्ति हैं। प्रस्तुत लेखमें एक ऐसी जातिके इतिहासको एकत्र करनेका प्रयत्न किया जायगा, जो अपने समयमें उच्चपद पर विराजमान थी, और इस बात पर भी विचार किया जायगा कि उस जातिने महती दिन्त्यमारीय सम्यताकी उन्नतिमें कितना भाग लिया है।

### जैन धर्मकी दक्षिण यात्रा--

यह ठीक ठीक निश्चय नहीं किया वा सकता कि तामिल प्रदेशोंमें कब बैनधर्मका प्रचार प्रारम्भ हुआ। सुदूरके दक्षिया-भारतमें जैनधर्मका हतिहास लिखनंके लिए यथेष्ट मामग्रीका अभाव है। परन्त दिगम्बरोंके दिवय जानेसे इस इतिहासका प्रारम्भ होता है। अवयावेलगोलाके शिलालेख अब प्रमायकोटिमें परियत हो खुके हैं और १६ वीं शतीमें देवचन्द्रविरचित 'राजावलिकये' में वर्षित जैन-इतिहासको अब इतिहासक विद्वान् असत्य नहीं ठहराते। उपर्युक्त दोनों सुत्रोंसे यह शात होता है कि प्रसिद्ध भद्रबाहु ( भुतकेवज्ञी ) ने यह देखकर कि उच्बेनमें बारह वर्षका एक भयक्कर दुर्भिन्न होने वाला

#### वर्गी-मानि नन्दन-प्रत्यं

है, अपने १२००० शिब्योंके साथ दक्षिणकी और प्रयाण किया । मार्गमें शुतकेवलीको ऐसा जान पड़ा कि उनका सन्त समय निकट है सीर इसलिए उन्होंने कटवप्र नामक देशके पहाड पर विभाम करनेकी क्राहा दी । वह देश जन, चन, सवर्गा, ऋज, गाय, भेंस, वकरी, ब्रादिसे सम्पन्न था । तब उन्होंने विद्यासमिनको उपदेश देकर प्रापने शिष्योंको उसे सौंप दिया ग्रीर उन्हें चील ग्रीर पाण्क्य देशोंमें उसके अधीन मेजा। राजाविलक्षेमें लिखा है कि विशाखमनि तामिल-प्रदेशोंमें गये, वहां पर जैनचैत्यालयोंमें उपासना की श्रीर वहांके निवासी जैनियोंकी उपदेश दिया। इसका तार्स्य यह है कि भद्रबाहके मरण ( श्रर्थात २९७ ई० प्० ) के पूर्व भी जैनी सदर दक्षिणमें विद्यमान थे । बद्यपि इस बातका उल्लेख राजायिककथेके श्रातिरित्त, श्रीर कहीं नहीं मिलता श्रीर न कोई स्नन्य प्रमांग ही इसके निर्याय करनेके लिए उपलब्ध होता है. परन्त अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायमें विशेषतः उनके जन्मकालमें. प्रचारका भाव वहत प्रवल होता है. तो शायद यह अनुमान अनुचित न होगा कि जैनधर्मके पूर्वतर प्रचारक पार्श्वनाथके संघ दक्षिणकी और अवस्य गये हों में । इसके श्रांतिरिक्त जैनियोंके इदर्शोंमें ऐसे एकान स्थानोंमें बास करनेका भाव सर्वदासे चला आया है, वहां वे संवारके भंभाटोंसे दर प्रकृतिकी गोदमें, परमानन्दकी प्राप्ति कर सकें। अतएव ऐसे स्थानोंकी खोजमें जैनी लोग ख्रवश्य दिख्याकी झोर निकल गये हों गे। मदरास प्रान्तमें जो ख्रभी जैन मन्दिरों, गुफान्त्रों, श्रीर वस्तियोंके भग्नावशेष श्रीर धस्त पाये जाते हैं वही उनके स्थान रहे हों गे। यह कहा जाता है कि किसी देशका साहित्य उसके निवासियों के जीवन खीर व्यवहारोंका चित्र है। इसी सिद्धान्तके अनुसार तामिल साहित्यकी प्रन्यावलीसे हमें इस बातका पता लगता है कि जैनियोंने दिख्या भारतकी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाद्योंपर कितना प्रभाव डाला है।

### साहित्यिक प्रमाण--

समस्त तामिल-साहित्यको हम तीन युगोमें विभक्त कर सकते हैं-

- १ संघ-काल।
- २ शैव नयनार चौर वैष्णव चलवार काल।
- ३ आयर्चीन काला।

इन तीन युगोंमें रिचत प्रन्योंसे तामिल-देशमें जैनियोंके जीवन श्रीर कार्यका श्रन्छा पता लगता है ! संघ-काल--

. तामिल लेखकोंके अनुसार तीन संघ हुए हैं। प्रयम संघ, मध्यम संघ अन्तिम संघ। वर्षमान ऐतिहासिक अनुसन्धानसे यह ज्ञात हो गया है कि किन किन समयोंके अन्तर्गत ये तीनों संघ हुए। अन्तिम संघके ४६ किवरोंमें से 'विकरार'ने संघोंका वर्णन किया है। उसके अनुसार प्रसिद्ध वैयाकरण योलकपिवर प्रथम और दितीय संघोंका सदस्य था। आन्तरिक और भाषासम्बन्धी प्रमाणोंके आधारपर अनुमान किया

जाता है कि उक्त ब्राव्य वैयाकरण ईसासे ३५० वर्ष पूर्व विद्यामान हो गा। विद्वानोंने द्वितीय संघका काल ईसाकी दूसरी शती निश्चय किया है। अन्तिम संघके समयको आजकल इतिहासज्ञ लोग ५ वीं, ६ ठीं शती में निश्चय करते हैं। इस प्रकार सब मतमेदोंपर घ्यान रखते हुए ईसाकी ५ वीं शतीके पूर्वसे लेकर ईसाके अनन्तर ५ वीं शती तकके कालको हम संघ काल कह सकते हैं। अब हमें इस बातपर विचार करना है कि इस कालके रचित कीन प्रन्य जैनियोंक जीवन और कार्योंपर प्रकाश डालते हैं।

सबसे प्रथम, 'योलकिपयर' संच-कालका आदि सेखक और वैमाकरण है। यदि उसके समयमें जैनी लोग कुछ भी प्रसिद्ध होते तो वह अवश्य उनका उल्लेख करता, परन्तु उसके प्रन्योंमें जैनियोंका कोई वर्णन नहीं है। शायद उस समय तक जैनी उस देशमें स्थायी रूपसे न बसे हों गे अथशा उनका पूरा शान उसे न हो गा। उसी कालमें रचे गये 'पशुपाट्टु' और ''एट्टुयोगाई" नामक काम्योंमें भी उनका वर्णन नहीं है, यद्यपि उपर्युक्त प्रन्थोंमें विशेष कर प्रामीण जीवनका वर्णन है।

#### करल--

दूसरा प्रसिद्ध प्रन्य महात्मा 'तिरुवल्लुवर' रचित 'कुरल' है, जिसका रचना-काल ईसाकी प्रथम शती निश्चय हो चुका है। 'कुरल' के रचयिताके धार्मिक-विचारोंपर एक प्रसिद्घ विद्धान्तका अन्म हका है। कतिपय विद्वानोंका मत है कि रचियता जैन धर्मावलम्बी या। प्रन्थकर्ताने प्रन्थारम्भमें किसी भी वैदिक देवकी वन्दना नहीं की है बल्कि उसमें 'कमल-गामी' और 'ग्रष्टगुणयुक्त' ब्रादि शब्दोंका प्रयोग किया है। इन दोनों उल्लेखोंसे यह पता सगता है कि प्रन्यकर्ता जैनधर्मका अनुयायी था। जैनियोंके प्रतसे उस्त प्रन्य'एलचरियार' नामक एक जैनाचार्यकी रचना है'। श्रीर तामिल काव्य 'नीलकेशी' का जैनी भाष्यकार 'तमयदिवाकर मुनि' 'कुरल'को अपना पूरुय-प्रनथ कहता है। यदि यह खिद्धान्त ठीक हैती इसका बड़ी परिशाम निकलता है कि यदि पहले नहीं तो कमसे कम ईसाकी पहली शतीमें बैनी लोग सुद्र दिख्यमें पहुंचे थे न्नीर वहांकी देशभाषामें उन्होंने भ्रपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार ईसाके भ्रमन्तर प्रथम दो शतियोंमें तामिल प्रदेशोंमें एक नये मतका प्रचार हन्ना. जो बाह्याडम्बरोंसे रहित और नैतिक सिद्धान्त होनेके कारण द्राविद्धियोंके लिए मनीमुग्धकारी हुआ। आगे चलकर इस धर्मने दिव्वण भारतपर बहुत प्रभाव ड ला । देशी भाषाश्चोंकी उन्नति करते हुए जैनियोंने दान्नियास्योंमें श्चार्य विचारों श्लीर श्चार्य-विद्याका अपूर्व प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ। कि द्राविद्धी साहित्यने उत्तर भारतसे प्राप्त नवीन सन्देशकी घोषणा की । मि॰ फ्रेंजरने अपने "भारतके साहित्यक इतिहास" (A Literary History of India") नामक पुस्तकर्मे लिखा है कि 'यह जैनियों हो के प्रयत्नोंका फल या कि दक्षिणमें नये ग्रादशों नये ठाहित्य ग्रीर नये भावोंका सञ्चार हुन्ना।" उस समयके द्राविहोंकी उपातनाके विचानों पर विचार करनेसे यह अच्छी तरहसे समक्तमें आ जायगा कि जैनधर्मने उस देशमें

१ ५७ विस्थार, ५७।चार्थ अथवा १७।चार्थका तदेशीय रूप प्रतीत होता है। यह नाम जन युगाचार्थ कुम्द युन्द स्वामीका अपर नाम था।

#### वर्गी-प्रामिनन्दन-प्रन्थ

बद्धः केसे जमायी। द्राविद्दोंने अनोखी सम्यताकी उत्पत्ति की थी। स्वर्गीय श्री कनकतवाई पिल्लोके अनुस्ता, उनके धर्ममें बिलदान, भविष्यवायी और आनन्दोत्पादक नृत्य प्रधान कार्य थे। वद ब्राह्मयों के प्रथम दलने दिल्लामें प्रवेश किया और मदुरा या अन्य नगरों में वात किया तो उन्होंने इन आचारों का विरोध किया और अपनी वर्ण-न्यवस्था और तंस्कारों का उनमें प्रचार करना चाहा, परन्तु वहां के निवासियोंने इसका धोर विरोध किया। उत समय वर्ण-न्यवस्था पूर्वा क्यसे परिपुष्ट और संगठित नहीं हो पायी थी। यरन्तु वैनियों की उपासना, आदिके विधान ब्राह्मयों की अपेक्षा सीधे सादे दंगके ये और उनके कतियय सिद्धान्त सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट थे। इसलिए द्राविद्दोंने उन्हें पसन्द किया और उनको अपने मध्यमें स्थान दिया, यहां तक कि अपने धार्मिक बीवनमें उन्हें अत्यन्त आदर और विश्वासका स्थान प्रदान किया।

### कुरलोत्तर काल--

कुरलके अनन्तरके युगमें प्रधानतः जैनियोंकी संरच्वतामें तामिल साहित्य अपने विकासकी चरम सीमा तक पहुंचा । तामिल साहित्यकी उचितका वह सर्वश्रेष्ठ काल था । वह जैनियोंकी भी विद्या तथा प्रतिभा का समय था, यद्यपि राजनैतिक-सामर्थ्यका समय अभी नहीं आया था । इसी समय (दितीय शती) चिर-स्मरणीय 'शिलप्यदिकारम्' नामक कान्यकी रचना हुई । इसका कर्ता चेर-राजा सेंगुत्त्वनका भाई 'इलंगोब दिगाल' था । इस ग्रन्थमें जैन-सिद्धान्तों, उपदेशों और जैनसमाजके विद्यालयों और आचारों आदिका बिस्तृत वर्णन है । इससे यह निःसन्देह सिद्ध' है कि उस समय तक अनेक द्राविडोंने जैनधर्मकी स्वीकार कर लिया था ।

ईसाकी तीसरी और चौथी शितयोंमें तामिल-देशमें जैन धर्मकी दशा जाननेके लिए हमारे पात काफी सामग्री नहीं है। परन्तु इस बातके यथेष्ट प्रमाण प्रस्तुत हैं कि ५ वी शतीके प्रारम्भमें जैनियोंने अपने धर्मप्रचारके लिए बड़ा ही उत्साहपूर्ण कार्य किया। 'दिगम्बर दर्शन' (दर्शन सार?) नामक एक जैन प्रन्थमें इस विषयका एक उपयोगी प्रमाण मिलता है। उक्त प्रन्थमें लिखा है कि सम्बत् ५२६ विक्रमी (४७० ईसवीं) में पूच्यपादके एक शिष्य वज्रनन्दी द्वारा दिख्ण मधुरामें एक द्वाविइ-संघकी रचना हुई और यह भी लिखा है कि उक्त संघ दिगम्बर जैनियोंका था जो दक्षिणमें अपना धर्मभचार करने आये थे।

यह निश्चय है कि पाण्ड्य राजाझोंने उन्हें सब प्रकारसे श्चपनाया। लगभग इसी समय प्रसिद्ध 'नलदियार' नामक प्रन्यकी रचना हुई श्चीर ठीक इसी समयमें ब्राह्मणों श्चीर वैनियोंमें प्रतिस्पर्धाकी मात्रा उत्पक्ष हुई।

इस प्रकार इस 'संघकाल' में रचित प्रन्थोंके आधारपर निम्नलिखित विवरण तामिल-देश स्थित जैनियोंका मिलता है।

### तामिल-प्रदेशोंमें जैनधमविसमी

- (१) शैक्षकिपियरके समयमें जो ईसाके ३५० वर्ष पूर्व विद्यमान था, कदाचित् जैनो सुदूर दक्षिया देशोंमें न पहुंच पाये हों।
  - (२) बैनियोंने सुदूर दिल्ला में ईसाके अनन्तर मयम शतीमें मवेश किया हो।
- (३) ईसाकी दूसरी झौर तीसरी शतियोंमें, जिसे तामिल-साहित्यका सर्वोत्तम-काल कहते हैं, जैनियोंने भी अनुपम उजति की थी।
- (४) ईसाकी पांचवीं और छुठीं शतियोंमें जैनधर्म इतना उत्तत और प्रभावयुक्त हो चुका था कि वह पाण्ड्य राज्यका राजधर्म हो गया था।

### शैव-नयनार और वैष्णव-अलवार काल---

इस कालमें वैदिक धर्मकी विशिष्ट उन्नति होनेके कारण बौद्ध और जैनधर्मोंका आसन हरामगा गया था। सम्भव है कि जैनधर्मके सिद्धान्तोंका द्राविद्धा विचारोंके साथ मिश्रण होनेसे एक ऐना विचित्र दुरंगा मत बन गया हो जिसपर चतुर ब्राह.ण आचायोंने श्रपनी वाण-वर्षा की हो गी। कहर अप्रैन राजाओं के आदेशानुसार, सम्भव है राजकर्मचारियोंने धार्मिक श्रात्याचार भी किये हो।

किसी मतका प्रचार श्रीर उसकी उजिति विशेषतः शासकीकी सहायतापर निर्भर है। जब उनकी सहायताका द्वार बन्द हो जाता है तो श्रमेक पुरुष उस मतसे अपना सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। पल्लब श्रीर पाण्ड्य-साम्राज्योंमें जैनधर्मकी भी ठीक यही दशा हुई थी।

इस काल (५ वीं शतीके उपरान्त) के जैनियोंका दृतान्त सेक्किल्लार नामक लेखकके प्रन्य 'पेरिय पुरायाम्'में मिलता है। उक्त पुस्तकमें शैक्नयनार खीर अन्दारनम्बीके जीवनका वर्णन है, जिन्होंने शैव गान खीर स्तोत्रोंकी रचनाकी है। तिस्ज्ञान-संभाण्डकी जीवनी पढ़ते हुए एक उपयोगी ऐति- हासिक बात शात होती है कि उसने जैनधर्मावलम्बी कुन्पाण्ड्यको शैवमतानुयायी किया। यह बात ध्यान देने योग्य है। क्योंकि इस घटनाके खनन्तर पाण्ड्य नृपति जैनधर्मके खनुयायी नहीं रहे। इसके खनिरिक्त जैनो लोगोंके प्रति ऐसी निष्टुरता और निर्दयताका ब्यवहार किया गया, जैसा दिख्या भारतके इतिहासमें खीर कभी नहीं हुआ। संभाण्डके घृयाजनक भजनोंसे, जिनके प्रत्येक दश्वें पद्यमें जैनधर्मकी भर्सना थी, यह स्पष्ट हो जाता है कि वैमनस्पकी मात्रा कितनी बढ़ी हुई थी।

श्चतएव कुन्पाण्ड्यका समय ऐतिह।सिक दृष्टिसे ध्यान रखने योग्य है, क्यों कि उसी समयसे दिशिया भारतमें जैनवर्मकी श्चवनित प्रारम्भ होती है। मि० टेलरके श्चनुसार कुन्पाण्ड्यका समय १३२० ईसवीके लगभग है, परन्तु डा० काल्डवेल १२९२ ईसवी बताते हैं। परन्तु शिलालेखोंसे इस प्रश्नका निश्चय हो गया है। स्वर्गीय श्री वेंकटैयाने यह श्चनुसन्धान किया था कि सन् ६२४ ई० में पल्लवराज नरसिंहशर्मा प्रथमने 'वातापी' का विनाश किया। इसके आधार पर तिदशान संभाण्डका समय ७ वीं

#### वर्गी-मामिनन्दन-ग्रन्थ

श्रतीक मध्यमं निश्चित किया जा सकता है। स्योंकि संभाण्ड एक दूसरे शैवाचार्य किस्न मुक्त हार अयवार लोकप्रसिद्ध अय्यारका समकालीन था, परन्तु संभाण्ड 'अय्यार' से कुछ छोटा था। और अय्यारने नरसिंहवर्मांके पुत्रको जैनीसे श्रेव बनाया था। स्वयं अय्यार पहले जैनधर्मकी श्रारणमें आया था और उसने अपने जीवनका पूर्वभाग प्रसिद्ध जैन विद्याके केन्द्र तिरुप्पदिरिष्पुलियारके विहारोंमें व्यतीत किया था। इस प्रकार प्रसिद्ध बाह्यण आचार्य संभाण्ड और अय्यारके प्रयत्नोंसे, जिन्होंने कुछ समय पश्चात् अपने स्वामी तिलकविधको प्रसन्न करनेके हेतु शैव-मतकी दीला ले ली थी, पाण्ड्य और पल्लव राज्योंमें जैनधर्म की उन्नतिको बहा धक्का पहुंचा। इस धार्मिक संप्राममें शैवोंको वैष्याव अलवारोंसे विशेषकर 'तिकमिल-वैष्यित्न' और 'तिरुमंगई' अलवारसे बहुत सहायता मिलो, जिनके भजनों और गीतोंमं जैनमत पर घोर कटाइ हैं। इस प्रकार तामिल-देशोंमें नम्मलवारके समयमें (१० वो शती ई०) जैनधर्मका अस्तिस्य सङ्कटमय रहा।

### अर्वाचीन-काल---

नम्मलबारके अनन्तर हिन्दू-धर्मके उन्नायक प्रसिद्ध आचार्योंका समय है। सबसे प्रथम शंकराचार्य हुए, जिनका उत्तरकी और ध्यान गया। इससे यह प्रकट है कि दिन्न्या-भारतमें उनके समय तक जैनधर्मकी पूर्ण अवनित हो चुकी थी। तथा जब उन्हें कष्ट मिला तो वे प्रसिद्ध जैनस्थानों अवग्य-बेलगोल (मैस्र ) टिण्डिबनम् (दिन्या-अरकाट), आदि में जा बसे। कुछने गंग राजाओं की श्ररण ली जिन्होंने उनका रक्षण तथा पालन किया। यदाप अब जैनियोंका राजनैतिक प्रभाव नहीं रहा, और उन्हें सब औरसे पल्लव, पांड्य और चोल राज्यवाले तंग करते थे, तथापि विद्यामें उनकी प्रभुता न्यून नहीं हुई। 'चिन्तामिण' नामक प्रसिद्ध महाकास्थकी रचना तिरुक्तकतेवर द्वारा नवीं शतीमें हुई थी। प्रसिद्ध तामिल-वैयाकरण पविनन्दि जैनने अपने 'नन्त्रल' की रचना १२२५ ई० में की। इन अन्यों के अध्ययनसे पता लगता है कि जैनी लोग विशेषतः मेलापुर, निदुम्बई. (१) थिपंगुदी (तिरुक्त्यूके निकट एक आम) और टिण्डिबनम् में निवास करते थे।

श्चितम श्चाचार्य श्रीमाधवाचार्यके जीवनकालमें मुसलमानोंने दिख्य पर विश्वय प्राप्त की जिसका परियाम यह हुआ कि दिख्यमें साहित्यक, मानसिक श्चीर धार्मिक उन्नतिको बहा धका पहुंचा श्मीर मूर्तिविध्वंसकोंके श्चत्याचारोंमें श्चन्य मतावलिश्वयोंके साथ जैनियोंको भी कष्ट मिला। उस समय जैनियोंकी दशाका वर्षान करते हुए श्रीयुत वार्य सा० लिखते हैं कि 'मुसलमान-साम्राज्य तक जैनमतका कुछ कुछ प्रचार रहा। किन्तु मुसलिम साम्राज्यका प्रभाव यह पहा कि हिन्दू-धर्मका प्रचार दक गया, श्मीर यद्यपि उसके कारण समस्त राष्ट्रकी धार्मिक, राजनैतिक श्मीर सामाजिक श्ववस्था श्वस्तव्यस्त हो गयी, तथापि साधारण अल्य संस्थाओं, समाजों श्मीर मतोंकी रखा हुई।'

#### तामिल-प्रदेशोंमें जैनवर्मावलम्बी

दिख्य भारतमें जैनधर्मको उक्षति श्रीर श्रवनितके इस साधारण वर्यानका यह उद्देश सुदूर दक्षिण-भारतमें प्रसिद्ध जैनधर्मके इतिहासका वर्यान नहीं है। ऐसे इतिहास लिखनेके लिए यथेड सामग्रीका श्राभाव है। उत्तरकी भांति दिख्या-भारतके भी साहित्यमें राजनैतिक इतिहासका बहुत कम उल्लेख है।

हमें जो कुछ जान उस समयके जैन इतिहासका है वह श्राधिकतर पुरातत्व-वेताओं और यात्रियोंके लेखोंसे प्राप्त हुआ है, जो प्रायः यूरोपियन हैं। इसके श्राविरिक्त वैदिक प्रन्योंसे भी जैन इतिहासका कुछ पता लगता है, परन्त वे जैनियोंका वर्षान सम्भवतः पञ्चपातके साथ करते हैं।

इस क्षेत्रका यह उद्देश नहीं कि जैनसमाबके छानार विचारों और प्रयाखोंका वर्णन किया जाय और न एक क्षेत्रमें जैन-यह-निर्माण-कला, खादि का ही वर्णन हो सकता है। परन्तु इस क्षेत्रमें इस प्रश्नपर विचार करनेका प्रयत्न किया गया है कि जैनसमेंके चिर-सम्पर्कसे हिन्दू समाज पर क्या प्रभाव पदा है।

जैनी लोग बहे विद्वान् श्रीर ग्रन्थोंके रचियता थे। वे साहित्य श्रीर कलाके प्रेमी थे। जैनियोंकी तामिल-सेवा तामिल देश वासियोंके लिए श्रमूल्य है। तामिल-भाषामें संस्कृतके ग्रन्थोंका उप-योग पहले पहल सबसे श्राविक जैनियों ने ही किया। उन्होंने संस्कृत शब्दोंको तामिल-भाषामें उच्चारख की सुगमताकी दृष्टिस यथेष्ट रूपमें बदल डाला। कन्नड़ साहित्यकी उन्नतिमें जैनियोंका उत्तम योग है। वास्तवमें वे ही इसके जन्मदाता थे। 'बारहवीं शतीके मध्य तक उसमें जैनियों ही की सम्यत्ति यी श्रीर उसके श्रमन्तर बहुत समय तक जैनियों ही की उसमें प्रधानता रही। सर्व प्राचीन श्रीर बहुतसे प्रसिद्ध कन्नड़ ग्रन्य जैनियों ही के रचे हैं (लुइस राइस)। श्रीमान् पादरी एक. किटेल कहते हैं कि 'जैनियोंने केवल धार्मिक भावनाश्रोंसे नहीं, किन्तु साहित्य-प्रेमके विचारसे भी कन्नड़ भाषाकी बहुत सेवा की है श्रीर उक्त भाषामें श्रमेक संस्कृत ग्रन्थोंका श्रमुवाद किया है।"

श्चाहिंसाके उच्च श्चादर्शका वैदिक संस्कारों पर प्रभाव पड़ा है जैन-उपदेशोंके कारण ब्राह्मणोंने जीव-बलि-प्रदानको बिलकुल बन्द कर दिया श्रीर यहोंमें जीवित पशुद्धोंके स्थानमें श्चाटेकी बनी मृतियां काममें लायी जाने लगीं।

दिखण-भारतमें मूर्तिप्ता और देव मन्दिर-निर्माणकी प्रकुरताका भी कारण जैनधर्मका प्रभाव है। शैव-मन्दिरोंमें महात्माओंकी पूजाका विधान जैनियों ही का अनुकरण है। द्राविद्रोंकी नैतिक एवं मानसिक उन्नतिका मुख्य कारण पाठशालाओंका स्थापन था, जिनका उद्देश्य जैनविद्यालयोंके प्रचारक मण्डलोंको रोकना था।

### उपसंहार---

मदरास प्रान्तमें जैन-समाजकी वर्तमान दशा पर भी एक दो शब्द कहना उचित हो गा । गत मनुष्य-गखनाके श्रनुसार सब मिलाकर २७००० जैनी इस प्रान्तमें थे, जिनमेंसे दिल्गा कनारा, उत्तर

#### वर्षी श्रामिनन्दन-प्रन्य

कीर दिख्य करनाटक के जिलों में २३००० हैं। इनमें से अधिकतर इयर उघर कैले हुए हैं कीर गरीव कियान और अशिक्षित हैं। उन्हें अपने पूर्व के अनुपम इतिहासका तिनक भी बोध नहीं है। उनके उत्तर भारतवाले भाई वो आदिम वैनधर्मके अवशिष्ट चिन्ह हैं, उनसे अपेक्षा हत अच्छा जीवन व्यतित करते हैं। उनमें से अधिकांश धनवान व्यापारी और महाजन हैं। दिख्य भारतमें वैनियोंकी विनष्ट प्रतिमाएं, परित्यक्त गुकाएं और भग्नमन्दिर इस बातके स्मारक हैं कि प्राचीनकालमें वैन समावका वहां कितना विशाल विस्तार या और किस प्रकार बाइग्रोंकी धार्मिक स्पर्धाने उनको मृत्याय कर दिया। वैन समाव विस्मृतिके अंचलमें जुप्त हो गया, उसके सिद्धान्तों पर गहरी चोट लगी, परन्तु दिख्य में वैनधर्म और वैदिक धर्मके मध्य वो कराल संप्राम और रक्तपात हुआ वह मदुरामें मीनाची मन्दिर के स्वर्णकुनुद सरोवरके मण्डपकी दीवारों पर अंकित है तथा चित्रोंके देखनेसे अब भी स्मरण हो आता है।

इन चित्रोंमें जैनियोंके विकराल-शत्रु तिक्कान संभाण्डके द्वारा जैनियोंके प्रति इत्याचारों और रोमाञ्चकारी यातनाझोंका चित्रण है। इस रीद काण्डका यहीं अन्त नहीं है। मङ्यूरा मन्दिरके बारह कार्षिक स्योहारोंमें से पांचमें यह हृदय विदारक दृश्य प्रति वर्ष दिखल या जाता है। यह सोचकर शोक होता है कि एकान्त और जनशून्य स्थानोंमें कतिएय जैन-महात्माओं और जैनधर्मकी वेदियों पर बिलदान हुए महायुरुषोंकी मूर्तियों और जनशुत्योंके अतिरिक्त, दिख्या-भारतमें अब जैनमतावलम्बियोंके उच्च-उद्देशों, सर्वाङ्ग ब्यापी उत्ताह और राजनैतिक प्रभावके प्रमाण स्वरूप कोई अन्य चिन्ह विद्यमान नहीं है।



# मथुराके प्राचीन टीले

श्री प्रा० भगवतशरण उपाध्याय, एम. ए.

इस लेखका उद्देश्य मधुराके प्राचीन टीलोंकी खुदाइयोंसे प्रादुर्भूत कलानिधियों; विशेष कर जैन भग्नावशेषोंका सिहावलोकन है। यह उचित ही है कि मधुरा-सी प्राचीन नगरीका संबंध भारतीय पुरातत्त्व और कलाकं अनेक स्तरोंसे रहा हो। यदापि अत्यन्त प्राचीन पहाभारत कालके आनुवृत्तिक अवशेष वहां नहीं मिलते परन्तु भारतीय गौरवक लकी कलाकं स.रे विशिष्ट स्तर वहां मिल गये है। इन स्तरोंमें वैदिक, जैन, बौद्ध, सभी धर्मोंकी प्रतिमः एवड़ी संख्यामें उपलब्ध हुई हैं। इनमें जैनककाका तो मधुरा मुख्य केन्द्र बन गयी थी।

### कटरा-टीलेकी खुदाइयां---

१८५३ की जनवरीमें जेनरल सर आलेक्जेंडर कर्नियमको कटरामें कुछ स्तंभ-शिखर (Capital) और स्तंभ मिले। इनमेंसे एक तो वेष्टनी-स्तंभ पर उत्कीर्य नारी मूर्तिका अवशेष या। उस नारी मूर्तिको इसके नीचे लड़ी होनेके कारण उस पुरातस्विवद्ने भ्रमवश 'साल कुसके नीचे लड़ी माया' कहा। उसी समय उस विद्वानको ग्रातकालीन (माय: ४९० ई० का) एक भग्न अभिलेख भी मिला जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय तक की ग्रात-वंशाविल दी हुई थी।

१८६२ ई० में किन्धमने खोखका काम फिर शुक्त किया। उसी कटरा-टीलेसे उन्हें एक सुन्दर स्रानेक हर्योसे उत्कीर्ण तोरण दार मिला। इस कालकी सबसे महत्वपूर्ण अभिप्राप्ति एक खड़ी सुद्ध प्रतिमा थी। इस पर के (५४९.५० ई०) लेखसे सिद्ध है कि इस मूर्तिको 'बाद परिव्राजिका जयभटा ने यश्विहारको दान किया था'। इस मूर्तिसे यह भो सिद्ध है कि इस स्थानपर कभी 'यश' नामका बौद्ध विद्यार स्थाविहार स्थाविहार वा स्रीर वह कमसे कम छुठो शतो ईस्थोके मध्यतक जीवित रहा। बत्में इसके भग्न स्थाधार पर केशवदेवका विष्णु-मन्दिर खड़ा हुझा जिसका हवाला विदेशी यात्री ट्रैवर्नियर, वर्तियर स्थीर मनुक्वीने स्थपने भ्रमण बृत्तान्तोंमें दिया है। स्थीरङ्गजेवने इस मन्दिरको गिराकर इसके भग्नावशंषपर मस्जिद बनवायी। उस प्राचीन मन्दिरकी आधोरेका (श्वासन) स्थाव भी देखी बासकती है। बीद्ध मूर्ति स्थव सखनऊके संग्रहालयमें सुरिक्षित है। इस स्थलको 'कटरा-केशवदेव' कहते हैं।

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-ग्रन्थ

### जमालपुर टीला—

१८६० ई० में आगर। रोड पर अमालपुरके पास अमालपुर-टीलेमें हाथ सागाया गया। किम्बमने इसे 'जेलाबाला टीला' कहा है। इम इसे 'जमालपुर टीला' ही कहेंगे। इस टीलेसे अनेक मूर्तियां स्तंभ, बेदिका-भग्नावशेष, छोटे प्रतर-स्त्प, छुत्र, श्रादि उपलब्ध हुए। किन्वमने यहांसे मिली दो विशाल बुदकी लड़ी मूर्तियां, दो बेटी आदमकृद बोद्ध प्रतिमाओं और एक फुट भर चौड़ी हयेलोका जिक किया है। सर अलेग्जैडरकी रायमें यहांसे प्राप्त मूर्तियोंमें सबसे महत्त्वपूर्य 'वेनास' की यो बो अब लखनऊ संमहालयमें प्रदर्शित है। उसी स्थानसे अनेक सिंह प्रतिमाएं और बोसियों भग्न स्तंभ तथा वेदिका-स्तम्भ प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त प्रायः वीस स्तंभ-आवार मिले जिनमेंसे पन्द्रहपर अभिलेख खुदे थे। ये अधिकृतर कुषाण राजा किन्क और हुविष्कके शासनकालके थे। इसी स्थानमें बुदकी वह अद्भुत अभयमुद्रामें खड़ी प्रतिमा मिली जिसे देखनेके लिए दूर दूरसे यात्री आते हैं। पांचवीं शती ईस्वी की यह मूर्ति यशदिन्न' का अञ्चय दान है।

#### कंकाली टीला---

कचहरीकी ज्मीनसे भी प्रायः तीस स्तंभ-क्राधार, उपलब्ध हुए है। जिनमेंसे पन्द्रहपर अभिलेख खुदे थे। श्रीमित्र और डाउसनने इन क्रिमिलेखोंका सम्पादन किया था। १८८१-८२ ई० में किन्यमने मधुरा संप्रहालयमें तीस हिन्दू-शक स्तंभ देखे। १८७१ में किन्यमने 'कंकाली' और 'चौबारा' टीलोंमें हाथ लगाया। कंकालीटीला मधुराके सारे क्रन्य टीलोंसे अधिक उर्वर प्रमाणित हुक्या। यह कटरासे प्रायः क्याध मील दूर दिल्याकी क्योर है। उससे प्रस्त मूर्ति राशिका पता उस समयसे कुछ साल पूर्व ही लग गया या जब उसे कुछ आदिमियोंने इंट निकालनेके लिए खोदा था। फिर इल्की खुदाईके खरिए हार्डिज साहबने दो विशाल बुद्ध मुर्तियां प्राप्त की थी।

इसी कंकालो टीलेके पश्चिमी भागको खोदते हुए कर्निश्वम साइनको तीर्थकरोंकी श्रिभिलिखित भग्न मूर्तियां, वेदिका-त्तंभ श्रीर वेद्वनी श्रादिके भग्न श्रवशेष मिले । टीलेमें खड़ी इंटकी दीवारोंसे सिद्ध है कि यहां हिन्दू-शक्कालमें जैन विहार खड़े हों गे । यहांसे उपलब्ध जिन बारह श्राभिलेखोंका कर्निश्वमने हवाला दिया है वे कर्निष्कर्क शासनकालके पांचवें वर्षसे लेकर बायुदेवके राज्य-कालमें ९८ वें वर्ष तकके हैं । कंकाली टीलेका यह जैन भवन उस प्राचीन कालसे मुस्लिम कालतक निरन्तर जैन उपासकोंकी धार्भिक श्राभितृति करता रहा था । जैसा कि यहांसे मिली विक्रमीय बारहवें शतीकी श्रनेक श्राभिलिखित जैनमूर्तियों-से प्रमाशित है ।

कंकालो टीले कार कटरेके बोच भूतेश्वरका शिव मंदिर है। उनके पीछेके टीलेपर एक ऊंचा वेदिका-तंभ खड़ा था। उसे प्राउज साहबने मधुरा संप्रहालयको प्रदान किया। इसपर ब्रादमक्द २२४ खनवारियोकी मूर्ति उत्कीर्या है। इसके विरेका डस्य किसी जातकका है। इस पर १०० की संख्या प्राचीन विपिमें उत्कीर्या है। संभवतः इस वेदिकामें इस मकारके १०० स्त्य बने हुए थे।

भूतेशवरके दक्षिण चेत्रसे भी अनेक भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहां एक चौपालमें जड़े पांच क्रन्दर स्तंभ मिले जिनमें से प्रत्येक पर शामने बामन-पुरुषको अपना आधार बनाये खड़ी नारी मूर्ति उस्कीर्ण है। इनके पीछे जातक कथाएं उस्कीर्ण है।

सन् १८७१ में किनियमने चीनारा नामका टीला खोदा। चीनारा कटरासे मील भर दिल्ला-पश्चिम प्रायः एक दर्जन टोलोंका समृद्द है। सन् १८६८ में ही सहक निकालते समय इनमें से एक में एक सुवर्णाकी वस्तु मिली। दूसरेसे एक पेटिका मिली जो अब कलकतेके संप्रहालयमें है। इनमें से एकसे एक अद्भुत पारतीक स्तंभ-शीर्ष भी उपलब्ध हुन्ना था। इनमें मानव मुखवाले चार पशु उल्टे बने हैं। यह स्तंभ-शीर्ष भी कलकतेके संग्रहालयमें ही है। चीनाराके ही एक टीलेसे ग्राउनको एक विशाल बुद्ध मस्तक मिला, जिसके ललाटके बीच 'ऊर्णा' का ख्रिद्र बना हुन्ना है। यहांसे भी अनेक वेदिका-स्तंभ, भग्न प्रतिमाएं, ग्रादि मिलां।

कपर बताये स्थानोंके ऋतिरिक्त प्राउज साहबने ऋनेक ऋन्य टीलों का हवाला दिया है जिनसे प्रभूत कला-रल प्रसूत हुए हैं। पालीखेड़ा गांवके बाहर वह प्रसिद्ध शिलापट मिला जिसे 'बैकेनेलियन प्रूप' कहते हैं और जिस पर उभरा हुआ दृश्य 'पातातिशय' का है। इस दृश्य पर प्रीक शैलीकी स्पष्ट छाप है। इसी टीले में तीन स्तंभोंके अंटाकार आधार एक वृसरे से तेरह फीटकी दृरी पर मिले थे जिससे जान पड़ता है कि इस स्थल पर कभी कोई मन्दिर खड़ा था। नाग की प्रसिद्ध मूर्ति सेदाबाद तहसीलके कुकरगांवमें मिली थी।

जमुनाके तटपर सीतलाघाटीके ऊपर पुराने किले में कनिषम को 'एक टूटी, नग्न, जैन मूर्ति मिली यी जिसके 'हिन्दू-राक' श्रभिलेखमें श्रंक श्रीर शब्दोंमें ५७ का वर्ष तिथि रूपमें उत्कीर्य है।' श्रर्जुन-पुरके उत्तर रानीकीमंडीमें जिनमूर्तिका एक श्रभिलिखित श्राधार मिला है जिसमें ६२ वें वर्ष, प्रीष्मके तृतीय मास श्रीर पांचवें दिनका उल्लेख है।

### कंकाली टीला---

सन् १८८८-९ में डा॰ फुहरर ने कंकालीटीलेकी और सन् १८६६ में कटरा-टीलेकी खोदा या। कंकाली टीलेमें दो जैन मन्दिरोंके अग्नावरोष मिले खोर एक ईटोंका बना स्त्य मिला जिसका ब्यास ४७ कीट था। इन खुदाइयों में मभूत मूर्ति राशि मिली। केवल सन् १८९०-९१ की खुदाइयों में ७३७ मूर्तियां उपस्वव्य हुई । इनमें खनेक द्वारोंके बाजू, देहली, स्तंभादि भी थे १८८९-६१ की खुदाइयों में विशेष झिभग्रति जैन मूर्तियों खीर खिभलेखों की हुई। कंकालीटीला जैन भग्नावश्योंकी समाधि सिद्ध हुआ।

#### वर्षी-क्रमिनन्दन-प्रन्थ

मशुराकी खुदाइयां १८६६ में समाप्त हुई जिनका झारंग सन् १८५३ में हुआ या। प्रायः इन ४४ वर्षोमें वो पुरातत्त्व संबंधी वस्तुएं प्राप्त हुई उनसे इतिहास, भाषा, लिपि, आदि पर बहुत प्रकाश पड़ा है। इनका लिपि विस्तार तो मौर्य काल से लेकर गुप्त-काल तक रहा है। इन स्थलोसे उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात होता है कि किस प्रकार प्राकृत चीरे चीरे संस्कृत के शिकंजे में वकडकर टूट गयी और संस्कृत ही श्रविकतर इस कालके प्रधात अभिलेखों की भाषा बन वैठी। इन अभिलेखों से कुषाया राजाओं की शासन अवधियां भी प्रायः स्थिर हो गयी हैं। परन्तु जो इन खुदाइयोंका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह है भारतीय तत्वया-कला के इतिहास पर। भारतीय कुषाया-कला मशुराके ही आधार से उठी और फैली थी। गान्चार-प्रीक शैक्षीका भारतीय-करया भी अधिकतर यहीं हुआ था।

# जैन मृतिंकला—

जपर लिखी खुदाइयों में जो जैन मूर्तियां और अन्य भग्नावशेष मिले हैं वे अधिकतर और मूलतः कंकालीटीले से ही उपलब्ध हुए हैं। प्रमाखतः प्राचीन मधुरामें जैन सम्प्रदायका विदार इसी कंकालीटीलेकी भूमिपर अवस्थित था। वहां के अभिलेखों से सिद्ध है कि यह जैन-आवास मुस्सिम विजयों के समय तक जीवित या जब मधुराके अन्य माचीन पीठ कभीके खण्डहर बन चुके थे।

इस टीले से डा॰ फुइररने जैन तीथंकरों की अनेक मूर्तियां लोद निकाली थीं। ये मूर्तियां विविध काल और विभिन्न परिमाणकी हैं और अब लखनऊ संग्राहालयमें प्रदिशत हैं। मशुराके संग्राहालयमें भी लगभग ८०-६० की संख्यामें इस प्रकारकी कुछ नम मृर्तियां सुरिव्हत हैं। इधर हाल की खुदाइयोमें भी कुछ जैन मूर्तियां मिली हैं परन्तु वे अधिकतर भग्न हैं।

तीर्थंकर मूर्तिकी कल्पना यथार्थतः पूर्यंतया भारतीय है। इनके ऊपर किसी प्रकारका ग्रीकप्रभाव नहीं है और जैन 'झायागपट्टों' पर खुदी आकृतियां तो निस्तन्देह, जैसा उनके झिसलेखोंसे सिद्ध है,
प्राक्कुषाणकालीन हैं। तीर्थंकर-मूर्ति बुद और बोधिसत्वकी मूर्तियों से अपनी नग्नतांके कारण सरलतांसे
पहचानी जा सकती हैं। जैन मूर्तिकी यह सबसे स्पष्ट और सशक्त पहचान है यद्यपि यह बात दिगम्बर
सम्द्रदायकी ही मूर्तियों के संग्रंथ में यथार्थतः कही जा सकती है, श्वेतांवरोंकी मूर्तियां वखाभूषण, मुकुटादि
से सुशोभित रहती हैं। मधुरा और खलनऊ संग्रहालयों की सारी जैन मूर्तियां (तीर्थंकर) दिगम्बर
संग्रदायकी ही हैं। बुद्ध-मूर्तियों की भांति इनके हाथ और पैरोंके तल्लां पर तो महापुरुष-लख्य उत्कीर्थ
होते ही हैं, उनके बच्चके मध्यमें भी ये लख्या होते हैं। बुद्ध मूर्तियोंके केशकी भांति इनके केश भी अधिकतर घुंपराले और ऊपर दाहिनी झोरको छुने होते हैं। परन्तु प्राचीनतर मूर्तियोंमें केश कन्धों पर खुले
गिरे होते हैं। प्राचीन जैन तीर्थंकर मूर्तियोंके न तो 'उष्णीष' होता है न 'ऊर्यां' परन्तु मध्यकालीन
प्रतिमाझोंके मस्तक पर एक प्रकार का हल्का शिखर मिलता है।

#### पद्मासन---

बैठी जिन मूर्तियां प्रायः वदा ज्यान मुद्रामें उत्कीर्या होती हैं। जिनके हाय गोदमें पहे होते हैं। इतमें वन्देह नहीं कि ये प्रतिमाएं 'फिनिश' और कलात्मकतामें बौद्ध मूर्तियोंकी बराबरी नहीं कर वक्तों। उनकी अनवरत एक-रूपता और रूदि-लाख्यिकता दर्शकको निराश कर देती है यद्यपि इन मूर्तियोंमें भी कभी अपवाद मिल जाते हैं।

प्राचीन तीर्थंकर मूर्तियोंमें से एक मधुरामें सुरिव्यत नं० बी० ४ है। इस पर कुषाण राज बासु-देवके शासनकालका एक श्राभिलेख खुदा है। इसके श्राचार पर समने दो सिंहोंके बीच धर्मचक्र बना है जिसके दोनों श्रीर उपासकोंके दल हैं। कुषाण कालीन तीर्यंकर मूर्तियों पर इस प्रकारका प्रदर्शन एक साधारण हर्य है। उस कालकी बुद्ध-मूर्तियोंकी भी यही विशेषता है, श्रंतर केवल इतना है कि उनमें धर्म-चक्रके स्थान पर किसी बोधिसत्वकी प्रतिमा खुदी होती है। उपासकोंका जो प्रदर्शन होता है वह बास्तवमें उन मूर्तियोंके दाताश्रोंका है। एक बृहदाकार बैठी जिन मूर्ति बी० १ है जो संभवतः गुप्तकालीन है यद्यपि इसकी शैली प्रायः कुषाणकालीन ही है।

#### खद्रासन---

खड़ी जिन मूर्तियां बैठी मूर्तियोंसे ऋषिक खादी हैं। क्लाका दम हनमें तो और भी घुट गया है। बाहुश्चोंका पाश्वोंमें गिरना भावोंकी कठोरता और आकृतिकी नीरस्ताको और बदा देता है। यद्यपि हसमें सन्देह नहीं कि जैनमूर्तियां तपकी कठोरताका प्रतीक हैं और इनकी शुष्कता सर्वया अचेतन नहीं है। तीर्यंकरोंकी एक विशिष्ट प्रकारकी मूर्ति 'प्रतिमा सर्वतो भद्रिका' नामसे विख्यात है। यह मूर्ति चतुर्मुं खी होती है, वर्गाकार इसका रूप होता है। इसमें चारों और तीर्यंकर खड़ी अथवा बैठी मुद्रामें बने होते हैं। इसके आधारके चारों किनारों पर उपासकों की आकृतियां उत्कीर्य होती हैं। इसमें से एकका मस्तक नागके क्योंकी छायामें प्रदर्शित होता है। यह आकृति सातवें तीर्यंकर सुपाश्वं नाथ अथवा तेईसवें तीर्यंकर पाश्वं-नाथ की है। इस प्रकारकी अनेक 'सर्वतो भद्रिका' प्रतिमाएं मधुरा और लखनऊके संग्रहालयोंमें संग्रहीत हैं। कुषाया और ग्रासकालीन मूर्तियोंमें विभिन्न तीर्यंकरोंकी विशेषताएं साधारयातया नहीं दी होती हैं। नागफयों वाला लख्यामात्र जहां तहां मिल जाता है, हां नीचेके अभिलेखोंमें प्रायः मूर्तिके तीर्यंकर का नाम खुदा होता है।

#### चिन्ड तथा आयागपट--

मध्यकालीन जिन-मूर्तियोंके झाचार पर झिंबकतर एक विशिष्ट 'चिन्ह' (लाञ्छन) बना होता है जिससे उनके तीर्यंकरोंकी संज्ञा स्पष्ट हो जाती है। प्रथम तीर्यंकर झादिनाय झयवा ऋषभनाय

#### क्कॉ-स्निनस्त-प्रन्य

का लाञ्कुल कृषभ है। जैनम्तियां अधिकतर (मध्यकालीन) अकेली नहीं होतीं। इनमें विशिष्ट मूर्तिके उमीप अनेक अनुचर्याकी आकृतियां उत्कीर्या होती हैं जिनमें चमरधारक किनारों पर खड़े होते हैं, उपायक अके होते हैं। इनके अतिरिक्त गजारोही, खजवाही, आदि अनेक पार्षद भी सजग लिंचे होते हैं। स्वयं तीयंकर छुत्रके नीचे बैठे होते हैं। जैन कलामें भी बौद्ध कलाकी हां भांति यह्योंकी परम्पराका समावेश हुआ। है। जैन मूर्तियोंकी पूजाके अतिरिक्त इस संप्रदायमें एक और वस्तुकी भी पूजा हुआ। करती थी। यह एक प्रकारका प्रस्तर फलक होता था जिसे 'आयागपट' कहते ये और जिसकी मूमि स्तूप, तोरण और अन्य आकृतियोंसे भरी होती थी। इसके अनेक नमूने मसुरा और लखनऊके संग्रहालयोंमें सुरवित हैं।



# मथुरासे प्राप्त दो नवीन जैन अभिलेख

श्री क्यूरेटर कृष्णदत्त वाजपेबी, एम॰ ए०

ईसापूर्व सातवीं शतीसे लेकर लगभग बारहवीं शती तक मथुरा नगरी जैनधमं और कलाका प्रधान केन्द्र थी। कंकाली टीले तथा श्रन्य स्थानोंसे प्राप्त सैकड़ों तीर्यंकर-मूर्तियां मांगलिक चिह्नोंसे (श्रष्टमंगल द्रव्य) युक्त श्रायागपह, देवेकिन्नरों श्रादिसे वंदित स्तूप, श्रशोक, चंपक नागकेशर दृत्तोंके नीचे आकर्षक सुद्राश्रों में खड़ी हुई शालमंजिकाश्रोंसे सुशोभित वेदिका-स्तंभ तथा श्रानेक प्रकारके कलापूर्ण शिलापह, शिरदल, श्रादि यह उद्घोषित करते हैं कि मधुराके शिल्पी श्रपने कार्यमें कितने पढ़ थे! साथ ही जैनधर्मके प्रति तत्कालीन जनताकी श्राभविचका भी पता चलता है। मधुराके पुरावत्त्व संग्रहालयमें मैंने धर्म श्रीर कलाके श्राध्ययनकी श्रापार सामग्री देखी है। श्राशा है कि कंकाली टीलेसे खुरायोमें प्राप्तवह सामग्री जो १८८८-९१ में ई॰ में लखनऊ संग्राहलयमें मेज दी गयी थी फिर मधुरा वापस श्रा जाय गी, जिससे एक स्थान पर ही सारी सामग्रीका श्राध्ययन करनेमें सुगमता हो सके गी।

मशुरा शहर तथा जिलेके छनेक प्राचीन स्थानोंसे अप भी प्रति वर्ष सैकड़ों मूर्तियां, आदि प्राप्त होती रहती हैं। हालमें कई जैन शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें से दो का संज्ञिस उल्लेख यहां किया जाता है—

### पार्श्वनाथ-प्रतिमाकी चौकीपर का लेख---

यह लेख सं ॰ १८ इप प्यान मुद्रामें बैठे हुए भगवान् पार्श्वनाथकी विशास प्रतिमा ( ऊंचाई द फी० १० इं० ) की चौकी पर खुदा हुआ है, जो इस प्रकार है—

"संवत् १०७१ भीमूलसंघः भावक विशाक् वसराक भार्या सोमा...."

तेखका श्राभित्राय यह है कि संवत् १०७१ में भीमूल संघके आवक जसराक नामक विश्वक की भार्या सोमाने भगवान् पार्श्वनाचकी प्रतिमा प्रतिहापित की । यह संवत् विक्रम संवत है । मथुरासे प्राप्त अन्य समकालीन मूर्तियों पर भी इसी संवत्का ज्यवहार हुआ है । अतः प्रस्तुत मूर्तिका निर्माण काल १०१४ ई० आता है ।

#### वर्वी-स्मिनन्दन-प्रत्थ

## वर्षमान प्रतिमाका लेख--

यह लेख छं० ३२०८ मूर्तिकी चौकी पर दो पंक्तियों में खुदा हुआ है और इस प्रकार है— (पं०१) "छं८२ हे मासे १ दिवसे १० एत......" (पं०२) "[भिग] निये जयदेवीये भगवतो वर्धमा [न]...."

दोनों पंक्तियों के श्रन्तिम अंश पत्थरके दूट जानेसे नष्ट हो गये हैं। लेख कुषाण-कालीन ब्राझी लिपिमें हैं तथा इसकी भाषा पाली है. जो मश्चरासे प्राप्त श्राधकांश जैन श्राभिलेखों में मिलती है। लेखका तात्पर्य है कि सं० ८२ की हेमंत ऋतुके प्रथम मासके दसवें दिन किसी आवककी भगिनी जयदेवीने भयवान् वर्षमानकी प्रतिमा स्थापित की। सं० ८२ निश्चय ही शक संवत् है। इसके श्रनुसार मूर्ति-स्थापना का काल १६० ई० श्राता है, जब कि मशुरामें कुषायावंशी वासुदेवका शासन था।

### निष्कर्ष—

उपयु क दोनों लेख संवत् सहित होनेके कारण महस्वके हैं। पहले लेखका संवत् १०७१ है। कंकाली टीलेसे १८८९ ई० की खुदाईमें डा० पयूहररको दो विशालकाय तीयंकर प्रतिमाएं मिलों थीं। दोनों श्वेताम्बर सम्प्रदायके द्वारा प्रतिष्ठापित की गयी थीं, जैसा कि उनके लेखोंसे पता चलता है। इनमें से एक पर विक्रम संवत् १०३८ (= ९८१ ई०) तथा दूसरी पर सं० ११३४ (= १०७७ ई०) खुदा है। पार्श्वनायकी मूर्ति, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है इन दोनों मूर्तियोंके निर्माण कालोंके बीचमें बनी थी। हतिहाससे पता चलता है कि महमूद गजनीने १०१८ ई० में मशुराका प्रथमविष्यंस किया। ऊपरकी तीनों मूर्तियोंमें से दो का निर्माण इस विष्यंसकारी कालके पहले ही हो चुका था और तीसरी (सं० ११३४ वाली) का बादमें। परंतु पहली दोनों अच्छी दशामें प्राप्त हुई है और कहींसे नहीं टूटी हैं, जब कि सं० ११३४ वाली मूर्तिके दोनों बाहु बुरी तरहसे तोइ डाले गये हैं। हो सकता है कि पहले वाली दोनों मूर्तियों किसी तरह सुरिखत कर ली गयी हों खोर इसी लिए वे अभगनावस्थामें प्राप्त हो सकी हैं।

## स्त्रियोंका धर्म प्रेम---

ऊपर जिन दोनों लेखोंका उल्लेख किया गया है उनके संबंधमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनोंमें महिलाझोंके द्वारा दानका कथन है। पहली मूर्ति (नं० २८६४) एक विश्वककी भार्या सोमाके द्वारा निर्मित करायी गयी तथा दूसरी (नं० ३२०८) जयदेवीके द्वारा । यह बात ध्यान देनेकी है कि मशुरासे प्राप्त वैकड़ों जैन आभिलेखोंसे पता चलता है कि धर्मके प्रति ख्रियोंकी ख्रास्था पुरुषोंसे कहीं श्रिषक थी और धर्मार्थ दान देनेमें वे सदा पुरुषोंसे ख्रमणी रहती थीं। उदाहरणार्थ, 'माशुराक लक्दासकी भार्या तथा फल्गुयश नर्तककी ख्री शिवयशाने एक एक सुंदर आयागपट बनवाया, जो

### मधुरासे प्राप्त दो नबीन बैन अभिकेख

इस समय संसन्त संग्रहालयमें हैं। इसी प्रकारका एक आत्यन्त मनोहर आयागपट (मधुरा म्यू॰ नं॰ क्यू. २) बसु नामकी वेश्याने, जो सवस्यशोभिकाकी सङ्की थी, दानमें दिया। वेशी नामक भेडीकी धर्मपत्नी कुमारमित्राने एक धर्मतोगद्विका प्रतिमाकी स्थापना करवायी और सुचिलकी स्थानियाय भगवान् की प्रतिमा दानमें दी। मिशाकार जयभट्टिकी दुहिता तथा सोहविश्य फल्गुदेवकी धर्मपत्नी मित्राने वाचक आर्यसिंहकी प्रेरखासे एक विशास जिन प्रतिमाका दान दिया। आवार्म बसदत्तकी शिष्पा 'तपस्विनी' कुमारमित्राने एक तीर्थंकर मूर्तिकी स्थापना करवायी। प्राप्तिक जयनागकी कुटुम्बिनी तथा प्राप्तिक जयदेवकी पुत्रवधूने सं॰ ४० ( = ११८ ई०) में एक शिलास्तंभका दान दिया। गुहदत्तकी पुत्री तथा चनहस्तकी पत्नीने धर्मार्थ नामक एक अमखके उपदेशसे एक शिलापट्टका दान किया, जिसपर स्त्प-यूजाका हश्य अंकित है। आविका दत्ताने सं० २० ( = १८ ई० ) में वर्धमान प्रतिमाको प्रतिष्ठा-पित किया। राज्यवसुकी स्त्री तथा देविसकी माता विजयभीने एक मासका उपवास करनेके बाद सं० ५० ( = १२८ ई० ) में भगवान् वर्धमान की प्रतिमाकी स्थापना करायी थी। इस प्रकारके अनेक उदाहरस्य मिसते हैं जिनसे इस बातका स्पष्ट पता चलता है कि प्राचीन मधुरामें जैनधर्मकी उजतिमें महिलाओंका बहुत बहा भाग था।



# पुरातत्त्वकी शोध जैनोंका कर्तव्य

श्री डा० वेन्सेन्ट ए० स्मिथ, एम्० ए०

### पुरातन्त्र सम्बन्धी खोजकी आवश्यकता-

जो विद्यार्थी भारतवर्ष संबंधी किसी विषयका अध्ययन करते हैं वे सब हस बातको न्यूनाधिक रूपमें भली भांति जानते हैं कि पुरातत्त्वकी लोज द्वारा पिछले ७०-८० वर्षमें ज्ञानकी कितनी हृदि हुई है। पुरातत्त्वसंबंधी लोजके अनुसार मौलिक और लिखित कथाओं के प्रमासकी मर्यादा निश्चित की गयी है और हन्हीं अन्वेषसोंकी सहायतासे में प्राचीन भारतका कथानय इतिहास लिखनेमें समर्थ हुआ हूं। बड़ी मेहनतके साथ लगातार जमीन खोदनेसे जो सिक्के, शिलालेल, भवन, धर्म-पुस्तकं, चित्र और बहुत तरहकी स्कुट अवशिष्ट चीजें मिली हैं उनकी सहायतासे हमने प्राचीन ग्रंथोंमें लिखे हुए भारतीय इतिहासके दांचेकी पूर्ति की है, अपने ज्ञानको जो पहले अस्पष्ट था शुद्ध बनाया है और कालकमकी मज्बृत पद्धतिकी नींव डाली है।

जैनोंके श्रिधिकारमें बढ़े बढ़े पुस्तकालय ( भंडार ) हैं जिनकी रहा करनेमें वे बड़ा परिश्रम करते हैं। इन पुस्तकालयोंमें बहुमूल्य साहित्य भरा पड़ा है जिनकी खोज श्रभी बहुत कम हुई है। जैन ग्रंथ ख़ास तौर पर ऐतिहासिक श्रीर श्रर्ध-ऐतिहासिक समाग्रीसे परिपूर्ण हैं। परन्तु साहित्य संबंधी कथाएं बहुधा त्रुटिपूर्ण हैं। इसलिए सत्यके निर्णयके लिए पुरातत्त्व संबंधी खोजकी जरूरत है।

### धनात्य जैनोंका कर्तव्य-

दूधरे समाजोंको देखते हुए जैनसमाजमें धनाट्य मनुष्योंकी संख्या बहुत बड़ी चढ़ी है श्रीर ये लोग किसी तरहके सार्वजिक काममें, जो उनके चित्तका श्राक्षण करता हो, सुभीतेके साथ रुपया खर्च कर सकते हैं। मेरा भाषा संबंधी ज्ञान हतना काफी नहीं है कि मैं साहित्य ग्रन्थोंकी परीज्ञा कर सकूं ख्राथवा उनका सम्पादन कर सकूं। श्रातएव में एक श्रीर विषयके संबंधमें, जिसका में जानकार हूं, कुछ कहने का साहस करता हूं श्रीर मैं कुछ ऐसी सम्मतियां देता हूं, जिनके श्रानुसार चलनेसे बहुतसी बहुमूल्य बाते हाथ लग सकें गी। मेरी इच्छा है कि जैनसमाजके लोग श्रीर विशेष कर धनाट्य लोग जो रुपया खर्च कर सकते हैं पुरातत्वसंबंधी लोजकी श्रीर ध्यान दें श्रीर इस काममें श्रापने धर्म श्रीर समाजके हतिहासकी श्रीर विशेष सहय रखते हुए धन खर्च करें।

## खोबके लिए पर्याप्त क्षेत्र-

लोजके लिए बहुत बड़ा जेम पड़ा है। आजकल जैनमतावलम्बी माधिकतर राजपूताना मीर प्रिमी भारतवर्षमें रहते हैं। परन्तु हमेशा यह बात नहीं रही है। माचीन कालमें महावीर स्वामीका धर्म माजकलकी अपेखा बहुत पूर तक फैला हुमा था। एक उदाहरण लीजिये—जैनधर्मक अनुवायी पटना के उत्तर वैशालीमें भीर पूर्व बंगालमें आजकल बहुत कम हैं; परन्तु ईसाकी सातवीं शतीमें इन स्थानोंमें उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मैंने इस बातके बहुतसे प्रमाख अपनी आलोंसे देखे हैं कि बुंदेलखंडमें मध्यकालमें और विशेष कर ग्यारहवीं और बारहवीं शतिबोंमें जैनवर्मकी विजय-पताका खूब फहरा रही थी। इस देशमें ऐसे स्थानों पर जैनमूर्नियोंका बाहुल्य है, जहां पर श्रव एक भी जैनी नहीं दिखता। दिख्या श्रीर तामिल देशोंमें ऐसे अनेक प्रदेश है जिनमें जैनवर्म शतिबों तक एक प्रभावशाली राष्ट्रधर्म रह जुका है किन्तु वहां श्रव उसका कोई नाम तक नहीं जानता।

# चन्द्रगुप्तमीर्यके विषयमें प्रचलित कथा---

जो बातें मैं सरसरी तौर पर लिख चुका हूं उनमें खोजके लिए बेहद गुंजाइश है। मैं विशेषकर एक महत्त्वपूर्ण बातकी खोजके लिए अनुरोध करता हूं। वह यह है कि महाराज चन्द्रगुप्त मौर्थ 'श्रीभद्रवाहु' के साथ श्रवणबेलगोला गये, श्रीर फिर उन्होंने जैनसिद्धान्तके आनुसार उपवास करके धीरे धीरे मागा तज दिये, यह कहां तक ठीक है 'निस्संदेह कुछ पाठक यह जानते हों गे कि इस विषय पर मिस्टस् लूइस राइस श्रीर डाक्टर फ्लीटमें खूब ही बादिववाद हो चुका है। श्रव समय आ गया है कि कोई जैन विद्वान् कदम बढ़ावे श्रीर इस पर अपनी दृष्टिसे वादिववाद करे। परन्तु इस काम के लिए एक वास्तविक विद्वानकी श्रावश्यकता है, जो शानपूर्वक विवाद करे उदयदांग बातोंसे काम नहीं चले गा।

₹o

१ छेखक ने अपने भारतं य इतिहासके तीसरे संस्करणमें चन्द्रगुप्त मार्थके सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसे यहा दे देना अनुपयुक्त न होगा। उन्होंने लिखा है—

<sup>&#</sup>x27;भंने अपनी पुस्तकते दितीय संकरणमें इस कथाको रद कर दिया था। आर विश्कुल किश्त ख्याल किया था। परन्तु ;स कथा की सत्यताके विरुद्ध जो जो शकाय है उन पर पूर्ण स्वस पुनः विचार करने से अब पुनः विश्वास होता है कि यह कथा समवतया सञ्ची है। और चन्द्रग्रह ने वास्तवमें राजपाट छोड़ दिया हो गा। और वह जेन साधु हो गया हो गा। नि:सन्देह इस प्रकार का कथाएं बहुत कुछ समाछोचनाके योग्य हैं ओर लिखित साधीसे ठीक ठीक पता कगता नहीं, तथापि मेरा वर्तमानमें यह विश्वास है कि यह कथा सत्य पर निर्धारित है और इसमें सचायी है। राईस साहब ने इस कथा की सत्यताका अनेक श्थकों पर बड़े जोर से समर्थन किया है पू. १४६)। यथिप जेन विद्वानोंने इस दिशामें कुछ नहीं किया है तथापि 'रवान्तः सुखाव' ऐतिहासिक शोधमें रत विद्वानों की साधना ने मारतके आदि-सन्नाट चन्द्रगुप्त मीर्थक जैन वर्णन की सत्यता प्रमाणित कर दी है। जिसको जैन साहित्यकी सहायता से सबीह सत्यत प्रमाणित कर दी है। जिसको जैन साहित्यकी सहायता से सबीह सत्यत प्रमाणित कर दी है। जिसको जैन साहित्यकी सहायता से सबीह सत्यत बनाया जा सकता है।

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

कांचकलकी विद्यानंडली हर बातके प्रमाण मांगती है और यह चाहती है कि को बात कही जान वह ठीक हो चीर उसके विषयमें वो विवाद किया जाय वह स्पष्ट कीर न्याययुक्त हो ।

### दक्षिणका धार्मिक युद्ध---

विन बड़े बड़े प्रदेशोंने जैनबर्म किसी समय फैला हुआ था बल्कि बड़े जोर पर था वहां उसका विष्यंत किन किन कारणों से हुआ, उनका पता लगाना हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। और यह लोज जैनविद्यानोंके लिए बड़ी मनोरंजक भी हो गी।

इस विषयसे मिलता जुलता एक विषय और है जिसका थोड़ा आध्ययन किया गया है। वह दिख्याका चार्मिक युद्ध है और खासकर वह युद्ध है जो चोलवंशीय राजाओं को मान्य शैवधर्म और उनके पहले के राजाओं के आराध्य जैनधर्ममें हुआ था।

## अध्ययनके लिए कुछ पुस्तकें--

इन बातोंकी अच्छी तरह लोज करनेके लिए हमकी पहले जैनस्मारकों, मूर्तियों और शिलालेखों का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। बहुतसे ऐसे स्मारक (मन्दिर, महल, आदि) अब भी जमीनके नीचे दबे पड़े हैं और आवश्यकता है कि कोई कुशल शोधक उनको खोदकर निकाले। जो व्यक्ति जैनोंके महत्व-पूर्ण भग्नावशेषोंकी जांच करना चाहे उसको प्राचीन चीनी यात्रियों और विशेषकर हुएनसांग की पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिये। हुएनसांगको यात्रियोंका राजा कहनेमें आत्युक्ति न हो गी। उसने ईसाकी सातवीं शती में यात्रा की थी और बहुतसे जैन स्मारकोंका हाल लिखा, जिनको लोग अब विलकुल भूल गये हैं! हुएनसांगकी यात्रा संबंधी पुस्तकके विना किसी पुरातत्वान्वेषीका काम नहीं चल सकता। हां मैं जानता हूं कि जो जैन विद्वान् उपयुक्त पुस्तकोंसे काम लेना चाहता है वह यदि चीनी भाषा न जानता हो, तो उसको अंगरेखी या फेंच भाषाका जानकार होना चाहिये। परन्तु मैं ख्याल करता हूं कि आवकल बहुत से जैनी अपने धर्मशाक्रोंक विद्वान होकर अंगरेखी पर भी इतना अधिकार रखते हैं कि वे इस भाषाकी उन तमाम पुस्तकोंका उपयोग कर सकते हैं, जो उनको सफलता पूर्वक अध्ययन करनेमें जरूरी हो और एक ऐसे समाजके मनुष्योंको, जो सम्पन्ति शाली हैं, पुस्तकोंके मूल्यसे न डरना चाहिये।

### जैनस्मारकोंमें बौद्धस्मारक होनेका भ्रम--

कई उदाहरण इस बातके मिले हैं कि वे इमारतें जो अधलमें जैन हैं गलतीसे बौद्ध मान स्त्री गयी थीं। एक कथा है जिसके अनुसार लगभग अठारह सौ वर्ष हुए महाराज कनिष्क्रने एक बार एक जैन स्त्राको गखतीसे बौद्ध स्त्रा समक्ष स्त्रिया था और जब वे ऐसी गलती कर बैठते थे, तब इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि आजकलके पुरातत्त्ववेता, जैन इमारतोंके निर्माणका यश कभी कभी बौद्धोंको दे देते हों। मेरा विश्वास है कि सर अलेक्जेण्डर कनियमने यह कभी नहीं जाना कि जैनोंने भी बौद्धोंके समान स्वभावतः

### पुरातत्वकी शोध वैनीका कर्तव्य

त्स्य बनाये ये और अपनी पवित्र इमारतीं के चारों और पत्यरके घेरे लगाये ये। किनंदाम ऐसे घेरों की हमेशा 'बीद घेरे' कहा करते ये और उन्हें बन कभी किसी टूटे फूटे स्त्पके चिन्ह मिले तब उन्होंने यही सममा कि उस स्थानका संबंध बौदों से था। यद्यपि वम्बईके विद्वान् पंडित भगवानलाल इन्द्रवीको मालूम था कि जैनोंने स्त्प बनवाये ये और उन्होंने अपने इस मतको सन् १८६५ ईसवीमें प्रकाशित कर दिवा था, तो भी पुरातस्थान्वेषियोंका ध्यान उस समय तक जैनस्त्पोंकी खोजकी तरफ न गया बब तक कि तीस वर्ष बाद सन १८९७ ईसवीमें बुहलरने अपना "मयुराक जैनस्त्पकी एक कथा" शीर्षक निशंध प्रकाशित न किया। मेरी पुस्तक-जिसका नाम "मयुराका जैनस्त्प और अन्य प्राचीन बस्तुएं" है सन् १६०१ ईसवीमें प्रकाशित हुई जिससे सन विद्यार्थियोंको मालूम हो गया कि बौदोंके समान जैनोंके भी स्त्प और घेरे किसी समय बहुलतासे मौजूद थे। परन्तु अब भी किसीने जमीनके उत्परके मौजूद स्त्पोंमें से एकको भी जैनस्त्प प्रकट नहीं किया। मथुराका स्त्प जिसका हाल मैंने अपनी पुस्तकमें लिखा है बुरी तरहसे खोदे जानेसे विलकुल नष्ट हो गया है। मुक्ते पनका विश्वास है कि जैनस्त्प अब भी विद्यमान है और खोज करने पर उनका पता लग सकता है और स्थानोंकी अपेदा राजपूतानेमें उनके मिलनेकी अधिक संभावना है।

### कौशाम्बी विषयक चर्चा-

मेरे ख्यालमें इस बातकी बहुत कुछ संभावना है कि जिला इलाहाबादके श्रंतगैत 'कोशम' श्रामके भग्नाबरोष प्रायः जैन सिद्ध होंगे—वे किन्धमके मतानुसार बौद्ध नहीं मालूम होते। यह प्राम निस्संदेह जैनोंका कीशाम्बी नगरी रहा होगा श्रीर उसमें जिस बगह जैन मन्दिर मौजूद है वह स्थान श्रव भी महाबोरके श्रनुयायीयोंका तीर्यचेत्र है। मैंने इस बातके पक्के सबूत दिये हैं कि बौद्धोंकी कीशाम्बी नगरी एक श्रान्य स्थान पर यी जो बारहटसे दूर नहीं है। इस विषय पर मेरे निबंधके प्रकाशित होनेके बाद डाक्टर पक्षीटने यह दिखलाया है कि पाणिनिने कीशाम्बी श्रीर वन-कीशाम्बीमें भेद किया है। मुक्ते विश्वास है कि बौद्धोंकी कीशाम्बी नगरी वन (जंगल) में वसी हुई बन-कीशाम्बी थी।

मैं कोशमकी माचीन वस्तुक्रोंके अध्ययनकी खोर बैनोंका घ्यान खास तौर पर खींचना चाहता हूं। मैं यह दिखलानेके लिए काफी कह चुका हूं कि इस विषयकी बहुत सी बातोंका निर्णय होना बाकी है।

# प्राप्त प्रतिष्ठित स्मारकोंका युनः निरीक्षण---

भूमिके ऊपर प्राप्त बैन खण्डहरोंके स्पको सावधानीके साथ अनुशीलन करने और सिखने से बहुतसी बातोंका पता सग सकता है। इन भवनोंका अध्ययन बैन प्रयों और चीनी प्रवासियों तथा अन्य सेखकोंकी पुस्तकोंके साथ करना चाहिये। जी मनुष्य इमारतोंके निरीक्षण करने और उनका

### वर्ती-माभिनन्दन-प्रन्ध

कर्यन किखने का काम करें उनको सफलता प्राप्त करने के लिए उन मानिवर्षोंको को प्राप्य है बुद्धिमानी के साथ काममें लाना चाहिये; बासपासके स्थानोंका हाल साफ साफ लिखना चाहिये, हरएक चीव का नाम ठीक ठीक लिखना चाहिये और खूब फीटो लेने चाहिये। चाहे भूमि खनन का काम न भी किया वाय तो भी ऐसे निरीक्षगोंसे बैनधर्मक इतिहास पर और विशेष कर इस बात पर कि बैनधर्मका विष्वंस उन देशों में कैसे हुआ जहां उसके किसी समय बहुनं स्थाक आनुयायी थे, बहुत प्रकाश पड़ेगा।

### ग्रंथावलि---

मैं सब जिज्ञासुत्रोंसे अनुरोध करता हूं कि वे श्री गुरिनीके महान् प्रन्य "जैनप्रन्याविक विषयमें निवंध" की पहें । यह प्रन्थ पेरिस में सन् १९०६ ईसवीमें छपा था । इस प्रन्यका एक परिशिष्ट "जैनप्रन्थावली पर टिप्पणियां" भी जुलाई-अगस्त सन् १९०९ के एशियाटिक जरनलमें निकल जुका है । सन् १९०९ ईसवी तक जैनधर्मके विषयमें पुस्तकों, समाचारपत्रों इत्यादि में जो कुछ किसी भी भाषामें छप जुका है उन सबका परिचय उन प्रंथोंमें दिया गया है । ये ग्रंथ फैंच भाषाआंमें हैं परन्तु जो मनुष्य फैंच भाषा नहीं जानता वह भी इन पुस्तकों से लाभ उठा सकता है ।

### खनन कार्य---

महल इत्यादिकी खोजके लिए जमीनको खोदनेका काम ज्यादा मुश्किल है और यह काम यदि विश्तारके साथ किया जाय, तो पुरातस्व विभागके डाइरेक्टर जनरल या किसी प्रांतीय अधीकारी की सम्मितिसे होना चाहिये। बुरे प्रकार से और लापरवाही के साथ खुदायी करनेसे बहुत हानी हो चुकी है। मैं ऊपर कह आया हूं कि मधुराके बहुमूल्य जैनस्त्पका किस तरह सत्यानाश हो गया और उसकी खुदायीके संबंधको जरूरी बातें फोटो, इत्यादि भी नहीं रक्खे गये। यह जरूरी है कि खुदायी का काम होते समय जरा जरा सी बातोंको भी लिखते जाना चाहिए जो चीज जिस जगह पर मिले उस स्थानको ठीक ठीक लिख लेना चाहिये, और शिछालेखों पर कागज चिपकाकर उनकी नकल उतार लेनी चाहिये। खुदायीके काममें प्रवीण निरीक्षकी आवश्यकता है।

### कार्यारम्भ-प्रकार---

श्चन्तमें में यह प्रस्ताव करता हूं कि जैनोंको एक पुरातन्त्रसंबंधी समिति स्थापित करनी चाहिए जो ऊपर कहे हुए मार्गके श्चनुसार ऐतिहासिक खोजका कार्यक्रम तैयार करे और श्चावश्यकतानुसार धन इकट्ठा करे। धनकी मात्रा बहुत होनी चाहिये। यदि कोई जैन कार्यकर्ता, जो पर्याप्त योग्यता रखता हो और जिसे जैन समाजसे वेतन मिलता हो सरकारी पुरातस्व विभाग (Archaeological survey) में उसकी सेवाएं समर्पित कर दी जाय, तो वह बहुत काम कर सकता है यह श्चीर भी श्वच्छा हो गा कि ऐसे कई कार्यकर्ता सरकारी श्वपिकारियोंके निरीक्ष समें कार्य नर्ते।

# महावीर स्वामीकी पूर्व परम्परा

श्री प्रा० ज्यम्बक गुरुनाथ काले, एम० ए०

# बुद्ध और पार्श्वनाथ---

देवसेनाचार्यकृत दर्शनसारमें, वो कि संवत् ९९० में उज्जैनमें लिखा गया है, वह लिखा है कि पार्श्वनाथ स्वामीके तीर्थ (भ० पार्श्वनाथके कैबल्यसे भ० महावीरकी कैबल्य प्राप्ति तकका काल ) में एक बुद्धिकीर्ति नामका साधू था, जो शास्त्रोंका काता श्रीर पिहिताभवका शिष्य या तथा पलाशनगरमें सरयू नदीके तथ्यर तपश्चर्या कर रहा था! उसने सोचा कि. मरी हुई महालीका मांस खानेमें कोई हानि नहीं है क्यों कि वह निर्जीद है। किर तप करना खोड़कर और रक्तवस्त्र पहिनकर वह बौद्ध धर्मका उपदेश देने लगा?। इस प्रकार जैनमतानुसार बुद्ध पहले जैनमुनि था, जिसने विपरीत विचार करके मांस भज्या करनेका उपदेश दिया और लाल वस्त्र घारण कर अपना धर्म चलाया। इतना हो नहीं, कहा जाता है कि जैन बौदोंके समकालीन थे, किन्तु ये उन नव दीचित बौदोंसे भी पहले के हैं। इस कारण जैनधर्म की प्राचीनताका श्रनुसन्धान जैन, बौद श्रीर ब्राइसण ग्रन्थोंके श्राधार पर करना चाहिये।

जैनशास्त्रानुसार बुद्ध महाधीरके शिष्य नहीं थे। किन्तु जैनी कहते हैं कि वह पिहिताश्रवका शिष्य या जैसा कि उपर कहा जा चुका है। कोलब्रुक, स्टीवेनसन, मेकर-डेलामेन, डाक्टर हैिमिल्टन, इत्यादिने गौतमबुद्धको भ॰ महाबीरके प्रशिष्य गौतम इन्द्रभूतिका स्थान य समकानेकी भूल की है। यह (गौतम इन्द्रभूति) महाबीरके मुख्य गराधर भी थे। इस प्रकार जब कि गौतम गराधर महाबीरके शिष्य थे तब कहा जाने लगा कि, गौतमबुद्ध महाबीरके शिष्य थे। परन्तु जैनीलोग इस भ्रान्तिसे बिलकुल मुक्त हैं। यह बात उपर बतला दी गयी है कि, बुद्धिकीर्ति पिहिताश्रवका शिष्य था जो कि पार्श्वनाय तीर्थकरके तीर्थकालमें हुए हैं।

१. बाब् बनारसीदास द्वारा शंपादित "जैव इतिहास माला प्र. १ ए. १६ ।

१. "सिरि पासणाइ 'तत्वे सरकतीरे पछास णयरत्वे । पिहियासंवस्स सिस्सो महाञ्चको नुष्ट्वितित मुणी । ६ । विमि पूरणासकणम अगणिय पावक्व बाओ परिमद्दो । रतंवरं बरिक्ता पविद्विठयं तेन एयंतं । ७ ।"

#### वर्गी-सभिनन्दन-प्रन्थ

वाधू खात्मारामने स्वरचित 'झशानतिमिर भास्कर' में पार्श्वनाय स्वामीके समवसे स्वणाकर कवल-गच्छकी पद्यावली लिखी है, जोकि इस प्रकार है---

श्री पार्श्वनाय,

भी चार्य समुद्र,

भी शुभदत्त गराधर,

श्री स्वामी प्रभास्र्वं,

भी हरिदत्त जी,

भी फेशिस्वामी,

साधु आत्मारामजीका ऐसा भी कथन है कि पिहिताशव; स्वामी प्रभास्य के शिष्य अनेक साधु ओं से एक थे। उत्तराध्ययनस्त्र तथा दूसरे जैनग्रन्थों से हमें यह मालूम होता है कि किशि पार्श्वनायकी परम्पराका था और भ० महाबीरके समय जीवित था। तथ बुद्धिकीर्तिको भी महाबीरका समकालीन मानना स्वाभाविक हो जाता है, क्यों कि केशिके समान उस (बुद्धिकीर्ति) के भी गुरू पिहिताशव मुनि थे। ऐसा मालूम होता है कि उसकी उस्पत्ति भ० महाबीरसे हुई थी।

हमें श्री श्रमितिगति श्राचार्यकृत 'धर्मपरीक्त' प्रन्यसे भी जो कि संवत् १०७० में बना या ऐसा मालूम होता है कि पार्श्वनायके शिष्य मोगालायनने महाबीर से वैरभाव करके बीद्धवर्म बलाया। उसने शुद्धोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा समक्ता था। धर्मपरीक्ता श्रप्याय १८ में इस प्रकार लिखा है—

"वष्टः वीरनायस्य तपस्वी मोडिलायनः । शिष्यः भी पाद्यनायस्य विद्धे बुद्धदर्शनम् । ६८ । शुद्धोदनस्रुतं बुद्धं परमात्मानमन्त्रीत् । प्राणिनः कुर्वते किं न कोप वैर पराजिताः । ५९ ।'

यहां प्रथम श्लोकमें जो "शिष्य" शब्द श्राया है, उसका आर्थ शिष्य प्रशिष्य करना चाहिये। 'महावग्ता' प्रन्यके द्वारा हमें मालूम होता है कि, मोग्गलायन और सारिपुत ये दोनों ब्राह्मण संजय परिवाजकके अनुयायी थे, जो संजयके मना करने पर भी बुद्धके पास गये थे और उसके शिष्य बन गये। इस प्रकार 'धर्मपरीद्धा' प्रन्यके अनुसार जब कि मोग्गलायन पार्श्वनाथके शिष्यका शिष्य था, तब उपर्युक्त संजय भी जो की मोग्गलायनका उपदेशक या वह भी केशीके समान पार्श्वनाथकी परम्पराका हो गा। और तब मोग्गलायन महावीरका समकालीन होना चाहिये। श्रेणिक चरित्र अर दूसरे जैन प्रन्योंमें ऐसी स्चनाएं भरी पड़ी हैं कि, महाबीरके आरहंतपनेके पहिले ही बुद्धने अपने नवीन मतका उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया था।

ऊपरके उदाहरकोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि मोगालायन ने नौद्धधर्म नहीं चलाया, तब धर्मपरीखा के श्लोकका ऐसा द्वर्य करना चाहिये कि मोगालायनने बुद्धको द्वपने धर्मके प्रचार में दूसरोंकी द्वपेखा द्वाधिक सहायता दी। बौद्ध प्रन्थोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। स्यों

१<sup>8</sup>जैनइतिहास माला ए॰ २३

कि मोन्गसापन और सारिपुत्त ये दोनों बुद्धके खप्रगण्य शिष्य थे । इस प्रकार इमें हात दोता है कि. ब्राह्मराचर्म, कैनवर्म और वीद्ववर्ग ये तीनों प्राचीन भारतके व्यापक सेट्वांतिक बायुमंडलसे उत्पन्न हुए है। इस सम्बन्धमें यह कहना अनुचितन होगा कि आधुनिक इतिहासकारोंने भारतकी प्राचीनताको बहुत विपरीत समका है। अर्थात अधिकांश लोगोंने यह समक रक्खा है कि, प्राचीन भारतमें ब्राह्मसाधर्मके रिवाय अन्य किसी भी वर्मका अस्तित्व नहीं या। परन्तु उस आक्षया वर्मका रूप कैसा या, इस वातको उन्होंने कभी नहीं समक्षना चाहा। यदि भारतकी पुरातन सभी बातोको वे 'बासवाधर्म' नाम देते हैं, तो उनकी कल्पना ठीक है। परन्त 'ब्राह्मखाचमं' से यदि वे वैदिकाममं स्थयवा वैदिक यहादि ही सेते हैं, तो मैं नहीं समक सकता कि, प्राचीन भारतमें बाह्यश्रधर्म के सिवाय श्रन्य कोई धर्म नहीं होना किस प्रकार प्रामाखिक युक्तियों द्वारा सिद्ध हो। सकता है। भारतकी प्राचीनतम खबस्या बैनशक्कोंमें ठीक ठीक चित्रित की गयी है। जैनशास्त्रोंमें सिखा है कि जब ऋषभदेव अपना धर्मोपदेश करते थे, उस समय ३६३ पाखण्डों ( मतों ) के नेता भी अपना अपना धर्मापदेश करते थे । शुक्र अर्थात् बृहस्पति उनमेंसे एक ये, बिन्होंने चार्वाक मत निकाला । निःसन्देह प्राचीन भारतकी ऐसी ही स्थिति जान पहती है। प्राचीन समयमें यहां एक ही मतका एक ही उपदेशक नहीं या, किन्तु भिन्न भिन्न चार्मिक मन्तन्योंके उपदेश करने वाले अनेक शिद्धक ये जिन्होंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार जीवन और जंगतके स्वरूपकी दर्शाया था। प्राचीन कालमें वैदिक, सांख्या, चार्वाक, जैन, बौद और अन्यान्य अनेक चार्मिक सिदांतोंकी शाखाएं थीं, जिनमेंसे कई तो सदाके लिए नष्ट हो गर्यों । इन धर्मों के उस समय बहुतसे कहर पद्धपाती थे । परन्तु प्राचीन भारतमें पर-निर्भरता नहीं थी अर्थात् सबके मन्तव्य स्वतन्त्र थे ।

प्रोफेसर मैंक्सम्यूलर ने अपनी ७६ वर्षकी अवस्थामें लिखा था कि—"क्यों ज्यों मैं अनेक मतों का पठन करता गया त्यों त्यों विज्ञानिभक्ष, आदिके इस मन्तन्यकी सत्यताका प्रभाव मेरे इदय पर अधिकाधिक पड़ता गया कि, षट्दर्शनके भिन्न भिन्न भन्तन्योंसे परे एवं पूर्व एक ऐसा सर्वसाधारण भण्डार है जिसे कि राष्ट्रीय (भारतीय) सिद्धान्त या न्यापक तथा सर्वप्रिय सिद्धान्त कह सकते हैं। यह सिद्धान्त विचार और भाषाका एक बहुत बढ़ा मानसरोवर है, जो कि बहुत दूर उत्तरमें अर्थात् अत्यन्त पुरातन समयमें विकसित हुआ था। प्रत्येक विचारकका अपने अपने मनोरथके अनुसार इसमेंसे विचारोंको प्रहण करनेकी स्वतंत्रता था।" प्राचीन भारतमें उधार लेने की प्रणाली नहीं थी अर्थात् विचिच श्रुवियोंके जीवनके सम्बन्धमें विभिन्न स्वतंत्र विचार थे। और जो दर्शन आज हमारे देखने में आते हैं, वे उन्हीं अध्वियोंके अभिप्रायोंके लिपि बद्ध रूप हैं। यद्यपि अनेकानेक सैद्धान्तिक पद्धतियों और उनके जन्मदाताओंका जीवनचरित्र सदाके लिए लुप्त हो गया है।

जैनशास्त्रोंके सनुसार जैनसमेंके प्रवर्तक न महावीर हैं और न पार्श्वनाथ, किन्तु इस कासाचक में ऋषभदेव जैनसमेंके प्रथम महोपदेशक हुए हैं। शुक्र अर्थात् बृहस्पति, ऋषभदेवके समकासीन

#### वर्षी-क्रिमिमन्दन-ग्रन्थ

अनेक व्यक्तियोंमें से एक हो सकते हैं। उस समय बुद्धिको अत्यन्त तीक्याता अधिक सुक्षम यो। भागवत पञ्चम स्कृत्य, अध्याय २-६ में वी ऋषभदेवका कथन आया है वह इस प्रकार है—



भागवतमें कहा है कि अध्यमदेव दिगम्बर थे श्रीर जैनधर्मके चलाने वाले थे। भागवत श्राप्याय ६ श्लोक १-११ में प्रन्यकर्ता ने 'कॉका', 'वेंका' श्रीर 'कुटक', के झाईत राजाके विषय में लिखा है कि, यह राजा श्रपनी प्रजासे ऋषभदेवका जीवनचरित्र सुनेगा श्रीर कलियुगमें एक धर्म चलावेगा विससे उसके श्रनुयायी ब्राह्मणोंसे घृषा करेंगे श्रीर नरकको जावें गे। ईस्वी सनकी पहिली शती में होनेवाले-इविष्क श्रीर कनिष्कके समयके जो शिलालेख मधुरामें मिले हैं उनमें भी ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकरका वर्णन आया है। वहीं पर कुछ ऋषभदेवकी मूर्तियां भी मिली है जिन्हें जैनी पूजते हैं। इन शिललेखोंसे स्पष्ट विदित होता है कि. ईस्वी सनकी पहिली शतीमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थे कर रूप में माने जाते थे। यदि महाबीर या पार्श्वनाय ही जैन धर्मके चलानेवाले होते, तो उनकी मूर्ति भी 'जैन धर्मके प्रवर्तक, इस उल्लेख सहित स्थापितकी जाती ! महाबीरका निर्वाण ईस्वी सन से ५२७ वर्ष पहिले श्रीर पार्श्वनाथ का निर्वाण उससे २५० वर्ष पहिलो श्रर्थात् ईस्वा सन से ७७७ वर्ष पूर्वमें हुन्ना है। किन्द्र उस समयसे कुछ ही शतियोंके पश्चात् उत्कीर्ण शिलालेखोंसे यह बात प्रगट होती है कि इस कालमें ऋपभदेव जैनधर्म के आदि प्रवर्तक (प्रचारक) हुए हैं। इस सबके प्रकाशमें यह कहना सर्वथा भ्रान्त है कि, केवल वैदिक धर्म ही प्राचीन भारत में फैला हुआ था। कदाचित ऐसा होना संभव है कि उस समय वैदिक धर्म श्रीर इतर धर्म प्रायः समान स्वतंत्रता के साथ प्रसारित हो रहे हों ! प्राचीन भारत का अधिकांश सैद्धान्तिक और धार्मिक साहित्य लुप्त एवं विनष्ट हो गया है। जो वाईल्यस्यसूत्र एक समय मिलते थे, अब उनका भी पता नहीं है। इस प्रकार दूसरे बहुत से सिद्धान्त सूत्र अब नहीं मिलते । इस कारण से उनके बर्ण्य विषयों से इम अनिभन्न हैं। केवल वैदिक साहित्य ही संयोगवश नष्ट होते होते बच गवा है। लगभग आशोक के समय से जैन और बीद साहित्य का भी लिपिबद

१--रीकरेंड नुक्त ओफ ईंड मा. ४५।

होना क्षर हुआ या । श्रानेक श्रन्य श्वसे भी पीछे बने । पार्क्जनायका हतिहास——

उत्तराध्ययनसूत्र और स्त्रकृतांगस्त्रकी भूमिका में प्रा० जैकोबी लिखते हैं:—''पाली चातु-ध्याम'' जिसे कि वंस्कृतमें 'चातुर्वाम' कहते हैं, प्राकृतमें 'चातुर्व्वम' वोला बाता है। यह एक प्रसिद्ध जैन संज्ञा है जो कि पाववनाथके चार व्रतोंको प्रकट करती है जिसके समझ ही महावीरके पंचमहाव्रत (पंचमहाव्यक ) कहे गये हैं। इस प्रकृरयामें में समभता हूं कि, वौद्धोंन एक भ्रान्ति की है। व्रयांत् उन्होंने महावीरको जो ज्ञातृपुत्र उपाधि लगायो है, वह वास्तवमें उनसे पूर्व हुए पाववनाथके पीछे लगनी चाहिये थी। यह एक नगण्य भूल है। क्योंकि गीतम-बुद्ध और वौद्ध आचार्य उपयुक्त उपाधिकी बोजना निमंच वर्गके वर्णानमें तन तक कभी न करते, जब तक कि उन्होंने उसे पाववनाथके अनुयावी लोगोंसे न सुनी होती। भीर यदि महावीरका वर्म बुद्धके समयमें भी निमंचोंके द्वारा ही विशेष रूपसे प्रति-पालित होता तो भी वे ऐसी उपाधि कभी नहीं खगाते। इस प्रकार वौद्धोंकी भूलसे ही जैनवर्ग सम्बन्धी हस दंतकथाकी सत्यताकी पुष्टि होती है कि महावीरके समयमें पाववनाथके अनुवायो विद्यमान थे।''

"पार्श्वनायका ऐतिहासिक महापुरुष होना संभव है। इस बातको सब मानते हैं और उनके अनुयायियों तथा मुख्यतया केशाका जो कि महाबोरके समयमें जैनवर्मके नेता थे, जैनशास्त्रमें इस प्रकार बास्तिविक रूपसे चुत्तान्त पाया जाता है कि उन शास्त्रोंको सत्यतामें सन्देह उत्पन्न होनेका कोई कारश ही नहीं दिखता।"

जैनधर्गके प्राचीन इतिहासकी रचनामें मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि, पार्श्वनायके आनुवायी महावीरके समयमें विद्यान् ये, यह दन्तकथा विसको वर्तमान समयके सभी विद्यान् स्वीकार करते हैं; अधिकतर स्पष्ट हो जाय। पार्श्वनाथ और महावीरके अन्तरासमें जितना समय व्यतीत हुआ है उसके विषयमें जैकोबीने एक टिप्पण लिखा है। यह इस प्रकार है—''जैन प्रन्योंमें जो विवेचन किया है, उससे प्रकट होता है कि, पार्श्वनाथ और महावीरके बोचके कासमें यतिषर्मका आचरण शिथिस हो गया होगा। यह बात तभी संभव हो सकती है, जब कि अन्तिम दो तीयंकरोंके बीचका समय यथोचित रूपसे निश्चित किया जाय। इसके द्वारा पार्श्वनाथके २५० वर्ष पीछे महावीर हुए ऐसा जो सब मनुष्यों का अनुमान है, उसकी भली भाति पृष्टि होती है।"

''इस प्रकार पार्चनाय और महावीरके जीवनचरित्रका विस्तारसे पठन करने पर उत्तरीय भारतकी राजनैतिक स्थिति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाती है, क्योंकि उनके समयका निर्णय हो गया है। यहां तक शोधको से जाना भारतके प्राचीन इतिहासकी सुदृद भूमिकापर पहुंच जाना है। पश्चिमी

१-सेनरेड नुकुस ओफ ईट भा. ४५ ।

#### वर्षी-प्रमिनन्दन-प्रम्य

विद्वानोंने भी अनितम दोनों तीयंकरोंको ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार किया है। और ज्यों क्वों विनियोंके प्राचीन प्रंथ देखनेमें खावें ने, त्यों त्यों वे इनसे भी पहिले होनेवाले तीयंकरोंके खरितत्वको भी प्रायः स्वीकार कर लेंगे। भारतकी प्राचीन राजन्नैतिक और सामाजिक स्थितिपर जो जैन और बौद कथाओंसे प्रकाश पहता है उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। इन कथाओंका बहुत स्क्म दृष्टिसे अनुसन्धान किया जाना चाहिये। पौराखिक जैन और बौद्ध कथाओंको एकत्र करने से भारतका सुप्तप्राय प्राचीन इतिहास किया प्रकार प्रकाशमें खाकर सदा के लिए निश्चित हो सकता है, यह बात मैंने इस ग्रन्थमें दरसा दी है।"

''जैन श्रीर बीद दोनों वर्म एक ही भूमि पर उत्पन्न हुए हैं, इस कारण उनकी ऐतिहासिक कथाए भी एक सी हैं। बिना बयेष्ट कारण के हमें इन दंतकयाश्रीपर श्राविश्वास नहीं करना चाहिये। हमें उनका अनुसन्धान दुसनात्मक पद्धतिसे श्रीर वारीकीसे करना चाहिये। जब सब प्रकारकी दन्तकथाश्री और उनके उल्लेखोंका पठन तथा तुसना की जायगी, तभी हमें कुछ ऐतिहासिक रहस्य मासूम हो सकते हैं, श्रान्थया भारतके प्राचीन इतिहासका कभी निर्याय नहीं हो सकेगा।"



# भारतीय इतिहास और जैन शिलालेख

श्री हा० ए० गेरीनोट, एम० ए० ही० लिट०

श्चन्तर विद्वान कहा करते हैं कि, यद्यपि भारतवर्षीय साहित्य विपुल और विस्तीर्थ है, तथापि उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत योड़ हैं। और वो हैं, उनमें हितहासके साथ दूसरी मनगदंत वातोंकी तथा दन्तकथाओंकी खिचड़ी कर दी गयी है। यह कथन यद्यपि ठीक हैं, तो भी भारतवर्षमें को आगसित शिलालेख हैं, उनसे भारतवर्षके साहित्यमें वो इतिहासकी कमी है, यह बहुत अंशोंमें पूर्ण हो सकती है। इसके लिए बी॰ मेंबल उफका भारतीय कालकम (The Chronalogy of India) का पहला पृष्ठ और विनर्सेट ए॰ स्मिथ कृत भारतीय हतिहास (The Histary of India) की पहली आइत्तिका तेरहवां पृष्ठ पदना चाहिये।

## दक्षिणके जैन शिलालेख--

सबसे श्रधिक शिलालेख दक्षिण भारतमें हैं। मि॰ ई॰ हुलश, मि॰ जे॰ एक॰ फ्लीट श्रीर लूइस राईस, श्रादि विदानोंने साउथ इण्डिया इन्स्कियशन इंडियन एन्टीक्वेरी, एविप्राफिश्रा कर्णीटका, श्रादि प्रन्थोंमें वहांके हजारों लेखोंका संग्रह किया है। ये शिलालेख शिलाओं तथा ताम्रपत्रोंपर संस्कृत, श्रीर पुरानी कलड़ श्रादि भाषाश्रोंमें खुदे हुए हैं। प्राचीन कन्नड़के लेखोंमें जैनियोंके लेख बहुत श्रधिक हैं; क्योंकि उत्तर कर्णाटक श्रीर मैस्र राज्यमें जैनियोंका निवास प्राचीन कालसे हैं।

उत्तर भारतमें जो लंस्कृत श्रीर प्राकृत भाषाके लेख मिले हैं, वे प्राचीनता श्रीर उपयोगिताकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वके हैं। इन लेखों भी जैन लेखोंकी लंख्या बहुत श्राधक है। सन् १९०८ में जो जैन शिलालेखोंकी रिपोर्ट मेरे द्वारा प्रकाशित की गयी है. उसमें मैंने सन् १९०७ के श्रांत तक प्रकाशित हुए समस्त जैन लेखोंके संग्रह करनेका प्रयस्न किया था। उक्त रिपोर्टमें ८५० लेखोंका संद्वित पृथकरण किया गया है। जिनमेंसे ८०९ लेख ऐसे हैं, जिनकासमय उनपर लिखा हुआ है, श्रयवा वृदरे साल्चियोंसे मालूम कर लिया गया है। ये लेख ईस्वी सन् से २४२ वर्ष पूर्वसे लेकर ईस्वी सन् १८६६ तकके श्रयांत् लगभग २२०० वर्षके हैं श्रीर जैन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी साधन सामग्री हैं।

#### वर्गी-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

इन शिला-शासनों तथा ताम्रलेखोंके प्रारंभमें बहुषा जैनाचार्यों तथा धर्म गुरुमोंकी विस्तीर्यं पटाविलयां रहती हैं। उदाहरखके लिए शतुस्त्र तीर्थके आदिश्वर भगवानके मंदिरका शिलालेख लीखिए, को कि वि॰ संवत् १६५० (ईस्वी सन् १५९२) का है। उसमें तपागच्छकी पट्टावली इस प्रकार दी हुई है — तपागच्छके स्थापक श्री जगचन्द्र (वि॰ सं॰ १२८५), आनन्द-विमल (वि॰ सं॰ १५८२), विजयदान सूरि, हरिविजय सूरि (वि॰ सं॰ १६५०) और विजयसेन सूरि। इसी प्रकारसे दूसरा शिलालेख आयाहिल्लापाटयाका एपिप्राफिआ इंडियाकी पहली जिल्दके ३१९-३२४ पृष्ठोंमें छुपा है। उसमें खरतरगच्छके उद्योतनस्रिसे लेकर जिनसिंह सूरि तकके पहले ४५ आवायोंकी पट्टावली दी है।

## मथुराके लेख--

मधुरामें डा॰ फुहररने कनिष्क श्रीर उसके पश्चाहतीं इंडो-सिययन राजाझोंके श्रानेक शिला-लेखोंका पता लगाया या श्रीर प्रो॰ श्युल्हरने एफिप्राफिश्चा इंडियाकी पहली दूनरी जिल्दमें उनका बहुत ही श्राश्चर्यजनक बचान्त प्रकाशित किया था। इसी निषयपर सन् १९०४ में इंडियन एण्टीक्नेरीके ३३वें भागमें प्रो॰ सुडरने एक श्रीर लेख लिखा था श्रीर उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवर्तन मगट किया था। मधुराके लेख जैन धर्मके प्राचीन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि वे कल्पस्त्रकी स्थिता-वलीका समर्थन करते हैं श्रीर प्राचीनकालके भिन्न-भिन्न गर्गोका, उनके मुख्य मुख्य विभागों, कुलों श्रीर शालाओं सहित परिचय देते हैं। जैसे 'कोटिक गर्गा' स्थानीय कुल श्रीर वाष्ट्रीशाला, ब्रह्मदासिक कुला श्रीर उच्चनागरी शाला, इत्यादिके उल्लेख।

जैन शिलालेलों तथा ताझपत्रोंसे इस बातका भी पता लगता है कि, एक देशसे जैनी दूसरे देश में कब फैले तथा उनका श्रिकाधिक प्रसार कब हुआ। ईस्वी सन्से २४२ वर्ष पहले महाराजा श्रशोक अपने आठवें आजापत्रमें जो कि स्तम्भपर खुदा हुआ है, उनका (जैनियोंका) 'निर्मेश्य' नामसे उल्लेख करते हैं। ईस्वी सन्से पहले दूसरी शताब्दिमें उनका उड़ीसाके उदयगिरि नामक गुकाओं में 'अरहन्त' के नाम से परिचय मिलता है और मधुरामें भी (कनिष्क हुविष्कके समयमें) वे बहुत सनुबिशाली थे; जहां कि दानोंके उल्लेख करने वाले तथा अमुक भवन अमुकको दिया गया यह बतलाने वाले अनेक जैन लेखोंका पता लगा है।

### श्रवणबेलगोला---

ईस्वी सन्के प्रारंभके एक शिकालेखमें गिरनार पर्वतका सबसे पहले उल्लेख मिला है, विससे यह मालूम होता है कि, उस समय जैनी भारतके वायव्यमें भी फैल चुके थे। इसी प्रकार आचार्य श्री भद्रवाहुके ऋषिपत्यमें वे दिख्यमें भी पहुंचे थे और वहां अवग्र वेलगोलामें उन्होंने एक प्रसिद्ध मन्दिरकी

१. देखी एविद्यापित्रा इण्डिया आग २. १५ ५०-५९ ।

## भारतीय इतिहास भीर बैन शिलालेख

स्थापना की थी। मि॰ ल्रूड राईएके द्वारा संग्रह किये हुए संस्कृत तथा कसड़ भाषाके सैकड़ों शिक्षाक्षेत्र भवन्य नेलगोलाके पवित्रतम ऐतिहासिक कृतान्त प्रगट करते हैं। इस पहाड़पर सुप्रसिद्ध मंत्री नामुंडरावने गोम्महेश्वरकी विशास प्रतिमा स्थापित की थी। गोमह स्थामोकी वृत्तरी प्रतिमा कारकलमें शक संवत् १३५३ (ई॰ सन् १४३२) में झौर तीसरी नेन्दमें शक संवत् १५२५ (ई॰ सन् १६०४) प्रतिश्रित हुई थी।

दिख्य भारतके जुदे जुदे शिक्षालेख बहुत सी ऐतिहासिक बातोंको विशद करते हैं। इसे-बीडके एक शिक्षालेखसे मासूम होता है कि, वहां गंगराज मंत्रीके पुत्र बीपने पार्श्वनाथका मन्दिर बनवाया या। और वहां बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ग्राचार्योंका देहोत्सर्ग हुन्ना था। 'इनसोज' देशीयगराकी एक शाखाका स्थान था। इमचा [हुन्मच] नामक स्थानमें 'उबीतिलक' नामक सुन्दर मन्दिर बनवाया गया था और उसे गंगराज-कुमारी चत्तलदेवीने श्रपणं किया था। मलेयारका कनक-पर्वत कई शताब्दियों तक बहुत ही पवित्र समक्षा जाता था। इन सब बातोंका शान उक्त स्थानोंमें मिले हुए लेखोंसे होता है।

## स्फ्रुट लेख---

उत्तर भारतके मुख्य शिलालेख आबू, गिरनार और शतुल्य पर्वत सम्बन्धी हैं। आबू पर्वत पर सबसे अधिक प्रसिद्ध मन्दिर दी हैं—एक आदिनायका और तूसरा नेमिनायका। पहला अग्राहिल्ला-पाट्याके भक्तियंत व्यापारी विमलशाहने वि० सं० १०८८ (ईस्वी. सन् १०३१) में धनवाया या और तूसरा चालुक्य (सीलंकी) वंशीय वाघेला राजा वीरधवलके सुप्रसिद्ध मंत्री तेअप।लने और उसके माई बस्तुपालने बनवाया था। उसके दोनों भाइयोंने एक मनोहर मन्दिर गिरनार पर्वतपर और कई मन्दिर शत्रुज्ञयपर बनवाये थे।

### ऐतिहासिक महत्त्व--

वैनियोंके शिलालेल और ताप्रलेल भारतके सामान्य इतिहासके लिए मी बहुत सहायक हैं। बहुतसे राजाओंका पता केवल वैनियोंके ही लेलोंसे लगता है। वैसे कि, किलंग (उड़ीला) का राजा सारवेला। निश्चित रूपसे यह राजा वैनवर्मका अनुयायी था। उसके राज्य कालका एक विशाल शिकालेल स्वर्गीय पं०भगवानलाल इन्द्रजीने प्रकाशित किया था और उसके विषयमें उन्होंने बहुत विवेचन किया था। उक्त शिलालेल 'शामी अरहंताणं ग्रामी सम्बसिद्धाणं' इन शब्दोंसे प्रारम्भ होता है। उस पर मीर्थ संवत् १६५ लिखा हुआ है। अर्थात् वह ईस्वी सन्से लगभग १५६-५७ वर्ष पहलेका है। खारवेलकी पहली रानी वैनियोंपर बहुत कृपा रखती थी। उसने बैन मुनियोंके लिए उदयगिरिमें एक गुफा बनवायी थी।

दिवार भारतके राजास्रोंने मैस्रके पश्चिम स्रोरके गंगवंशीय राजा बैनधर्मके जानकार स्रोर अनुवायी थे। शिलालेखोंके स्नाधारसे प्रगट होनेवाली एक कथासे माल्म होता है कि, नन्दिसंघके सिंहनन्दि नामक स्नाचार्यने गंगवंशका निर्माण किया या स्रोर इस वंशके बहुतसे राजास्रोंके गुरु बैनाचार्य

### वर्षी श्रीभनन्दन-प्रन्य

थें। वैसे श्राविनीत (कोंगयी वर्मन ), राजमस्सा (६० स० ९०७), परमदिदेव श्रीर उतके उत्तराविकारी (ग्यारहवीं श्राविन्दका श्रंत श्रीर वारवींका प्रारंभ ), इत्यादि । सुप्रसिद्ध चामुं डराय विसने अवस्थवेसगीसा में गोमहत्वामीकी श्रद्भुत प्रतिमा स्थापित की थी, यह दूसरे मारसिंहका प्रधानमंत्री था । इस मारसिंहने ग्रह्म अवितसेनकी उपस्थितिमें जैनधमंत्री कियानुसार मरसा किया था श्रावित् समाधिमरसा किया था ।

श्री पत्नीटके कथनानुसार कदम्ब वंशीय राजा भी जैन थे। काकुत्स्यवर्म श्रीर देववर्मा श्रादिने जैन सम्प्रदायके भिज्ञ-भिज्ञ संघोको बड़ी-बड़ी मेटें दी थी।

पश्चिमके सोलंकी (चालुक्य) राजा यद्यपि वैष्णव थे, परन्तु वे निरन्तर दान स्त्रीर भेंटोंके द्वारा वैनियोंको संतुष्ट करते रहते थे। दक्षिणके महाराष्ट्र प्रान्तमें वैनधर्म सामन्य प्रजाका धर्म गिना जाता था। मललेक्के (मान्य लेट), राष्ट्रकृट (राठौर) राजाझोंके साभयसे वैनधर्मने; विशेषतया दिगम्बर सम्प्रदायने बहुत उक्कि की थी। नवमी शताब्दिमें दिगम्बर सम्प्रदायको स्रनेक राजाझोंका आश्रय मिला था। राजा स्त्रमोध वर्ष (१० सं० ८१४-८७७) ने तो स्रपनी सहायता द्वारा इस सम्प्रदायका एक बढ़े भारी रख्कके समान प्रचार एवं प्रसार किया था, स्त्रीर सम्भवतः उसीने प्रश्नोत्तर रतनमालाकी रचना की थी।

तीनदत्तीके रहवंशी राजा पहले राष्ट्रक्टोंके करद सामन्त थे, परन्तु पीछेसे स्वतंत्र हो गये थे। वे जैनवर्मके अनुयायी थे। उनके किये हुए दानोंका उल्लेख ईस्वीसन् ८७५ से १२२९ तकके लेखोंमें मिसता है। सान्तर नामके अधिकारियोंका एक और वंश मैस्रके अन्तर्गत् हुम्मचमें रहता था। ये भी जैनी ये और उनके वर्मगुर जैनाचार्य थे।

बारहवीं क्योर तेरहवीं शताब्दिमें होय्सल नामक वंशके राजाओंने मैस्र प्रान्तमें अपने अधिकारकी अति हृद्धि की थी। पहले ये कलजुरी वंशके करद राजा थे, परन्तु जब उक्त वंशका पतन हुआ, तब उनके उत्तराधिकारी हो गये। इस वंशके सबसे प्राचीन और प्रमाणभूत राजा विनयादित्य और उसका उत्तराधिकारी ओरियंग ये दोनों तीर्यंकरोंके भक्त थे। इस वंशके मख्यात राजा विद्विण अथवा विल्टिदेवको रामानुजाचार्यने विष्णुका भक्त बनाया था और इससे उसका नाम विष्णुवर्धन प्रसिद्ध हुआ। था। उसकी राजधानी द्वारसमुद्रमें जिसे कि अब हलेबीडु कहते हैं, थी। इसके सिवाय गंगराज, मरीयन, भारत, आदि मंत्रियोंका भी यहां आअथ मिला था। उन्होंने उन सब मन्दिरोंका फिरसे बीर्योद्धार कराया था, जिन्हें कि चोल नामके आक्रमण कारियोंने नष्ट कर दिया था और उन्हें बड़ी बड़ी बागीरें लगा दी यीं। जैन शिखालेखोंमें १५ वीं शताब्दिके साल्यवंशीय राजाओंका भी उल्लेख मिलता है, ये जैनधर्मक अनुयायी थे।

यह लेख यद्यपि छोटा है, परन्तु मेरी समक्तमें यह बतलाने के लिए काफ्नी है कि जैन शिला-लेखोंमें कितनी ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख है। इन लेखोंका छोर जैनियोंके व्यवहारिक साहित्यका नियमित अभ्यास भारतवर्षके इतिहासका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए बहुत हो उपयोगी होगा।

# कारकलका भैररस राजवंश

## भी पं० के० भुजबसी शासी, विद्याभूषण

कारकल मद्रास प्रान्तके द्विया कन्नड जिलेमें स्थित है। आजकल यह विशेष समृद्धिशाली नहीं है; सिर्फ ताल्लुकेका प्रधान स्थान मात्र है। यही कारकल ईसाकी १३वीं शतीसे लेकर १७वीं शती तक अर्थात् लगभग ५०० वर्ष पर्यन्त विशेष समृद्धिशाली रहा है। इन शतियों में यहांपर जैन वर्मानुवाबी भैररस नामक एक प्राचीन राजवंश शासन करता रहा है। प्रारंभमें तो वह वंश स्वतंत्र ही था। पर पीछे इसे होयसल, विजयनगर आदि कर्याटकके अन्य बलिए प्रधान शासकोंकी अधीनतामें रहना पड़ा। विल्क उस जमानेमें इस जिलेमें वंग, चौट, अजिल, सावंत, मूल, तोलहार, किन्नाया, कोन्नार, भारस, होन्नय, कंबलि आदिके वंशव भी छोटे छोटे राज्य स्थापित करके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें शासन करते रहे है। इन राजवंशोंमेंसे अजिल, चौट, आदिक वंशबोंने भी जैनधर्मकी पर्याप्त सेवा की है। सैररस श्रंक—

इसी भैररस वंशमें उत्पन्न पाण्डप राजा विरिचित 'भव्यानन्दशास्त्र' से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कारफलके भैररस वंशने 'हुंच'में नया राज्य स्थापित किया, जो कि वहां पर दीर्घकाल तक राज्य करने वाले राजा जिनदत्तरायके वंशकी ही एक शास्ता थी! 'जिनदत्तरायचरित' और हुंचके कतिपय लेखों से 'हस वंशका परिचय निस्न प्रकार मिलता है—

"प्राचीन कालमें उत्तरमधुरा [ वर्तमान मधुरा ] के सुविख्यात उप्रवंशमें वीरनारायण, आदि अनेक शासक हुए हैं। इसी वंशमें राजा 'साकार' हुआ था, जो एक भील सब्कीपर आसक होकर अपनी सहधर्मिणी रानो श्रीयला एवं पुत्र जिनदत्तरायसे भी उदासोन हो गया था। फलस्वरूप एक रोव उक्त भीलकी सब्की पश्चिनीके दुव्पदेशसे वह अपने सुवीग्य पुत्र जिनदत्तराय तकको मरवा बालनेके लिए उताक हो गया था; क्योंकि जिनदत्तके जीवित रहते भीलनीके पुत्र मारिदत्तको राज्य नहीं मिल सकता था। पर इस बद्धंत्रका पता अपने गुरू सिद्धान्तकीर्तिके द्वारा रानी श्रीयलाको पहले ही सग गया था। श्रीयलाने कुलादेवी पद्मावतीको प्रतिमाक साथ प्रियपुत्र जिनदत्तरायको द्वरंत हो मधुरासे हटा दिया।

१ देखें-- तगर संबन्धी केख नं ० ५८ आदि ।

#### वर्शी-समिनम्दन-प्रन्थ

बिनदत्त घूमता-घूमता कुछ कालके बाद मैसूर राज्यके 'हुंच' स्थानपर पहुंचा । वहां पर भीलोंकी मददसे वह एक नया राज्य स्थापित करके उसका शासन करने लगा । पीछे इसने दिख्या मधुराके प्रतिद्ध पाण्ड्यबंधी राजा वीरपाण्ड्यकी पुत्री पश्चिती और अनुराधाके साथ विवाह किया ।

#### नामकरण---

राजा जिनदत्तरायके पार्श्वचन्द्र तथा नेमिचन्द्र नामक दो पुत्र हुए थे। पार्श्वचन्द्रने अपने नामके झंतमें 'पाण्ड्य भैरवराज' यह नृतन उपाधि जोड़ ला थी। भैरवी पद्मावतीके द्वारा आपने पिताकी रज्ञा एवं अपनी माताका पाण्ड्य वंशीय। होना ही इस उपनामको अपनानेका कारण बतलाया जाता है। इस वंशके सभी शासक 'पाण्ड्य भैरव' इस उपनामको बढ़े आदरके साथ अपने नामके आगे जोड़ते रहे। पूर्वोक्त कारकलका भैरत्य इसी 'भैरवरस' का बिगड़ा हुआ रूप है। भैरत्यवंशके राजाओं निम्नलिखित राजा विशेष उल्लेखनीय हैं—

पाग्ड्यदेव आधवा पाग्ड्यक्रकवर्ती [ई॰ सन् १२६१]—इसने कारकलमें 'आनेकेरे' नामक एक सुविशाल सुन्दर सरोवर खुदवाया था, जो कि आज जीवांबस्थामें है। कहा जाता है कि आपने हाथियोंको पानी पिलाने, आदिके लिए ही राजाके द्वारा यह विशाल सरोवर खुदवाया गया था। सरो- बरके नामसे भी इस बातकी पृष्टि होती है। बादमें इस सरोवरके उत्तर पार्श्वमें एक सुन्दर जिनालय भी बना है, जिसे पावापुरका अनुकरण कहा जा सकता है।

रामनाथ [ ई॰ सन् १४१६ ]—इसने भी कारकलकी पूर्विदशामें एक विशाल बलाशय निर्माण कराकृत अपने ही नामपर इसका नाम 'रामसमुद्र' रखा था। वस्तुतः यह बलाशय एक छोटासा कृत्रिम समुद्र ही है। इससे कारकल निवासियोंका असीम उपकार हुआ है।

वीर पाएड्य [ई० सन् १४३१] — कारकलकी लोकविश्रुत विशाल मनोहारी गोम्मटेशमूर्तिको इसीने स्थापित किया था। इसकी प्रतिष्ठा महोत्सवमें विजयनगरका तत्कालीन शासक देवराय
[दितीय] भी सम्मिलित हुआ था। मूर्ति निर्मास, प्रतिष्ठा, आदिका विस्तृत कृतांत 'गोम्मटेक्वरचरित'
मैं कवि चन्द्रमने सुन्दर दंगसे दिया है उसीमें से थोड़ासा अंश नीचे उद्भूत किया जाता है —

# श्री बाहुबलि मृर्ति---

"मेरे महलके दिव्या भागमें अवस्थित उन्नत पर्वत हो इस नृतन निर्मित विशासकाय विनिविक्ती स्थापनाके लिए योग्य स्थान है, ऐसा सोचकर राजा वीरपाण्ड्यने गुरू लिलतकीर्तिके पास वाकर अपने मनके शुभ विचारको उनसे निवेदन किया। लिलतकीर्तिकी और वीरपाण्ड्य अपने उच्च कर्मचारियोंके साथ तत्व्या ही उक्त पर्वतपर गये। भाग्यवश गुरू लिलतकीर्तिजीकी नजर वहांपर एक विशास शिकापर पदी और अभीष्ट जिनविंब-निर्माणके लिए आपने उसी शिकाको उपगुक्त बताया।

राचा वीरपाण्ड्यने गुरुकी वम्मतिको सहर्ष स्वीकार किया और कल, गंव, आदि उत्तम अहद्रव्योंको मंगाकर उस शिलाकी शरंभिक पूजा की । बादमें भट्टारकजीको मठपर पहुंचाया एवं मंत्री, पुरोहित, आदिको विदा कर राजा वीरपाण्ड्य अपने महलपर चला आया ।

कुछ समय बाद एक रोज वीरपाण्ड्यने शिल्पशां के मर्मज, कुशल कई शिल्पयों को बुलवाकर श्री बाहुबिलस्वामोकी एक विशालकाय भव्य प्रतिमा तैयार कर वेनेके लिए सम्मानपूर्वक ब्राज्ञा दी। शिल्पयों समूर्तिनिर्माय संक्यी सूक्म परामर्श तथा विचार-विनिमयके बाद मूर्तिनिर्मायकार्यकी देख-रेख रावाने अपने पुत्र युवराज कुमारके हायमें तौंप दी। साथ ही साथ राजाने ज्योतिष शालके मर्मक अपने सभा-पण्डितों को बुलवाकर इसके प्रारंभके लिए शुभसुहूर्त निकलवाया। वीरपाण्ड्य गुक लिलतकिर्तिजीके साथ जिनालय गया और पूजा, अभिषेकादिके अनंतर प्रारंभ मूर्तिनिर्माय कार्य निर्विष्म संपन्न हो इसलिए अनेक नत, नियम, आदि स्वीकार किये। लिलतकिर्तिजी, मंत्री, पुरोहित, आदि राजपरिवारके साथ वह पर्वतपर गया और निर्दिष्ट शुभ सुहूर्तमें अभिषेक-पूजादि पूर्वक मूर्तिनिर्मायाका कार्य प्रारंभ करवाया। मूर्तिनिर्मायाका कार्य राजकुमारकी देख-रेखमें निर्विष्म रूपसे वलता रहा। बीच-बीचमें राजा भी जाकर योग्य परामर्श दिया करता या। दीर्घकालीन परिभ्रम एवं प्रसुर अर्थव्ययसे जब मूर्ति तयार हुई तब राजाको उसे पर्वतपर ले जाने की तीन चिंता हुई। फलस्वरूप इसके लिए बीस पहियोंकी एक मजबूत, एवं विशाल गाड़ी तयार करवायी गयी। गाड़ी तयार होते ही दस हजार मनुष्यों ने इकहे होकर उस प्रतिमाकी गाड़ीपर चढाया। बड़ी-बड़ी मजबूत रस्तियोंको बोचकर राजा, मंत्री पुरोहित, सेनानायक तथा एकत्रित जनसमुदाय मिलकर वाद्य एवं दुमुल जयघोषके साथ गाड़ीको उपरकी और खींचने लगे। दिनभर खींचते रहने पर भी उस दिन गाड़ी थोड़ी ही दूर चढ़ सकी।

सायंकाल होते ही हज़ारों लंभोंको गाइकर गाड़ी वहीं बांच दो गयी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही फिर कार्य ग्रुरू हुआ। उस दिन गाड़ी कुछ अधिक दूर तक ले जायी गयी। इस प्रकार एक मास तक कमसे अधिक-अधिक लींच लींच कर मूर्ति पर्वतके शिखरपर पहुंचायी गयी। राजा आगन्तुकोंका अस, फल, पान, सुपारी, आदिसे यथेष्ट सत्कार करता रहा। इस चार्मिक उदारताको देख कर बनता मुक्तकण्ठसे उसकी प्रशंसा करती रही। पहाइके ऊपर मूर्ति २२ खंगोंसे बने हुए एक विशास एवं सुंदर अस्यायी मण्डप में पचारायी गयी। और पूर्ववत् राजकुमारके निरीक्षणमें लगातार एक साल तक मूर्ति निर्माखका अवशिष्ट कार्य सम्पन्न होता रहा। मूर्तिकी लता, नासाय दृष्टि, आदि रचना की पूर्ति पहाइ पर ही हुई। मूर्ति निर्माख कार्य समास होते ही वीरपाण्डपने शिल्पियोंको भर-पूर भेंट दी तथा संतुष्ट करके घर मेजा। इसके बाद पहाइ पर मण्डप निर्माख करा कर शा० शक १३५३ विरोधिकृत संवत्वर, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी [ई॰ सन् १४३२, फरवरी ता० १३] के रियर लग्न में श्री १:०८ बाहुबिल

12

#### वर्षी-क्रभिनन्दन-प्रत्य

मूर्तिकी स्थापना बड़ी धूम धामसे करायी। इस विव-प्रतिद्रोत्सव में विजयनगरका तत्कालीन शासक राखा देवराव भी सम्मिक्तित दुवार था?।

दमाडि मैरवराय [ई० सन् १९०५] यह वहा प्रताणी राजा या। अपने राज्यकालमें स्वतंत्र होनेके लिए इसने फिर एक बार प्रयत्न किया था। पर इसमें इसे सफलता नहीं मिली। कारकलकी 'चतुमुंख-बस्दि' का निर्माण इसी ने कराया था। यह मंदिर दर्शनीय है और कला की दृष्टिसे अपना वैशिष्ट्य रखता है। इसे इम्मडि मैरवरायने शा० शक-१५०८, ई० सन् १५८६ में बनवाया था। इसका मूल नाम 'त्रिसुवनित्तक-वैत्यालय' है। यह सारा मंदिर शिलानिर्मित है। इसके चारों तरफ एक-एक द्वार है, इसलिए यह चतुर्मुख-बस्दि कहलाता है। प्रत्येक द्वारमें अर, मिल्ल एवं मुनिसुनत इन तीर्यंकरों को तोन प्रतिमाए विरावमान हैं। पश्चिम तरफ २४ तीर्यंकरों की २४ मूर्तियां भी स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त दोनों मण्डपोंमें भी कई जिनविंव हैं। दिख्या और वाम भागमें वर्तमान नका यस और पद्मावती यस्त्रणीकी मूर्तियां बड़ी चित्ताकर्षक हैं। मंदिरके खंभों एवं दोवालोंमें खुदे हुए पुष्प, लताएं और भिक्त-भिन्न चित्र इम्मडि भैरवके कला प्रेमको व्यक्त कर रहे हैं। दन्तीकि है कि इसे बारह-मंजिला बनवानेकी उसकी लालता थी। पर बुद्धावस्थाके कारण अपना संकरण पूर्ण नहीं कर सका इस बातकी पुष्टि मंदिरकी बनावटसे भी होती है। भैरवरायने मंदिरके लिए 'तोलार' ग्राम दानमें दे दिया था; जैसा कि पश्चिम दिशाके दरवाजेमें स्थित शिलालेखसे प्रमाणित होता है। इस मंदिर निर्माणका इतिहास बड़ा ही रोचक है।

## त्रिभुवन तिलक चैत्यालय---

सन् १५८४ में एक रोज शृङ्गेरी शंकराचार्य मठके तत्कालीन पीठाजीश श्री नरसिंह भारती कारकलके मार्गसे कहीं जा रहे थे। जब यह बात भैरवरायको मालूम हुई तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनसे भेंट की ख्रीर नवनिर्मित, अप्रतिक्षित, सुन्दर जिनमंदिरमें उन्हें ठहराया तथा स्वामीजीको अपनी राजधानीमें कुछ समय तक ठहरनेके लिए आपह किया। इस पर भारतीजीन उत्तर दिया कि जहां पर अपने नित्य कर्मानुष्ठानके लिए देवमंदिर नहीं है, वहां पर मैं नहीं ठहर सकता। इस उत्तरसे राजको मार्मिक चोट लगी। फलस्वरूप जिस नूतन निर्मित जिन-मंदिरमें भारतीजी ठहराये गये थे उसीमें राजाने तत् अथ 'शेषशायी अनन्तेश्वर विष्णु' भगवान्को एक सुन्दर मूर्ति स्थापित करादी। यह मंदिर कारकलमें आज भी मौजूद है। कलाको दृष्टिसे उक्त मूर्ति बहुत सुन्दर है। यह समाचार जब गुरू लिलतकीर्तिजीको ज्ञात हुआ, तो राजा भैरवरायपर वे बहुत रह हुए। दूसरे रोज भैरवराय प्रतिदिनकी तरह जब लिलतकीर्तिजीके दर्शनको गये और उन्हें नमस्कार करने खगे तब असंतुष्ट भहारकजीन लड़ाऊं सहित पैरोंसे उन्हें दुकरा दिया। साथ ही साथ कहने लगे कि तुम जैनधमंद्रोही हो। राजाने हाथ बोडकर नम्रतारे प्रार्थना की

१--विशेष के लिये जैन-सिद्धान्त-भास्कर, भाग ५, किरण २ देखें ।

कि सभी धर्मोंको एक-दृष्टिसे देखना राजाका धर्म है। इसीखिए बैनमंदिर वैदिकोंको दे दिवा; मेरे धर्फ-राधोंको खमा करें। साथ ही साथ भट्टारकवीके समझ राजाने वह प्रतिका की कि एकही सालके झंदर मैं दूखरा इससे भी ऋषिक मशस्त जिनमंदिर तथार करवा दूगा, जिससे मुक्ते ऋम्युदय एवं निभैयतकी प्राप्ति हो। इस प्रतिकासे वद होकर भैरवरायने एक सालके भीतर इस 'त्रिभुवन तिक्का' जिनचैत्यालयका निर्मास कराया था। यह मंदिर जैनमठके सामने उत्तर दिशामें है।

उपर्युक्त शासकोंके ऋतिरिक्त ऋभिनव पाण्ड्यदेव , हिरिय भैरवदेव आदि राजाझोंने भी वैनधर्मकी श्रन्छी प्रभावना की है। शासक ही नहीं, इस वंशमें कई बीर शासिकाएं भी हुई हैं।

भैररसोंकी सभामें विद्वानोंका भी श्रज्छा आदर था। इसका मुख्य कारण यह है कि इस वंशके कई शासक स्वयं भी श्रज्छे किय वे 'भव्यानन्द-शास्त्र' के रचयिता पाण्ड्य चमापति, 'क्रियानिषण्टु' के प्रणीता वीरपाण्ड्य, आदि इस बात के साद्वी हैं। भव्यानन्द-शास्त्र छोटाला सुभाषित ग्रंथ है।

उस समयके संस्कृत कियोंमें लिलितकीर्ति, नागचंद्र, देवचन्द्र, कल्याखकीर्ति, आदि तथा कल्लड कियोंमें रत्नाकर, चन्द्रम, आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कियोंमें नागचन्द्रने 'विषापद्वारस्तोभटीका', कल्याखकीर्तिने 'जिनयक्तफलोदय', [सं॰] अक्षानचन्द्राम्युद्य', 'कामनक्ये', 'अनुप्रेचे', 'यशोधरचरिते,' 'फिएकुमारचरिते', 'जिनस्तुति', 'तत्त्वमेदाष्टक', सिद्धराशि' और 'चिन्मयचिन्तामिख' [क॰] रत्नाकरने 'भरतेश्वरवैभव' और 'शतकत्रय' [रत्नाकर शतक, अपराजितेश्वर शतक और त्रिलोक शतक] त्रां चन्द्रमने 'गोम्मटेश्वरचरिते" 'जैनाचार', आदि की रचना की थी।

कारकलके शेष जैन स्मारकोंका संज्ञित परिचय निम्न प्रकार है-

मठकी पूर्विदिशामें योझी दूर पर एक पार्श्वनाय बसदि है, जो 'बोम्मराय-क्सदि' नामसे विभुत है, बाहुबिलपर्वत पर चढ़ते हुए बीचमें एक छोटा मंदिर है। इसका भी नाम 'पार्श्वनाय-क्सदि' है। पर्वत पर बाहुबिली स्वामीके सामने दाहिनी छोर बार्यों तरफ शीतलनाय एवं पार्श्वनाय तीयंकरोंके दो मंदिर हैं। हिरियंगिंह जाते समय मार्गमें कमशः अमशा या चन्द्रनाथ बसदि, आनेकेरे बसदि छोर अरमने बसदि ये तीन मन्दिर मिलते हैं। आनकेरे बसदिमें चन्द्रनाथ, शान्तिनाय छोर वर्धमान तीयंकरोंकी प्रतिमाएं तथा अरमने बसदिमें आदिनाथ तीयंकरकी प्रतिमाएं तथा

१ ई० सन् १४५७ में कारकलके हिरियंगिंहस्थ नेमीइवर बसर्दिको दत्त दानपत्र।

१० सन् १४६२ में मृडविद्रीके होसबसदिको दत्त दानपत्र ।

a विज्ञेषके किए वृष्टन्य 'प्रशस्ति-संग्रह'।

४ रत्नाकरके सब प्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद सोक्रापुरसे प्रकाशित हो चुका है।

५ 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' भाग ५, क्रिएण २ देखें।

#### वर्षी-वामिनन्दन-प्रम्य

कादिनाथ एवं पारवंनाथ वहदि और दिख्य पारवंकी उत्तर दिशामें पारवंनाय और कादिनाय देवालय है। इसी हिरियंगडिके हातेके भीतर वार्यों कोर दिल्लिय दिशामें जादिनाय, अनन्तनाय तथा धर्म-शान्ति-कुंध तीर्यंकरोंके तीन मंदिर हैं। इस अन्तिम मंदिरके बगलमें एक निर्णाधिका बनी हुई है, जिसमें कमशः निम्निक्षित व्यक्तियोंकी मूर्तियां और नाम श्रंकित हैं—१, कुमुदचन्द्र भ० २, हेमचन्द्र भ० ३, चाव-कीर्ति पण्डितदेव ४, श्रुतमृति ५, धर्मभूषया भ० ६, पूज्यपाद स्वामी। नीचेकी पंक्तिमें कमशः १, विम-क्षारि भ० २, श्रीकीर्ति भ० ३, सिद्धान्तदेव, ४, चावकीर्तिदेव ५, महाकीर्ति महेन्द्र कीर्ति। इस प्रकार उक्त इन व्यक्तियोंकी मूर्तियां कुद्द कुदके हिसाबसे तीन-तीन युगलक्त्यमें बारह मूर्तियां खुदी हैं। हिरियंगडिका विशाल एवं उत्तर मानस्तंभ बहुत ही सुन्दर है। यह मानस्तंभ नेमिनाय भगवान्के विशाल एवं भव्य मन्दिरके सामने स्थित है।



# म्वालियरका तोमर वंश और उसकी कला

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी, एम० ए०, एखएस० बी०

प्रभातकालीन तारागर्योंके सामान मध्यकालमें भारतीय राजवंश मुस्लिम-सीभाग्य-सूर्यंकी किरणोंके प्रवाहमें विलीन होते गये। देशके विभिन्न भागोंमें श्रनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित होगये थे। इनमेंसे श्रनेक वंशोंका इतिहास उनकी बीरताके कारण तो महत्त्व रखता ही है परन्तु आज भी उनसे निर्माण की हुई कलाइतियां मिलती हैं जो उनकी श्रोर इमारी जिल्लासा जामत कर देती हैं। ग्वालिबर-गट्टपर स्थित मध्यकालीन स्थापत्य कलाके रत्य मानमंदिरको देखकर तथा विशासकाय एवं प्रशान्त मुख-मुद्रा-मयी तीर्थंकरोंकी चरण-चौकियोंपर उल्लिखित अभिलेखोंको देखकर यह जाननेकी इच्छा प्राकृतिक रूपसे उत्पन्न होती है कि इन कृतियोंके निर्माता कीन थे ?

## तोमर राज्यका उदयं—

ग्वालियरपर सन् १३७५ से प्रायः सवा सी वर्षतक तोमरोंका राज्य रहा । इस वंशके वीरखिंह, उद्धरणदेव, विकमदेव, गण्यपितदेव, इगरेन्द्रसिंह, कीर्तिसिंह और मानसिंहके नाम आदितीय वीरों एवं कलाके आश्रयदाताओं के रूपमें आज भी प्रसिद्ध हैं । तैमूर लंगके आक्रमणके समय भारतकी मुस्लिम सत्ता डांबाडील हो गयी थी । इसी समय वीरसिंह तोमरने ग्वालियर-गढ़पर अधिकार कर लिया और मानसिंह तोमर तक इनका प्रतापी वंश स्वतंत्र राजाके रूपमें राज्य करता रहा । महाराज मानसिंहकी मृत्युके पर्चात् तोमरोंकी स्वतंत्र सत्ता तिरोहित हो गयी । मानसिंहके पुत्र विकमासिंह लोदियोंके आचीन हो गये और वे लोदियोंकी औरसे पानियतकी युद्ध भूमिमें लहे भी थे ।

## इंगरेन्द्रदेव---

तीमरपंशके राज्यकी स्थापना होते ही उसे पड़ोधी सुल्तानोंसे लौहा लेना पड़ा और यह युद्ध अनवरत रूपसे चलता ही रहा। उद्धरखंदव, विक्रमदेव, गग्यपितदेवके राज्यकालकी कोई घटना ज्ञात नहीं, परन्तु द्वंगरेन्द्रदेवको मालवाका हुशंगशाह और दिल्लीका मुनारकशाह सतत कष्ट देते रहे थे। हुशंगशाहसे पीछा छुड़ानेको उसे मुगरिकशाहकी सहायता लेनी पड़ी थी और उसे कर भी देना पड़ा था। द्वंगरेन्द्रसिंह अपने बाहुबल और राजनीतिक बुद्धिके द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ताको कायम रख सके

#### ' वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रन्य

ये । इन्होंने नरवरगढ़को जीतनेका असफल प्रयास किया था, श्रीर आगे चलकर नरवरगढ़ तोमरोंके आचीन हो भी अवस्य गया था; स्योंकि वहांके जय-स्तंभ पर तोमरोंकी वंशावली उत्कीर्य है ।

# ब्ंगरेन्द्रदेवका जैनघर्मको प्रोत्साहन-

द्वंगरेन्द्रदेव अपनी राजनीतिक चातुरी एवं बीरताके लिए तो प्रविद्ध हैं ही, साथ ही उनका नाम ग्वालियर गढ़की जैनमूर्तियोंके निर्माताके रूपमें भी अमर रहे गा। उनके राज्यकालमें इन अदितीय प्रतिमाओंका निर्माण प्रारंभ हो गया या। इन महाराजके कालमें अनेक समृद्ध भक्तींने अपनी अद्धा एवं सामर्थ्यंके अनुरूप विशाल जैन प्रतिमाओंका निर्माण किया और इन प्रतिमाओंकी चरण चौकियोंपर अपने साथ अपने नरेशका भी उल्लेख कर दिया। विक्रम संवत् १४९७ तथा १५१० की कुछ मूर्तियोंकी चरण चौकीपर उनके निर्माण संवत्के साथ साथ गोपाचल दुर्ग, महाराज द्वंगरेन्द्रसिंहका उल्लेख है।

## पितृपादानुगामी कीर्तिसिंह---

महाराज ब्रंगरेन्द्रदेवके तीस वर्षके शासनकालके पश्चात् उनके पुत्र कीर्तिसिंहका राज्य प्रारंभ हुचा। उन्हें भी अपने २५ वर्षके लम्बे राज्यकालमें कभी जीनपुर श्रीर कभी दिल्लीके सुल्तानोंकी मित्र बनाना पड़ा। इन महाराजके कालमें ग्वालियर गढ़की शेष जैन प्रतिमाश्चोंका निर्माण हुचा।

# गोपगिरिकी जैनम्तियां--

ग्वालियर गट्की इन प्रतिमाझोंको ५ भागोंमें विभाजित किया जासकता है—(१) उरवाही समूह (२) दिच्चण पश्चिम समूह (३) उत्तर-पश्चिम समूह (४) उत्तर-पूर्व समूह तथा (५) दिच्चण-पूर्वी समूह । इनमें से उरवाही द्वारके एवं किंग जार्ज पार्कके पासके समूह झत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उरवाही समूह अपनी विशालतासे एवं दिच्चण-पूर्वका समूह झपनी झलंकत कला द्वारा ध्यान झाकर्वित करता है।

## उरवाही जैन प्रतिमाएं----

उरवाही समूहमें २२ प्रतिमाएं हैं जिनमें छुद पर संवत् १४९७ से १५१० के बीचके झिभिलेख खुदे हैं। इनमें सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा २० नम्बरकी है। इसे बाबरने २० गजका अनुमान किया या परन्तु वास्तवमें यह ५७ फीट ऊंची है। चरखोंके पास यह ९ फीट चौड़ी है। २२ नम्बरकी नेमिनायजी की मूर्ति बैठी हुई बनी हुई है जो ३० फीट ऊंची है। १७ नम्बरकी प्रतिमा पर तथा खादिनाथकी प्रतिमाकी चरख चौकी पर झंगरेन्द्रदेवके राज्यकाक्षका संवत् १४६७ का लम्बा झिभिलेख खुदा है।

### दक्षिण-पश्चिमके जिनविम्ब---

वृत्तरा दिवास-पश्चिमका समूह एक-लंभा तालके नीचे उरवाही दीवासके बाहरकी शिला पर है। इस समूहमें पांच मूर्तियां प्रचान हैं। २ नम्बरकी स्त्री-प्रतिमा लेटी हुई ८ फीट खम्बी है। इस पर स्नीप किया

#### ग्वासिवरका तोमरवंश और उचकी बसा

हुक्का है। यह प्रतिमा त्रिशका माताकी क्षात होती है। ३ नम्बरके प्रतिमा-समूहमें एक श्ली-पुरुष तथा बालाक हैं। यह संभवत: महाराज सिद्धार्य, माता त्रिशका तथा महाबीर स्वामी की है।

# उत्तर पश्चिमकी मूर्तियां---

उत्तर पश्चिम समृहमें केवल भादिनायकी एक प्रतिमा महस्वपूर्ण है क्योंकि इस पर संव १५२७ का एक श्रमिलेख खुदा हुआ है। इसी प्रकार उत्तर-पूर्व समूह भी कला की दृष्टिते महत्वद्दीन है। मूर्तियां छोटी छोटी हैं और उन पर कोई लेख नहीं है।

# दक्षिण पूर्वेकी कलामय विश्वाल मूर्तियां---

दिखाण-पूर्वी तमूह मूर्तिकलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्या है। यह मूर्ति समूह फूलबागके खालिबर दरवाजेसे निकलते ही लगभग बाधमील तक चट्टानोंपर खुदी हुई दिखती हैं। इनमें से लगभग र॰ प्रतिमाएं २० फुटसे ३० फुट तक ऊंची हैं ब्रोर इतनी ही ८ से १५ फुट तक ऊंची हैं। इनमें ब्रादिनाथ नेमिनाय, सुपद्म (पद्मप्रभु), चन्द्रप्रभु, सम्भू (संभव) नाथ, नेमिनाथ, महाबीर, कुम्भ (कुन्थ) नाथ की मुर्तियां हैं जिनमें से कुछ पर संबत् १५२५ से १५३० तकके ब्रामिलेख खुदे हैं।

जैवा पहले लिखा जा चुका है इंगरेन्द्रसिंह तथा कीर्तिसिंह गासनकाल में ईसवी छन १४४० तथा १४७३ के नीच में ग्वालियर गढ़की संपूर्ण प्रतिमाझोंका निर्माण हुझा है। इस विशाल गढ़की प्रायः प्रत्येक चट्टानको लोदकर उत्कीर्णक ने अपने अपार चैर्यका परिचय दिया है और इन दो नरेशोंके राज्यमें जैन-घर्मको जो प्रथय मिला और उसके द्वारा मूर्तिकला का जो विकास हुआ। उसकी ये भाषमयी प्रतिमाएं प्रतीक हैं। तीस वर्षके योद्दे समयमें ही गढ़की प्रत्येक मूक एवं बेडील चट्टान महानता, शांति एवं तपस्याकी भावनासे मुखरित हो उठी। प्रत्येक निर्माणकर्ता ऐसी प्रतिमाका निर्माण कराना चाहता या जो उसकी श्रद्धा एवं भिष्कि अनुपादमें ही विशाल हो और उत्कीर्णकने उस विशालतामें सीन्दर्यकी पुट देकर कलाकी अपूर्व कृतियां लड़ी कर दीं। छोटी मूर्तियों जिस वारीकी एवं कीशलकी आवश्वकता होती है, वह और अनुपात इन प्रतिमाझों अधिकतर दिखायी देता है।

## मृतिंगञ्जक बाबर----

इन मूर्तियोंके निर्माणके क्षराभग ६० वर्ष पश्चात् ही बाबरकी वक्ष्टछि इनपरपड़ी । सन् १५२७ में उसने उरबाही द्वारकी प्रतिमाञ्चोंको ध्वस्त कराया । इस घटनाका बाबरने आपनी आरमकयामें बड़े गौरवके साथ उल्लेख किया है । बाबरके साथियोंने उन मूर्तियोंके मुख तोड़ दिवे ये वो पीछेसे जैनियों द्वारा बनवा दिये गये । अस्त ।

#### क्षां-प्रभिनम्बन-अस्य

### • महाराज मानसिह—

कीर्तिसिंह के प्रधात करनाखमल राजा हुआ। उसके राज्यकालकी कोई उल्लेखनीय घटना ज्ञात नहीं परंदु इनके पुत्र मानसिंह तोमर अत्यन्त प्रतापशाली तथा कलाप्रिय नरेश थे। इनके राज्यकालमें दिक्षीके बहलील लोदीने ग्वालियरपर आक्रमख प्रारंभ कर दिये। कृटनीतिसे और कभी बन देकर मानसिंहने इस संकटसे पीछा खुइाया। बहलोल १४८९ में मरा और उसके प्रधात सिकंदर लोदी गदीपर बैठा। इसकी ग्वालियरपर दृष्टि थी परन्तु उसने इस प्रवल राजाकी ओर प्रारंभमें मैत्रीका ही हाथ बढ़ाया और राजाको घोड़ा तथा पोशाक मेजी। मानसिंहने भी एक हजार खुइसवारोंके साथ अपने भतीजेको भेंट लेकर सुलतानसे मिलने बयाना मेजा। इस प्रकार महाराज मानसिंह सन् १५०७ तक निष्कंटक राज्य कर सके। १५०१ में तोमरोंके राजदूत निहालसे कुद्ध होकर सिकंदर लोदीने ग्वालियरपर आक्रमख किया। मानसिंहने धन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्यको मेजकर सुलह कर ली। सन् १५०५ में सिकंदर लोदीने फिर ग्वालियरपर आक्रमख किया। मानसिंहने धन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्यको मेजकर सुलह कर ली। सन् १५०५ में सिकंदर लोदीने फिर ग्वालियरपर आक्रमख कर दिया। अवको नार ग्वालियरने सिकंदरके अच्छी तरह दोत लहे किये। उसकी रसद काट दी गयी और वही दुरबस्थाके साथ वह भागा। सन १५१७ तक फिर राजा मानसिंहको चैन मिला। परन्तु इस बार सिकंदरने पूर्ण संकर्यके साथ ग्वालियर पर आक्रमख करनेकी तैयारी की। तैयारी कर ही रहा या कि सिकंदर मर गया।

## तोमर वंशका अस्त---

सिकंदरके बाद इज्ञाहीम लोदी गहीपर बैठा। राज्य संभालते ही उसके हृदयमें ग्वालियर गढ़ लेनेकी महस्वाकांचा जाग्रत हुई। उसे श्रपने पिता सिकंदर श्रीर प्रपिता बहलोलकी इस महत्वाकांदामें इसकल होनेकी कया ज्ञात ही यी झतः उसने श्रपनी संपूर्ण शक्तिसे तैयारी की। जब गढ़ घिरा हुआ या उसी समय मानसिंहकी मृत्यु हो गयी। मानसिंहके पश्चात् तीमर लोदियोंके श्रचीन हो गये। विक्रमादित्य तीमर अपने नाममें निहित स्वातंत्र्यकी भावनाको निभा न सके।

मानसिंह जितने बड़े योद्धा ये उतने ही बड़े प्रजा हितेषी तथा कलाप्रेमी थे । श्राज खालियरके तमर-घारमें मानसिंहका नाम बीर विकमादित्यके समान ही प्रक्यात है श्रीर उनकी कथाएं श्राज भी सर्व-साधारणमें प्रचलित हैं।

## गुजरि मृगनयना---

मानसिंह और गूजरी मृगनयनाकी प्रेम कथा वहां आज जन-मन-रंजन करती है वहां उसका मूर्त रूप गूजरीमहल आज भी उस प्रेम कथाको अमर कर रहा है। कहते हैं महाराज मानसिंह एक दिन

#### ग्वालियरका तोमरवंश श्रीर उसकी कता

मृजवाकी गए। उन्होंने एक आपूर्व सुंदरीकी जंगली भैंसीको परास्त करते देखा। आसुत रूप और अपार बलकी उस मूर्तिको देखकर महाराज उसपर मोहित हो गये और उसको रानी बनानेका संकल्प किया। उस गूजर-कन्याका नाम मृगनयना था। उसके लिए गूजरी-महल पृथक् बनवाया गया और उसकी हच्छानुसार उसके ग्राम राईसे उसके महल तक पानीका नल लगवाया गया।

### संगीत ग्रेम---

महाराज मानसिंह संगीतके भी बहुत प्रेमी थे। इनके कालमें 'मानकुत्हल' नामक एक संगीत ग्रंथकी रचना हुई। इससे ज्ञात होता है कि 'भ्रुपद' का श्राविष्कार इन्हीं महाराजने किया। इनके समय समस्त भारत देशके प्रसिद्ध गायक इनकी सभामें एकत्रित हुए थे श्रीर उनकी सलाहसे ही यह श्रंथ लिखा गया था।

## चित्र-( मान )महल---

मानसिंह द्वारा निर्मित 'चित्रमहल' जिसे ऋव 'मानमंदिर' कहते हैं हिन्दू स्थापत्यकलाका ग्वालियरमें ही नहीं, सम्पूर्ण भारतमें ऋप्रतिम उदाहरण है। मध्यकालके भवनोंमें या तो मन्दिर मठ प्राप्त होते हैं या ऋग्यंत ध्वस्त भवन प्राप्त हुए हैं। राजपूर्तोंके जो प्राप्ताद मिलते भी हैं वे मुगलोंके समकालोन या उनके पश्चात् के होनेके कारण उन पर मुगल कलाका प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। यह पूर्व-मुगलकालीन राजमहल ही एक ऐसा उदाहरण है जो विशुद्ध भारतीय शैलीमें बना है और निश्चय ही जिसने मुगल स्थापत्य-कलाको प्रभावित किया है।

इस महलको सजानेके लिए ऋत्यन्त सुंदर उत्कीर्णंन एवं चित्रकारीका उपयोग किया गथा है। सारा महल कभी सुंदर चित्रोंसे सुशोभित था। ये चित्र ऋब बिल्कुल नष्ट हो गये हैं परन्तु ऋाज भी इस रंगमहलकी नानोत्पल रचित चित्रकारी ऋपने चटकीले रंगोंसे चित्तको ऋाकर्षित करती है। इतनी ही शताब्दियोंके पश्चात् भी इनके रंग ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दिख्यणी एवं पूर्वी पार्श्वमें नानोत्पलखचित हंस एवं कदलीकी पंक्तियां, बृह्व, सिंह, हाथी, ऋगदि ऋत्यंत मनोरम हैं।

मानमंदिरके स्त्रांगनों एवं करोखोंमें स्रत्यंत सुंदर खुदायीका काम है। स्त्रांगनोंमें खंभों, भीतों, तोड़ों, गोखोंमें सुन्दर पुष्पों, मयूरों, सिंह, मकर, स्त्रादिकी खुदायी की गयी है।

इस महलकी नानोत्पललचित चित्रकारी, इसमें मिलने वाली उत्कीर्याक की छैनीका कौशल इसे भारतकी महानतम कलाकृतियोंमें रखता है। इसके दिल्यी पार्श्वकी कारीगरीको देखकर कहा बा सकता है कि मानसिंह 'हिन्दू शाहजहां' या, जिसके पास न तो शादजहांका साम्राज्य तथा वैभव या

₹ ₹

## वर्गी-श्रभिनन्दन-प्रत्य

क्रीर न वह शांति; श्रम्यथा वह उससे कहीं श्रन्के भवन निर्माण कर जाता । इस प्रासादके निर्माण से मुगल वादशाहोंने पर्याप्त स्कृति प्राप्त की होगी । वाबरने श्रपनी जीवनीमें इस महलकी भूरि भूरि प्रशंसा की है । संभवतः श्रागराकी नानीत्पलखित कारीगरीमें ग्वालियरके कारीगरीका योग श्रवश्य होगा श्रीर आगरा तथा सीकरीका स्थापत्य इस महलसे स्पष्टतः प्रभावित है ।

बाबरको इस महलका छोटापन अखरा है। परन्तु यह न भ्लाना चाहिए कि यह निर्माण उन महाराजा मानसिंहने कराया है जिनके सिंह-द्वार पर शत्रु सतत प्रहार करता रहता या और जिसे अपने चित्रमहलको भी यह सोचकर बनाना पड़ा होगा कि अवसर पड़ने पर उसमें राजपूत रमिणवां अपनी रहा भी कर सकें।



# प्राचीन सिंधप्रान्तमें जैनधर्म-

#### श्री अगरचन्द्र नाहटा

भारतके ग्राम, नगर, जनपद, आदिका इतिहास अन भी अन्वकारमें है। जैनवर्मके प्रचारक साधुगरा सदा पैदल घूमते रहते थे फलतः उन्हें देशके कोने कोनेका सद्धात् परिचय रहता था। फलतः उनकी पटाविलयां, विविध प्रशस्तियां, आदि प्राचीन भारतके भूगोलको तैयार करनेमें विशेष साधक हैं। यही दृष्टि इस लेखकी प्रेरक हैं। जैनवर्ममें कई सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक सम्प्रदायमें अनेक गच्छ, शाला, आदि हैं। फलतः यहां केवल सिन्धप्रान्त और उसमें भी केवल 'खरतरगच्छ,' को लेकर सामग्री संकलित की है।

## भ० महावीरका समकालीन सिन्ध--

भारतकी प्रसिद्ध निद्यां गंगा-सिन्धुको जैनशास्त्रोंमें शाश्वत कहा है। इनकी इतनी प्रधानता यी कि सिन्धुके किनारे बसा प्रान्त ही सिन्धु हो गया या तथा प्रीक आक्रमणकारियोंने तो पूरे भारतको ही इस नदीके नामानुसार पुकारना प्रारम्भ कर दिया था। पम्नवणा सूत्रमें दिये आर्थ देशों में 'सिन्धु-प्रान्त' का भी नाम है। इसकी राजधानी वीतभयपत्तन (मेहरा) यी। भगवान महावीरके स्वयमें इसका शासक उदयन था। जिसकी पटरानी पद्मावतीके आतिरिक्त प्रभावती, आदि अनेक रानियां थीं। उसके प्रभावतीसे आभीचिकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ या। उदयनके राज्यमें सिन्धु, सौवीर, आदि सोलह जनपद तथा ३६३ नगर थे। महासेन, आदि दश मुकुटधारी राजा उसके सामन्त थे। उदयन जैन अमर्गोंके उपासक थे। एकबार पौषधशालामें रात्र जागरण करते समय उनके मनमें आया 'वह देश धन्य है जहां वीर प्रभुका विहार हो रहा है। मेरे वीतभय नगरमें पधार तो में भी वैयावृत्य करूं। चम्पामें विराजमान वीरप्रभुके दिव्यज्ञानमें उक्त अभिलाषा भलकी और समवश्ररण सिन्धकी राजधानीमें जा पहुंचा। राजा विरक्त हुआ, पुत्रका राज्याभिषेक करना चाहा, विचार आया राज्य पाकर पुत्रभोग विलासमें यह जायगा इस प्रकार मैं उसके संशार अमर्गका निमित्त बनूंगा। अतः अपने भानजे कंशरी-

१--जेन साबित्य विशाल है अतः मेरा वर्णन एक सम्प्रदाय विशेषके साहित्यका आश्रय लेका है।

२--श्री भगवतीसत्र शतक १३. उद्देश ६।

#### वर्गी-म्रभिनन्दन-मन्थ

कुमारको राज्य दे दिया। राजपुत्र क्रभीचिकुमार भी चम्पाके राजा 'कोणिक' के पास चला गया खीर पितासे वैरभाव रखता हुन्ना वहीं सल्लेखना पूर्वक मरा तथा ब्रह्मरकुमार देव हुआ। इस प्रकार इस युगमें जैनक्रमैका सिक्वमें पुनः प्रचार हुन्ना था।

इसके पश्चात भी पंजाबमें झनेक जैनमुनि आते रहे हैं। इनकी तालिका मुनिदर्शन विजयजीन "पंजाबमें जैनजर्म" रीर्षक लेखमें दी थी, किन्तु आन्त तथा संदिग्ध होनेके कारण में उसका उल्लेख नहीं करू गा । उद्योतन सूरी कृत "कुवलय माला " (वि० सं० ८३५) से पता चलता है कि चन्द्रभागा के तीरपर पव्यह्या; वर्तमान चाचर नगरी थी। इस नगरीके राजा तोररायके गुरु हरिभक्त सूरि ये। यदि तोरराय तोरमाण ये तो हरिभद्र सूरिका समय वि० ८०० न होकर ५५६-५८९ वि० के आगे पीछे होना चाहिये। अर्थात् इस समय चाचरके आसपास (साकलके आसपास नहीं) जैन आचार्योका अच्छा प्रभाव था। इसी अन्तरालमें उपकेश गच्छा के कुछ आचार्य सिन्ध गये थे ऐसा इस गच्छके चरित्रसे पता सगता है। किन्द्र इसका समर्थक कोई समकालीन प्रमाण नहीं है।

## खरतरगच्छ सिन्धमें <sup>४</sup>

गणधर सार्दशतक (सं० १२९५) तथा इहद्वृत्ति में उल्लेख है कि खरतर गच्छुके स्राचार्य वल्लभसूरि कामककोट तथा जिनदतसूरि उच्चनगर गये थे। इसके बाद इस गच्छुके मुनियोंके सिन्ध स्नावागमनकी धारा स्रविरलरूपसे बहती रही जैसा कि स्रागेके विवरणसे स्पष्ट है। इताना ही नहीं इस गच्छुका सिन्धसे साझात सम्बन्ध एक दशक पहिले तक रहा है। यति पूनमचन्द्रजी का स्वर्गवास स्रभी हुझा है इनके पूर्वज गत ३०० वर्षसे वहांके गुरुपदको सुशोभित करते स्राये थे। खरतर गच्छुकी रुद्धपल्लीप बेगइ, स्राचार्य, स्नादि शाखा होंके विषय में न लिखकर यहां पर केवल जिनभद्रसूरि शाखा से सम्बद्ध सामग्री का ही संकलन किया है। स्रंचलगच्छुके यतिचन्द्र द्वारा रचित कर्मग्रन्थकी "बालबोध भाषाटीका, तपा गच्छुके स्नाचार्य सोमसुन्दर सूरिका 'नव तत्त्वालोक बोध' लोका गच्छुकी उत्तर शाखाका 'उत्तरार्घगच्छु' नाम, इन गच्छोंके पाञ्चाल-सम्बन्धके सूचक हैं। इसके स्नतिरिक्त खरतर गच्छीय स्नाचार्योंने

तश्चिशिकाने स्तृपका निर्माता संप्रात था । कालिकाचार्यका पाव्चाल विहार, आदि आन्तियों के उदाहरण हैं।

२ सिंग्धी प्रन्थमालामें मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित।

३ उपकेशिगच्छ प्रबन्धमें श्रीकक्कस्रि, पद्मप्रम उपाध्याय, देवदत्त स्रि, आदिके उपाख्यान ।

४ कितने ही स्थान अब सिन्धमें नहीं है, पहिले थे फलतः मैंने आसपासके सब ही स्थानोंका उल्लेख किया है।

५ गायकवाड अन्थमाला (बड़ादा ) में प्रकाशित "अपभ्रंश काच्यत्रयी।"

६ मुनिदर्शनविजयजीकी इनके विषयकी मान्यताएं पौषक प्रमाण न होनेसे निराधार हैं।

सिन्दी भाषामें भी रचनाएं की यी जैसा कि कविवर समयसुन्दरस्रिके 'मृगावती चौपाई', बटमस तथा समरवकी 'क्खनी' आदि से स्पष्ट है।

किसी समय सिन्धमान्त बैनोंका गढ़ या। यद्यपि आज जैनी वहां बहुत विरक्त हो गये हैं
तयापि कितनी ही जगह जैन मन्दिर, उपाश्रय, आदि दुर्दशा ग्रस्त होकर पहे हैं। गर्याधर सार्दशतक
बृहद्वृत्ति, विक्रित त्रिवेखी पहाविलया, यहां रिस्त ग्रन्थ, वहां पर की गर्यी ग्रन्थोंकी विविध प्रतिलिपिया
तथा आदेशपत्रोंकी बहुलता उक्त अनुमानको स्वयं सिद्ध कर देती हैं।

## धर्मप्रचारके सम्बन्धसे उन्लिखित कतिएय स्थान--

विस्तृत वर्णनके विना ही निम्नाङ्कित स्थानोंकी तालिका इस तथ्यकी साद्धी है कि ११ वीं शतीके मध्यसे ही सिन्ध प्रान्त धर्म विहारमें रत जैनाचार्योंका कार्यचेत्र हो गया था।

| 4,711      | difficult at the first and the first of any at the first of the second o |               |                     |                                          |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------|--|--|
| क्रमांव    | ह स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वि॰ सम्बत्    | <b>ग्र</b> ाचार्य   | विशिष्ट घटना                             |  |  |
| ę          | मरूकोट ( मारोठ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११३०          | श्री जिनवल्लभस्री   | भाणुमन्दिर प्रतिष्ठा, श्रादि             |  |  |
| ₹          | उचनगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११६७          | श्री जिनदत्त सूरी   | भूत-प्रतिबोध, धर्मदील्ला, श्रादि         |  |  |
| ₹          | वीठपहिण्डा ( भटिण्डा )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११७०          | >;                  | श्रविका-सन्देह निवारगा, श्रादि           |  |  |
| 8          | नगरकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११७३          | श्री जिनपालोपाध्याय | शास्त्रार्थ विजय, प्रतिष्ठा, मादि        |  |  |
| ч          | देवराजपुर ( देरावर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११७३          | श्री जिनचन्द्र सूरी | साधुदीचा, प्रतिष्टा <b>, भ्रादि</b>      |  |  |
| Ę          | क्यासपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११७३          | >>                  | दीस्रोक्षव, श्रादि                       |  |  |
| 9          | बहिरामपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३८४          | श्री जिनकुशल सूरी   | पादर्वविधि मन्दिर <b>बन्दना, ग्रा</b> दि |  |  |
| 5          | मः लिकपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,            |                     | देवराजपुर उत्सवमें योगदान, श्लादि        |  |  |
| ९          | <b>खोजावाह</b> न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३८६          | >>                  | धर्मोपदेश, विहार , द्यादि                |  |  |
| १०         | सिलारवाइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31            | <b>3</b> ,          | धर्मप्रभावना, विद्यार, द्यादि            |  |  |
| ११         | राग्रुककोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३८४          | >>                  | जिनबिम्ब प्रतिष्ठा, श्रादि               |  |  |
| ११         | परशुरोरकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३८०          | 29                  | जिनकुशल सूरी का विदार                    |  |  |
| १३         | सरस्वतीपत्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४२२          | श्री संघतिलकाचार्य  | सम्यक्त्वसप्तति, स्रादि १० प्रन्थ रचे    |  |  |
| १४         | नन्दनवनपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1886          | श्री वर्द्धमान स्री | श्रचारदिनकर रचना, देवबन्दन,              |  |  |
| <b>Ł</b> Ą | मम्मग्रवाह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ९४⊏३          | श्री जयसागरीपाध्याय | चतुर्मास                                 |  |  |
| १६         | दोहडोट्टा (ड्हड्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४८३          | भी जयसागरोपाध्याय   | चतुर्मास, ग्रन्थटीका, श्रादि             |  |  |
| १७         | करीदपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$</b> 289 | >>                  | संधयात्रा ,, भ्रादि                      |  |  |
| १८         | माबारखपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,            | ,,                  | धर्मप्रभावना, भूतिस्थापना ,,             |  |  |

१ वे सातों स्थान न्यूनाधिक रूपमें जन संस्कृतिकी छीलाके प्रधान केन्द्र रहे हैं।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रत्य

| ₹€. | निश्चिन्दीपुर         | <b>१४८४</b>          | ,,                       | सुल्तानके दीवानकी धर्मापदेश        |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| २०  | तलयाटक (तलवादा)       | "                    | <b>&gt;</b> 7            | संघथात्रा बिहार विनय               |
| २१  | मलिकवाहग्रापुर        | ,,                   | 3,                       | ,, चतुर्मास, प्रन्यरचना            |
| २२  | कंगदक दुर्ग (कांगड़ा) | "                    | n                        | श्रादिनाथ मन्दिर बन्दना            |
| २३  | गोपा <b>चल</b> पुर    | <b>33</b>            | >>                       | शान्तिनाथ ,, ,,                    |
| २४  | कोटिलग्राम            | *)                   |                          | पार्श्वनाथ ,, ,,                   |
| २५  | कोठीपुर               | ,,                   | "                        | महावीर ,, ,,                       |
| २६  | देवपालपुर             | *                    | 19                       | प्रवेशोत्सव, चतुर्मास              |
| २७  | <b>हि</b> सार         | १५४७                 | श्री चेमराज उपाध्याय     | उपदेश स॰ प्रन्थादि रचना            |
| २८  | <b>युलतान</b> १       | १६४६                 | ,, जिनचन्द्र स्रि        | व्रन्थ रचना, धर्मवात्रा, श्रादि    |
| ₹६  | कसुरपुर               | १६४७                 | <b>)</b> ,               | विदार                              |
| ₹o  | लाहीर                 | १६४८                 | श्री वाचक महिमराज        | शान्ति स्तवन, चतुर्मास, प्रन्थरचना |
| 3 १ | हापायाई               | **                   | ,, जिनचन्द्रसूरि         | विहार                              |
| ३२  | काश्मीर (गजनी गोलकुं  | জ) ,,                | ,, बाबा मानसिंह          | ;,                                 |
| 33  | रोहतासपुर             | ,,                   | <b>&gt;</b> 2 <b>3</b> 1 | <b>,</b>                           |
| ३४  | श्रीनगर               | १६४९                 | »                        | ,, ( लौटते समय )                   |
| ३५  | चन्दुवेलि पत्तन       | १६५२                 | श्री जिनचन्द्र स्र्रि    | ,, धर्मोत्सव                       |
| ३६  | तोसामपुर              | <b>१</b> ६५ <b>६</b> | उपाप्याय गुग्रविनय       | ग्रन्थर <del>चन</del> ा            |
| 30  | हाजी खानडेरा          | १६६०                 | श्री यशकुशल स्रि         | स्वर्गवास, प्रन्थरचना              |
| 36  | शीतपुर (सिद्धपुर)     | १६६९                 | ,, समयसुन्दर उपाध्याय    | धर्मप्रचार, प्रन्थर चना            |
| ₹€  | किरहोर                | १६९२                 | ,, विमलकोर्ति            | स् <b>वर्गारोह</b> ण               |
| ٧o  | सामुद्दी              | १६९४                 |                          | प्रन्थरचना                         |

१. श्री धर्मप्रमोदने चैत्यवन्दन माध्यष्ट्ति तस्वार्थ दीपिका (१६४६), क्षनक्सोमने मंगळकळश चो॰ (१६४८), श्री जयनिथानने सुरप्रियरास (१६६५), पश्चराजने सुरुक बी॰ तथा स्तवन (१६६७), समयसुन्दरने मृगानती रास तथा कर्मछ्त्रीसी (१६६८), शानचन्द्रने क्षिवत्ता चौ॰ (१६८४), राजहंसने ानजयसेठ ची॰ (१६८२), विमळकीर्तिने प्रतिक्रमण ग॰ स्तवन (१६८०), जिन समुद्रसूरिने आतमकरणी संवाद (१७११), सुमितिरंगने मोहिनवेक ची॰ (१७२२), हरिकेश ची॰ (१७२७), तथा अम्बू ची॰ (१७२९), रंगप्रमोदने चंपक ची॰ (१७१५), विनयलायने वच्छराज ची॰ (१७३७) धर्ममन्दरने दयादीपिका ची॰ (१७४०) मोहिनवेकरास (१७४१) तथा परमारमप्रकाश ची॰ (१७४२), देवचन्द्रने धर्मदीपिका ची॰ (१७६६) तथा मायान्यायने मवत्तक मगवानी-स्तवन बनाया।

### प्राचीन विषयान्तमे बैनवर्म

| K\$ | सन्कीनगर ( बन्न्देश ) | १७•९           | श्री जिनचन्द्र सूरि | प्रन्थरचना (श्रीरंगशाहके राज्यमें) |  |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|
| ४२  | मेहरा                 | १७२२           | ,, रामचन्द्र        | सामुद्रिकभाषा ग्रन्थ रचना, श्रादि  |  |
| ¥₹  | यष्ट्रा               | १६९१           | आवक लखमसी           | त्रिलोकसुन्दरी मंगलकलश ,,          |  |
| ጻሄ  | कंडयारा               | <i>૧ ૭</i> ૫ ૫ | श्री जिनचन्द्रस्रि  | भीमसेन चौ॰ ,,                      |  |
| ४५  | गाबीपुर               | १७१८           | " जिनसमुद्र सूरि    | प्रन्य रचना                        |  |
| ४६  | जा <b>लि</b> पुर      | १७५५           | ,, समरथ             | रसिकप्रियापरटीका ,,                |  |

## ग्रन्थ प्रतिलिपियोंके कतिपय स्थान---

इनके श्रांतिरिक्त ऐसे स्थानोंकी भी प्रखुर मात्रा है जहां पर श्रानेक प्रन्थों की प्रतिशिषियां करावी गर्यों । यथा---

| करा        | या गया । यथा |                                   |               |
|------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| क∙         | स्थान        | काल (वि० सं०)                     | प्रन्थ संख्या |
| 8          | मुखतान       | १६४३-१६५६                         | ५९            |
| २          | मारीठ        | १६३९—१६१५                         | 4.E           |
| ₹          | सरसा         | <i>७७</i> २१—१ <i>६७</i> <b>१</b> | <b>{</b> &    |
| K          | मेहरा        | <i>७७७ ५—५६७</i> ९ .              | २             |
| ų          | सीतापुर      | १६६३                              | १             |
| Ę          | हाजीखानडेरा  | १ <i>६७५</i> —१८७३                | १०            |
| y          | खारवारा      | \$0AA                             | १             |
| 5          | उच्चनगर      | <b>१</b> ६४९—१७१ <b>५</b>         | ş             |
| 3          | शीतपुर       | १६७८                              | 8             |
| १०         | किरहोर       | १६८४—१७१३                         | <b>२</b>      |
| ११         | देवराजपुर    | १६१७१६६३                          | २             |
| <b>१</b> २ | मोजगद        | १७४८१८ <i>७</i> ८                 | १७            |
| १३         | बाहालपुर     | १८४३—१८५४                         | <b>b</b>      |
| १४         | लमानगर       | १८०४                              | २             |
| १५         | बांगा        | १८०१-१८८२                         | १०            |
| १६         | लुधियान      | १८४५                              | 8             |
| १७         | बन्नू        | १७४५-१७६१                         | २             |
|            |              |                                   |               |

 <sup>&#</sup>x27;नाहरा प्रन्थमण्डार' में सक्तित प्रन्थोंके आधारपर।

### वर्गीत्राभिनन्दन-प्रत्य

| 16  | नवरंगसांकोट          | १७४६                          | ŧ   |
|-----|----------------------|-------------------------------|-----|
| १६  | दुन्नियापुर          | १६७५                          | *   |
| २०  | <b>डेराइसमाइललां</b> | १७२२-१८०८                     | ţ¥  |
| २१  | डेरागाजीखां          | १७५८-१८७३                     | • 4 |
| २२  | सक्कीनगर             | १७३३-१८४८                     | ६   |
| २३  | भ्रमरसर              | १६०७—१८९०                     | ą   |
| २४  | म्बस्थान             | \$380 <b>-</b> \$ <b>0</b> 88 | २   |
| २५  | लामपुर               | १६४८                          | 8   |
| २६  | <b>लाहो</b> र        | १७ वीं शती                    | १   |
| २७  | <b>हि</b> सार        | १५०६                          | १   |
| २८  | स्यालकोट             | 2628-8636                     | ₹   |
| ₹६  | रावलपिण्डी           | १८ वीं शती                    | 8   |
| ३०  | परियाला              | १८७५-१८७८                     | २   |
| ₹ १ | <b>फरीदको</b> ट      | १८१८                          | 8   |

# कतिपय चतुर्मास ( वर्षावास )--

सिन्ध प्रान्तमें हुए चीभासीके आदेशोंके अब भी इतने अधिक उल्लेख मिलते है कि उनके द्वारा जैनधर्मकी प्रान्त भरमें व्यापकता स्वयं सिद्ध हो जाती है।

| <b>م</b> و | स्था०               | <b>কা</b> ল       | श्राचार्य               | चतुर्मास |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| १          | <b>हा</b> जीखानडेरा | १७४६—१७८८         | श्रीविद्याविमल, श्रादि  | १०       |
| २          | मारोठ               | १७४८-१७८७         | ,,                      | 6        |
| ¥          | देवराजपुर           | १७६⊏              | श्री जिनजय सूरि         | ę        |
| ٧          | डेरा इस्माइल खां    | १७६८ <b>–१७८८</b> | श्री कल्यागसागर स्रादि  | U        |
| ų          | मुलतान              | १७७६—१७८८         | श्री मुक्तिमन्दिर ,,    | १४       |
| Ę          | बांग-भेहट           | १७७८–१७८८         | श्री केहरि विद्याविमल " | ११       |
| 9          | बन्तु               | <b>१७८०</b> -१७८८ | श्री सत्यधीर ,,         | •        |
| ι .        | खा <b>इग</b> री     | १७६०              | श्री वदिर ,,            | 8        |
| 9          | वंगी-ईस्राकीट       | १७९१              | श्री शानप्रमोद ,,       | १        |
| १०         | वांगा-लया           | <b>१</b> ७९६      | भी महिमाविषय "          | 8        |

#### प्राचीन सिंबप्रान्तमं जैनबर्म

| 88 | सरसा  | ·    | भी पुण्योदय           | >> | * |
|----|-------|------|-----------------------|----|---|
| १२ | भटनेर | १७९८ | <b>श्री राजमूर्ति</b> | 3, | ₹ |

## निष्कर्ष---

इसी प्रकार बन्दना, स्तवन, स्वर्गवास, झादिके स्थानोंके उल्लेखोंकी झत्यिषक प्रजुरता है। किन्तु भारतीय धर्मोंके लिए समय कैसा घातक होता जा रहा है कि मुलतान, झादि कतिपय स्थानोंके सिवा सिन्ध (वर्तमान पंजाब, सीमाप्रान्त तथा सिन्ध ) में जैनियोंके दर्शन भी दुर्लभ हो गये हैं। खीर टोरी पार्टीके द्वारा प्रारब्ध भारत-कर्तनने तो इन प्रान्तोंसे समस्त भारतीय धर्मोंको ही झर्दचन्द्र दे दिया है।



34

# कुगडलपुर भतिशयचेत्र

#### श्री सस्यप्रकाश

बी॰ श्राई॰ पी॰ रेलवेकी बीना-कटनी ब्रांच पर दमोह नामका रेल्वे स्टेशन है। दमोहसे लगभग चीबीस मील पर कुण्डलपुर एक छोटा सा गांव है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह स्थान श्रद्धत बातोंका केन्द्र है, इसी लिए जैन इसे श्रतिश्रयद्वेत्र कहते हैं।

दमोहसे कुण्डलपुरकी यात्रा नैलगाड़ी, टांगा या प्राईवेट कारसे की जाती है। सड़क पकी नहीं है। यात्रियोंकी सुविधाके लिए राष्ट्रीय सरकारकी सहातायसे दमोहकी जिला कौंसिल पकी सड़क बनानेका विचार कर रही है। जब उसका यह बिचार क्रियात्मक रूप घारण करेगा तो निश्चय ही स्थान बाहिरी टुनियोंमें एक महान आकर्षण उत्पन्न करेगा।

प्रकृतिका यह सुरम्य प्रदेश घोड़ेके नासके आकारकी सुन्दर पहाड़ियोंसे विरा हुआ है
और प्रतिवर्ष चौबीसर्वे तीर्थं हुं र वर्षमान महाधीरकी अम्यर्थना करनेके लिए हजारों जैन यात्रियोंको आकृष्ट
करता है। पहाड़ियोंके बीचमें एक सुन्दर तालाब है जिसे 'वर्धमान सागर' कहते हैं। इसके चारों छोर तथा
पहाड़ियों पर बने हुए अंठायन जैन मन्दिरोंका ब्यूह इन्द्र अनुषके रूपमें इस तालाबमें प्रतिबिग्नित होता है।
इन मन्दिरोंका नकशा सुन्दर है और इनकी सजाबट बहुमूल्य है। ये मन्दिर केवल अपनी श्रेष्ठता, सुन्दरता
और कलापूर्ण निर्माणके लिए ही स्मरणीय नहीं हैं, किन्तु अपने ऐतिहासिक महत्त्वके लिए भी स्मरणीय
हैं। वे अपने अन्दर १४०० वर्ष प्राचीन जैन संस्कृति और सम्यताके इतिहासको सुरिच्नित किये हैं।

## बड़ेबाबा-( महावीर ) मन्दिर---

यहांका मुख्य मन्दिर 'बड़े बाबाका मन्दिर'के नामसे प्रसिद्ध है। यह घोड़ेके नालके आकारकी पहाड़ियोंके बीचमें समुद्रकी सतहसे तीन हजार फीटकी ऊंचाईपर स्थित है। इस मन्दिरमें वद्ध मान महा-बीरकी दीर्घकाय मूर्ति स्थापित है, जो सुन्दर पद्मासन आकृतिमें एक पत्थरको काटकर बनायी गयी है। यह मूर्ति बारह फीट ऊंची है और तीन फीट ऊंचे आसनपर स्थित है। शुद्ध कलामयता,सीन्दर्थ और आकारकी स्थश्ताकी दृष्टिसे समस्त भारतमें इसकी समक्त दृसरी मूर्तियां कम हैं। और जैन कला तथा सम्यताके

## कुण्डलपुर झतिशयदेश

अवशिष्ठ क्ले बहुमूल्य स्मारकोंमें से हैं। इत स्थानके प्रशान्त बातावरशसे प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त प्रभावित होता है, यहांपर बैठे हुए भगवान महाबीर प्रेम, अहिंदा और सत्यके अविनश्वर विद्वान्तका उपदेश देते हुएसे प्रतीत होते हैं।

## षिलालेख---

यहां ऐसे बहुतसे स्थान हैं जिन्हें यदि खोदा थाय तो महत्त्वके ऐतिहासिक तथ्य प्रकट हो सकते हैं भ्रीर इस स्थानके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डाल सकते हैं। यहां मरम्मत भ्रीर नव-निर्माशकी भ्रास्यन्त भ्रावश्यकता है। दो मन्दिर, जो सम्भवतः श्रुठी शतीके हैं, टहकर ढेर हो गये हैं उनकी मरम्मत होना जरूरी है।

सातवींसे ग्यारहवीं शती तकके बीचमें इस स्थानकी भाग्यरेखाको बतलानेवाला कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दमीह प्रदेशके रायपुराके निवासी सिंघई मनसुखभाईने वि॰ सं॰ ११८३ में महावीरकी उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक यह स्थान अच्छी तरह प्रसिद्ध हो जुका था। एक गुमठी (लघु-मन्दिर) में एक शिलाकेख सं० १५०१ का तथा दूसरा सं० १५३२ का पाया गया है। यहां १६वीं शतीकी बहुतसी मूर्तियां हैं जो आज भी अच्छी हालतमें हैं। इस तरह ग्यारहवींसे सोसहसीं शतीतक की ऐतिहासिक श्रृक्कला अखण्डत रूपमें मिलती है।

## ऐतिहासिक तलघरा--

बहे बाबाके मन्दिरके पीछे एक बरामदा है, जो ऐतिहासिक श्रञ्जलाकी श्राप्राप्य किह्योंको जोड़नेमें मदद दे सकता है; किन्तु यह बन्द है। इस मन्दिरके नीचे एक बहा झन्चकारपूर्ण भींयरा (भूमिघर) है। इसका मंह भी बन्द है। कहा जाता है कि बहे बाबाकी मूर्तिके जानुझोंके बीचमें एक छेद था। यदि इसमें कोई सिका डाला जाता था तो वह एक विचित्र शब्द करता हुआ। किसी गुप्त स्थानमें चला जाता था। उसमें सिका डालना व्यर्थ समझकर प्रवन्धकोंने लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व इस छेदको बन्द करा दिया। किसीने यह लोज करनेका प्रयत्न नहीं किया कि सिका कहां चला जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिका अवश्य ही नीचेके भींयरेमें चला जाता है। यदि उस भींयरेको खोला जाय तो प्राचीन सिकोंका एक ढेर निकल सकता है और तब छुठी शतीसे लेकर आजतकका इतिहास खोज निकालना कठिन नहीं होगा।

### फतइपुर--

कुण्डलपुरसे लगभग आपे मीलकी दूरी पर फतहपुर नामका एक छोटा सा गांव है। यह पर 'क्क्मनी मठ' के नामसे प्रसिद्ध जैन मन्दिरके अवशेष पाये जाते हैं। यह मन्दिर छठी शतीमें बनाया

#### वर्शी-श्रमिनन्दन-प्रन्य

गया या कुण्डलपुरके मन्दिरों में छठी शतीकी को मूर्तियां पायी जाती है वे सब इसी मन्दिरसे लावी गयी थी। सहकके किनारे पीपलके इसकी छायामें एक सुन्दर चब्तरा बना हुआ है। स्वस्मयी मठके कुछ अवशेषोंको इस पर सजाया हुआ है।

इतिहासक आव भी इस दुविधामें हैं कि छठी शतान्दीमें ऐसी कौनसी घटना हुई यो जिसके कारख इस स्थान पर बड़े बाबाकी ऐसी विशाल मूर्तिका निर्माण हुआ। फिर भी यह तो स्मरख रखना ही चाहिये कि उस समय यह स्थान गुप्त शासकोंके राज्यमें था और वे जैनधर्मके अनुयायी थे।

कुछ इतिहासक्रोंका ऐसा मत है कि यह वही कुण्डलपुर है जहांसे महामुनि श्रीघर स्वामीने निर्वाण प्राप्त किया था, श्रीर तभीसे यह स्थान पूज्य माना जाने लगा है। किन्तु जब तक इस विषयका समस्त जैन प्रमाण एक मतसे समर्थन न करें तबतक निश्चितरूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

## बुन्देलेराजा---

यह बात निर्विषाद है कि बुन्देले राजाओं में यह स्थान श्राति प्रसिद्ध था श्रीर वे इसे पूज्य मानते थे, क्योंकि इन मन्दिरोंके पुनर्निर्माण में तथा प्रबन्धमें उनकी गहरी दिलचस्पीके प्रमाण मिलते हैं। बढ़े बाबाके मन्दिरके प्रवेश द्वार पर लगे संस्कृत शिलालेखसे इस बातका समर्थन होता है। इसके सिवा बहुतसे ऐतिहासिक उल्लेख यह बतलाते हैं कि बुन्देले राजा इस मन्दिरका बढ़ा सन्मान करते थे।

एक समय धूप, वर्षा और त्फानके भयंकर थपेड़ोंने इस विशाल कृतिको जमीन्दीज कर दिया था और बढ़े बाबाका प्रसिद्ध मन्दिर मलवेका ढेर बन गया था। किन्तु प्रकृतिके इन भयानक त्फानोंके बीचमें भी बढ़े बाबाकी विशाल मूर्तिको कोई हानि नहीं पहुंची। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह मूर्ति मिष्टी, घास और काड़ियोंसे ढक गयी। जंगली जानवरोंने इसे अपना आवास बना लिया और एक समय ऐसा आ पहुंचा कि कोई मनुष्य इसके दर्शन करनेका साइस भी नहीं कर सकता था। जो मनुष्य इस बातसे परिचित थे कि यहां एक मन्दिर या, वह इसे 'मन्दिर टीला' कहने लगे। इस तरह इस शान्त एवं प्रसन्न स्थानको भय और विस्मयके परेंने आच्छादित कर लिया और वर्षों तक भी यह पर्दा दूर न हो सका। इस तरह लगभग दो सी वर्ष तक यह प्राचीन मन्दिर पृथ्वीके गर्भमें छिपा रहा।

## राजा अत्रसालद्वारा पुनर्निर्माण---

एं० १७५०के लगभग एक आक्रम ब्रह्मचारी बैन खाधु नमिलागरने इस मन्दिर-टीलेकी देखा । भन्य मूर्तिके दर्शनसे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने दुखी मनुष्य समाजके कल्यासके लिए मंदिरके

### कुण्डलपुर ऋतिशयक्षेत्र

जीकोंद्वारका संकल्प किया। एक सर्वविश्वत किंवदन्तीके अनुसार उसका स्वप्न पूर्व होनेका समय तब आया जब औरंगजेवकी सेनाकी पकड़से भागकर वीर बु-देला अनसल खण्डहरोंने अपनेक लिए यहां आया। यहां रहते हुए उसे केवल मानसिक शान्ति ही नहीं मिली, किन्द्र उसकी आत्मा एक विलच्च शिक्ति भरपूर हो गयी। आतः जब वह वहांसे चला तो उसने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं मुगल साम्राज्यके चंगुलसे अपनी मातृ-भूमिको स्वतंत्र करनेके अपने प्रयत्नमें सफल हो सका तो मैं हर विशास मन्दिरका पुनर्निर्माण ही नहीं कराऊंगा; बल्कि इसकी प्राचीन कीर्ति और वैभवको भी पुनः स्थापित करूंगा।

कुछ वर्षोंके बाद सुगल सम्राटको छत्रसालसे पराजित होना पड़ा । छात्रसालने अपने खोये हुऐ प्रदेशोंको पुनः प्राप्त किया । बड़े बाबाकी मूर्तिके सामने उसने जो प्रतिशा की थी उसे वह भूला नहीं । श्राप्त: उसने उस पवित्र कर्तव्यको पूरा करनेके लिए राज्यके खबानेको खोल देनेकी श्राशा दी ।

जब महाराज छत्रसाल राजकीय ठाटबाटके साथ मन्दिरको देखनेके लिए पचारे तो एक बार पुनः प्राचीन इतिहासका नविनर्माण हुन्ना । मन्दिरका पुनर्निर्माण हो जुकनेपर वि० सं० १७५७ में माधसुदी १५ को सोमवारके दिन महाराज छत्रसालने बड़े बाबाकी विशाल मूर्तिका पूजन किया । और मन्दिरके खर्चके लिए बहुत सा द्रव्य तथा सोने चांदीका सामान दिया । उनका दिया हुन्ना पीतलका एक बद्दा याल (कीपर) मन्दिरके भण्डारमें न्नाज भी सुरक्षित है । छत्रसालकी इच्छाके न्नानुसार ही इस स्थानका नाम बदल कर 'कुण्डलपुर न्नातिशयहोत्त' और तालावका नाम 'वर्षमान-सागर' रक्खा गया । तबसे इस मन्दिरकी ख्याति दूर दूर तक फैलती ही गयी है ।

इस ऐतिहासिक घटनाकी स्मृतिमें प्रति वर्ष माघसुदी एकदशी से पूर्शिमा तक एक वहा मेला भरता है श्रीर बड़े बाबाका दर्शन करनेके लिए लाखों लोग सिवशेष जैनी एकत्र होते हैं।



# पौराणिक जैन इतिहास

श्री प्रा॰ डाक्टर हरिसत्य भट्टाचार्य, एम॰ ए॰, वीएच॰ डी॰

#### शलाका पुरुष---

श्रागमोंके श्रनुसार जैनधर्म श्रनादि है यद्यपि श्राधुनिक विद्वानोंने भगवान महावीरको जैनधर्मका प्रवर्तक माननेकी भ्रान्ति की है तथापि वे दूरतिदूर श्रतीत कालसे लेकर समय समय पर हुए जैनधर्मके प्रमुख एवं सर्वत्र प्रचारक; इस युगके चौबीस तीर्यंकरोंमें श्रन्तिम ही थे। जैन पुराणोंमें चौबीस तीर्यंकरोंके श्रातिरिक विविध श्रलाका (महा) पुरुषोंके चरित्र भी भरे पढ़े हैं जिनमें देव-थोनिमें उत्पन्न हन्द्रादिका समावेश नहीं किया गया है। सबसे विलद्मण श्रीर मौलिक मान्यता तो यह है कि जैनधर्म वैदिक धर्मोंके समान भगवानको जगतके कल्लीके रूपमें नहीं स्वीकार करता। जैन भगवान मानव है; हां कुछ श्रिषक विवेकी एवं विकसित स्थिति में; वह उत्पन्न होता है, मरता है, श्रपने पूर्ववर्ती तीर्थंकरोंको श्रपना श्रादर्श मानता है श्रीर मोद्य जानेके लिए उसे मानव योनिमें श्राना श्रनिवार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन भगवान तथा बौद्ध भगवानमें कई दृष्टियोंसे समानता है।

बैन पुरागोंके चीदह कुलकरों (शलाका पुरुषों ) तथा वैदिक मान्यताके चीदह मनुद्योंमें भी बहुत कुछ समता है। क्योंकि ये कुलकर ग्रापने समयके प्रजा बस्सल विशिष्ट पुरुष थे।

### जैन कल्प---

काल अनन्त है तथापि मानव इतिहासकी दृष्टिसे उसमें करोड़ों वर्षों के समय विभागों (कल्पों) की कल्पना की है। प्रत्येक कल्पमें उत्त्वर्षिणी (वर्द्धमान चारित्र) तथा अवसर्षिणी (हीयमान चरित्र सुक) अर्थ-चक्र होते हैं। वर्तमानमें अवसर्षिणी चल रहा है! इनमें प्रत्येकके १—सुप्रमा-सुप्रमा (सर्वथा सुक चारित्रमय), २—सुप्रमा, ३—सुप्रमा-दुष्मा (सुक दुक्त मिश्रित), ४—दुष्मा-सुप्रमा, ५ दुष्मा (वर्तमान) तथा ६—दुष्मा-दुष्मा मेद होते हैं। वैशिष्ट्य इतना है कि अवसर्पिणीका षष्ठ (दुषमा-दुषमा) युग उत्सर्पिणीका प्रथम युग होता है।

# भोगभूमि तथा कुलकर---

श्चवसर्विणीके प्रारम्भमें भोगभूमि रहती है श्चर्यात् मनुष्य विना श्रमके भवन, वस्त्र, भोजन, २७०

भावन, श्रादि बीवनपरीयी वस्तुएं कल्पहुक्तेंसे यथेन्छ मात्रामं प्राप्त करते हैं। तृतीयकाल सुवमा-द्वमाके अन्तमें कल्पवृद्धोंकी बदान्यता घटती है, आकाशमें सूर्य चन्द्र दिखते हैं, क्योंकि कल्पवृद्धोंका उद्योत कम हो बानेके कारण सूर्य-चन्द्रके प्रकाश दिखने लगते हैं। इन दोनों प्रकाश पुञ्जोंको देखते ही उस मुगके स्नोग सहज ही भीत हो जाते हैं। तब एक 'प्रतिभूत' महापुरुष भीत लीगोंको उक्त ज्योतिष्क देवोंका रहस्य सममाते हैं। फलतः जनका भय विलुत हो जाता है और इस प्रकार प्रतिभुत प्रथम कुलकर होते हैं। कल्पवादीका तेज खायमाख था अतः आकाशमें तारे भी दिखने लगे तब द्वितीय कुलकर सम्मतिने समस्त ज्योतिष्कींके विषयमें स्थाधर्य-चिकत जनको समकाया । यही सम्मति ज्योतिष विज्ञानके प्रतिष्ठापक थे । तृतीय कुशकर चेमंकरने उस समयके जनको पशुस्रों तथा हिंस जन्तुस्रोंसे दूर रहने तथा उनका विश्वास न करनेका उपदेश दिया । कल्पवृद्धांके क्रमिक विलयके कारण पशुत्रों तथा बन्तुस्रोंकी घातक वृत्ति श्चिषकतर स्पष्ट होती जाती थी। श्चापाततः इनसे श्चपनी रह्या करनेके लिए चतुर्थ कुलकर होमंबरको लाठी. श्चादि श्वक धारण करनेकी सम्मति देनी पडी। कल्पवृद्धींकी दात शक्ति वेगसे घट रही थी फलतः बीवनी पयोगी वस्तुन्त्रोंको प्राप्त करनेके लिए लोगोंमें कलह होने लगी अतः पञ्चम कुलकर सीमंकरने कल्पवृद्धोंकी ब्यक्तियोंकी ऋपेक्षा सीमा निश्चित कर दी। ऋव कल्परृद्धोंकी शक्ति नष्टप्राय थी ऋतः पष्ट कु॰ सीमेधरने वृद्धों की सीमा सुनिश्चित कर दी ताकि जीवनीपयोगी वस्तुत्रों के लिए पारस्परिक कलह न हो । सप्तम कु० विमलभातुने जनको हाथी, घोड़ा, ऊंट, ग्रादि पालकर अपने काममें लानेकी शिक्षा दी। भीगभूमिके नियमानुसार अन्तक सन्तान उत्पन्न होते ही पितर मर जाते थे किन्तु अष्टम कु० चक्कुष्मान्के समयसे व सन्तानोत्पत्तिके बाद कुछ समय तक जीवित रहने लगे । इससे लोग घनडाये फलतः कुलकरने सन्तान रहस्य समकाया । नवम कु० यशस्यानने सन्तानको स्नाशिष देना, दशम कु० स्निचन्द्रने शिशुपालन तथा ग्यारहवें कु॰ चन्द्राभने शिशुपालन विधिका पूर्ण विकास किया। नदी, समुद्र, ख्रादि पार करनेके लिए नौका तथा अंचे पर्वतादि पर चट्नेके लिए सीदियां बनानेकी शिक्षा मरुदेव बारहवें कु॰ ने दी थी। तेरहवें कु॰ प्रसेनजितने विवाह प्रयाका सूत्रपात किया तथा श्रन्तिम कु॰ नाभिरायके समयमें कल्पनूत्त सर्वथा लुप्त हो गये । भोगभूमि कर्मभूमि हो गयी थी । जीवनकी आवश्यकता पूर्तिको लेकर भीषण समस्याएं लड़ी हो गयी थीं लोग भम करना नहीं जानते ये फलतः नाभिरायने उन्हें धान, आदिका उपयोग बताया श्रीर श्रन्य कामोंकी शिद्धा दी। यह भी बताया कि सदाः जात शिशुश्रीका नाभ कैसे काटना । बस्तुश्रीके गुख दोष बताये । मिट्टीके बर्तन बनाकर उन्हें पकाना सिखाया । इनकी धर्मपतनी मरुदेवी थीं जिनके गर्भेसे भूषभदेव उत्पन्न हुए थे।

## दार्शनिक विवेचन---

क्या कुलकरोंके उक्त वर्षांनसे कुछ सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ? सर्वप्रथम सामाजिक परिचाम तो यह हो सकता है कि जैन शास्त्र ऋष्ठिनक चिन्ता-कष्ट बहुल संसारके पहिले मौलिक सुलमय

### क्याँ-श्राभिनन्दन-प्रन्य

युगकी कल्पना करता है। इस वर्ग्यनको देखते ही वैदिक कृतयुगका स्मरण हो आता है जिसमें न्यूनाधिक क्ष्ममें ऐसा ही सुसैकान्त था। बहुदी शास्त्रों के 'इडन वद्यान' का जीवन भी कुछ ऐसा ही शुद्ध भीगमय जीवन बिताना था, जब कि यहूदी मान्यतामें केवल एक युगलाका ही वैसा सुखमय जीवन था। तथा वही युगला सृष्टिके आदि पितर थे। इतना स्पष्ट है कि दुःखमय वर्तमान युगसे बहुत पहिले शुद्ध सुखमय युगकी कल्पना सबै सम्मत है।

पाश्चास्य विद्वानोंका मत है कि 'ईडन उद्यान' का जीवन एकान्त पूर्ण अज्ञानावस्थाका परिचायक है, अर्थात् उस समय विवेक, विचार तथा समन्वयकी योग्यताका सर्वथा अभाव था। सामाजिक दृष्टिसे मानवकी यह वह अवस्था थी जब इसे पशु समुदायसे अलग करना कठिन था तथा मस्तिष्क सद्य:प्रस्त शिशुके समान था। निविद्ध ज्ञान-फलका आस्वादन विवेक अथवा पुरुषत्वकी जामतिका रूपक है तथा वहीं वर्णित मानव अधःपातकी युक्तियुक्तता सिद्ध करनेके लिए ''जहां अज्ञान ही सुख है वहां विवेकी होना पाप है।'' कहावतकी शरण लोने को चरितार्थ करना हो जाता है।

इस प्रकारसे भीगभूमिकी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि जहां यहूदी मृद्धका फल चलते ही सुलमय संवारसे पतन हो गया वहां कल्पमृद्ध जैनभोगभूमिके मूलाधार हैं। तब कल्पमृद्धके रहस्यकी क्या व्याख्या की जाय ? 'मानवकी कल्पनानुसार वस्तु दाता' शाब्दिक ऋर्य है। जैन मान्यतामें ऐसे वृद्ध भोगभूमिमें होते हैं। वैदिक धर्मानुसार सरकर्म करके स्वर्गमें उत्पन्न होने वाले लोगोंकी समस्त इच्छाएं ये बृद्ध पूर्ण करते हैं, ऋस्तु कल्पमृद्ध पूर्वकृत सुकर्मोंके फलस्वरूप यथेच्छ सुखभोग देते हैं। मण्डूकोपनिषद्के ''दो सवर्ण धनिष्ट मित्र पद्धी एक ही बृद्ध पर बड़े होते हैं उसमेंसे एक मधुर फल खाता है दूसरा उन फलोंको केवल देखता है'' इस कथनमें मधुर फलों तथा भोकासे क्रमशः सरकर्म तथा ख्रात्मा इष्ट हैं। फलतः कल्पमृद्धके उत्तम फलोंसे भी जीवके सल्कर्मोंके परिशाम ही श्रभीष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार उनके लयसे पुण्य समाप्ति तथा पुनः श्रम-शान्तिमय जीवनका संकेत है। गीताके ''द्धीशे पुण्ये मर्त्यलोकं विश्वन्ति'' से भी यही संकेत है। जैन भोगभूमि कल्पनाका भी इतना ही सार है कि पुण्यकर्मोंके फल सुखमय जीवन वितानेके बाद श्रम-चिन्तामय जीवनका प्रारम्भ होता है।

# ज्ञानसाधनका फल भोगभूमि-

स्पष्ट है कि जैन भोगभूमि विवेक तथा साधनाका फल है, जब कि यहूदी सुखमय जीवन आज्ञान जन्य था। यहूदी शास्त्रानुसार ज्ञान पतनका कारण था। तब 'क्या मूर्खता सुख है तथा विवेकी होना लण्ठता है ?' यह शंका सर्वथा उचित प्रतीत होती है। भारतीय दृष्टि यहां भी स्पष्ट है विवेक तथा संयम द्वारा सत्कर्म वंधते हैं जिनका फल सुखभोग होता है तथा इनकी समाप्ति पर जीव सुखमय जीवनसे भ्रष्ट हो कर अममय जीवन प्रारम्भ करता है। फलतः कर्म-नियम तथा इसीका अंग पुनर्जनम नियम भारतीय भोगभूमिका व्यवस्थापक है।। यह विवेचन यहूदी 'सुखमय जीवन' की निम्न नैतिक

न्याच्या करनेको प्रजुन्ध करता है—युस्तमय बोक्नसे खारमाकी शुद्धावस्थाका संकेत है, वब खारमा ही सब कुछ अथवा समस्त पदार्थ खारमात्वरूप होते हैं। फिर रागदेष रूपी कुफलका खारमा खारबादन करता है खीर बन्म, बरा, मृत्युमय संसारमें का पहला है। खारम-आनन्द समाप्त हो जाता है। यही शुद्धारमा रूपी कल्पवृद्धका विलय अथवा ईडन-उद्यानसे पतन है। फिर ईश्वरके खिमशापको लिये जीवका खनन्त संसार प्रारम्भ हो बाता है, क्या यह मनुष्यका महा पतन नहीं है ?

## कुलकर तथा मानवसमाजका विकास-

वृसरी महत्त्वकी बात यह है कि कुलकरवृत्तमें इस मानव समाजके कम विकासको स्पष्ट देखते हैं। प्रस्थेक प्राचीन राष्ट्रके प्रारम्भिक कालमें इम आदर्श युगकी कथा तो पाते हैं, साधारक स्थितिसे समाजके क्रमिक विकासका इतिकृत नहीं मिलता। किन्तु जैन साहित्यमें व्यक्तियोंके चरित्रके समान ही समाज-पुरुषका प्रारम्भसे वर्णन मिलता है जिसमें समाजके जीवन संप्राम तथा परिस्थितियोंके अनुकूल वननेका इतिहास निहित है। ब्राधुनिक विचारक कौमटीका भी मत है कि 'मनुष्यके शारीरिक एवं मानितक अध्ययनके पहिले मानव समाजका अध्ययन होना ही चाहिये। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि प्राणि विज्ञानकी प्रणालीसे मान श्रमाजके विकासका श्रध्ययन करके कौमटीने वडा उपकार किया है. तथापि उत्तरकालीन विकासवादो विद्वानोंका मत उनके उक्त विचारके विपरीत है। अर्थात व्यक्तिकी उन्नति विकासमान सामाजिक प्रगतिको किसी सीमा तक सहचारिखी है। समाजके विकासका मानव-विकासके समान होना अनिवार्य नहीं है। उत्तरोत्तर अधिक तृति करने वाले कार्योंने मनुष्यका विकास किया है। किन्तु सःमाजिक गठनकी स्त्रवारशिला तो वह स्त्रमता है जो प्रकृतिकी गम्भीरतम परिस्थितियों में भी मनुष्यको निर्वाचन छौर अनुगमन द्वारा बनाये रखती है: 'अधिकतम तृति' नहीं । जैन कुलकरीका वर्गान उक्त सामाजिक विकासका सजीव चित्र है। पहलेसे चले श्राये सुलसम्पत्तिकी श्राभिष्टदि जैन कर्मभूमि ( श्राधुनिक युग ) का स्वरूप नहीं है श्रपित कल्पवृद्धीं के लयके कारण आकुल तथा त्रस्त लोगोंके द्यातंक एवं अनिष्टकी आशंकाओंको शान्त करते हुए वर्तमान मानव समाज को आगे बढ़ाना है। कर्मभूमिके स्त्रादिमें सबसे पहिले ज्योतिष्क देव दिखते हैं। स्तर्यात् प्रारम्भ ज्योतिष-विज्ञानसे होता है। इसके बाद मनुष्य अपने तया पशुक्रोंमें मेद करता है, इससे आत्मरस्ताके लिए समस्त सध्यन जुटाला है। श्चपने हिंस साथियोंसे निपट लेनेके बाद मानव जीवनीपयोगी सामग्रीके जुटानेमें लग जाता है और इस प्रकार अपने वर्गके योग-स्तेमकी व्यवस्था करता है। इस प्रकार घरू व्यवस्थाके पश्चात वह प्राक्रीको क्रापने कार्यमें ताथक बनाता है तथा पहलेके इन शत्रुक्षोंको सेवक बना लेता है। इसके उपरान्त वह अपने वर्गके शरीरकी चिन्ता करता है; जन्मसे ही बालककी पूरी परिचर्या प्रारम्म होती है फलस्वरूप मनुष्य

१---यबिष जैन मान्यतानुसार न मुक्तका पुनः संसार प्रवेश संभव है अंगर न ईश्वरके अभिशापसे पतन अधवा वरदान द्वारा अभ्युत्थान ही हो सकता है।

#### वर्षी अभिनन्दन-ग्रन्थ

पूर्ण स्वस्थ, सुन्दर और बिलाइ होता है। फिर क्या है समुद्र पार करना, पहाइ पर चढ़ना, आदि साहितक कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। साहसका उदय सामाजिक स्थितिको जटिल बनाता है, व्यवस्था एवं शान्तिके नियम अनिवार्य होते हैं। विवाह-प्रथा प्रारम्भ होती है। पशुपालन अथवा अमग्रका स्थान कृषि एवं वाग्रिज्य ले लेते हैं फलतः घर भोजन-भाजन पूर्ण हो जाते हैं।

जैन शास्त्रोंके झनुसार झाधुनिक प्राग्-इतिहास युगके बहुत पहिले उक्त प्रकारसे मानव समाजका विकास हुआ था। उस समय शासन झयवा वर्ग-तंत्र भी न था। यद्यपि उक्त समस्त वर्षान को सरलतासे वस्तुस्थिति नहीं कहा जा सकता तथापि इतना निश्चित है कि सूर्य चन्द्रादि दर्शनसे युगारम्भ हुआ तथा भारतीय, बेबलोनियन, मिश्री, ग्रीक, चाइनी, श्रादि विद्वानोंने इस विशानको आगे बदाया। फलतः जैन पुराग्य 'ज्योतिष प्राचीनतम विशान है' कथनकी पुष्टि करता है। 'यह संसार पानी और आगसे अवश्य नष्ट होगा यह जानकार ही प्राक्-प्रलयकालिक यहूदी 'श्रदम' झादि ऋषियोंने हैंट तथा संगमरमरके स्तम्भ बनवाये थे। तथा उनपर क्योतिषके मूल तत्त्व उत्कीर्ण किये थे' कथा भी उक्त मान्यताकी पोषक है।

## मानवका विकास ?--

यदि भोगभूमिसे कर्मभूमिका सिद्धान्त सत्य है तो कहना होगा कि मनुष्य प्रारम्भमें जंगली जन्तुओं के साथ रहता था। यह तथ्य मानव और पशुके बोचमें दृष्ट वर्तमान महान अन्तरके कारण भी उपेचित नहीं हो सकता। अवांचीन पर्यवेद्धकोंकाभी मत है कि आज भी सांस्कृतिक प्रथम श्रेणीमें पड़े लोगों और पशुओं अपेर महान विकासका फल है। डाक्टर पिकार्डका "अनन्त संसारका रचिता जगित्रियन्ता भी उन्हीं द्रव्योंसे बना है जिससे वह पशु बना है जिसे पालतू बनाकर वह अपने काम लाता है अथवा मारकर भाग जाता है।" कथन भी उक्त समताका समर्थक है। श्री सी० बाईटका "आत्मबोधकी जामित" शीर्षक निवन्त्र स्पष्ट बताता है कि मानवकी उच्चतम बौद्धिक वृत्तियोंका प्रारम्भ उस साथारण बुद्धिसे हुआ है जो निम्नतम पशु तथा साधारण व्यक्तिमें समान रूपसे पानी जाती है। मनुष्यने दर्शन तथा अन्यास द्वारा अपना जान बदाया और संभवतः इसी कारण पशुसे वह विलक्षण हो गया। पहिलेके साथी अब एक साथ न रह सकते थे। ज्ञान बृद्धिके साथ, साथ मनुष्यकी वृत्ति कोमल हो गयी थी फलतः वह हिस्स पशुसे दूर रहने लगा, आत्मरद्वाके लिए अका बनाये, पशुओंको पराजित किया और पालत् बना लिया। यह वर्णन अद्यरशः सत्य न भी हो किन्द्र इतना तो स्पष्ट है कि सुदूर प्राग्-ऐतिहासिक कालमें मानव समाजके विकासका क्रम ऐसा ही रहा हो गा।

१--- इनसाइक्कोपीडिया ब्रिटेनिका मा० २ पृ० ७४४ ( ९ म संस्कृत्ण ) ।

## पौराणिक बेन इतिहास

यह भी स्वाभाविक है कि मानवके उत्तरीत्तर विकासकी गति बढ़ने पर सबसे पहिलों उसे बीवनीपयोगी बस्तुओं खीर विशेषकर भीज्य पदार्थों के प्रभाव खेत्रोंकी सीमा निषारित करनी पड़ी हो गी। चेत्र विभाजनने वर्ग तथा कुलोंकी सृष्टि की हो गी। जनवल ही समाज या कुलकी शक्ति होती है ब्रतः संस्कृत न होने पर भी मानवने शिशुपालनकी चिन्ता की हो गी। बर्दमान जनवलने मानवको साहसिक बनाकर समुद्रके उस पार तथा पर्वतशिखरपर पहुंचा दिया। जीवन जिल्ला हुखा, सामाजिक ब्यवस्थाएं बनी, विवाह ब्राया, कृषि तथा शिल्पोंका ब्राविभींव हुखा। तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक समाजका ब्रन्त तथा संस्कृत समाज (कर्मभूमि) का उदय हुआ।

# आधुनिक अनुमान---

श्रादिम समाजके संस्कृत होनेकी प्रक्रियाकी श्रानेक श्रेणियां श्राधुनिक श्रान्वेषकीने निश्चित की हैं। इन्हें श्री निलससन तथा थोमसनने पाषाण, तांवा तथा लाह-युग नाम दिये हैं। यह वर्गीकरण एशिया तथा यूरपके विकासक्रममें तो ठीक बैठता है किन्तु पोलीनेशिया, मध्य-दिक्षण श्रिमिका, पेरू तथा मैक्सिकोंके श्रातिरिक्त श्रामरीकांके लिए उपयुक्त नहीं है। इन देशोंमें पाषाणसे लौह-युग श्राया है, ताम्रयुग नहीं हश्रा है। श्रातः यह वर्गीकरण सार्वभीम नहीं है।

श्चरंस्कृत (श्चाष्ट्रेश्चिया तथा बाजीलके श्वादिम निवासी), बन्य (रोमन साहित्यमें वर्षित जर्मनिक लोग) तथा संस्कृत (ईसासे पूर्वके श्रीक तथा रोमन लोग) के मेदसे किया गया वर्गीकरण श्चिक संगत है। इसमें वृद्धिकी घारा भी स्वाभाविक है कयों कि मूल मृट्र मानवसे पुरुष शिकारी तथा फलफुल संचयकर्ता होता है, इसके बाद निश्चित इत्यक बन जाता है।

## जैन वर्गीकरण सबसे आगे--

किन्तु यह सब अनुमान मानवके इतिहासको वर्ग-युग तक ही ले जाते हैं। उससे आगे नहीं सोच सकते। किन्तु जैन मान्यता मानवताके इतिहासको दूरातिदूर उस प्रारम्भिक युगमें ले जाती है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। संभवतः यह उस युगसे प्रारम्भ करती है जब मानव पशु समूहके साथ रहता था आतः समाज विज्ञानके पंडितोंका कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस वर्षानको व्यर्थ और काल्पनिक कहनेके पहले इसका उचित तथा पूर्ण विचार करें।

# तीर्थक्कर---

श्रन्तिम कुलकर श्री नाभिरायको अपनी रानी मरूदेवीसे श्रीऋषभदेव नामका पुत्र हुन्ना या। वास्तवमें यही पुत्र इस कर्मभूमिका आदि व्यवस्थापक था। कलतः इनका पुरुदेव, स्नादिनाय, स्नादीश्वर, स्नादि नामों द्वारा पुरायोंने उल्लेख किया है। यह इतने महान एवं साधु शासक ये कि

#### वर्णी-काभिनन्दन-प्रत्य

वैदिक धर्मग्रंथोंने भी इनको आवतार रूपसे पूज्य पुरुष माना है। घोरातिघोर तप करके इन्होंने कैवल्य प्राप्ति की यी तथा खर्चक होकर जैन धर्मका उपदेश दिया था।

# श्री ऋषमदेवके कार्य---

मुनि दीक्षा प्रह्णा करनेके पहिले उन्होंने आपने श्राचरण तथा शिखा द्वारा देश विश्वको व्याकरण, तर्क, छुन्द, गणित, साहित्य, संगीत, नृत्य चित्रण, निर्माण, वास्तु, श्रीष्ठि, प्राणिशाक, आदिका प्रामाणिक उपदेश दिया था। कृति तथा वाणिक्य उन्होंने सिखाया, भूमिको देश, जनपद, आदि विभागोंमें विभक्त किया, नगर तथा पुरोंको क्याया, समस्त लिलत कलाओंका उपदेश दिया। ईखका रस निकालना सिखानेके कारण ये 'इच्वाकु' कहलाये। मानव समाजको इन्होंने कर्मानुसार चित्रय, वैश्य तथा शूद्र इन तीन वर्णोंमें विभक्त किया था। इनके पुत्र भरत चक्रवर्तीने अनिच्छापूर्वक ब्राह्मण वर्णिकी श्रागे चल्लकर व्यवस्था की थी।

जैन मान्यतानुसार ऋषभदेव श्चरबों (८२ हजार वर्ष कम लगभग एक सागर) वर्ष पहिले हुये ये। ऐतिहासिक विद्वान इनके समय तथा ऐतिहासिकताका निर्णय करनेके लिए प्रयत्नशील हैं। इतना निश्चित है कि ऋषभदेवकी पूज्यता श्चाति प्राचीन है बौद्ध प्रन्यों 'ने भी उनका इस रूपसे उल्लेख किया है। फलतः इसका विगत बार विचार करना यहां शक्य नहीं है।

# शेष तेईस तीर्थक्कर---

भगवान भ्रष्ट्रवभदेवके बाद सर्वश्री म्राजित, शंभव, म्राभिनन्दन, सुमित, पद्म, सुपार्श्व, चन्द्र, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयान्स, सासुपूज्य, विमल, भ्रान्त, धर्म, शान्ति, कुन्य, ग्रार, मिल्ल, मुनि-सुमत, निम, पार्श्व तथा वर्द्धमान ये तेर्रेस तीर्थेकर श्रीर हुए हैं। जिन्होंने समय समय पर जैनधर्मरूपी मसालको उठाकर जगको श्रालोकित किया है। इनके जीवन चरित्र समान हैं। सबही अनेक पूर्व जन्मोंमें साधना द्वारा झात्मविकास करते हैं अन्तमें उत्तम स्वर्गका जीवन व्यतीत करके तीर्थे इर स्पसे गर्भमें झाते हैं। इन्द्रादि देव उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा मोत्त कल्यायोंको मनाते हैं। वे झपने श्रान्तम भवमें तीनों श्रानोंके साथ उचकुलमें उत्पन्न होते हैं, निरपवाद सदाचारी, दशलु तथा विचारक होते हैं। विशेष वय झाते ही संसारसे विरक्त हो कर तप करते हैं, केवली होकर संसार दावानलमें पड़ी मानवताको कर्त्तव्य तथा नैतिकताका उपदेश देते हैं। तथा अन्तमें विनश्वर शरीरको त्यागकर सद्धिशला पर चले जाते हैं जहां पर आनन्त ज्ञान, दर्शन, सुल एवं वीर्य हैं।

## अरिष्टनेमि---

यादबकुमार नेमिनायका जीवन करुणरससे आप्लाबित है, इसी कारण उसने अधिकतम

१--न्याय बिन्द, आदि प्रनथ ।

सीगोंकी आहड किया है। महाभारतके सूत्रवार महान राजनीतित श्री कृष्ण इनके ककेरे आई है। फलतः श्रात्मवत सर्वगुक्त सम्पन्न भाईकी स्त्रीरसे इनका स्त्राशंकित हो उठना सर्वथा स्वाभाविक था। दोनों भाईबोंमें द्वन्द्वका श्रवसर श्राया पर श्रहिंसक नेमि किसी सशस्त्र प्रतियोगिताके लिए तैयार न हए । भार-उठानेकी प्रतियोगिता हुई जिसमें दर्शक जनताने नेमिनायको विजयी घोषित किया । बलभदने कृष्याची की समस्ताया अतरव कृष्याची भी डोनहार ऋषि छोटेभाईका आदर करने लगे। श्रीक्रधात्वी तथा रुक्मिणीके साग्रह पर नेमिनाथ राजपुत्री राजीमतीके साथ विवाह करनेको सम्मत हुए। बारात बिस समय कन्याके पिताके द्वार पर जा रही थी. नेमिनाथने विरे हुए पशुश्लोंकी दीन ध्वति सनी। कारण पुछने पर जाना कि विवाहमें आये विविध राजाओं के भोजनके लिए कन्याके पिताने उन निरपराध पशुद्धोंको बांघ रखा है। उनका हृदय भय तथा उदासीसे व्याप्त हो गया, पशुद्धोंको तरन्त मक्त करवा दिया । 'श्रीर विवाह ? जिसका प्रारम्भ ही इतना धातक है उसका परिशाम ?' कल्पना करते ही ऋपने आप सब वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिये, ऊर्जयन्त (गिरनार) पर चढ गये श्लीर तपलीन हो गये। कुमारी राजी-मतीने यह सब सुना "मनसे मैं उनकी ही धर्मपत्नी हं" कहकर उनके ही पीछे पीछे गिरनार पर चली गर्यो । राजुलके वियोग, विलाप, स्नादिका चित्रण इतना कारुणिक है कि पत्थरको भी स्नांस स्ना जाते हैं। तथा उनकी हदता तथा साधना ऐसी थी कि सचमच ही 'नीलकमलकी पंखडीने विजलीको काट दिया' था। नेमिनाथ सर्वज्ञ हो जानेपर जब धर्मीपदेश दे रहे थे तब यादवींके विषयमें प्रश्न किये जाने पर उन्होंने यादवकुलका नाश, द्वारका जलना और अपने कुट्म्बी द्वारा श्रीकृष्णाजीकी मृत्युकी भविष्यवाणी की थी जो कि ऋदारशः सत्य हुई थी।

श्री नेमिनाय कृष्णाजीके भाई थे। कृष्णाजीके समयके विषयमें विविध मान्यताएं हैं, सबसे श्रीविक प्रचलित मान्यता यही है कि कृष्णाजी ३०००-१४०० ई० पूर्वके लगभग हुए हों गे। इसी ख्राचार पर नेमिनाथका समय निर्णय करना श्रनुचित न हो गा। तथापि जैन मान्यताके श्रनुसार नेमिके ८५००० वर्ष बाद पार्श्वनाय हुए हैं। यतः भारतीय कालकमका ख्रन्तिम निर्णय नहीं हुआ है श्रात्थ जैन काल गणनासे लाभ उठाया ही जा सकता है।

## श्री पाउर्वनाथ--

तेईसर्वे तीथंकर पार्श्वनाथ अधिक ख्यात हैं जैसा कि कलकला, आदि नगरों में प्रतिवर्ष निकलने बाले विशाल रथोत्सवों, सर्वत्र प्राप्त मूर्तियों, आदिसे सुरुष्ट है। जैन पुरायोंके अनुसार ये भ० महावीरसे २४६ वर्ष पूर्व मुक्तिको गये हैं। जैन मान्यतानुसार ही वे पूरे १०० वर्ष जीवित ये अर्थात् वे ८७२ ई० पू० में उत्पन्न हुए ८४३ में ३० वर्षकी अवस्था होनेपर दीना ली और ७७२ ई० पूर्वमें सम्मेद शिखर अथवा 'पार्श्वनाथ पर्वत' से मुक्ति पथारे। यह स्थान पू० भारि० के प्रधान शाखा (ई० ई० रे० प्राप्ट कोर्ड) मार्गपर स्थित है। यहां प्रतिवर्ष हजारों जैनी ही नहीं अपित विचारक एवं शान्त पुरुष भी जाते हैं।

### वर्षी-प्रामिनन्दन-प्रन्थ

# 'श्री महावीर—

क्रान्तिम क्राईत तीर्थत्वामी महावीरकी ऐतिहासिकताके विषयमें स्रव शंका नहीं की जाती है। उनके जीवनसे सम्बद्ध माधिकांश स्थानोंका भी निश्चय हो गया है। बौद्ध साहित्यमें उनके उल्लेख भरे पदे 🖁 । इनके पिता यद्यपि सम्राट नहीं ये तथापि वैशालीके निकटस्य कुण्डनपुर जनतंत्रके प्रधान थे । विदेष्टके जनतंत्रके प्रधान राजा चेटक उनकी माता त्रिशालाके पिता थे। इनकी मौरी चेलना सम्राट विम्बसार ( मगभ ) की रानी थी। दूसरी मौसी कोशलाधिप प्रसेनजितसे न्याही थी। श्रदः भगवान महाबीर उस समयके प्रधान राजवंशोंके निकटतम सम्बन्धी थे। जैन वर्षका आरम्भ कार्तिक शुक्रा प्रतिपदाके उपाकालसे होता है। हरिवंश (जैन) पुराग तथा अन्य साह्यियोंके बलपर स्पष्ट है कि दीपाविकाम प्रारम्भ भगवान वीरके निर्वाणसे हुआ है। गुजरात, आदि कितने ही भारतके प्रान्तोंमें नूतन वर्षका प्रारम्भ कार्तिक शक्का प्रतिपदासे होता है। यह जैनधर्मके प्रसार एवं प्रभावके द्योतक है। नेमिचन्द सिकान्त चक्रवर्तीके 'त्रिलोकसार'के अनुसार वीर-निर्दाशके ६०५ वर्ष बाद शक राजाने शासन किया । स्रव शक सं० १८७० है अर्थात भ० वीरने १८७०+६०५=२४७५ वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया अथवा वे २४७५-१९४८-५२७ ई० पूर्व मोद्ध गये थे। 'श्रार्यविद्या सुघाकर'के मतसे वीर प्रभु वि० सं० से ४७७ कर्ष पूर्व मुक्त हुए । अब वि० सं० २००५ है अतः वीर निर्वाणका वर्ष २००५+४७०=२५७५-१९४८= **५२७ ई० पू० ही हो गा। दिगम्बर सरस्वती गच्छकी पटावलियोंसे भी इसकी पृष्टि होती है।** यतः बर्द्धमान प्रभु ७२ वर्ष जीवित रहे अतः वे ५९९ ई० पू० में उत्पन्न हुए, ५६९ ई० पू० में दीचा ली. पूर् ई • पू॰ में सर्वज्ञ हुए श्रीर पूर् ई • पू॰ में मुक्त हुए।

# जैनदर्शन तथा तीर्थंकर-

तीर्थंकरोंके जीवनके अनुसंगसे जैनदर्शनका रचिकर अध्ययन हो सकता है। प्रत्येक तीर्थंकर साधारण जीवसे उन्नति करते करते पूर्ण पुरुष (केवली) वनता है। जैनधर्ममें उसका वही स्थान है जो अन्य धर्मोंमें ईश्वरका है। किन्तु वह जगत्कत्तां नहीं है केवल आदर्श है। जगत्कर्तृत्वका निषेष यदि नास्तिकता है तो जैनधर्म अवश्य नास्तिक कहा जा सकता है, किन्तु पुनर्जन्म, कर्म तथा लोकान्तरको माननेके कारण न वह (जैनधर्म) नास्तिक है और न शून्यवादी अथवा भोगवादी ही है। ईश्वरके जगत्क-र्तृत्वका उसमें किया गया लण्डन अदयन्त वैज्ञानिक है। यह कठोर आचरणके भामण्डलसे दैदीप्यमान विधायक भारतीय मानवता-वाद है। भारतके समस्त दर्शन आत्म साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषाके

१—नन्य न्याय और वैशेषिकको छोड्क समस्त मारतीय दर्शनीने भी ईश्वरके कर्तुत्वका निषय किया है। ये दोनों भी उसे नेवल निर्माता मानते हैं। प्राचीन न्यायने कर्म और फर्क्म सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए उसे माना है, प्राण अथवा पन्य भूतोका कर्ता नहीं। इसके अतिरिक्त श्रीव वैश्विक दक्षीनों तथा केंद्र दर्शनने भी ईश्वरका स्पष्ट निषेध स्था है।

प्रतिफल हैं तथापि मानवताकी स्पष्ट छावा जितनी जैनवर्ममें है उतनी अन्यत्र सुलभ नहीं। यह सत्य है कि वैदिक वर्ममें भी राम, कृष्ण, आदि विशिष्ट मानव पूज्य हैं, तथापि इन वर्मोमें देवी पूज्य पुरुषोंकी भी कमी नहीं है। इतना ही नहीं राम, कृष्ण, आदि भी परमात्माके अवतार होने के ही कारण पूज्य हैं। वौद्ध वर्म भी यद्यपि जगत्कर्ता नहीं मानता और मनुष्य-बुद्ध की ही पूजा करता है तथापि बौद्धोंका विश्वास या कि निर्वाण प्राप्त बुद्ध अथवा वोधिसत्त्व भक्तोंकी निर्वाण पात्रामें अथवा तद्यं सावनामें सहायक होते हैं। ऐसी मान्यताको विशुद्ध 'हष्टवाद' नहीं कहा जा सकता। निर्दाण एवं सबल दृष्ट (कर्म) वाद किसी भी रहस्यमय अहष्ट कारणकों नहीं मानता। शतियों पहिले हुए व्यक्तिको अपने अनुयायियों के आत्मिक विकासमें सहायक मानना जैन सावक स्वमेव जैनवर्म-विद्रोह है क्योंकि यह स्वभाव (प्रकृति) विरुद्ध है। विवेकी सावक स्वयमेव जैनवर्मकी अश्वरण-अनुपेक्षा पर आकृष्ट हो जाता है और आत्मसिद्धिके मार्ग पर बद्ता जाता है। ''हे आत्मन? संसारमें तुम दुःख परम्परा हो, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, सम्यग्जान प्राप्त करके तुम ही अपनी रक्षा कर सकते हो, सन्मार्गपर आते ही पाप-शोक स्वयं नष्ट हो जायगे'' आ॰ सोमदेवकी यह मानसी वृत्ति शुद्ध सावक (जैनी) की हो जाती है। वह तीर्यक्करकी भी दशा या कृपा स्वीकार नहीं कर सकता। यही शुद्ध जैनहिष्ट है।

# जैनपूजाका आदर्श--

तब तीयंकर ब्रादर्श क्यों ? ब्रीर उनकी मूर्तिकी पूजा ब्रात्मखिदिमें साधक क्यों ? क्यों कि तीयंकर संसारते परे हैं, न वे किसीके मलेमें ब्रीर न बुरेमें तब उनकी पूजासे प्रयोजन ! सत्य है, साधक-वाधक, रूपसे उनकी पूजा नहीं है। जैनमूर्ति पूजाका उद्देश्य तो मानवके क्में तथा ज्ञान-नेत्रोंके सामने संसारिक त्यागके विशुद्ध एवं महानतम ब्रादर्शकी रखना है। जिसके द्वारा ब्रात्माका ब्रात्यन्तिक विशुद्ध विकास होता है। ब्रायंत तुम भी मेरे समान तीयंकर हो सकते हो यही जैनपूजाका सार है। जैन मूर्तिपूजा ब्राव्य है पर यह 'मूर्तिमान् (ब्रादर्श) की पूजा' है। फलतः जैनी ब्रापने पूजन-ध्यान पुरुषार्थ द्वारा ब्रात्मिदिद करता है पूज्य (ब्रादर्श) तीयंकरोंकी कृपास नहीं। 'जब चित्र बहिमुंख एवं चंचल हो तब मनुष्यको पंचपरमेडीका ध्यान करना चाहिये। इससे मोह तथा भीगेच्छा समाम होती हैं ब्रोर चित्त शान्त हो जाता है। पर्याप्त ब्राम्यस द्वारा जब चित्र शान्त स्वस्थ हो जाय तब शुद्ध, ज्ञानी एवं शास्वत ब्रात्म स्वस्थका ध्यान करे।'' श्री ब्रह्मदेवका यह ब्रादर्श ही जैन पूजन-ध्यानका ब्रादर्श है।

## चक्रवर्ती---

जैनहिं मनुष्यगित सर्वश्रेष्ट है। यदि जैनधर्म 'सेश्वर' है तो मानव तीर्यक्कर ही उसके ईश्वर हैं, वे मनुष्य रूपमें ईश्वर नहीं; श्रिपितु ईश्वर होने वाले मनुष्य हैं। खर्यात् जैनधर्म मानवधर्म है। उसके कुलकर वैदिक मनुद्योंके समान परमश्रद्यकी सन्तान न होकर साधारग्रामनुष्य ये, जैनदेव भी वे मनुष्य और

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

मनुष्यसे हीन जीव हैं जो मरकर स्वर्गमें जन्म लेते हैं । समस्त जैन महापुरुष मनुष्य ही ये । यही मानव तामय दृष्टि जैनवर्म तथा विश्वके समस्त धर्म और स्विशेष वैदिक धर्ममें महान् मेद कर देती हैं । फल्लतः जैन चक्रवर्ती भी नर थे, नारायणके अवतार नहीं । ये विश्व विजयी सम्राट नर थे जिन्होंने विश्वके छुहों खण्डों पर शासन किया तथा अन्तमें जैनो दीखा लेकर आत्म तिक्कि भी की । भरत, सगर, मधवा, सनस्कुमार, शास्तिनाथ, कुंपनाथ, अरनाथ, सभूम, पद्म, महापद्म, हरिवेश, जय तथा ब्रह्मदत्त थे बारह चक्रवर्ती हुए हैं । इनमें भरत तथा सगर प्रधान हैं । वैदिक साहित्यने भी भरतकी भूरि भूरि प्रशंस की हैं । अपृषि बाल्मीकिने दाशरिथ भरतको आदर्श भाई बताथा है । पाण्डवों तथा कीरवोंके पूर्व पुरुष भरतकी कीर्ति वेद्य्यासने गायी हैं । तीसरे जड़ भरतकी यशोगाथा भी विशास हैं । इमारे देशको भारतवर्ष नाम देनेवाके भरतभी अविदित हैं । कियोंके कुलगुरु नाट्यशासके रचिता भरतको कीन नहीं जानता । जैन पुरायोंके भरतभी आचार, राजनीति तथा जृत्यशासके पण्डित थे । उनके नामानुसार ही हमारा देश भरतखण्ड कहलाया । ये भ० अध्वभदेवके ज्येष्ठ पुत्र थे, पिताके मुनि हो बाने पर राज्य सिंहासन पर बैठे थे । इन्हें 'चक्र-रस्त' की प्राप्ति हुई थी वो चक्रवर्तीके सिवा नारायण प्रतिनारायणको भी सिद्ध होता है । इस इसकार सबको निश्चत मार देता है । इसके द्वारा नारायण, प्रतिनारायणको मारता है । किन्तु नारायण पर चक्राये जानेपर वह उसकी परिक्रमा करके उनके हाथमें चला जाता है ।

## भरत तथा बाहुबलि-

भरत चक्रवर्तीने इस चक्रद्वारा पूरे विश्वको विजय किया था। विजय यात्रासे लौटनेपर चक्र राजवानीके द्वार पर रुक गया। नैमिलिकोंने बताया श्रापके वैमातुर भाई बाहुबिलने श्रापको सम्राट नहीं माना है। इसपर दोनों भाइयोंकी सेनाएं लड़नेको प्रस्तुत हो गयों। मंत्रियोंने नरसंहार बचानेके लिए 'दन्द्व' की सम्मति दो। बाहुबिलने भरतको हाड़ि, जल तथा मल्लयुद्धमें परास्त किया। कुपित भरतने चक्र चला दिया जो बन्धु बाहुबिलका कुछ भी न कर सका। बाहुबिलको वैराग्य हुआ श्रीर वे दीज्ञा लेकर मुनि हो गये। दशमी शतीमें चामुण्डराय द्वारा निर्मित अवस्थ्वेलगोला की ५७ की० उजत विशास बीरता, वैराग्य तथा करुसा बरसाने वाली गोम्मटेश बाहुबिल मूर्ति आवसी इस समस्त कथानकको मानस चसुक्षों पर श्रीकृत कर देती है।

इसके बाद भरतका चक्रवर्ती-म्नभिषेक हुन्ना। यह सुयोग्य परम धार्मिक शासक थे। इन्होंने मानब-समाजकी व्यवस्थाको सुद्ध बनाया था। पठन-पाठन, पूजन-ध्यान को मोत्साइन देने के लिए इन्होंने चौथा ब्राह्म वर्षा स्थापित किया था। आपने पूज्य पिताकी निर्वाशास्त्रम कैलाश पर्वतपर बहत्तर जिनमन्दिर बनवाये थे। अन्तमें इन्होंने दीका ली और अन्तमुं हुर्तमें कैसल्य मास किया था।

## चक्रवर्ती सगर---

रामायणके अश्वमेध यजकर्ता सग्र, उनके यह-अश्वकी इन्द्र द्वारा चौरी, अधोलीकमें कपिल ऋषिके निकट बांधना, सगरके पुत्रोंका भूमि खोदकर सागर (समुद्र) बनाते हए घोडे को खीजना, ऋषिकी चोर समक्त कर अवका करना, उनकी कोपाधिमें भस्म होना, इनके उद्धारके लिए, सगरसे भगीरथ तककी साधना तथा गंगावतरण भारतकी सुविदित कथायें हैं। जैन पुराशोंके सगर चक्रवर्ती ये तथा इनके साठ सहस्त्र प्रतापी पुत्र थे। पुत्रोंने पितासे कर्यादश चाहा फलतः उन्होंने कैलाश पर्वतपर स्थित उक्त बहत्तर जिन मन्दिरोंको सुरिह्नत बनानेके लिए उसके चारों स्रोर खाबी खोदकर गंगानदीके पानीसे भर देनेकी स्नाहा दी जिसे उन्होंने पूर्ण किया। मिक केत नामका विद्याघर सम्राट सगरका मित्र था को इन्हें संसारसे विरक्त करना चाहता था पर सगरका मोह शान्त न होता था श्रतः उसने एक युक्ति निकाली-उसने सर्परूप धारण करके कैलाशपर काम करने वाले सगर पुत्रोंको विष ज्वालासे मृतवत् मूर्विञ्चत कर दिया। फिर बाह्यश्यका रूप धारश करके अपने पुत्रके शवको लेकर सगरके पास गया और पुत्रको जीवित करनेकी प्रार्थना की। सगरने संसारकी म्मनित्यताका पाठ पढ़ाकर दीला लेनेकी सम्मति दी। इसपर ब्राह्मणने सगरको पुत्रींकी कैलाशपर हुई तथोक्त मृत्युका समाचार देकर मुनि होनेका काकु (व्यक्त्य) किया । सगरने रानी विदर्शके पुत्र भगीरथको राज्य देकर दीचा ली । इसके बाद मिणकेतुने कैलाशके निकट गंगा तटपर सब पूत्रोंको चेतन कर दिया । वे सब भी मनि हो गये। पिताके निर्वासके बाद भागीरयने भी और घीर तप किया। देवींने आकर गंगा जलसे उनका श्रभिषेक किया, श्रभिषेक जल उनके पैरोंके नीचेसे फिर गंगामें गया। उसी दिनसे गंगा भागीरथी कहलायी र्फ्रांर पुण्य मानी जाने लगी। इसके बाद भगीरथका निर्वाण हो गया।

सगरके वर्णनोंकी विशेष छान बीनके विना ही इतना कहा जा सकता है कि गंगा; जैन दृष्टिमें स्वर्गसे आने, ब्रह्माके कमण्डलुसे निकलने आयवा शिवजीके मस्तकपर गिरनेसे पवित्र नहीं है, आपित मानव आहपि भगीरथके पुण्य चरणोदकके प्रवाहके कारण पवित्र हो गयी है। आर्थात् यह वर्णन भी जैनक्में प्रधान मानवताका पोषक है।

#### नारायण--

ब्रह्मवैवर्त पुराख तथा विष्णुपुराख के लोकोत्तर देव पुरुष नारायग्र भी जैनधर्ममें मनुष्य थे। वे विश्व नियन्ता परमब्रह्म नहीं ये जो कि पृथ्वी पर आये हों।

१ नर शब्दका अर्थ मुक्ति है, जिसमें मुक्त आस्मा परमन्त्रा तुल्य हो जाता है अतः ईदवर नार।यण है। अथवा नर-पापी, उसका अथन-मार्ग (भीछ) अतएव नारायण परमन्त्र है। अथवा नर तथा अथनके अर्थ मुक्ति तथा सान भी है।

२ नर अर्थान् आप ( जल ) अथवा मनुष्य सन्तान अत्तरव श्रीर समुद्र निवास अथवा अवनारके कारण परमज्ञः ३६ २८१

#### वर्गी-प्रभिनन्दन-अन्य

जैन नारायण महाशक्ति शाली मानव है जो पृथ्वीके तीन खंडोंपर ही शासन करता है तथा सुनि दीला बिना लिये ही राज्य करता, करता मर जाता है तथा उत्तर भवोंमें मुक्त होता है। जैन मान्य-तानुसार त्रिपृष्ट, दिपृष्ट, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुण्डरीक, दत्त, लक्ष्मण तथा कृष्ण ये नौ नारायण हुए है इनमें लक्ष्मण और कृष्ण वैदिक मान्यताके प्रधान पुरुष हैं श्रातः उनका ही यहां विवेचन करें गे।

जैन दृष्टिसे नारायण मनुष्य है, वैदिक दृष्टिमें वह परम ब्रह्म है तथा पापरत मानव जातिका उद्धारक है। 'नार' तथा 'नारायण' दोनों शब्दोंका आर्थ 'मनुष्य-पुत्र' है। इस दृष्टिसे हम 'जीस्त्रकी 'मनुष्य पुत्रता' के निष्कर्षपर पहुंचते हैं "किसी मन्वन्तरमें नारायण नर ऋषिके पुत्र होते हैं।" यह मान्यता भी जीसक आख्यानकी समकज्ञ है क्योंकि 'मनुष्य पुत्र होकर भी वह पतित मानवताका उद्धारक ईश्वर था। फलतः नारायणके शब्दार्थके विषयमें जैन, वैदिक तथा ईसाई एकमतसे ही हैं।

### प्रति-नारायण----

नारायणंके शतुक्रोंको प्रतिनारायण नाम दिया गया है। प्रत्येक प्रति-नारायण, नारायणके चक्र मरता है, मरकर नरक जाता है श्रीर अनेक भव बाद मुक्ति प्राप्त करता है। श्रव्यप्रीव, तारक, मेरक, मधु, निशुंभ, बलो, प्रह् लाद, रावण तथा जरासंघ नौ जैन प्रतिनारायण हैं। इनमेंसे कुछके कुकर्मोंके आस्थानसे वैदिक शास्त्र भरे पड़े हैं। अव्यप्तीव, मधुकैटभ, तारक, निशुंभ, बिल आदिके विषयमें जहां वैदिक तथा जैन कथाप्रन्थ सहमत हैं वहीं वे प्रह्लादके विषयमें भिन्न हैं। वैदिक मान्यतामें प्रह्लाद भक्ति और आराघनाकी मूर्ति एवं प्रधान नारायणभक्त हैं। रावण और जरासंघ तो प्रमुख प्रतिनारायण हैं ही।

## बलभद्र---

जैन बलभद्र नारायगों के बड़े वैमातुर भाई होते हैं। इनका नारायगों पर श्रापार स्तेह होता है। ये दीद्धा धारण करते हैं श्रीर मरकर उच्चतम स्वर्ग या मोद्धा पाते हैं। श्राचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, श्रानन्द, नन्दन, पद्म, (राम) तथा राम (बलभद्र) वैन मान्यताके नव-बलभद्र हैं। नव-बल-भद्रों मेंसे पद्म (श्रीराम) तथा बलदेव प्रमुख हैं। वैदिक पुरागों के तो ये प्रधान नायक ही हैं।

ऊपरके संज्ञित वर्णनसे ऐसी श्राशंका हो सकतो है कि जैन नारायण, प्रतिनारायणादि चित्र रामायण महाभारतके रूपान्तर मात्र हों गे। किन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वैदिक साहित्यमें राम-कृष्ण, नारायण तथा लच्मण-बलदेव श्रानन्त हैं। जयदेव, श्रादिने बलदेवजीको भी नारायण लिखा है, इस श्राधारसे जैन बलभद्र-नारायण, श्रादिके कमकी पृष्टि होती है। इस प्रकार पर्याप्त समता होते हुए भी दोनों वर्णनोंमें बहुत वैलच्चण्य भी है जैसा कि निम्न वर्णनसे स्पष्ट होगा।

ही नारायण कहलाता है। अथवा नर प्रकृतिसे परे पञ्चीसर्वा तस्त्व है, नरकी कृति 'नार' कहलाता है अतएव सारी सृष्टिका आधार होनेके कारण मगवान्'नारायण है।

### पश्चरित---

पद्म (राम)-चरित और वाल्मीकि रामायखमें बहुत समता है। पद्म अन्म, शिला दील्ला, विवाह, अभिषेक तथा वनवासके वर्थानोंमें विशेष अन्तर नहीं है। सूर्पणलाको चन्द्रनला कहा है। इसकी आसितको लेकर लरदूषणसे युद्ध होता है। रावण वनमें आता है और सीताके रल्लक भाईको दूसरे भाईकी विपत्तिका समाचार देकर ल्ला करता है। सीतापहरण, अशोक वृत्तके नीचे रखना, सुप्रीवका उद्धार, सुप्रीवका मोगरत होना, लल्मणका कोष, हनुमानद्वारा सीताका चूडामणि लाना, हनुमान राल्लस युद्ध, इन्द्रजीत की नागपाशमें बंबना, भारी हानि करके वापस आना, विभीषणका रावणको उपदेश, विभीषण-रामसन्त्रि, युद्ध, लल्मण पर शक्ति प्रहार तथा अन्तमें लल्मण द्वारा रावणका मारा जाना, विभीषणको लंकाका राज, तीनोंका अयोध्या वापस आना, रामका सुराज्य, जनतामें सीताका अन्त्रम अपवाद, सीतात्याग, लवकुश जन्म, पुत्रों द्वारा राम-लल्लमण पराजय, माताकी पवित्रताका क्यापन, सीताकी अग्निपरील्ला, आदि समान आते हैं।

### बैलक्षण्य---

जैन वर्गानानुसार दशरय-पुत्र तथा जनक-पुत्रीको रावग्रके पतनका कारण किसी मुनिने बताया था। फलतः उसके भीत होनेपर विभीषणने दोनों राजाक्रांको निःसन्तान मार देनेका वचन देकर उसे साइस दिलाया था। नारदसे यह समाचार पाकर दोनों राजा जंगलमें चले गये थे। राजा श्रात्यन्त श्रास्वस्थ हैं कहकर शब्या पर उनकी मूर्तियां लिटा दी गयी थीं जिनके शिर विभीषण द्वारा मेजे गये हत्यारोंने काट कर रावग्रके सामने उपस्थित कर दिये थे।

राजा जनकरे युगल सन्तान हुई थी। इनमेंसे लड़केका पूर्वभवका वैरी उसे चुरा ले गया था। श्रापने कुकर्मका थ्यान श्राते ही उसने लड़केको रथन पुरके राजा चन्द्रगतिके यहां छोड़ दिया। श्रीर इन्होंने भामण्डल नाम रखकर अपनी सन्तानके समान उसे पाला था। सीताके सौन्दर्यकी चर्चासे यह श्राकृष्ट था श्रातः स्वयंवरमें रामको सफल सुनकर उनसे लड़ने श्राया, किन्तु श्रपना वास्तविक सम्बन्ध स्मरण करके बहिनके विवाह में सानन्द सम्मिलत हुआ था।

लद्मगण्जीने वनवासमें सिंहोदरको हराकर उसके राज्यका श्राधा भाग जिनभक्त वज्रकर्णको दिया था। नलकृषर नरेश बालजिल्यकी भीलोंसे रच्चा की थी। बालजिल्यकी पुत्री वनमाला उनसे प्रेम करने लगी थी। राजा पृथ्वीदेवकी पुत्री कल्याग्णमालाको श्रात्महत्यासे बचाया तथा श्रमेक विवाह किये।

हन्मानजीका श्रीशैल नामसे उल्लेख है। तथा इन्हें कामदेव श्रर्थात् सुन्दर एवं सबल पुरुष बताया है। दशरथके बरदानोंकी कथा भी रोचक है। रावग्रके भयसे बनवासमें धूमते हुए दशरथ केक्य

#### **वर्गी-दा**भिनन्दत-ग्रस्थ

देश पहुंचे श्रीर राजपुत्रीके स्वयंवर मण्डपमें जा पहुंचे। कैकवीने इन्हें ही वरण किया कलतः शेष राजाओं से बीर संग्राम हुआ जिसमें कैकयीने सारियका काम किया श्रीर पतिकी विजयका कारण हुई। राजाने दो बर मांगनेकी कहा जिन्हें कैकयीने उचित समयपर लेनेकी बात कह कर छुड़े दिया। श्रीर रामके आभिषेकके समय रामको बतवास तथा भरतको राज्य मांगा।

रामसीता विवाह प्रसंग भी भिन्न है। मयूरमितिके म्लेच्छ राजा ऋंग्ररङ्गलने जनकके उत्तर आक्रमण किया। भीत विदेहराजने दशरथसे सहायता मांगी। राम और लच्मण सहायताको गये तथा म्लेच्छोंको अकेले ही मार भगाया। इतज्ञतामें जनकने सीता रामसे व्याहनेका बचन दिया। नारद सीता के सीन्दर्य पर आकृष्ट ये खतः उसे देखने गये। दर्पणके सामने खड़ी सीता दिदयल विरूप प्रतिबिम्ब देखते ही डराकर भाग गयी। नारदने भामण्डलको सीतासे विवाह करनेके लिए उकसाया, चन्द्रगतिने सीताको पुत्रवधू रूपसे मांगा किन्तु पूर्व प्रतिज्ञावश जनक उसे स्वीकार न कर सके। फलतः सीताके स्वयंवरमें बज्ञावर्त तथा सागरावर्त धनुषों के चढाने की समस्या उत्पन्न की गयी और राम-सद्मण ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए।

जटायु कथा भी भिन्न है। दण्डकारण्यमें रहते समय राम मुनियांको प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसी समय गुप्ति और मुगुप्ति मुनि एक मासके उपवासके बाद वहांसे निकले। रामने उन्हें आहारदान दिया। इच्चपर बैटा गिद्ध इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह मुनियोंके चरणमें गिर पड़ा। दया करके मुनियोंने उसे आवकाचारका उपदेश दिया, जिसे उसने ग्रहण भी किया।

सीतापहरणकी कथा भी दूसरे रूपमें हैं। वनमें लक्ष्मणको सूर्यहास्य खड्गकी गंध आयी जिसे लेकर उन्होंने एक वं सों के कुण्डपर परखा। छूते ही वह कट गया और उसमें सूर्यहास्यके लिए तप लीन खरदूषणका पुत्र शम्बूक भी कट गया। प्रतिदिनकी भांति भोजन लेकर आनेपर माता चन्द्रनखाने अपने पुत्रको मरा पाया। धातकका पता लगाने को निकलने पर उसने दोनों भाइयोंको देखा और उनपर पोहित हो गयी। अपमानित हुई फलतः युद्ध हुआ। जैन मान्यतामें खरदूषण एक व्यक्ति है। रामायणकी शूद्ध शम्बूककी हत्याके अनुचित कार्यसे जैनपुराणोंने रामको खूब बचाया है। जर्व रावण अपने बहनोईकी सहायतार्य आरहा या तो उसने विमानमें से सीताको देखा, मोहित होकर लक्ष्मणका आर्तनाद किया जिसे सुनते ही राम सहायतार्य दोड़ गये और वह सीताको ले भागा।

विराध नः मके दैत्यको वनमें भाइयोंने मारा या किन्तु जैम कथानुसार पटललंकाके राजा विराधितने लच्मणकी खरदूषणके विरुद्ध सहायता की थी और सीताहरणके बाद शोक संतप्त भाइयोंका मार्ग प्रदर्शन किया था।

सबसे बड़ा वैसन्दाण्य तो यह है कि जैन कथामें किष्कन्थाके सुग्रीव, श्रादि वानर रावग्राके २८४ वंशक एवं मित्र थे। इन्माननी रावशके दामाद थे। रावश तथा राव्यस दैत्य नहीं ये श्रपिद्ध ये जैनी सद्ग्रहस्थ थे तथा इन्ही वानरवंशी इन्मानादिकी सहायतासे सीताका उदार हुका था।

साइसगित नामके व्यक्तिने मायाक्तप धारण करके सुप्रीवकी पत्नीको खुलना चाहा था! फलतः वापस झानेपर जब द्वारपालादिने उस महलके भीतर न जाने दिया, तब राम-लक्षमणकी सहायतासे उसने साइसगित को मार कर झन्तः पुर तथा राज्य बचाया इस प्रकार जैन पुराण बालिको भातृबधू गमन तथा रामको छुल-वधके पापसे बचाता है। लक्ष्मणने कोटिशिला उठाकर वानर वंशियोंको यह विश्वास दिला दिया था कि उनका जन्म रावणको मारनेके लिए ही हुआ था! जैन पुराणोंमें सेतु बनानेकी कथा नहीं है, मेधनाद, इन्द्रजीत दो भाई थे रावणके पुत्र नहीं। लक्ष्मणकी शक्तिका उपचार मणमेघकी पुत्री विशल्याका स्नान जल बताया है। इन्द्रमान उसे विमानमें लाये थे तथा उसके स्नान जलको लगाने से सब सैनिक भी स्वस्थ हो गये थे। झन्तमें वह लक्ष्मणको ब्याही गयी थी।

इसी प्रकार लद्मगणपर रावणने चक चलाया जो उनके हाथमें आगया फिर वही चक लद्मगणने रावणपर चलाया और मार डाला। यह जैन वर्णन वैदिक 'मृत्युवाण' कथाके सदरा है। कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत मेघनाद युद्धमें बन्दी बनाये गये थे मुक्त होते ही साधु होगये और तप करके आत्मसिद्धि की। युद्ध समाप्ति पर जब तीनों आयोध्या आये तो लद्मगणको राजा बनानेका प्रस्ताव हुआ पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया राम राजा हुये। कैकयी, मन्दोदरी, अदिने दीचा धारण की। मश्चराके राजा मधुको दुराचरणके कारण हटा दिया गया था उसके स्थान पर शुत्रुक्षको राजा बनाया गया था।

सीताके पुनः वनवासकी कथा समान होनेपर भी वे वाल्मीकि-आश्रममें नहीं गयी थीं।
पुण्डरीकपुरके राजा वज्रजंघने उन्हें स्थपने यहां स्थानेकी निमन्त्रण दिया था। उनके पुत्रोंके नाम स्थनक्षलवण स्थीर मदनाकुंश थे। पिता काकासे युद्ध, इनकी विजय, सीताकी स्थामिपरीचा स्थादिका उल्लेख
पहले हो चुका है। स्थन्तमें सीता पृथ्वीमती स्थापिकासे दीचा लेती हैं।

राम लच्नगणकी मृत्यु कथा भी विचित्र है। भाइयोंके स्नेहकी परीद्धा करनेके लिए देवोंने रामको मूर्चिक्ठत करके लच्नगणको उनके मरणका समाचार दिया। सुनते ही लच्नगणके प्राण पखेल उइ जाते हैं। चेतन होनेपर राम पूरे छह मास तक लच्नगणका शरीर लेकर घूमे श्रान्तमें श्रापने कार्यकी व्यर्थता को जानकर उन्होंने संसार छोइकर तप करना प्रारम्भ किया और मीच् गये।

## क्रकल्पना परिहार---

जैसाकि पहले उल्लेख हो चुका है राद्धर, वानर, आदि न दैल वे स्त्रीर न बन्दर । जैन पुराग इन्हें विद्यापर कहते हैं सर्चात् वे रामचन्द्रज़ीके समानहीं संस्कृत वे । महाभारत तथा पुरागोंके स्त्रार्थ-स्ननार्य विवेचनके स्नाधार पर कहा जा सकता है कि यह जैन मान्यता सर्वचा उचित एवं मानवता पूर्य

#### वशी-स्मिनन्दन-ग्रन्थ

है। इतना हो नहीं ये खच्चे बैनी थे। इसी कारण कितपय विदानोंका मत है कि वाल्मीकि आदि आचारों ने दिख्या देश वासियों को राज्यस आदि लिखा हो गा। किन्तु यह तर्क निस्सार प्रतीत होता है क्योंकि छठी सतिवीं शतीके पहिले धर्मेमेंद ऐसा उत्कट न था। एक व्यापक भारतीय धर्म था जिसमें जैन, बौद्ध तथा वैदिक धर्मके समस्त सिद्धान्त निहित थे। धार्मिक आस्थाके विषयमें लोग पूर्ण स्वतन्त्र तथा सहिष्णु थे। यही कारण है कि जैन, वैदिक तथा बौद्ध पुराण प्रन्थोंमें दूसरे धर्मोंका खण्डन मण्डन निन्दा, तो बहुत बड़ी बात है उल्लेख भी नहीं मिलता। सब आपने पूज्य पुरुषोंका वर्णान करते हैं। इतना हो नहीं वैदिक तथा बैन मान्यताके राम, आदि शलाका पुरुष एक ही हैं। यदि वाल्मीकिको राज्यस कह कर दाज्यात्य जैनोंका आपमान ही करना होता तो वे बैनोंके पद्म (राम) को आपना नायक क्यों बताते आतः स्पष्ट है कि रावणादिके वंशोंके नाम ही राज्यस, आदि थे। वे संस्कृत प्रतिभाशाली पुरुष थे।

## धार्मिक द्वेष अभारतीय---

ययि शशंक द्वारा बोधिवृद्धका काटना, बौद्धाचार्यों द्वारा शंकराचार्यको तेलकी उबलती कहाई में डाल देना तथा शंकराचार्य द्वारा जैन मन्दिर मृतियोंका अनवरत विनाश ऐसी घटनाश्चोंके उल्लेख इधरके भारतीय इतिहासमें मिलते हैं तथापि यह निश्चित हैं कि ऐसी घटनाएं स्थानीय एवं व्यक्ति विशेष कृत यीं। भारतीय जनमत इतना संकुचित एवं पतित कभी नहीं हुआ है। कमें, पुनर्जन्म, आदि सिद्धान्त सर्थमान्य रहे हैं। जनमें धार्मिक सहिष्णुता तथा सौहार्द ही रहा है। छठी शती ई० पू० के बाद भी श्रेषिक अथवा विम्वतार, चन्द्रगुत मार्थ, अशोक, शक विजेता चन्द्रगुत का सब धर्मोंके अन्थोंमें आत्मरूपसे वर्णन तथा हर्षका 'सर्व धर्में समानत्वम' आदि उक्त जनमतके ही पोषक हैं।

# क्या पद्मचरित रूपक मात्र है!--

यद्यपि पद्मचरितको भृतः यं माननेवाले मनीवियोंका बाहुल्य है तथापि कतिपय ऐसे विद्वान् भी हैं जो पूरी कथाको सीता भूमिना श्रयवा 'खुता खेत' श्रयवा शक्ति तथा राम (शुद्ध पूर्ण पुरुष) का रूपक ही मानते हैं। किन्तु वस्तु स्थिति इसके सर्वथा प्रतिकृत्व है। रामके वंश्वां की उपस्थितिक श्रातिरिक्त भौगोलिक, वास्तुविद्या सम्बन्धी तथा श्रन्य साची इतने श्राधिक हैं कि राम-सीताको कल्पना प्रसूत मानना बुद्धिके साथ बलात्कार ही हो गा। जैन पुराणों का रामवर्णन तो निर्णायक प्रमाण है कि रामादि ऐति हासिक पुरुष ये क्योंकि माया (सीता) का परमब्रक्ष (राम) से मिलन ऐसा वेदान्तकी मान्यताका समर्थन करनेके लिए वैज्ञानिक जैनाचार्य कभी इतना अम न करते। उनके लिए यह मिप्यात्वका पोषण होता जिसे वे कदापि स्वीकार न करते। यही निष्कर्ष बौद्ध रामकथासे निकाला जा सकता है, यद्यपि उसमें सीताका रामकी विहन रूपसे चित्रया है।

### पौराखिक बैन इतिहास

इतीप्रकार भी र०च०दत्तका अनुमान 'रामायण वैदिक घटनाका रूपक है, अर्थात् इतमें इन्द्र (राम) के द्वारा इत्तसे मेघों (सीता) के उद्धारकी कथा है, भी उक्त युक्तियोंके कारण ही नहीं टिकता। वेदबाह्य घमें जैन अथवा बौद्ध त्रिकालमें भी वैदिक मान्यताके पोषक वर्णन को इतना महत्त्व न देते साथ ही साथ कल्पनाकी नृतनताके लिए लिखित प्रमाणोंकी उपेक्षा भी वाञ्छनीय नहीं है। जैसे कि जैन पुराण भी रामको कौरव पाण्डवोंका पूर्ववर्ती लिखते हैं तथापि कतिपय विद्वान इन सब साहित्यक प्रमाणों की उपेद्धा करके महाभारतको रामायणसे पहिले ले जाना चाहते हैं, अस्तु। जैनपुराणोंका मानवतापूर्ण स्युक्तिक वर्णन आजभी शोधकोंके मार्ग का आलोक हो सकता है।

# कुष्णचरित---

वैदिक मान्यतामें वृन्दावनकी रासलीलाका नायक युवक, कुरुच्चेत्रका महाशिच् विराधणी तथा राजनीतिशों के कुलगुरु श्रीकृष्णकी कथाका जैनरूप भी बड़ा श्राकर्षक है। इसके श्रनुसार ये अन्तिम नारायण थे। यादववंशी महाराज वासुदेवके देवकीकी कुच्चिसे कृष्ण तथा रोहिणीसे राम (बलदेव) उत्पन्न हुए थे। मथुराचिप उपसेन, उनका पुत्रकंस, मगचाचिप जरासंच, रुक्मिणी, श्रादि रानियां तथा बहुत कुछ वर्णन समान है। श्रन्तमें द्वीपायन मुनिको विराधनाके कारण द्वारका जलकर भरम होती है श्रीर घोसों एक श्रास्टेटकके बाणसे कृष्णजीका देहावसान होता है।

## वैल**क्षण्य-**-

यदुवंश— का प्रारम्भ ययातिसे न हो कर मशुराके प्राचीनतम राजा ही से होता है जिसके वंशमें यदु नामका राजा हुआ था। इसके उत्तराधिकारी अपनेको यादव कहने लगे थे। यदुका पुत्र शुर था जिसके पुत्र शोरि तथा सुवीर थे। मशुरा राज्य सुवीरको देकर शोरिने कुशार्त देशमें राज्य स्थापित किया था जहां उसके अन्धक कृष्णि, आदि पुत्र हुए तथा सुवीरके पुत्र भोजक कृष्ण कहलाये। पुत्रको राज्य देकर सुवीर अपने सिन्धुदेशके नगर सौवीरपुरमें रहने लगा था उसके ही पुत्र पीत्र उपसेन तथा कंस थे।

समुद्रविजय, द्वाचीभ्य, स्तमित, सागर, हिमवान, ऐहल, घरण, पूर्ण, द्वाभिचन्द्र तथा वासुदेव ये दश द्वाभक्ष पुत्र थे। इनकी दोनों पुत्रियां कुन्ती तथा माद्री पाण्डु तथा दमघोषसे विवाही थीं। कुन्तीके पुत्र पाण्डव ये तथा दमघोषका पुत्र शिशुपाल था। वासुदेवजीका जैन वर्णन वड़ा ही रोचक है। ये इतने सुन्दर ये कि कियां देखते ही इनपर मुख्य हो जाती थीं। फलतः नागरिक ललनाद्वाके शिलको सुरद्धित रखनेके लिए ही स्नेही बड़े भाई समुद्रविजयने इन्हें घरमें रह कर ललित कलाद्वाके के द्वाम्यास करनेकी प्रेरणा की थी। किन्तु एक कुटिल दासीने उनसे इस स्नेह कारागारके विषयमें कह दिया। फलतः नगरके बाहर द्वापनी द्वास्महस्थाकी सूचनाके साथ एक मुद्देंको बलाकर ये भाग निकले । तथा

#### वर्गी-क्रिजन्टन ग्रन्थ

क्कों घूमते तथा पैकड़ों विवाह करते हुए एक दिन कथिर राजाके नगरमें पहुंच कर मृदंगवादकके वेशमें उनकी पुत्री रोहिशोकी स्वयंवर समामें जा खड़े हुए। रोहिशोने इन्हें हो वरण किया फलतः समुद्रविजयके नेतृत्वमें आजात कुलशील नीच युवकसे युद्ध किया किया क्रिया किया और युद्ध आतृतिकममें परिवर्तित हो गया।

कंस—की कथा बड़ी रोचक है। जब वह अपनी माता घरिणीके गर्भमें या तब उसे अपने पित उमसेनका मांच खानेकी इच्छा हुई। फलतः बालककी घातकता स्पष्ट हो गयी। इसीलिए उसके उरपन्न होते ही उसे मृतक कह कर नदीमें बहा दिया गया। इस पेटीको एक सेठने उठाया और नि:सन्तान होनेके कारण बालकको बड़ा किया; बो कि अरयन्त उदण्ड एवं दुष्ट या अरतः वह कुमार बासुदेवकी सेवामें एक दिया गया बहां उसकी कुमारसे बड़ी प्रीति हो गयी तथा कुमारके साथ उसने अखनिया एवं रणकला सीखी।

जरासङ्घ--श्रपने समयका प्रधानतम राजा या उसका प्रत्येक शासन सर्वत्र मान्य था। एक दिन उसने राजा समुद्रविजयको सिंहपुराधीश सिंहरथके हाथ पैर बांधकर क्रपनी सभामें उपस्थित करनेकी आशा दो और यह भी घोषित किया कि जो सिंहरवको बन्दो बनाकर लाये गा उसे अपनी पत्री जीवधशा तथा यथेच्छ राज्य दूंगा । समुद्रविजयने युद्धकी तैयारी की किन्तु इस युद्धको वासुदेवने करना चाहा स्नतएव कंसको साथ लेकर उन्होंने आक्रमण किया खाँर घोर संग्रामके बाद सिंहरथको बन्दी बनाकर जरासंधकी राजसभामें भेज दिया । किन्तु उसकी मातृ-पितृकुल विघातिनी जीवद्यशासे विवाह करनेको तैयार न हए । यतः कंतने सिंहरथके हाथ पैर बांचे थे ख्रतः उत्तसे विवाह हो सकता था । किन्तु श्रेष्टिपत्र कंससे विवाहकी बात सुनते ही जराक्षंत्र जल उठता । इस दिविधाके समय ही सेठने कंग्रके वास्तविक माता पिताका परिचय दे दिया । फलतः जीव ग्रशा उत्तसे व्याह दी गयी । किन्तु कंस श्रपने माता पिता पर श्रात्यन्त कुपित हुआ और मगधकी सेनाकी सहायतासे उन्हें हरा कर तथा बन्दी बनाकर स्वयं मधुराका राजा बन बैठा । वह स्त्रपने मित्र वासुदेवको कभो न भूल सका । उसके झाग्रह तथा विनयसे उन्होंने उसकी ककेरी वहिन देवकीसे विवाह किया था। कंसने विवाहोत्सव वड़ी साज सरवाके साथ मनाया था। भोजमें मदिराकी नदियां वह रही थीं । यथेच्छ मदिरापान करके सब उन्मत्त थे ऐसी ग्रावस्थामें ही जीवसाताने ग्रापने मुनि देवरका हाथ पकड़कर कामाचारके लिए कहा । क्रीवावेशमें मुनिके मुलसे निकल गया कि इस अष्ट विवाहकी सन्तान हो कंसको मारे गी। इसी कारण चेतन होने पर कंसने वसुदेवजीसे अपने बालक उसे देनेकी प्रार्थना की थी खिसे सरल बासुदेवने स्वीकार कर लिया था !

## देवकी सन्तति-

देवकीके स्नगातार छह पुत्र हुए। तथा महितपुरकी सेठानी सुक्षसाके भी देवकीके साथ मृत २८८ पुत्र होते थे। फलातः शीमतासे बच्चे बदल दिये जाते ये जिन्हें निर्देश कंस मसल कर केंक देता था। सातथीं वन्तान कृष्णाजी ये जिन्हें नन्दकी चर्मपरनी यशोदाकी लड़कीके साथ बदला गया था। तथा कंसने अविष्य वाणीको मिथ्या मानकर लड़कीको नहीं मारा था। गोपाल वालिकाम्रोके साथ होडा, प्तना तथा कंसके लोगोंको मारना तथा कंसको मारकर उपसेनको पुनः राजा बनानेकी कथा समान है। उपसेनकी पुनः राज्यप्राप्तिके म्यवस्पर श्रीकृष्णाजीका प्रथम विवाह कंसकी बहिन सस्यभामाके साथ हुम्रा था। समस्त विशेषताम्रोका वर्णन न करके इतना लिखना पर्याप्त है कि जैन कृष्णाचरितकी सबसे बही विशेषता म्रारहनेमिका चरित्र है जिसका उपर उल्लेख कर स्राये हैं।

कौरष-पाण्डल युद्ध-का जैन वर्णन वैदिक महाभारत कथासे बहुत विल्व्या है । जैन कथानुसार यह युद्ध प्रधानतथा कौरव-पाण्डल प्रतियोगिता ही न थी । क्यों कि कंसकी विधवा जीवदाशाने अपने
पिताके सामने जाकर अपनी दुःख कथा कही । कलतः प्रवल प्रतापी जरासंघने द्वारका साम्राज्यके त्वामी
कृष्ण तथा यादवोंके प्रतिकृत युद्धकी तयारी की । इस युद्धमें शिशुपाल, कौरव, आदि जरासंघके पद्धमें गये
तथा पाण्डल आदि श्रीकृष्णके पद्धसे लाहे । कलतः यह युद्ध जरासंघ-कृष्ण युद्ध था तथा कृष्णजीके हाथ ही
जरासंघ मरा था ।

द्वारका दहन तथा कुष्णमृत्यु—जब द्वारिष्ठनेमिको कैवल्य प्राप्ति हो चुकी तथा दिव्यध्वनि (उपदेश) खिर रही थी तब द्वीपायन मुनि द्वारकाको नष्ट करेंगे तथा श्रीकृष्णुजी द्वापने वैमानुर भाई बराकुमारके हाथसे मरें गें' यह मुनते ही सब स्तब्ध रह गये। शायद मदिरापान द्वारकाके नाशका कारण हो क्रातः कृष्णुजीने मदिरा पान निषेध करा दिया था, द्वीपायन मुनि भी दूर बनमें जाकर तप करने लगे थे। "मैं अपने भाईको मार्का गा। कदापि नहीं, मेरे जीते जी कोई भैयाका बाल भी न छू सकेशा।'' ऐसा निर्णीय करके सशस्त्र जराइमार द्वारकाके चारों छोर बनोंमें पहरा देने लगे थे।

वैशालके तापसे प्रस्त शाम्बका सहचर कादम्बरी (जहां द्वारकाकी मिंदरा भरकर फेंक दी गयी थी) के पास पहुंचा और उसने पानीके स्थान पर खुब मिंदरा पी ली। तथा अपने स्थामिक लिए भी ले गया। मिंदरा पीते ही शाम्ब इतना लोलुप हुआ। कि दोनों गुफामें गये और इतनी अधिक पियो कि मूर्छित हो गये। वहीं द्वीपायन तप कर रहे ये शाम्ब ने इन्हें देखा और बोला 'यही इमारी द्वारका का नाश करेगा?' यह सुनते ही यादव कुमारोंने उनपर आधात किये और ने मृतवत मूर्छित हो गये। यादव कुमारोंसे यह दुःखद समाचार सुनते ही कृष्य तथा बलभद्र सुनिराजके पास गये, सुमा याचना की, किन्तु मृत्युकी पीड़ामें सुनि शान्त न हो सके मुखसे निकला पड़ा 'तुम दोनोंके अतिरिक्त कोई नहीं बचे गा, द्वारका बलेगी, सब नष्ट हो बायगे।' उदास मनसे कृष्याची लीटे बोषया कर दी कि सब पित्र जीवन व्यतीत करें। स्थयं भी रैयतकपर जाकर भ० नेमिनाथका प्रवचन सुनते थे।

२८९

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रस्थ

मरण निगइ जाने कारण द्वीपायन मरकर यह हुए तथा मितशोध लेने किए द्वारका पहुंचे, किन्दु वहांका धार्मिक जीवन देखकर विवश हो गया । वह ग्यारह वर्ष तक प्रतीद्धा करता रहा । तथा निराश हो ही रहा या कि द्वारकावादी कठोर धार्मिक जीवनसे कवने लगे । लोगोंका यह भाव देखकर उत्तका ताहत बदा और जब फिर द्वारकामें मिदरा वही तथा मांत भन्नणादि अनाचार फैला वह दूट पढ़ा । मीषण ववण्डर आया तथा द्वारका भभक उठी । यह शक्ति कीलित यादव इतने निशक्त होगये ये कि कुछ भी न कर तके । तबसे दुःलद मरण तो वासुदेव, रोहिणी और देवकी का था जिन्हें वच्चानेके लिए राम (बलदेव) तथा कृष्णाने कोई प्रयत्न न छोड़ा था । तथापि अपनी आंखोंके आगे माता पिताको जलते देखना पढ़ा था । इसके बाद दोनों भाई निकल गये और दीपायनक उत्पातमें द्वारका छह मात तक जलती रही ।

कृष्ण मरण—हतके बाद दोनों भाइयोंने पाण्डवोंके यहां जानेका निश्चय किया। जब वे की शम्ब धनसे जा रहे ये तो दुःखी, शोकशंतम, श्रान्त श्रीकृष्णजीको जोरकी प्यास लगी। वे थककर बैठ गये श्रीर चिन्तित तथा अनिष्ट श्राशंकासे पूर्ण राम जलको खोजमें गये। श्रान्त कृष्ण कपड़ा श्रोदकर पड़ गये और सो गये। उनका उघडा रक्त पादतल दूरसे दिख रहा था। बारह वर्षसे वनमें घूमते हुए जरांकुमारने दूरसे हिरण समस्त कर बाण मारा। तीव वेदनासे कृष्णजी जाग पड़े श्रीर मारकको पुकारा उसने अपनी कथा कही। भावीकी सस्यतापर विश्वास करके कृष्णजीने जराकुमारको गले लगाया जो उन्हें देखते ही मूर्विद्धत हो गया था, चैतन्य आनेपर रोने लगा, कृष्णजीने कहा ''जाश्चो, जो होना था हो गया, राम यदि तरहें देखें गे तो मार डालें गे।" मरते आईका आदेश मानकर यह चला गया।

वब कमलपत्रोंमें पानी लेकर बलदेव लौटे और भाईको चुप पाया तो पहिले सोता समका। किर मृत समक्तर उनका विवेक हो नष्ट हो गया। इनके विलाप तथा छह मास तक भटकनेकी कथा इतनी करुणाह है कि पत्थरको भी झांसू झा जांय। झन्तमें उन्होंने दाह संस्कार किया तथा मुनि हो गये। वब वे मरकर ब्रह्मलोक स्वर्ग गये तो वहां उत्पाद शब्यासे उठते ही उन्हें भाईकी स्मृति आयी किन्तु स्वर्ग तथा मनुष्य लोकमें उनके जीवको न पा सके तब झघोलोकों (नरकों) में दृष्टि डाली-फ्रीर वालुका प्रभामें भाईको देला। वहां पहुंचे, लानेका मोहमय प्रयत्न किया किन्तु असकल रहे। विवेकी कृष्णजीने बतलाया कि मरते समय में श्रस्यन्त झशान्त, कृद्ध तथा द्वीपायनके प्रति प्रतिशोध पूर्ण था झतः मेरा यह पतन हुझा। झब तो यह सहना ही है। इसके बाद में मरकर मध्यलोक, फिर झघोलोक, फिर वैमानिकदेष, तथा झन्तमें वितशुत्रके 'झमान' नामका तीर्यं इर पुत्र होऊं गा। इसके बाद किस प्रकार रामकृष्णको ईश्वर का स्वप प्राप्त हुझा, झादिका वर्णन है।

जैन कृष्णकथा भी यही सिद्ध करती है कि वे काल्पनिक पुरुष नहीं थे ग्रापित ऐतिह।सिक व्यक्ति ये। हुएनसोगका वर्णन भी इस निष्कर्षका समर्थक है। उसने लिखा है ''वर्म ग्राथना कुरुक्षेत्र

### पौराखिक जैन इतिहास

वानिस्वरके पांच या। माचीन भारतमें दो राजा थे. उनमें सतत युद्ध हुआ था। पहिले यह निश्चय हुआ कि कुछ विशिष्ट पुरुष साई और उसपरसे जय-पराजयका निश्चय हो किन्तु जनता नहीं मानी। दो में से एक राजाने युक्ति निकासी और एक बास्त्रणसे धार्मिक पुस्तक लिखाकर गुफामें रख दी। फिर घोषित किया कि उसे स्वप्नमें एक पुरतक दिखी है। इसपर सब लोग गुफामें गये और एक पुस्तक वहां पायी। पुस्तक पदकर लोगोंको विश्वास हो गया कि युद्धमें मरनेसे स्वर्ग मिलता है। लोग लड़नेके लिए प्रस्तुत हुए। भीषण युद्ध हुआ और भूमि श्वोंसे पट गयी। तभीसे उस स्थान पर आस्विपंत्ररोंकी बहुलता है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन कथा साहित्य प्राचीन इतिहाससे भरा पड़ा है। केवल एक 'पार्जीटर' की पतीक्षा है।



# साईद्विसहस्राब्दिक-वीर-शासन

श्री कामताप्रसाद जैन, डो० एछ०, एम० आर० ए० एस०

जैनं जयतु शासनम्' बाक्यसे लिख्त वीर (जिन) शासनकी पताकाको फहराते हुए दाई हजार वर्ष पूर्ण हो गये हैं। जैन शासन झाज भी भारत भूमिमें प्रकाशमान है, यह कम गौरवकी बात नहीं है। यह गौरव जैन शासनकी छाइंद्धा मूलकताका युपरिणाम है। छाइंसा-संस्कृति जैन शासनका जीवन है श्रीर इसीसे उसका छास्तत्व सत्य. शिव तथा सुन्दर है। 'श्राज जैन शासन सर्वाङ्गीण एवं सर्वतोभद्र नहीं रहा है! ठीक है। बाह्यविकारसे कोई भी संसारी बचा नहीं है—जीवन परिवर्तनशील है—स्वभावपर विभावकी विजय होती देखी जाती है! श्रातः झाज यदि वीर प्रभुका जिन शासन सारे लोकमें स्थूल दृष्टिसे विजयो नहीं दिखता तो इसमें छाटपटापन क्या है! उजति श्रीर अवनित स्थूल जगतके दो सहज रूप हैं। वीर शासन इन दोनों रूपोंक भूलोमें भूलता झाया है! सङ्ग दृष्टिसे देखिये जिन शासन भाव-रूपेण सारे लोकमें सदा जयशील रहा है श्रीर रहे गा! 'वर्ष सहावो खम्मो' के वैज्ञानिक सिद्धान्त के कारण ही सदा सब स्थानोंपर प्रधानपद पाता रहे गा!

# जैनघर्म भारतसे वाहर नहीं गया ?—

टाई हजार वर्षों के इस लम्बे अन्तरालमें वीरशासनकी कतिपय मुख्य घटनाश्चोंका उल्लेख करना ही यहां अभीष्ट है ! जैन शासन धर्मप्रधान रहा है ! हां, यह बात अवश्य है कि उसका धर्मचेत्र केवल कर्म-काण्डमें सीमित नहीं रहा ! फलतः उसकी मर्यादाको मानने वाले केवल धार्मिक गृहरय ही नहीं, बड़े-बड़े शासक और योद्धा व्यक्ति एवं जन समूह रहे हैं । इस लिए जैनशासन धर्म, समाज और राजनीतिको हमेशा अनुपासित करता आया है । अजैन और पाधात्य विद्वानोंने जो अन्वेषण किये हैं वे श्लाधनीय हैं, परंद्व निर्भान्त नहीं कहे जा सकते । उनकी यह धारणा है कि जैनधर्म भारतके बाहर गया हो नहीं । जैन एवं बौद्ध मूर्तियोंके सूचम अन्तरको समक्ष लेना आसान नहीं है । कुछ, विद्वान तो सर विलियम जोन्सके जमानेकी तरह आज भी जैन और बौद्धको एक समक्षनेकी आन्ति कर रहे हैं । हसीलिए हाथी गुंकाका शिलालेख-मसुराका जैनस्त्य, आदि बौद्ध अनुमान किये जाते रहे । आज यह आन्ति दूर हो गयी है और विद्वन्यंहली जैन और बौद्ध दो स्वतंत्र मतोंको मानने लगी है; परन्तु यह भान्ति अप भी

तदवस्य है कि जैनमर्मका म्रास्तित्व भारतके बाहर नहीं रहा है इस म्रान्तिको पनपने देनेका दायित्व स्वयं जैनियों पर है। यदि वे जागरुक होते मीर म्रज्ञान तिमिरको मेंटनेकी भावनासे म्रनुमास्तित होते ती स्राज विद्वज्जगतकी जैनधर्मके विषयमें कुछ स्रोर हो बारणा होती!

जैनधर्मका प्रचार तीर्थंकर भगवानने समस्त आर्थलंडमें किया था। भरतन्नेत्रके अन्तर्गत श्रार्यखंडका जो विस्तार शास्त्रोंमें वतलाया गया है, उसको देखते हुए वर्तमानमें उपलब्ध जगत उसीके श्रन्तर्गत विद्ध होता है। कविवर कृदावनदास, स्व० पं० गौपालदासकी बरैया प्रभृति विद्वानीने भी हस मतका पोषण किया है। स्व०पंडिताचार्यजीका कहना या कि करीब डेट हजार वर्ष पहले टिक्का भारतमें बहतसे जैनी ऋरब देशसे ऋाकर बसे थे? । तिरुमलय पर्वतके शिलालेखमें एलिनीया यवनिका, राजराजपावगत श्रीर विद्गदलगिय पेरूमल नामक जैनधर्मानुयायी राजाश्रोंका उल्लेख है, जिन्होंने उस पर्वत पर मर्तियां श्रादि स्थापित की घीं । इनमें पहले राजा एलिनयवनिकाके नामसे ऐसा लगता है कि यह विदेशी थे। साथही ऋन्तिम राजा पेरूमलके विषयमें कहा गया है कि सन् ८२५ ई० में वह मका गये थे । अतः इन राजाओंका सम्बन्ध अरबदेशसे १५९ है। मीर्थसम्राट् सम्प्रतिने अरब और ईरानमें जैनमुनियोंका विहार कराया था। श्री जिनसेनाचार्यने भ० महावीरके विहारसे पवित्र हुए देशोंमें यवनश्रुति, काथतीय, सुरुभीर, तार्श-कार्श, आदि देश भी गिने हैं:" जो निस्सन्देह भारतवास दंश हैं। यवनश्रुति पारस्य श्रयवा युनानका बोधक है। काथतीय देश 'लाल सागर' का तटवर्ती देश ऋबीसीनिया, ऋरव, इथ्यपिया, ऋादि हो सकते हैं, जहां एक समय अमख साधुक्रोंका विहार होता था ! सुरुभीर संभवतः 'सुरभि' नामक देशका बीघक है, जो मध्यएशियामें चीरसांगर के निकट श्रवस (oxus) नदीसे उत्तरकी श्रोर स्थित या । तार्ण 'तूरान' श्रीर 'कार्ण' काफिर-स्तान हो सकते हैं। भरत द्विग्विजय अथवा प्रयुग्नकुमारके भ्रमखनती देशोंका यदि अन्वेषण करके पता लगाया जाय. तो उपलब्ध सारे लोकमें जैनधर्मका श्रास्तित्व सिद्ध होगा। इस विषयमें एक तुच्छ प्रयास हमने किया है। कोई कोई पाधात्य विद्वान् भी अब इस दिशामें अन्वेषण करनेके लिए अप्रसर हुए हैं। श्री सिल्वांलेवीने जैनवर्मका प्रभाव सुमात्रा स्रादि प्रदेशोंमें बताया या । हालमें संभवतः 'सामराहच-

१ 'भगवान पाइवैनाथ' प्र• १५६ ।

२ ऐशियाटिक रिसर्चेक, भा॰ ९ ए॰ २८३-२८४।

३ मद्रास-मैस्र्के प्राचीन जैन स्मारक, पृ० ७९-९० व ११९।

४ हरिवंशपुराण (प० गजाधरकारू ) टीका प० १८।

५ 'भ० पाइवैनाष' पूर्व १७३-२०३ ।

६ इंडियन हिस्टोरोकल क्वारटली, मा॰ २ ५० २९।

७ 'म० पार्वनाथ' में नागवंशबोंका परिचवादि ।

८ विद्यमारती पत्रिका, वैशाख-आसाद, २००१ ए० ११७

### वर्षी-सभिनन्दन-ग्रन्थ

क्या' के आधारसे ढा॰ वासुदेवश्ररश अप्रवालने भारतसे बाहरके कटाई, आदि कुछ ऐसे द्वीपीका पता समावा है, बहां जैनी आते बाते थे । तात्पर्य यह कि जैनशास्त्रका देश केवल भारतवर्षकी समक्ता निर्मान्त नहीं है ! जैनेन्द्र धर्मचक भारतसे बाहरके देशोंमें भी प्रवृत्त हुआ था ।

भ० महावीरकी प्रथम धर्मदेशनादारा ही मगधसाम्राज्यकी राजधानी राजगृहके निकट स्थित विपुलाचल पर्वत पर जिन शासनका उदय हुआ या। तत्कालीन वैदिक पंडित इन्द्रभृति गीतम और उनके भाइयोंकी जैनवर्म दीजाके साथ खाने बदा था,यह खर्डिसा संस्कृतिकी जय थी क्योंकि बाह्य कियाओं क्रीर पशुविलामें धर्मकी खास्थाका खन्त हुआ था। समाजमें खियों और शुद्रोंको समुचित स्थान मिला। धर्म और समाज जैन मुद्रासे खिक्कत हुए फलतः राजनीति पर भी उसकी छाप लगी। मेरे मतसे साम्राज्यवादीश्रीयक (विम्वसार) श्रीर कृषिक (श्रवात शृतु) जिनशासनके श्रनन्य संरच्छक और प्रसारक हुए। गण्यतंत्रवादी संप्र-पतियोंमें समयो चेटक महाराज भी महावीरके अन्यतम उपासक थे। उनके श्राहिस आदर्शन भारतशासनमें एक नवीन धारा वहा दी, निरामिष भोजन और संयमका महत्व स्पष्ट हुआ, परस्पर सहयोग और संगठनसे रहकर जीवन वितानेका परियाम भारतका प्रथम मगघ साम्राज्य हुआ।

## संघ घर्म---

जैन शासनकी यह विजय संघ-वर्म व्यवस्थाकी देन थी। वीर मार्गमें शासन-सूत्र सर्वज्ञ आचार्यों के हाथों में रहता था। उसमें मुनि, आर्थिका, श्रावक और भाविका संघ थे। मुनिसंघको शुतज्ञान भी गुरु परस्परासे कंठस्थ रूपमें मिलता था। साधुक्रोंका सारा ही संघ 'निर्प्रन्थ' नामसे प्रसिद्ध था। जैनके स्थानपर निर्प्रन्थ शब्द प्रयुक्त होता था। स्वयं भ० महाबीर निर्प्रन्थ ज्ञातृपुत्र नामसे प्रसिद्ध थे। निर्प्रन्थ साधु (अमर्थ) अवेलक (नग्न) रहते थे।

श्चार्यिका संघका जीवन भी निश्चित था। सती चन्दनवालाके नेतृत्वमें जैन श्चार्यिकाएं स्वपर-कल्याग्रमय जीवन विताती थीं। 'पद्मपुराग्य' में (पृ० ८८३) तथा 'येरीगाथा' (१०७) से यह भी स्पष्ट है कि श्चार्यिकाएं केशलुञ्चन करतीं, धूल धूसरित शरीर रहतीं श्चौर एक बस्च पहना करती थीं। अपनि श्चीर श्चार्यिकाश्चोंका लक्ष्य मोस्च था।

१ "भारतकी सीमार्का बाहरी प्रदेशोंमें भी जैन उपदेशकोंने धर्मप्रचारके प्रयत्न किये थे। चीना बात्री हुएनसांगके किछापिशीमें आँखों देखे उन्छेखसे, हरिभद्रजीके दिध्योंकी कथासे एवं जुच विषयकी हकीकतके मृहनवेडलके जर्मन अनुवाद से सिद्ध है कि वीर-धर्मके उपदेशकों को समुद्रका कोई वाधा न था।"—श्री० हेस्सुथ फान ग्रीसनाथ ।

२ दिध्यनिकाय (पाटिक सुत्त ) महावया ८,१५, ३-६-३८-१६; बातकमाळा ए० १४५, दिब्यावदान ए० १८५, ऋजेद संविता १०-१३५; वेदान्तसूत्र २।२।३३, वराष्ट्रमिष्टिर संविता १९-६१ तथा ४५-५० दशकुमार चरित् २; महामारत ३।२६—२७; विष्णुपुराण ३।१८; दाठावंसी इत्यादि ।

३ Psalms of the Sisters, p. 63 व 'भ० महावीर और भ० बृद्ध पृ० २५९-२६३ '

### षादंदिसहसान्दिक-वीर-शासन

मुनि संघके साथ श्रांशिक इत (अशुक्त) चारक भी रहते थे। उर्निकी ग्वारह श्रेशियां (प्रतिमाएं) श्रात्मोश्रति श्रनुसार यीं। ग्यारह प्रतिमाधारी भावक (१) ऐलक और (२) शुल्लक निर्धन्य कहे गये हैं—ये 'एकशाटक' एक या दो वस्त्र रखनेके कारण कहलाते थे।'

उत्तर कालमें श्वेताम्बर समुदायन संवको 'विनक्त्पी' भ्रौर 'स्थविरकल्पी' भागोंमें विभक्त करके सब्ध मुनिपदका भी विचान किया है। श्वेताम्बर श्वागम ग्रंथों में कहीं भी विनकल्प-स्थविरकल्प विभाग नहीं मिलते हैं। यह मेदकल्पना उत्तरकालीन है। संभवतः बारह वर्षोके दुष्कालके पश्चात् निर्मन्य संघके दो भाग हुए। मुनिचर्या दोनोंकी समान है श्वे० 'ब्राचाराङ्ग सूत्रमें दिगम्बर मुद्राका ही सर्वोत्कृष्ट भर्मे करसे प्रतिपादन किया है? —

जैकीबीने लिखा है कि मुमुक्षुकी मुनिपद घारण करने पर नग्न होनेका विधान है। नग्न मुनिको तरह तरहके परीषह सहन करने पहते हैं । 'उत्तराध्ययनसूत्र' में भी स्ननगारधर्मका निरूपण करते हुए उसे श्रचेलपरीषह सहन करने वाला लिखा है । 'ठाणांग सूत्र' में भ० महाबीर कहते हुए बताये गये हैं कि 'श्रमणनिर्गन्यको नग्नभाव, मुंडभाव, स्नान नहीं करना, स्नादि उपादेय हैं ।' निर्वाख पानेक लिए मुमुक्ष नग्न (दिगम्बर) मुनि होते थे ।

'श्राचारांग सूत्र' में हीनशक्ति मुमुक्षुको क्रमशः तीन, दो श्रीर एक बस्न घारण करनेका विधान है। 'उत्तराध्ययन सूत्रमें पहले पांच श्रध्ययनोंमें श्रानगारधर्म' का निरूपण करके—पांचवेंमें श्राचेलक श्रानगारको श्राकाममरण (सल्लेखना) करनेका उपदेश देकर, छठवें श्रध्ययनमें स्पष्टतः 'श्रुल्लक निर्म'न्थ' (खुड्डागनियंट) को उपदेश दिया है श्रीर सातवें श्रध्ययनका शीर्षक 'ऐलक' (एलयं) रखकर चरित्र नियमोंका निरूपण मेडकी उपमा देकर किया है यह सब श्राचेलकताका समर्थक है।

प्राचीन बीद प्रन्थोंमें निर्धन्य अमग्र श्राचेलक (नग्न) ही लिखे हैं। उनमें ग्रहत्यागी उदासीन भावकोंका उल्लेख 'गिही स्त्रोदात् वसना'—'मुण्डसावक' स्त्रीर 'एकशाटक नियंठ' नामसे

१ आदिवराण ३८।२५८।

<sup>3</sup> Sutras, Pt. 1 P. P. 55-6.

 <sup>&#</sup>x27;जं अचें छे परिंदुसिए तस्त्रण भिक्युस्त भी एवं भवइ—'

४ 'अरुवा तत्य परक्कमंत भुज्जो अचेल तणफासा फुसंति'

५ 'समणाणं नि गंबाणं ननाभावे, मुंहभावे, अण्डाणए । ठणाहसूत्र । ९।३।९८

६ समयं स जये भुजे जयं अपरिसाडियं ॥ ३५ ॥

 <sup>&#</sup>x27;जस्सद्वाण कीरङ नन्मभावी जाव तमष्टं आरोहिश । भगवती सूत्र ९।३३ ;

Gaina Sutras (S, B. E.) Pt. 1. P.P. 67-73.

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रनथ

मिलता है । भारतीय पुरातत्वमें प्राचीन मीर्यकालीन और अन्य मूर्तियां नग्न ही मिली हैं — सब्खा अमग्रत्वकी शायक कोई मूर्ति नहीं मिलती है ।

### केवली काल----

म॰ महावीरके निर्वायके पश्चात् विनश्वासनकी प्रभावना केवली और श्रुतकेविलयों द्वारा की गयी है। शिशुनाय वंशके राजाओं के श्रुतिरिक श्रुन्थ भारतीय शासक भी उसके पोषक रहे हैं। नन्दवर्दन, श्रादि कई नन्दवंशी नरेश भी जिनेन्द्रभक्त थे। इसके उपरान्त चन्द्रगुप्त मीर्थ मगमके राज्यसिंहासनपर श्राक्द हुए और भारतके वार्वभीम सम्राट् हुए। श्रुतकेवली भद्रवाहु उनके गुरु थे। चन्द्रगुप्त मीर्थ और उनके पुत्र विन्दुसारने धर्मप्रचारका उद्योग किया था। जैसा कि सम्राट् श्रुशोकके लेखोंसे स्पष्ट है। चन्द्रगुप्त मीर्थ श्रुतकेवली भद्रवाहुसे दीन्ना लेकर मुनि हो गये थे और संघके साथ धर्मोन्नोत करते हुए दिन्यभारत गये थे । श्रुक संब ५७० तक के शिलालेखमें इन गुरु-शिष्यके विषयमें कहा गया है ''जैनधर्म भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्रके तेजसे भारी समृद्धिको प्राप्त हुआ था । हरिषेशा 'कथाकोष' में सम्राट् चन्द्रगुप्तको सम्यन्दर्शन सम्यन्न महान् श्रावक लिखा है'। श्रीयतिवृषभाचार्यने उन को श्रान्तिम मुकुटवद्ध राजा लिखा है जिसने मुनि दीन्ना ली थीर । इनके बाद सम्प्रति और सालिस्कने देश-विदेशमें जिनशासन का श्रुक कहराया था । सम्प्रतिन भी श्रुशोककी तरह धर्म लेख खदवाये थे।

मीर्थकालमें ही जिनशासन सूर्य सम्प्रदायगत संघर्षके राहुसे प्रसित हुआ। उस समयकी उल्लेखनीय घटना जैन संघका दिव्या भारतमें पहुंचना है। कहा जाता है वहां इससे पहले जैनधर्म नहीं या, किन्दु वस्तुस्थित कुछ और ही है। कारण इस समय तक जैनधर्म दिव्या भारतसे भी आगे सिंहलदीपतक जा चुका थां। जैन शास्त्रोंके अनुसार भ० महाबीरके बहुत पहलेसे जैनधर्म दिव्या भारतमें

१ महावमा ८,१५ १-१, ३८, चुन्कवमा ८,१८,३, संयुत्तनिकाय २,३,१०,७ दीवनिकाय. पाटिकप्रुत्त, कस्स पसीहनादसुत्त अंगुत्तरनिकाय पृ० ३,७०-३

र सप्तम स्तम्भलेख--अशोकके धर्मलेख पृ० ३७१ '

म०म० नर्सिंहाचार्थं कृत 'श्रावणवेकगोल' नामक पुस्तक ।

 <sup>&#</sup>x27;श्रीमद्रवाहु स चन्द्रगुप्त मुनीन्द्रयुःमादनोप्पेवल्'।
 भद्रमागिद धम्मीमन्दु विक्किवन्दिनसञ्कले। ।'—जैशिकालेखसीयह (सं०१७) ए० ६।

५ श्रवणबेडियोडिक के शिकाकेख नं ७ ४०, ५४ व १०८ देखी।

६ 'तरकाळे तत्पुरि श्रीमांश्चन्द्रगुती भराषिपः । सम्यन्दर्शन सम्यन्नो वभूव श्रावको महान् ॥ २६ ॥ अप्रवाहुवचः श्रुत्वा चन्द्रगुतो नरेदवरः । अस्थैक योगिनः पाइवै दर्शः जैनोदवरंतपः ॥ ३६ ॥ इत्यादि ।

o. रांश्विप्त जैन इतिहास, भा• २ खंड १ ए० २१८-२९८।

८. महावंश-स्टहीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, मा० १ प० ३३

या<sup>3</sup> । श्रीमद्रबाहु-संबंध दिख्य भारतमें पहुंचनेसे धर्ममें नृतन कायित अवश्य आवी थी। किन्दु इस घटनाका कुपरिखाम जैनसंघकी एकताका विनाश था। शृतकेवली भद्रबाहुतक दिगम्बर खोर श्वेताम्बर जैनी प्रायः एक थे और उनके गुरु भी प्रायः एक थे, परंदु भद्रबाहुके बाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी अपनी अपनी प्रान्यताए तथा गुरु-परम्पराएं हो गर्थी। उसके प्रशात लगभय ईसाकी छुठी शतीतक मूल पार्ग निर्प्रन्थ नामसे प्रसिद्घ रहा और उनका संघ 'निर्प्रन्थ-संघ' कहलाता रहा । किन्तु स्थूलभद्रादिक साथ को आचार्य व मुनि उत्तर भारतमें रह गये थे, उन्होंने दुष्कालके प्रभावानुसार बझ, पात्रादि प्रहण कर लिये थे। उन्होंने जिनागमकी बाचना और परम्परा निर्धारित करनेके लिए एक संघ भी मुलाया था; परन्तु उसमें भद्रबाहु स्वामी सम्पित्तत नहीं हुए थे। उस समय जिनकल्प और 'स्थविरकल्प रूप अमण लिङ्गकी कल्पना की गयी। श्रीहरिषणने लिखा है कि 'भीवन मुनियोंने गुरुके 'बचमोंको हुए नहीं पाना, उन्होंने जिनकल्प और स्थिवर कल्प ये दो भेद ही कर डाले। अशक्त, कातर और परमार्थको नहीं जाननेवाले उन साधुओंने अर्धफालक (आधा बझ) रखनेवाला मत चालू किया।'' बादमें हसी अर्द्धफालक मतसे श्वेतपट (श्वेताम्बर) सम्प्रदायकी उत्पत्ति वलभी नगरमें राजाशासे हुई। राजाने स्पष्ट कहा कि 'या तो आप लोग अद्धंफालक त्यागकर पूर्ण निर्प्रन्थ हो जाहये और यदि निर्प्रन्यता धारण करनेकी शक्त नहीं है तो अर्धफालकी विद्यन्ताको त्यागकर सीचे सादे वछोंको पहन लीजिये ।' तभीसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई। हसी प्रकारका कथन भ० रलननित्रक्त 'मद्रबाहुचरित' में भी मिलता है।

१. रक्षिप्त जैन इतिहास. भा० ३ खंड १ प्र० ६०--६६

२. "जैन सिद्धांत मास्कर"-भा० १० किं० तथा आ. ११ कि० १।

स्वित नियं न्यतारूपं महीतुं नैव शक्तुथ । ततोऽर्धफलकं हित्वा स्वविद्यम्बनकारणम् ।
 क्रजुवस्त्रेण चाच्छाच स्वश्रदीरं तपस्वितः । तित्रत प्रतिचेतस्का महाक्येन महीतले ॥²

४. बौद्ध स्तुप (Vodha Stupa) में बक्तधारी व नम्न श्रमण चित्रित हैं। (....a naked ascetic, who as usual, has a piece of cloth hanging over his right arm.—Dr. Buhler) प्लेट नं० १७ में कण्ड श्रमण इसी रूपमें चित्रित हैं, जिनका उच्छेख इवेताम्बर साहित्यमें है। प्लेट नं० ४ में नैगमेषको मूर्तिके पास एक ऐसे ही अद्धु फालकीय श्रमण चित्रित हैं। हा० अग्रवालने एक अग्रवाल पायाण पारमें ऐसे ही एक श्रामणका अस्तित्व बताया है। (जैन ऐटीक्वेरी, मा०१० १०३।)

### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

स्रम्य पष्ट इसी प्रकारके हैं। उनपर कोटिय स्नादि देवताम्बरीय गयों विषयक लेख भी सिक्क्त हैं; स्पष्ट है कि उनको श्वेताम्बर संघके पूर्वाचार्योंने प्रतिष्ठापित कराया था। सारांश यह कि मुनिवेष, स्नीमुक्ति, स्नादि बातोंको सेकर निर्प्रन्थ संघ दो भागोंमें विभक्त हो गया। तथा यापनीयसंघकी स्थापना इन दोनां संघोके एकीकरणके लिए की गयी थी। कलिक्क समाद् ऐल खारवेलने इससे बहुत पहले सब ही प्रकारके निर्प्रन्थ अमर्गोंका सम्मेलन कुमारी पर्वतपर बुलाया स्त्रीर उसमें दादशाङ्क बायीके उद्धार द्वारा संघमें ऐक्य स्थापनाका उद्योग किया, दुर्भाग्यवश वह भी स्रसफल रहे।

## मौर्योत्तर काल

मीयोंके पश्चात् शुङ्गवंश क्रीर ब्रान्धवंशके बाह्मया वर्मानुयायी शासकोंने भारतके सार्वभीम रमाट् बननेका उद्योग किया । उनके द्वारा वैदिक धर्मकी विशेष उन्नति हुई । जैनशासन-सूर्य यहींसे श्रवनतिरूपी राहुसे प्रस्त होने लगा । फिर भी जनाचार्योने भ० महावीरके श्रादर्शको जीवित रखनेमें कुछ उठा न रखा। उस समय भारतमें जैनोंके मुख्य केन्द्र किलङ्ग, उज्जैनी, मशुरा, गिरिनगर श्रीर दिवासभारतके कई नगर थे। कलिङ्ग श्रीर दिवास भारतमें प्राचीन निर्प्रन्थ (दिगम्बर) संबका एकाधि-पत्य था । उन्जीन, मथरा और गिरिनगरमं दिगम्बरींके साथ श्वेतपट संघका भी पर्याप्त प्रभाव था । बौद्धग्रन्थ 'दाठावंश' से प्रगट है कि ईसाकी ४ थी-५ वीं शतियोंमें दिगम्बर जैनी राजमान्य थे। स्वयं कलिक नरेश जिनके उपासक थे। चीनी यात्री हुएनसांगके समय जैनधर्म यद्यपि राजधर्म नहीं रहा परंदु श्चंग-बंग श्रीर कलिंगकी जनता उसकी श्चनन्य उपासक थी। उज्जैनमें जैनाचायोंने सम्राट् विक्रमा-दित्यको बैनधर्ममें दीखित किया था। उसके उपरांत उन्जैनका शासकवर्ग मध्यकालतक किसी न किसी रूपसे जैनधर्मसे मभावित रहा। दिग० जैन परम्पराके आचार्योंका केन्द्र होनेका सीभाग्य उज्जैनको मुस्लिम कास्ततक प्राप्त रहा । मधुरा जब विदेशी-शक श्रीर हुख-शासकोंके श्राधिकारमें या तब शकवंशके राजा मनेन्द्रर, श्रजय, रुद्रसिंह श्रीर नाहपान भी जैनधर्मसे विशेष प्रभावित हुए थे। निर्ग्रन्थ ( दिगम्बर ) श्रीर श्वेतपट धंघके श्राचार्योंने इन विदेशियोंसे पृष्णा नहीं की; कंकाली टीलासे उपलब्ध पुरातत्व इस बातका सार्चा है कि उस समय अनेक यवन (Greek) पार्थीय (Partbians) एवं शकलोग जैनधर्ममें दीवित हुए थे। गंधी, माली, गिणका, नट, श्रादि शाधारण स्थितिके लोगोंके लिए भी जैनसंघके द्वार खुले हुए ये-वे मुनियोंको दान देते थे, और जिनपूजाके लिए जिनेन्द्र प्रतिमाएं स्त्रीर मंदिर निर्माण कराते थे। मशुरा वैष्णव सम्प्रदायका मुख्य केन्द्र था। सन्तान प्रदायक देवता नैगमेष देवकी पूजा करते थे । जब ये बैष्णव जैनी हुए, तो नैगमेषकी मान्यता भी जैनसंघमें प्रचलित हो गयी-श्वेताम्बर सम्प्रदायने इसको विशेष महत्त्व दिया। दिगम्बरोंमें इसका एक उल्लेख 'हरिवंशपुरागा' में मिलता है। गिरिनगर निर्मन्य संघका मुख्य केन्द्र रहा-प्राचीन कालमें श्रीताम्बर संघ यहां सफल न हुआ। अतः म्रापना केन्द्र वल्लाभीको बनाया श्रीर वल्लाभी राजवंशके आभयसे उसका आधिपत्य सारे गुजरातपर हो गया । निर्भन्य (दि॰) आगमका उद्घार भी गिरिनगरके पात चन्द्रगुकामें विराजमान भी घरसेनाचार्य हारा हुआ था।

## संघमेद---

निर्मन्य संघकी दोनों घाराएं भी अन्तर मेदोंमें बंट गयी थीं। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें चौरासी गच्छोंके उत्पन्न होनेकी बात कही जाती है। दिगम्बर सम्प्रदायमें भी श्राचार्य अहंद्रलिके समयसे निर्मन्य संघ, जो श्वेताम्बरोंसे अपनेको अधिक प्राचीन माननेके कारण 'मूलसंघ' नामसे प्रसिद्ध था, निम्नलिखित चार संघोंमें बंटगया या —

- १ नन्दिसंघ--नन्दिष्टच्चेके नीचे चौमासा मादने व ले ब्राचार्य माधनन्दि के नेतृत्वमें।
- २ सेनसंघ-शाचार्य जिनसेनके नेतृत्वमें।
- सिंहसंघ—सिंह गुफामें चातुर्मास विताने वाले ब्रान्चार्यके नेतृत्वमें ।
- ४ देवसंघ-देवदत्ता नर्तकीके स्त्रावासमें चीमासा वितानेवाले स्नाचार्यके नेतृत्वमें।

ईसाकी प्रारम्भिक शतियोंमें जैन संघमें स्नान्तरिक स्नापत्तिका पावल्य रहा-उसका कारवा केविलायोंके स्रभावके साथ बीर-वाङ्मयका स्रभाव भी था! ऋषियोंको भिन्न परम्पराएं स्त्रीर मान्यताएं याद यों और वे अपनी अपनी बात कहते ये। अतएव प्रमाशिक शाक्षोंको लिपि वद करानेके लिए ही चन्द्रगुफामें स्थित श्रीघरसेनाचार्यंने कर्णाटिक देशसे भूतविल श्रीर पुष्पदन्त मुनियोंको बुलाकर उनकी वीर वाणो सुनायी थी किन्तु यह सिद्धांत प्रन्य दिगम्बर जैनोंको ही मान्य रहे। इवेताम्बरोंने इसके बहुत बाद बल्लभीमें देवर्दिगिया समाध्रमण (ई० ५ वी श०) की अध्यस्तामें अपने अङ्गोपाङ्ग-भूतका र्यकलन किया और तभी वह लिपिवद किया गया । संघ छिन्न-भिन्न हुआ । प्रत्येक विभक्तसंघका आचार्य श्रापनी मानमर्यादा श्रीर श्रापने भक्त बढ़ानेकी धुनमें संघके एक रूपको भूल गया या । कालकस्रीर शकदेश गये और शक शाही राजाओंको प्रवीधकर शावक बनाया। उन्हें गुजरातमें लिवा लाये और गर्दभिल्लाके खत्याचारका खन्त किया। आध्रवंशके शातवाहन नरेश भी जैनधर्मसे प्रभावित हुए ये। मुलसंघात्रकी ब्राप्तार्यंत्रवर श्री कोण्डुकन्द पद्मनन्दि स्वामीने पल्लवनरेश कुमार शिव स्कन्धवर्माको जैनधर्मका श्रनुयायी बनाया । पल्लवनरेशोंके दानपत्र प्राकृतभाषामें 🕻 । कोंडुकुन्दस्वामीके महान् व्यक्तित्वका प्रभाव सारे भारतमें व्याप्त हुआ। उनका 'कुरल' काव्य तामिलदेशमें वेद-वुल्य मान्य हुन्ना । निर्प्रत्य (दिगम्बर) इवेतपट, यापनीय, कूर्चक, श्रादि संघोंके श्वाचार्योंने कदम्ब सम्राटीकी भी जिनेन्द्रका भक्त बनाया, तथा जनताको भी । कदम्ब सम्राट् भी रिवयमीका शासनतेख स्नाजके संसारके लिए भी हितकर है---

१. "प्रश्चन सार" की श्री ज्याच्ये द्वारा छिखित भूमिका।

२. संश्रिप्त जेन इतिहास, तृतीय भाग दितीय सब्ह पु० २५-३२। 'जैनहितैषी' भा० १४ पु० २२७ :

#### वर्गी-क्रिनन्दन-प्रन्थ

''महाराज रिवने यह आनुशासन पत्र महानगर प्रशासिक में स्थापित किया कि भी जिनेन्द्रदेव-की प्रभावनाके लिए उस ग्रामकी श्चामदनीमेंसे प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्विमाको भी आशान्दिकोत्सव, जो लगातार श्चाठ दिनों तक होता है, मनाया जाया करे; चातुर्मासके दिनोंमें साधुश्चोंका वैयावृत्य किया जाया करे और विद्वजन उस महानताका उपभोग न्यायानुमोदित रूपमें किया करें!...धर्मान्मा प्रामवासियों और नागरिकोंको निरन्तर जिनेन्द्रभगवान्की पूजा करनी चाहिये। जहां जिनेन्द्रकी सदैव पूजा की जाती है, वहां उस देशकी समृद्धि होती है, नगर आधि-न्याधिके भयसे मुक्त रहते हैं और शासकगण शक्तिशाली होते हैं।'' (हल्सी जिला बेलगांवका दानपत्र)े।

### गंगवंश-स्थापना---

श्री सिंहनन्द्याचार्यने दिल्ल्याभारतमें गङ्ग साम्राज्यकी स्थापना की थी। उत्तर भारतमें शुङ्ग, कण्वादि राजवंश वैदिक धर्मको प्रोत्साहन दे रहे थे। मीथोंके साथ ही भारतकी ऋखंड राष्ट्रीयता खटाईमें पह गयी। महाभारत-कालीन स्पर्दा वैदिक शासकोंके हृदयोंमें ऋड्डा जमा जुकी थी। प्रत्येक शासक भरत चक्रवर्ती बननेकी धुनमें ऋकारण खून बहाता था। इस राजनैतिक परिस्थितिमें उत्तरके बहुत से राजवंश भ्रष्ट होकर दिल्लाकी श्रोर चले गये। गङ्गवंशके संस्थापक दिन श्रीर माधव भी उत्तर भारतसे ही दिक्षिणमें पहुंचे थे। दिद्या श्रीर माधव राजपुत्रीन श्री सिंहनन्द्याचार्यसे जैनधर्मकी दील्ला ली श्रीर प्रतिशा की कि वे श्रीर उनकी सन्तित सदा ही जिनन्द्रभक्ति श्रीर श्रिहंसाधर्मक प्रभावक रहेंगे। श्रपने बचनको उन्होंने खूब निभाया। उनके शासनकालमें जैनधर्मका विशेष श्रभ्युदय हुआ। श्रवण बेलगोलकी विश्वविख्यात् बाहुबिल गोम्मटदेवकी विशालकाय सुन्दर प्रतिमाका निर्माण गङ्ग सेनापित वीरवर चामुण्डरायने किया था।

## यापनीयसंघ---

यापनीय संबक्त आचारोंने जैन संबंधें पारस्परिक समुदार भावनाकी बढ़ाया। आवक पार-स्परिक अनैक्यसे परे थे। एक ही आवक उदारता पूर्वक सब ही संग्रदायों के साधुआंको दान देता था। दिल्ला भारतमे शिल्पियोंने एक 'बीर पंचल' संस्था स्थापित की थी, जिसमें सुनार, लुहार, भरिया, बढ़ई और राज (मैमार) सम्मिलित थे। यह शिल्पी अपनेको शृह नहीं मानते थे, बिल्क विश्वकर्मा बाह्यस्य कहलाते थे। इनके नामके साथ 'ओका' और 'आचारी' शब्दोंका प्रयोग होता था। प्रसिद्ध गोम्मटम्तिक एक शिल्पीका नाम 'विदिग ओक्सा' था। ब्यापारियोंने संबोंकी स्थापना की थी।

१ कदम्बनरेश मृगेशवर्माका दानपत्र छपा है । उससे निर्मान्य (दिगम्भर ) और खेतपट (खेताम्बर ) संघोका अस्तित्व स्पष्ट है।

### सार्दं द्विसहसाब्दिय-बोर-शासन

ब्राजीविकाके ब्राह्मार जनका वर्ष नियत होता या। सक्की वैदेशिक वंशपरम्परा भी उनके नामके साव जीवित रहती थी। इस प्रकार जैनाचार्योंने क्रपनी समुदार संबब्धवस्थामें सामाजिक वैषम्यको मेटनेका प्रयत्न किया था। सम्बक्षव क्रीर जैनाचार ही आवकरव पानेके लिए मुख्य योग्यताएं थीं।

पाचवीं शतीमें श्री वज्रनित्द श्राच।र्यके तत्त्वावधानमें मदुरामें एक "जैनसंघ" की स्थापना की गयी, विसका उद्देश्य जैन विद्वानों श्रीर साहित्यकारोंकी कृतियोंका श्रादर श्रीर प्रचार करना था।

सातवीं माठवीं शतीसे दिख्या भारतमें भी जैनोंकी श्रवनित प्रारंभ हुई। इस समय तक चालुक्य, राष्ट्रकृट, पछव, पाण्ट्य और कलचुरिवंशके नरेश जैनधर्मके भक्त थे । राष्ट्रकृट सम्राट् अमीधवर्ष के गुरू प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री जिनसेन थे। कहते हैं, उनके उपदेशसे सम्राट् स्रमोधवर्ष ऐसे प्रभावित हुए कि दिगम्बर मृनि हो गये। उनका रचा हुआ नीतिग्रंथ सुभाषित 'रत्नमाला' विश्वताहित्यका एक श्रमूल्य रत्न है। श्रप्परने पछव नरेश महेन्द्रवर्माको शैव बनाया। पाण्ड्य नरेश सुन्दर भी शैव हुए। इन दोनों नरेशोंक जैनसे शैव होनेपर शैवधर्म प्रवल हन्ना । चोलनरेश तो पहलेसे ही जैन विरुद्ध थे। परिखामतः जैन मंदिर श्रोर मूर्तियां नष्ट की गयी श्रीर श्रनेक जैनी बलात् रीववर्ममें दीक्षित किये गये। सन्दरने बहुत ही जुल्म दाया-बिन आठ हजार जैनोंने अपना धर्म नहीं छोड़ा उनकी उसने शुलीवर चढ़ा दिया। इन भाग्यशाली धर्मवीरोंकी मूर्तियां, ऋकीटके लिक्लूर देवालयकी दीवालोंपर ऋड्कित है। इस समयमें भी जनताके सहयोगसे आ चार्य सुदत्तने 'होयुसल' राजवंशकी स्थापना की वी। राजा, विष्णुवर्द्धन तक सब ही होस्पल नरेश जैनधर्मानुयायी रहे श्रीर उनके धर्मगुरू एवं राजगुरु होनेका सीभाग्य भी जैनाचार्योंको प्राप्त रहा । विष्णुवर्द्धनके सेनापतियोमें दण्डाधिप 'श्रमृत' शुद्ध थे । गंगराज आदि सेनापति जैन ही थे। जैन।चारकी मान्यता प्रत्येक वर्ग श्रीर जातिमें थी। जैन मंदिरोंकी दान परिपाटीको चलानेके लिए दातारोंने प्रत्येक मंदिरको दो-चार गावोंकी श्रामदनी दे रक्खी थी. जिसका उपभोग उस मंदिरके स्त्राचार्य करते थे । वैष्णवाचार्य श्री रामानुबने द्वारसमुद्रमें प्रवेश किया स्त्रीर स्त्रपनी विद्यास वि ग्रुवर्द्धनको प्रभावित किया । विष्णुभूप वैष्णुव धर्मभक्त हो गये श्लीर बेलूरमें उन्होंने नयनाभिराम-केशव मंदिर बनवाया । अपने धर्मकी जनप्रिय बनानेके लिए रामानुजने भी अहिंसाकी अपनाया स्त्रीर वैष्णुव मठोंमें जैन मंदिरोंकी भांति चारों प्रकारके दान देनेकी व्यवस्था की । जैन प्रखालीकी अपनाकर हो वह वैष्णुव मतको फैलानेमें सफल हुए।

यद्यपि सम्राट् विष्णुवर्द्धन वैष्णुव हो गये; फिर भी वह चोल और काकतीय नरेशोंके समान जैनोंको . कष्ट नहीं पहुंचा सके । प्रत्युत जैनधर्मके प्रति उनकी नीति उदार रही । उन्होंने जैन मंदिरोंको भी दान दिये और जैन उत्सवोंमें भाग लिया । सम्राट्की इस नीतिका कारण सम्राज्ञी सान्तल देवी और सेनापति

### वर्की श्रभिनन्दन-प्रन्य

गङ्गराव थे । सम्राज्ञी श्रीर प्रधान सेनापति बीवनके श्रन्ततक जिनन्द्रभक्त थे । इनके बाद बैन मुद्रांकित वैष्णुव सम्प्रदाय हो बदता गया ।

### विजयनगर काल

विजयनगर वाम्राज्यने विदेशी यवनों (मुखलमानों ) से मोर्चा लेनेके लिए वाम्प्रदायिक चंघर्षका अन्त किया। जैन, शैव और वैक्याव सबही कंघासे कंघा लगाकर विदेशियोंके आक्रमणको ध्यर्थ करनेके लिए दूट पढ़े। इस ऐक्यने वैदिक राज्यकी जह एक शतीके लिए और मजबूत बना दी। वैक्याव जोरदार थे। एकदफा वह जैनियोंसे उलका गये। सम्राट बुकरायने समम्मीता करागा। वैक्यावोंको जैनोंका सम्मान करनेके लिए वाध्य किया। यद्यपि विजयनगर साम्राज्यमें धर्म स्वातन्त्र्य था; तो भी जैनेतर घर्मोंको अधिक सुविधा थी। सोलहवीं शतीमें पुनः जैन शासनको उक्त होता हुआ पाते हैं। भी विद्यानन्त्र आचार्य एक महावादी रूपमें प्रगट हुए थे। उन्होंने राजदरबारों जाकर परवादियोंसे शास्त्रार्थ किये और उन्हें निग्रह स्थानको पहुंचाया। शीरंगपद्य के राजदरबारमें श्री विद्यानन्दजीने ईसाई पादियोंसे बाद किया और विजय पायी। फलतः वह राजवंश जैनी हो गया । ऐसे ही उन्होंने कई राजवंशोंको जैनकामें दीस्तित किया था। किन्तु लिंगायत और वैक्यावोंके आक्रमणोंको जैन सहन नहीं कर सके। अनेक राजवंश जैनवर्म विमुल अथवा राजव्युत कर दिये गये। उघर मुखलमानोंके आक्रमणोंने जैनोंक संगठनको छिन्न भिन्न कर दिया। इसका परिणाम जैनोंका हास हुआ।

दिच्यामें मुसलमानोंके पैर अम जाने पर जैनोने मुसलमान शासकोंको भी प्रभावित किया। सुल्तान हैदरश्रक्षीसे भी उन्होंने श्रवग्रदेखगोलके लिए पुराने गांव प्राप्त किये थे?।

#### उत्तरभारत--

उत्तर भारतमें जैनधर्मकी स्थिति विचित्र रही है। प्रामीण जनतामें भी जैनधर्मकी श्रद्धा ग्रुसकाल तक गहरी थी। जैन मन्दिर भारतियोंके लिए शिक्षा और संस्कृतिके केन्द्र थे। सम्राट् हर्षने विद्य स्थागमें विद्वस्थमोलन बुलाया था तो उसमें भाग लेनेके लिए कई सी जैन विद्वान भी पहुंचे थे । गुप्तराखनंशके कई सम्राट् भी जैनधर्मसे प्रभावित थे। चीनी यात्री फाश्चान् और हुएनसांगके यात्रा वर्षानसे स्पष्ट है कि मध्यभारतमें जैनधर्मकी अहिंसाका काफी प्रभाव था। बंगाल, विहार और उद्दीसामें एकमात्र दिगम्बर जैनधर्म हो काफी समय तक था। गुप्तवंशके राजपुरुषोंमें श्री हरिगुप्त एवं

राइस कृत मैस्र्पण्ड कुर्ग, पृ० २०६ ।

२. स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, मा॰ २ ए० १६२।

३. संक्षिप्त जैन एतिहास, भा० २ खंड २ ए० १०६।

देक्गुतके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने श्वेताम्बर जैनाचार्यसे साधुपदकी दीचा ली थीं। गुतसमाटोंके सेनापित भी जैन थे। मेलसाके निकट उदयगिरिमें गुत सेनापितने जैन गुफामंदिर बनवाकर वहा उत्सव किया था। जैनक्षीके साथ ही जैनक्लाको भी पर्याप्त उक्ति हुई थी। गुप्तकालीन जैनक्लाको नमूने सारे उत्तर भारतमें कैले पढ़े हैं। गुप्तकालमें ही देवगढ़के अधिकांश दिन्य मंदिरों और मूर्तियोंका निर्माण हुआ। था।

नङ्गाल और कलिंगमें भी इस समय तक दिगम्बर जैनधर्मका प्रचार था। पहाइपुरमें प्रसिद्ध निर्धन्य (दि॰ जैन) संघ विद्यमान था। उसके द्यध्यन्न द्याचार्य गुहनन्दि संभवतः निद्संबके गुरू थे॰। उस स्वय पुंड्वर्धन नगरमें (४७८ ६०) आक्षणनायशर्मा और उसकी भार्या रामी रहतें थे। वे पुंड्यर्धनके अयुक्तक (जिलाधीश) और नगर सभा (City Council) अध्यन्न (नगरश्रेष्ठी) के पास पहुंचे और तब प्रचलित रीतिक अनुसार उन्होंने कुछ भूमि प्राप्त करनेके लिए तीन दीनार राजकोषमें जमा करा दिये। उस भूमिको इस प्रकार मील लेकर उन्होंने वटबोहालिके जैन विद्यारमें, जिसके अध्यन्न आचार्य गुहनन्दि थे, एक विश्वामयह बनानेके लिए एवं जिनपूजाके लिए चन्दन, धूप, गंध, दीप, पुष्प, आदि चढ़ानेके लिए भेंट कर दी । उस समय आक्षणादि चारों ही वर्णोंके लोग थे। कलिङ्गमें तो जैनधर्म राष्ट्रवर्म बना हुआ था। कलिंग-नृप गुहशित दिगम्बर जैनधर्मका अभुवायी था। उसीके समयसे किलामों जैनधर्मके विद्य पहुंचरत्र होने लगा था। फलतः कुछ जैनी कलिंग छोड़कर पटनामें जा रहे थे । कामरूपके दिन्धमें समतट और पूर्वीय बंगालमें भी दि० जैन असंख्य थे। कुमारीपर्वत (खंडगिरि-उदय-गिरि) पर बारहवीं शती तकके जैन लेख मिलते हैं और बंगाल-विदारमें इससे भी बादकी निर्मित हुई जिनमूर्तियां यत्र तत्र विखरी हुई मिलती हैं, जो इस बात की सान्नो है कि मुसल्मानों के आगमन-समय तक वहां जैनधर्म प्रचलित था। जिनके वंशघर सराकों (आवकों) की अब भी बही संख्या है।

मध्यभारतमें हैह4 और कलचूरि वंशके राजा भी जैनधमेंसे प्रभावित थे। राजपूताना, गुजरात और कर्याटकमें शासनाधिकारी चालुक्य, राष्ट्रकूट (राठौर), सोलंकी ख्रादि राजवंश भी जैनधमेंके संरचक थे। उनमेंसे कई राजाओं ने जैनाचारका पालन भी किया था। सम्राट् कुमारपालने अपने शौर्य और दानका सिका चारों दिशाओं में जमा रखा था। इन राजाओं के अधिकांश राजकर्मचारी जैन ही थे।

सिंघ प्रान्तमें भी जैन श्रमण अपने मतका प्रचार कर रहे थे। मुसलमानोंको पहले पहले श्रमगोपासक शासकोंसे ही मोर्चा लेना पढ़ा या मुसलमानोंके पैर भारतमें मुहम्मद गोरीके श्राक्रमणके

१. जैनिउम इन नार्थं इण्डिया, पृ० २१०-२१३।

२. विष्टयन हिस्टोरीकल कार्टरली, भाष ७ ए० ४४९ व बहत्कवाकोव (सिंघी प्रं०), भूमिका ।

इ. वी॰ सी० **लॉ बॉ**ल्यूम, ( पूना १९४६ ), मा॰ १ ए० २५२-२५३।

४. दाठावंसी स॰ २ तथा दिसम्बरस्य और दि० मुनि, ए ११५।

#### पर्यो श्वाभिनन्दन-प्रस्थ

बाद ही जमे थे। इस समय तक दोनों ही जैन सम्प्रदायों नाना गच्छ और संघ हो गये थे। अमण सोग मठों और उपाभयों में रहने लगे थे। जैन जनता में ब्राह्मर्यों की रूद्रियादता पर कर गयी थी। फलतः जैनियोंने भी मुसलमानोंको अपने धर्ममें दीव्वित करना बन्द कर दिया। उन्हें अपने धर्मायतनों और साधर्मियोंकी रवा करनेकी ही फिक्र थी। इसिलए मुसलमानोंको 'म्लेच्छ' कहकर उनके सम्पर्कमें हिन्दुओं को नहीं आने दिया गया। किन्दु ज्योंही गुसलमान यहांके शासनाधिकारी हुए और शान्ति स्थापित हुई, त्योंही जैनाचायों और साधुओंने उनपर अपना प्रभाव डालनेका प्रयत्न किया।

# म्रुसलिम युग---

सुल्तान मुहम्मद गोरीके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेगमके आमहसे एक दिगम्बर जैन साधुको बुलाकर अपने दरबारमें सम्मानित किया था । क्यांटक देशसे श्री महासेन आजाब बुलाये गये ये जिन्होंने अलाउहीनके दरबारमें परबादियोंका मद चूर करके जैननधर्मका सिका जमाया था । दिल्लीके सेट पूर्णचन्द्र सुलतान अलाउद्दीनके इपापात्रोंमें थे । वह दिल्लीसे एक जैनसंब श्री गिरिनार तीर्थकी बन्दनाको ले जानेमें समर्थ हुये थे । गुजरात विजयके समय सुलतानका समागम दि॰ जैन साधु शुतबीर स्वामीसे हुआ था । उन्होंने श्वेताम्बर जैन आजार्य रामचन्द्र सरिका भी सम्मान किया था । गुजरातके शासक अलपखांके द्वारा अधिवाल जैनी समरसिंह सम्मानित हुये थे । इस समय वैयक्तिक प्रभावों द्वारा ही जैनधर्मको प्रतिष्ठा थी । जैनियोंकी संख्या करोड़ोंमें थी वे अपने ज्ञान, सदाचार और सम्पक्ति कारया सर्वत्र सम्माननीय थे । गयासुद्दीन तुगलकके मन्त्री होनेका गौरव प्राग्याट कुलके दो जैनी भाइयों सर और वीरको प्राप्त था । बादशाह मुहम्मद तुगलकको कर्णाटक देशके दिगम्बर जैनाचार्य सिंहकीर्तिने प्रभावित किया था । तुगलक वंशके सम्माट् कीरोजशाहने भी एक दिगम्बर जैन आचार्यको निमंत्रित किया था । यह आचार्य एक खंडवख धारया करके राजमहलमें भी गये थे और वेगमको धर्मोपदेश दिया था । राजमहलसे वापस आकर उन्होंने वस्न उतार दिया था और

१ इंडियन ऐंटीकायरी, भाव २१ एव ३६१।

थ. जैनसिद्धान्त भास्कर भाव १ कि ४ ए० १०९ व आ० ५ ए० १३८।

३. जेनहितेषी, मा० १५ ए० १३२ )

४. जैनसिद्धान्त भास्कर, भा० ३ पृत्र ३५ व भा० ५ पृत्र १३९ ।

<sup>4.</sup> Der Jainisms, p. 66.

६. पुरान्तव ( अहमदाबाद ) पुरतक ४ अक ३-४ पृ० २७७-२७९ ।

७. कर्णाटक हिस्टोरीकल रिच्यू, भा० ४ पृत्र ८६ फुटनींट ।

८, कर्णाटक हिस्टो० रिक्स्, मा० पृत्र ८५।

प्रायमित लिया वा । दि वैन गुरु विशासकीर्ति भी दिल्ली आये वे श्रीर स्वन दरवारमें वैन ध्यवको कंचा किया था। या माकोंपोको, ट्रावरनियर, वरनियर, आदि विदेशी यात्रियोंने भारतमें दिगम्बर साधुश्लोंको धर्म प्रचार करते हुए पाया था ।

्त कालीन मुवलिम राज्यकालमें मुगल-समाटोंका शायनकाल विशेष प्रस्थात् रहा है।

मुगल शायकोंको भी जैनाचारोंने प्रभावित किया था, जिसके कारण जैनोंको अपने धर्मको पालनेकी पूर्ण

मुविषा मिली थी। सम्राट् प्रकवरके दरवारो और राजकर्मचारो होनेका गौरव सरदार कर्मलिंह, साहुटोडर.

राजा भारामल्ल ग्रादि जैन महानुभावोंको प्राप्त था । हरिविजयस्रि, विजयसेन, जिनचन्द्र, भानुचन्द्र

प्रमृति श्वेतान्वर जैनाचार्योंने श्रक्तर और जहांगीरको जैनधर्मकी शिक्षा दी थी । ईसाई पादरी पिनहरो

(Pinheiro) ने तो यहां तक लिखा कि श्रक्तर जैनियोंके नियमोंको पालते ये —मानो वह जैनी

हो गये थे। श्रहिंसाधर्मको प्रकाशमें श्रानेका श्रवसर एक बार फिर श्रवस्तके शासनमें प्राप्त हुआ था ।

श्रपने धर्मका प्रचार करने की प्रत्येक धर्मायलम्बीको स्वाधीनता पुनः प्राप्त हुई थी। वे सुसलमानोंकी

शुद्धि भी कर सके थे। राजनियमानुसार हिन्दू भी एक मुसलमान कन्यासे न्याह कर सकता था, बशर्ते

के वह हिन्दू होनेके लिए तैयार हो। बलात् धर्मपरिवर्तन निविद्ध था । अहांगीरके शासनकालमें

रजीरी नामक स्थानके हिन्दुओंने श्रनेक मुसलमान कन्याओंको हिन्दू बनाकर व्याहा था। सम्राद्को

यह साम्हिक धर्म परिवर्तन श्रवस हुआ और उन्होंने इसपर कानूनी बन्दिश लगा दी । बैनियोंमें

भी सामाजिक संकीर्णता श्रागयी थी —हसलिए वह भी हस दिशामें श्रागे नहीं बद सके। किन्तु हतना

तो स्पष्ट है कि श्रकवरके शासनकालमें जैनियोंकी संख्या कई करोड़ थी । कविवर बनारसीदासजी

शाहजहांके कृतपात्र थे। सम्राट् श्रीरंगजेबने दिगम्बर जैनाचार्यका सम्मान किया था।

## भद्रारक प्रथाका जन्म--

फीरीजशाहके समयमें दिशम्बर जैन आचार्यने धर्म प्रभावनाके लिए वस्त्रधारण किया था, उसका

१ भट्टारकर्म!मांसा (सूरत ) पु० २।

२. कर्णाटक हिस्टा० रिव्यू , भा० ४ पूर ७८-८२ ।

३. दिगम्बरत्व और दिगम्बरमुनि, पृष्ट २४६-२६० ।

४, जैन सिद्धांतमास्कर, मा० ५ पृष्ट १४१-१४१।

५. 'सरीहबर और सम्राट' नामक पुस्तक ।

<sup>5.</sup> He follows The sect fo vrai ( Jain ). Pinheiro.

७. प्रातस्य ( अहमदाशद ) पुस्तक ५ अक ४ पृष्ट २४-२३

८. इव्डियन बलचर माग ४ वंक ३ पृष्ट ३०४।

९. इंडियन करूचर, भा० ४ अंक ३ १ष्ट ३०६-३०८ ।

१०. आईन-इ,अक्बरी (ल्ख्यूनक) भा३ पृष्ट ८७-८८३।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

परिशाम भयंकर हुआ। दि० जैनाचार्य मठों और मन्दिरोंमें तो पहलेसे ही रहने लगे ये मन्दिरों को जागीरें लगी हुई सी। वह दिगम्बरी दीचा लेते थे. केशलोंच करते थे, और वस्त्र महश्य कर लेते थे। आहारके समय नग्न हो जाते थे। आस्वाल, खंडेलवाल, आदि भट्टारकों द्वारा जैनधर्ममें दीचित की हुई जातियां हैं। इन भट्टारक लोगोंने एक धर्म-शासन व्यवस्था बना ली थी प्रत्येकका शासनचेत्र मण्डल कहलाता था। उस मण्डलके जैनियों धर्म-शासनाधिकारी भट्टारक 'मंडलाचार्य, कहा जाता था। मंडलाचार्यकी आशानुसार ही विवाह, आदि सामाजिक कार्य होते थे, जिनके लिए वे भट्टारक आवकोंसे कर बस्ल करते थे। प्रत्येक आवक आपनेको किती न किसी भट्टारकके 'अन्वय' से सम्बन्धित बताता था। इस प्रधासे यह लाभ तो आवश्य हुआ कि प्रत्येक मंडलके जैनी सुसंगठित और धर्मरत रहे। बाहरके आक्रमणका भय उनको नहीं रहा। भट्टारक म० उनको येनकेन प्रकारेश धर्ममें हट् रखते थे। किन्तु सबसे महान् खित यह हुई कि जैन संघ लुप्त हो गया।

# उपजातियोंकी सृष्टिके कारण---

१. गुरू-परम्परा—प्रत्येक मंडलके गुरू (भट्टारक) श्रालग थे। इसलिए इस श्राधारसे कोई उपजाति अस्तित्वमें श्रायी। भट्टारकोंने उन भकोंमें श्रनेक गुर्योका विधान करके उनका नामकरण किया। जैसे पंचम, चतुर्य जातियां। २. श्राजी तका के श्राधारसे भी उपजातियां बन गयीं, क्योंकि उस जातिमें यही श्राजीविका प्रचलित थी; जैसे कासार, सेतवाल जातियां?। ३. श्रावास च्रेत्रकी अपेचासे अधिकांश जातियां श्रस्तित्वमें श्रायी। श्रर्थात् जिस देश श्रयवा जिस ग्राममें उनके पूर्वजोंका श्रावास या, उसकी श्रपेचा उनका नामकरण हुआ; जैसे गोल्लदेशके गोलालारे, लम्बकांचन देशके लम्बकंचुक; खंडेला नगरके खंडेलवाल; श्रीसियाके श्रीस्वाल; श्रीमालके श्रीमाली, इत्यादि। ४. प्राचीन कुलों श्रीर गुर्यों के वंशब होनेकी श्रपेद्वासे भी कुछ उपजातियां श्रस्तित्वमें श्रायी हैं। कौटिल्यने गयातंत्रोंको 'वार्ताश्रकोपजीवी' लिखा है। श्रर्यात् वे वार्त ( कृषि, पशुपालन या विषय ) श्रीर श्रस्त ( सैनिक वृत्ति ) से श्रपनी श्राजीविका श्रर्जित करते थे। उदाहरयार्थं श्रमेय गयातंत्र के वार्ता उपजीवी वंशव श्राजकलके श्रमवाल हैं।

कुछ लोगोंका स्थाल है कि खंडेलवाल श्रादि उपबातियां श्रनादि हैं, परंतु वस्तुतः वात ऐसी नहीं है। शास्त्रोंमें इनका उल्लेख नहीं मिलता। सिद्धान्त द्वारा अनादिता सिद्ध नहीं होती। श्रनादि

१. मूर्ति और यंत्रलेखों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पहे हैं।

२. जुंडनगर कृत ऐ टीक्वटीक ऑफ कोल्हापुर स्टेट। एक शिकालेखमें पंचम जातिके श्रावकोंको पंचन्नतादि संयुक्त होनेकारण पंचम लिखा है।

२. कासार वर्तन बनानेका काम करते हैं ( व म्बईके प्राचीन जैनस्मारक )

तो मानव वाति है। उस एक मानव जातिको दुकड़ों में बांटनेका काम तो मानवका है। ऋषभदेवने समिष्टका ध्यान रखकर मानवों के वर्ग किये किन्तु मुस्लिम कालमें (१३ वीं, १४वीं शतीमें) मानवके ध्यक्तिगत स्वार्थने उसकी छोटी छोटी उपवातियों में बांट दिया। तदुपरान्त उनमें जहता आ गयी और आपनी ही उपजातिमें विवाह करनेके लिए लोग बाध्य हुए। भट्टारकगण शिथिलाचारमें कंस गये; उन्होंने आह, तर्पण, आदि वैदिक किथायोंको जैनियों में अचलित किया और बालग-पुरोहितोंकी तरह ही आवकोंसे ख्य रुपया वस्का किया। भी टोडरमल्ल आदिने भट्टारकीय शिथिलताका भंडाकोइ किया और शास्त्रोंकी भाषाटीका करके धर्मशानका प्रचार सर्व साधारणमें किया। फलतः जैनी अपने विवेक से काम लेनेके योग्य वन सके।

इस समय सुधारकी एक जबरदस्त लहर भारतमें आयी। प्रत्येक सम्प्रदायमें जह मूर्तिपूजा और जाति पांतकी कहरताका विरोध किया गया। नये-नये सम्प्रदाय बने, तारणपंथ और स्थानकवासी पंथ मूर्तिपूजाका श्रंत श्रीर सामाजिक उदारताको सेकर श्रवतिरत हुए। मध्यवर्ती सुधारकोंने मूर्तिपूजाके समर्थनमें युक्ति श्रीर विवेकसे काम लिया। दीवान श्रमरचंद श्रीर सुनि ब्रह्मगुलालकी कृतिया यही बताती हैं। जयपुर, श्रागरा, श्रादि स्थान सुधारकोंके केन्द्र थे। इन सुधारकोंने श्रंबविश्वास श्रीर धर्ममूद्रताको जैनोंमें पनपने नहीं दिया। भटारकीय-प्रथाको गहरा धका लगा, जिससे वह मरणासक हो गयी। किन्तु ये सब संगठित संस्थाके रूपमें नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे पंडित-यहस्योंका श्रभाव होता गया श्रीर पंचायतों पंचायतों पंचायतों श्रीर श्रविवेक श्रुसता गया वैसे वैसे यह दोनों ही निष्प्रभ हो गये। श्राज पंचायतें हैं ही नहीं श्रीर हैं भी तो शक्तिहीन।

इस कालमें पुरोहितोंने जैनोंके प्रति घोर बिष उगला । क्योंकि जैनी ब्राह्मण-पुरोहितोंको अपने मांगलिक कार्योंमें नहीं बुलाते थे श्रीर न दान-दिल्ल्णा देते थे, वे दयनीय स्थितिमें थे। प्रान्त-प्रान्त जैनोंका यदि अध्ययन किया जाय तो प्रायः इसी तरह की स्थिति दील पड़ेगी। मुस्लिम कालके प्रारंभमें जहां जैनी इतने उदार थे कि एक वेश्या तक को आविका बना सकते थे, वहां इस कालमें वह इतने संकुचित हुए कि सन्मार्गसे उन्मुल हुए अपने जैनी भाई या बहनको भी संभालकर घरमें न ला सके। उनमें जातिगत पारस्परिक स्पृद्धा भी हो चली थी; जिसने जातिवाचक जैन मंदिरोंको जन्म दिया। मन्दिर श्रीर भगवान भी अभवाल, खंडेलवाल, पद्मावतीपुरवाल, आदि हो गये। इस मिथ्या घारणाका बहर अभी तक जैनोंमें से गया नहीं है। इस दयनीय स्थिति से विधमीं प्रचारकों ने मनमाना लाभ उठाया। अनेक जैनी ईसाई बनाये गये तो बहुत-से मुसलमान हो गये।

## आधानिक युग--

जैन ही नहीं, जैनेतर वैदिक सम्प्रदायों पर भी ऐसे ही आक्रमण हो रहे थे पर किसी में ३०७

#### वर्षी श्रमिनस्त-प्रत्य

प्रतिक्रिया नहीं थी। इस विषम समयों स्वामी द्यानन्द आगे आये। वह गुजरातमें रहते थे और स्थानकवासी जैन साधुआंका प्रभाव उन पर पड़ा थां। उन्होंने सभी सम्प्रदायों पर बुरी तरह आक्रमण किया।
सब लोग तिलामिला उठे, सबको अपना घर सम्हालनेका होश आया। जैनियोंने यद्यपि द्यानंदजीसे सफल
मोर्चा लिया; परन्तु उतना पर्यात नहीं था। जैनियों में धर्मजान फैलानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जैनोंमें
दिगाज विद्वान् भी तैयार करना आवश्यक प्रतीत हुआ। फलतः मधुराके वार्षिक मेलापर श्री "जैनवर्म
संरीवृद्यी महासभा" की स्थापना दिगम्बर जैनियोंने की। सब ही दिगम्बर जैन उसके सदस्य हो सकते थे।
"जैनसंय" की पुनरावृत्ति करना हो मानो उसके संस्थापकोंका ध्येय था। उपजातियोंको "भुलाकर सब ही
जैनी उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने आतृभावका अनुभव किया। उस समय जैनोंमें इतनी कहरता थी
कि सब जैनी खुले आम सबके यहां 'रोटी' भी नहीं खा सकते थे। आवकाचार दोनों पालते थे; परंदु उप
जातिका श्रभिमान उसमें बाधक था। महासभामें सम्मिलित होनेसे जैनियों की यह कहरता मिट गयी
सब ही जैनी एक दूसरे के सम्पर्कमें आये और वात्सल्य भावको प्राप्त हुए। महासभाने "जैन महाविद्यालय"
की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य उच्चकोटिके संस्कृतक विद्वान् उत्पन्न करना था। समाज सुधारके
लिए महासभाने वाल इद्द-विवाह, वेश्यादत्य, बखेर, आतिश्वाजी, आदि कुरीतियोंके विरुद्ध आवाज
उठायी थी।

कुछ अंग्रेजी पहें लिखे लोगोंके हृदगोंमें संगठनके भावका उदय अवश्य हुआ और उन्होंने "जैन यंग मेनस ऐसोसियेशन" को जन्म दिया। वही "आल इंडिया जैन एसोसियेशन" ("भारत जैन महामंडल") के रूपमें परिवर्तित हो गया है; किन्तु वह भी जैनसंपको पुनः संगठित बनानेमें असफल रहा। इसके बाद दो इल हो गये। एक दल स्थितिपालनको ही पर्याप्त सम्मता था और दूसरा निरन्तर सुभार करना चाहता था। महासभाके महाविद्यालयको कोलिज बनानेपर संघर्ष प्रारम्भ हुआ। उपरान्त वह संवर्ष धर्म प्रन्थ छुपाने, कोलिज-स्कूल खोलने, दस्साओंको पूजा करने देने, आदि बातोंको लेकर बढ़ता ही गया। समाजमें जागतिकी लहर दौड़ गयी विद्यालय और पाठशालाएं खोली गयीं। आविकाशम भी खोले गये। इस कालमें जैन शिक्षाको विशेष प्रोत्साहन पूज्य पं वस्त गोपालदासजी वरेषा द्वारा मिला। उन्होंने दस्साओंको पूजा करने देनेका पल लिया था। खतीलोके मुकहमेमें दस्साओंकी तरफसे गवाही भी दी। (१) अजैनोको जैनी बनाने और उनसे रोटी बेटी व्यवहार करने, (२) चारित्रभ्रष्टोंकी शुद्धि करने, (३) दस्साओंको दर्शन पूजन करने देने, (४) अन्तर्जातीय विवाह करने और (५) पुरुष-स्नोको समान रूपमें भर्म शिक्षा देनेपर वरेषाजीने जोर दिया था। इन उपायों द्वारा ही पुनः एक अखंड जैन—संघका जन्म संभव था। दिल्लीके पूजा—महोत्सवके

<sup>1.</sup> Modern Religious Movement in India ( Calcutta ) P 104.

## सार्दे दिसहस्रान्दिक-बीर-शासन

समय उत्साही युवकों स्त्रीर नेतास्त्रोंने ''स्ना० भारतीय दिगम्बर जैन परिषद'' की स्थापना की । १९२३ में परिषदका जन्म हुन्ना स्त्रीर तबसे वह कतिपय उन्हों सुभारोंका प्रचार करनेका प्रयस्न कर रहा है, जिनका प्रतिपादन पंडित-प्रवर स्व० गोप।स्रदासजी वरैयाने सबसे पहले किया था।

महासभाकी सुसुप्ति तथा परिषद्के आधुनिक बोशको देख कर ही दि० बैनोंमें 'भा० दि० बैन-संघ' का उदय हुआ। प्रारंभमें संघ द्वारा विषमियोंसे सफल शास्त्रार्थ किये गये। जिनसे काफी धर्म प्रभावना हुई। अब कुछ वर्षोंसे समयके साथ संघने अपनी नीति बदल दी है। अब उसके द्वारा समाजमें सर्वदा एथं विशेष उत्सवों पर धर्मोपदेशक भेजकर प्रचार कार्य होता है। जैनधर्मके कुछ प्रम्थ भी संघने प्रकाशन किये हैं। किन्तु हतनेसे लुप्त दि० बैनसंघको पुनः अस्तित्वमें नहीं साथा जा सकता।

पुरुशोंके साथ महिलाओं भाविकाश्रमों द्वारा को जागति हुई, उसका श्रेय स्व॰ श्री मगनवाईजी, श्री कंकुबाईजी श्रोर श्री लिलता बाईजीके साथ विदुषीरत्न एं॰ चन्दाबाईजीको भी प्राप्त है। उनके उद्योगसे ही 'भा॰ दि॰ जैन महिला परिषद' का जन्म हुन्ना; जिसके द्वारा जैनमहिलाओं में कुछ जागति फैलायो जा रही है। महिलोद्धारके लिए भी बहुत कुछ करना शेष है।

सांस्कृतिक उद्धार और इतिहासान्वेषस्यके लिए जैनियोंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। एकमात्र पत्र 'जैनसिद्धान्तभारकर' आरासे प्रगट हो रहा है। यद्यपि प्रन्थोद्धारके लिए 'भी मास्तिकचंद्र प्रन्थमाला', 'भी लद्मीचंद्र प्रन्थमाला', 'भी चवरेसीरीज', प्रभृति आनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं; किन्तु प्रकाशनके साथ उनके द्वारा जैनसाहित्यके लोकव्यापी प्रसारका उद्योग नहीं हो रहा है। श्वेताम्बर समाज लोकमें अपने साहित्यका प्रसार करनेमें अप्रसर है। द्वेताम्बरीय संस्थाओं 'सिंधी जैन प्रन्य-माला' आदि का रूप सार्वजनिक है। काशीकी भारतीय शानपीठने अपना दृष्टिकोस्य उक्त संस्था परसे विशास तो बनाया है; परन्तु आभी तक उसके द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। लोकमें आहिंसा-संस्कृतिका प्रसार करनेके लिए जैनियोंको मिलकर कोई कदम उठाना चाहिये। अन्यथा जैन युषक ही जैनत्वसे बहक रहे हैं।

श्वेताम्बर श्रीर स्थानकवासी जैनसमाजोंमें भी श्रपनी श्रपनी सभाएं सामाजिक व्यवस्थाके लिए हैं। किन्तु उनके समाजका नेतृस्व उनके साचार्यों श्रीर साधुश्रोंके हाथमें है। साधुसंवमें यद्यपि जाति-पांतिका ध्यान नहीं रक्खा जाता है, प्रत्येक जातिका मुगुश्च साधु हो जाता है; परन्तु भावक-संघ तो दि॰ जैनोंकी भांति श्वेताम्बरोंमें भी बंटा हुआ है श्रीर जैनसंघकी एकताको मिटाये हुए हैं। इस प्रकार गत ढाई हजार वर्षों की यह रूप रेखा इस कल्पके श्रवसर्पियीत्वको ही सिद्ध करती है।

# संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयोग

भी हा० संगलदेव. शास्त्री, एम, ए०, पीएच० डी०

भारतीय विचारधाराकी समुजति श्रीर विकासमें श्रन्य श्राचायों के समान जैन श्राचायों तया प्रन्यकारोंका जो बहा हाथ रहा है उससे श्राजकलकी विद्वन्मण्डली साधारणतया परिचित नहीं है। इस लेखका उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधाराकी समृद्धिमें जो जैन विद्वानोंने सहयोग दिया है उसका कुछ दिग्दर्शन कराया जाय। जैन विद्वानोंने पाकृत, श्रापश्र श, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, तेलगु, तामिल, श्रादि भाषाश्रांके साहित्यकी तरह संस्कृत भाषाके साहित्यकी समृद्धिमें बड़ा भाग लिया है। सिद्धान्त, श्रागम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, चम्यू, ब्लोतिष, श्रायुर्वेद कोष, श्रालङ्कार, छुन्द, गणित, राजनीति, सुभाषित श्रादिके च्रेत्रमें जैन लेखकोंकी मृल्यवान संस्कृत रचनाएं उपलब्ध है। इस प्रकार खोज करने पर जैन संस्कृत साहित्य विशाल रूपमें हमारे सामने उपस्थित होता है। उस विशाल साहित्यका पूर्ण परिचय कराना इस श्राल्यकाय लेखमें समय नहीं है। यहां हम केवल उन जैन रचनाश्रांकी सूचना देना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैन सद्धान्तिक तथा श्रारम्भिक प्रन्थोंकी चर्चा हम जान वृक्षकर छोड़ रहे हैं।

## जैनन्याय----

जैन न्यायके मौलिक तत्वोंको सरक्ष श्रीर सुबोध रीतिसे प्रतिपादन करने वाले मुख्यतया दो प्रन्य है। प्रयम, श्राभिनव धर्मभूषणयति-विरचित न्यायदीपिका, दूसरा माणिक्यनन्दिका परीद्धामुख' न्यायदीपिकामें प्रमाण श्रीर नयका बहुत ही स्पष्ट श्रीर व्यवस्थित विवेचन किया गया है। यह एक प्रकरणात्मक संवित रचना है जो तीन प्रकाशोंमें समाप्त हुई है।

गौतमके 'न्यायस्त्र' श्रौर दिङ्नागके 'न्यायप्रवेश' की तरह माखिक्यनन्दिका 'परीच्चामुख' वैनन्यायका सर्व प्रथम सूत्रप्रन्थ है। यह छह परिच्छेदोंमें विभक्त है श्रौर समस्त सूत्र संख्या २०७ है। यह नवमी शतीकी रचना है श्रौर इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती प्रन्थकारोंने इस पर श्रानेक

इस लेखकी प्रायः समग्र सामग्री प॰ राजकुमारको साहित्याचार्यं द्वारा प्राप्त हुई है। इसके लिए उनको धन्यवाद है।

## संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानका सहयोग

विद्याल टीकाएं लिखी हैं। आचार्य प्रमाचन्द्र [७८०-१०६५ ई०] ने इस पर बारह इकार रहाँक परिमास 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' नामक विस्तृत टीका लिखी है। बारहवीं शतीके लघु अनन्तवीर्यने इसी प्रम्थ पर एक 'प्रमेय रत्नमाला' नामकी टीका लिखी है। इसकी रचना-शैली इतनी विशद और प्राध्यल है और इसमें चर्चित किया गया प्रमेय इतने महत्वका है कि आचार्य हेमचन्द्रने अनेक स्थलों पर अपनी प्रमास-मीमांसामें इसका शब्दशः और अर्थशः अनुकरस किया है। लघु अनन्तवीर्यने तो मासिक्य-नन्दिक परीद्यासको अकलहके वचनकपी समुद्रके मन्यनसे उद्भूत 'न्यायविद्यामृत' बतलाया है।

उपयु क दो मौलिकमन्थोंके अतिरिक्त अन्य प्रमुख न्यायमन्थोंका परिचय देना भी यहां अप्रासंगिक न होगा। अनेकान्त वादको व्यवस्थित करनेका सर्व प्रथम अय स्वामी समन्तभद्र, (द्वि० या तृ० शती ई०) और सिद्धसेन दिवाकर (छुटी शती ई०) को प्राप्त है स्वामी समन्तभद्रकी आसमी-मांसा और युक्त्यनुशासन महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आप्तमीमांसामें एकान्त वादियोंके मन्तव्योंकी गम्भीर आलोचना करते हुए आप्तकी मीमांसा की गयी है और युक्तियोंके साथ स्थादाद सिद्धान्त की व्यवस्था की गयी है। इसके ऊपर भट्टाकलक्क (७२०-७८० ई०) का अध्शती विवरण उपलब्ध है तथा आचार्य विद्यानन्दि (९ वी० श० ई०) का "अध्सहस्त्री" नामक विस्तृत भाष्य और वसुनन्दिकी (देवागभद्रिक्त) नामक टीका प्राप्य हैं। युक्तस्यनुशासनमें जैन शासनकी निर्दोवता स्युक्तिक सिद्ध की गयी है। इसी प्रकार सिद्धसेन दिवाकर द्वारा अपनी स्तुति प्रधान बत्तीसियोंमें और महत्वपूर्ण सन्मतितर्क भाष्य में बहुत ही स्पष्ट रीतिसे तत्कालीन प्रचलित एकान्तवादोंका स्याद्वाद सिद्धान्तके साथ किया गया समन्वय दिखलायी देता है।

भट्टाकलक्कदेव बैनन्यायके प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके परचान्द्रावी समस्त बैन तार्किक इनके द्वारा व्यवस्थित न्याय मार्गका अनुकरण करते हुए हो दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी अध्यती, न्यायिनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, स्वधीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं हैं। इनकी समस्त रचनाएं जटिल और दुर्बोध हैं। परन्तु वे इतनी गम्भीर हैं कि उनमें 'गागर में सागर' की तरह पदे पदे बैन दार्शनिक तत्त्वज्ञान भरा पड़ा है।

श्राठवीं शतीके विद्वान श्राचार्य हरिभद्रकी श्रनेकान्तजयपताका तथा षट्दर्शनसमुख्य मूल्यवान श्रीर सारपूर्ण कृतियां हैं। ईसाकी नवीं शतीके प्रकाण्ड श्राचार्य विद्यानन्दि के श्रष्टसहस्ती, श्रातपरीचा श्रीर तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, श्रादि रचनाश्रोमें भी एक विशाल किन्तु श्रालोचना पूर्ण श्रद्धुत-विचार-राशि। विखरी हुई दिखलायी देती है। इनकी प्रमाणपरीचा नामक रचनामें विभिन्न प्रामाणिक मान्यताश्रोकी श्रालोचना की गयी है श्रीर श्रकलञ्च-सम्मत प्रमाणोका सयुक्तिक समर्थन किया गया है। सुप्रसिद्ध

१. अक्टकूवचोऽम्भोधेरुद्द्धे येन धीमता ।

न्याय विद्यामृतं तस्मै नमो 'माणिक्यनन्दिने ।'" 'प्रभेषर्त्नमाला' ए० २.

## क्यों-प्रापिनंन्दनं-प्रन्थ

तार्किक प्रभाचन्द्र खाचार्यने अपने दीर्घकाय प्रमेयकमलमार्तण्ड श्रीर न्यायकुमुद्चन्द्र में जैन प्रमाश शास्त्र सम्मित समस्त विषयोंकी विस्तृत और व्यवस्थित विवेचना की है। तथा ग्यारवीं शतीके विद्वान् सम-यदेवने विद्वसेन दिवाकरकृत सन्मतितर्ककी टीकाके व्यावसे समस्त दार्शनिक वादोंका संग्रह किया है। बारहवीं शतीके विद्वान् वादी देवराजस्तिका स्यादादरत्नाकर भी एक महत्त्वपूर्या ग्रन्थ है तथा कलिकाल सर्वेड आचार्य हैमचन्द्रकी प्रमाश्यमीमांशा भी जैन न्यायकी एक सन्द्री रचना है।

उक्त रचनाएं नव्यन्यायकी शैलीसे एक दम अस्पृष्ट हैं। हां, विमलदासकी सप्तभंगतरिङ्गाची और वाचक यशोविजयबी द्वारा लिखित अनेकान्तव्यवस्था, शास्त्रवार्तासमुख्य तथा अष्टसहस्रीकी टीका अवस्य ही नव्यन्यायकी शैलीसे लिखित प्रतीत होती हैं।

#### <u>ध्याकरण</u>

म्राचार्य पूज्यपाद (वि॰ छुटी श॰) का 'जैननेन्द्र व्याकरण' सर्व प्रथम जैन व्याकरण प्रन्य कमाना जाता है। महाकथि धनक्षय (८ वीं श॰) ने इसे 'श्रापश्चिम रतन '' बतलाया है ? इस ग्रन्थ पर निम्न जिखित चार टीकाएं उपलब्ध हैं:—

(१) स्रभयनन्दिकृत महावृत्ति, (२) प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, (३) श्राचार्य श्रुत-कीर्तिकृत पञ्चवस्तु-प्रक्रिया तथा (४) पं० महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र।

प्रस्तुत वैनेन्द्रव्याकरणके दो प्रकारके सूत्रपाठ पाये जाते हैं। प्रथम सूत्र-पाठके दर्शन उपरि सिक्षित चार टीका-प्रन्थोंमें होते हैं और दूसरे सूत्रपाठके शब्दार्थाव-चिन्द्रका' तथा शब्दार्थावपिकिया' में । पहले पाठमें २००० सूत्र हैं। यह सूत्रपाठ पायिगियकी सूत्र-पद्धतिके समान हैं। इसे सर्वाङ्ग सम्पन्न बनाने की दृष्टिसे महावृत्तिमें स्रनेक वार्तिक और उपसंख्याओंका निवेश किया गया है। दूसरे सूत्र-पाठमें २७०० सूत्र हैं। पहले सूत्र पाठकी स्रपेद्धा इसमें ७०० सूत्र स्रष्टिक हैं और इसी कारण इसमें एक भी वार्तिक आदिका उपयोग नहीं हुआ है। इस संशोधित और परिवर्द्धित संस्करणका नाम शाब्दार्थव है। इसके कर्ता गुयानिद (वि०१० श०) झाचार्य हैं। शब्दार्थव पर भी दो टीकाएं उपलब्ध हैं:—(१) शब्दार्थव चन्द्रिका और (२) शब्दार्थवप्रक्रिया। शब्दार्थवचिन्द्रका सोमदेव मुनिने वि० सं०१ २६२ में सिक्षकर समात की है और शब्दार्थवप्रक्रियाकार भी वारहर्वी शतिक चारूकीर्ति पण्डिताचार्थ सनुमानित किये गये हैं।

१. "प्रमाणमकळकूस्य पूज्यपादस्य कक्षणम् ।

भनव्जयक्ते: काव्यं रत्नत्रथमपश्चिम ॥<sup>११</sup> भनव्जय नाममाला,

२. जैन साहित्य और इतिहास (पं० नाथूराम प्रेमी)का 'देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण' शीर्षक निवन्थ।

## संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानीका तहवीत

महाराज अमोधवर्ष (प्रथम ) के समकालीन शाकटायन या पाल्यकीर्तिका शाकटायन (शब्दानुशासन) व्याकरण भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत व्याकरण पर निम्नाङ्कित सात टीकाएं उपलब्ध है—

(१) अमोधवृत्ति—शाकटागनके शब्दानुशासन पर स्वयं सूत्रकार द्वारा लिली गयी यह सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकृट नरेश अमोधवर्षको लच्यमें रखते हुए ही इसका उक्त नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) शाकटायन न्यास—अमोधवृत्ति पर प्रभावन्द्राचार्य द्वारा विरचित यह न्यास है। इसके केवल दो अध्याय ही उपलब्ध हैं। (३) चिन्तामणि टीका (सचीयसी इति)—इसके रचियता यज्ञवर्मा हैं। अमोधवृत्तिको संज्ञित करके ही इसकी रचना की गयी है। (४) मिण प्रकाशिका—इसके कर्त्ता अजितसेनाचार्य हैं। (५) प्रकियासंग्रह—भटोबोदीस्वितकी सिद्धान्तकीमुदोको पद्धतिपर लिखी गयी यह एक प्रक्रिया टीका है, इसके कर्ता अभयचन्द्र आचार्य हैं। (६) शाकटायन-टीका—भावसेन 'त्रै विद्यदेवने इसकी रचना की है। यह कातन्त्रकी रूपमाला टीका के भी रचियता हैं। (७) रूप-सिद्धि—लघुकीमुदीके समान यह एक अल्पकाय टीका है। इसके कर्ता इयापाल (वि० ११ वाँ श०) मुनि हैं।

आचार्य हेमचन्द्रका सिद्धहेम शब्दानुशासन भी महत्वपूर्णश्चना है। यह इतनी आकर्षक रचना रही है कि इसके आधारपर तैयार किये गये अनेक व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त श्रम्य ग्रानेक जैन व्याकरण ग्रन्थ जैनाचार्योंने सिखे हैं और अनेक जैनेतर व्याकरण ग्रन्थोंपर महत्वपूर्ण टीकाएं भी सिखी हैं। पूच्यपादने पाणिनीय व्याकरणपर 'शब्दावतार' नामक एक न्यास सिखा था जो सम्प्रति अप्राप्य है और जैनाचार्यों द्वारा सारस्वत व्याकरणपर सिखित विभिन्न बीस टीकाएं आज भी उपलब्ध हैं'।

शर्ववर्मका कातंत्र व्याकरण भी एक सुवोध क्रौर संज्ञित व्याकरण है तथा इसपर भी विभिन्न चौदह टोकाएं प्राप्य हैं।

## अलङ्कार---

श्चलंकार विषयमें भी जैनाचार्योंकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ब हैं । हेमचन्द्र श्चीर वाग्भटके काव्यानुशासन तथा वाग्भटका वाग्भटालंकार महत्वकी रचनाएं हैं। श्चितसेन श्चाचार्यकी श्चलंकार-चिन्तामिण श्चीर श्चमरचन्द्रकी काव्यकल्पलता बहुत ही सफल रचनाएं हैं।

जैनेतर श्रालंकार शास्त्रोपर भी जैनाचार्योंकी कतिपय टीकाएं पायी जाती हैं। काव्यप्रकाशके जपर भानुचन्द्रतिष्ठा, माखिक्यचन्त्र, जयनन्दिस्दि श्रीर यशोविजयगिष्ठा (तपागच्छ) की टीकाएं

१. जिन्त्तकोश्च ( म० औ० दि० ६०, पूना )।

## वर्गी-सभिनन्दन-प्रन्थ

उपसन्त्र हैं। इसके सिवा दण्डीके कान्यादर्शपर त्रिश्वनन्त्रकृत टीका पायी जाती है चौर रुद्रटके कान्यालंकार पर नेमिसाधु (११२५ वि॰ सं०) के टिप्पण भी सारपूर्ण हैं।

#### नाटक---

नाटकीय सहित्यके स्वनमें भी जैन साहित्यकारोंने श्रपनी प्रतिभाका उपयोग किया है। उभयभाषा-किवचकवर्ती हिस्तिमल्ल (१३ वीं श०) के विकान्तकौरव (जयकुमार-सुलोचना), सुभद्राहरस्स, मैथिलीकल्यास, श्रोर श्राञ्चनापवनज्जय उल्लेखनीय नाटक हैं। श्रादिके दो नाटक महाभारतीय कथाके श्राधार पर रचे गये हैं श्रोर उत्तरके दो रामकथाके श्राधार पर। हमचन्द्र श्राचार्यके शिष्य रामचन्द्रस्रिके श्रानेक नाटक उपलब्ध हैं। जिसमें नलविवाह, सत्य हरिश्चन्द्र, कौमुदीमित्रानन्द, राघवाश्युद्य, निर्मयभीमध्यायोग, श्रादि नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

श्रीकृष्णामिश्रके 'प्रवोधचन्द्रोदय' की पद्धति पर रूपकात्मक (Allegorical) शैलीमें लिखा गया यशःपाल (१३ वीं सदी) का मोहराजपराजय एक सुप्रसिद्ध नाटक है। इसी शैलीमें लिखे गये बादिचन्द्रसूरिकृत ज्ञानसूर्योदय तथा यशश्चन्द्रकृत मुदित-कुमुदचन्द्र श्रासाम्प्रदायिक नाटक हैं। इनके अतिरिक्त जयसिंहका हम्मीरमदर्गर्दन नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है।

#### काव्य---

जैन काव्य-साहित्य भी अपने ढंगका निराला है। काव्य-साहित्यसे इमारा आशय गद्यकाव्य, महाकाव्य, चित्रकाव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्योंसे हैं। गद्यकाव्यमें धनपालकी तिलकमञ्जरी (९७० ई०) और श्रोयडदेव (वादीभसिंह ११ वीं सर्दं) की गद्यचिन्तामिण महाकिव वाणकृत कादम्बरीके जोड़की रचनाएं हैं।

महाकान्यमें हरिचन्द्रका धर्मशर्मान्युदय, वीरनन्दि का चन्द्रप्रभचरित, श्रभयदेवका जयन्त-विजय, श्रर्शहासका मुनिसुन्नतकान्य, वादिशाजका पाश्वेनायचरित, वाग्भटका नेमिनिर्वासकाय, मुनिचन्द्रका शान्तिनाथचरित श्रीर महासेनका प्रयुग्नचरित, श्रादि उत्कृष्ट कोटिके महाकाव्य तथा काव्य है। चरितकान्यमें जटासिंहनन्दिका वराङ्गचरित, रायमल्लका जम्ब्स्वामीचरित, श्रसंग कविका महाबीरचरित, श्रादि उत्तम चरितकाव्य माने वाते हैं।

चम्पूकाव्यमें आचार्य सोमदेवका यशस्तिलकचम्पू (वि०१०१६) बहुत ही स्थातिप्राप्त रचना है। अनेक विद्वानोंके विचारमें उपलब्ध संस्कृत साहित्यमें इसके जोड़का एक भी चम्पूकाव्य नहीं है। हरिश्चन्द्र महाकविका जीवन्घरचम्पू तथा आईहासका पुरुदेवचम्पू (१३ वीं शती) भी उच कोटिकी

## संस्कृत राहित्यके विकासमें जैनविद्यानीका सहबीश

रखनाएं हैं। चित्रकाब्यमें महाकवि धनक्षय (८ वीं॰ श॰) का दिस्न्धान, शान्तिराजका पञ्चसन्धान, हमचन्द्र तथा मेधविजयगर्धीके सससन्धान, जगनाय (१६६६ वि॰ सं॰) का चतुर्विशति सन्धान तथा जिनसेनाचार्यका पार्श्वाम्युद्य उत्तमकोटिके चित्रकाव्य हैं।

वृतकाव्यमें मेघवृतकी पद्धति पर लिखे गये वादिचन्द्रका पथनवृत, चरितसुन्दरका शीलवृत, विनयप्रभका चन्द्रवृत, विक्रमका नेमिद्रत श्रीर जयतिलक्ष्य्रिका धर्मदृत उल्लेखनीय दृत-काव्य है।

इनके श्रातिरिक्त चन्द्रप्रभस्रिका प्रभावकचरित, मेरुतुङ्गकृत प्रवन्धचिन्तामिश्र (१२०६ ई०) राजशेखरका प्रवन्धकोष (१३४२ ई०) श्रादि प्रवन्धकाव्य ऐतिहासिक दृष्टिसे बहे ही महस्वपूर्ण है।

#### छन्दशास--

कुन्दशास्त्र पर भी जैन विद्वानोंकी मूल्यवान रचनाएं उपलब्ध हैं। जयकीर्ति (१९६२) का स्वीपक्ष कुन्दोऽनुशासन तथा आचार्य हेमचन्द्रका स्वीपक्ष कुन्दोऽनुशासन महत्वकी रचनाएं हैं। जयकीर्तिन आपने छुन्दोऽनुशासनके अन्तमें लिखा है कि उन्होंने माण्डब्य, पिङ्गल, जनाश्रय, सैतब, श्रीपूल्यपाद और जयदेव आदिके छुन्दशास्त्रोंके आधारपर आपने छुन्दोऽनुशासनकी रचना की हैं। वाग्भटका छुन्दोऽनुशासन भी इसी कोटिकी रचना है और इसपर इनकी स्वीपक्ष टीका भी है। राजशेखरस्रि (११७९ वि०) का छुन्द:शेखर और रत्नमंज्या भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं।

इसके श्रातिरिक्त जैनेतर छन्दशास्त्रों पर भी जैनाचार्योंकी टीकाएं पायी जाती हैं। केदारभष्टके इत्तरलाकर पर सोमचन्द्रगर्या, चेमहंसगयी, समयसुन्दर उपाध्याय, श्रासड और मेक्संदर, श्रादिकी टीकाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कालिदासके श्रुतबोध पर भी हर्षकीर्ति, हंसराज, श्रीर कान्तिविजयगर्याकी टीकाएं प्राप्य हैं। संस्कृत भाषाके छन्दःशास्त्रोंके सिवा प्राकृत श्रीर अपभ्रंश भाषाके छन्द शास्त्रोंपर भी जैनाचर्योंकी महत्वपूर्य टीकाएं उपलब्ध हैं।

## कोश---

कोशके त्रेत्रमें भी जैन साहित्यकारोंन श्रापनी लेखनीका यथेष्ट कौशल प्रदर्शित किया है। श्रामरिव्यवणीकृत श्रामरकोष संस्कृतक समाजमें सर्वोपयोगी श्रीर सर्वोत्तम कोष माना जाता है। उसका पठन-पाठन भी श्रान्य कोषोंकी श्रापेक्षा सर्वाधिक रूपमें प्रचलित है। धनञ्जयकृत धनञ्जय नाममाला दो सौ दलोकोंकी श्राल्पकाय रखना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक कलाके विद्यार्थियोंके लिए जैनसमाजमें इसका खुब ही प्रचलन है।

१ मोडन्य-पिहल-जनाश्रय-सैतनाल्य, श्रीपुच्यपाद-जयदंव वृथादिकानाम् । छन्दांसि वीध्य वितिधानपि सत्प्रयोगान्, छन्दोऽनुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्तम् ॥

#### पर्यो समिनन्दन-प्रन्थ

श्रमरकोषकी टीका ( श्याख्यामुधाख्या ) की तरह इसपर भी श्रमरकीर्तिका एक भाष्य उपलब्ध है। इस प्रसङ्गमें श्राचार्य हेमचन्द्र विरचित श्रमिधानचिन्तामिण नाममाला एक उल्लेखनीय कोशकृति है। श्रीधरसेनका विश्वलीचनकांव, जिसका श्रपरनाम मुक्तावली है एक विशिष्ट श्रीर श्रपने ढंगकी श्रमूठी रचना है। इसमें ककारान्तादि व्यक्षनोंके क्रमसे शब्दोंकी संकलना की गयी है जो एकदम नवीन है।

#### मन्त्रशास---

मन्त्र शास्त्रपर भी जैन रचनाएं उपलब्ध हैं । विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त श्रीर वारहवीं के आदिके विदान् मिल्लिषेणका भैरवपद्मावतीकल्प, सरंख्वती-मन्त्रकल्प श्रीर व्वालामालिनीकल्प महत्वपूर्ण रचनाएं हैं । भैरव प्रशावती-कल्पमें, मन्त्री-लक्षण, सकली-करण, देव्यर्चन, द्वादशरिक्षकामन्त्रोद्धार, क्रोधादिस्तम्भन, अङ्गनाकर्षण, वशीकरण यन्त्र, निमित्त, वशीकरण तन्त्र श्रीर गारहमन्त्र नामक दस अधिकार हैं तथा इसपर वन्ध्रवेणका एक संस्कृत विवरण भी उपलब्ध है । ज्वाला-मालिनीकल्प नामक एक अन्य रचना इन्द्रनिद्दकी भी उपलब्ध है जो शक सं ० ८६१ में मान्यसेटमें रची गयी थी । विद्यानुवाद या विद्यानुशासन नामक एक और भी महत्त्वपूर्ण रचना है जो २४ अध्यायोंमें विभक्त है । यह मिल्लिषेणाचार्यकी कृति बतलायी जाती है; परन्तु अन्तः परीक्षणसे प्रतीत होता है कि इसे मिल्लिषेणके किसी उत्तरवर्ती विद्वान्ने प्रयित किया है । इनके आतिरिक्त हस्तिमल्लका विद्यानुवादाङ्ग तथा भक्तामरस्तोत्र मन्त्र भी उल्लेखनीय रचनाएं है ।

# सुभाषित और राजनीति---

सुभाषित श्रीर राजनीतिसे सम्बन्धित साहित्यके सजनमें भी जैन लेखकोंने पर्याप्त योगदान दिया है। इस प्रसङ्गमें श्राचार्य श्रामितगतिका सुभाषित रत्नस्दोह (१०५० वि०) एक सुन्दर रचना है। इसमें सांसारिक विषय-निराकरण, मायाइंकार-निराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोष विचार, देवनिरूपण श्रादि बत्तीस प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण बीस बीस, पन्नीस पन्नीस पर्योमें समाप्त हुन्ना है। सोमप्रभकी स्त्रमुक्तावली, सकलकोर्तिको सुभाषितावली, आचार्य श्रुभचन्द्रका ज्ञानार्णव, हमचन्द्रा-चार्यका योगशास्त्र, श्रादि उचकौटिके सुभाषित प्रन्थ हैं। इनमें से श्रान्तिम दोनों प्रन्थोमें योगशास्त्रका महत्त्वपूर्ण निरूपण है।

राजनीतिमें सोमदेवस्रिका नीतिबाक्याभृत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है । सोमदेवस्र्रिक आपने समवमें उपलब्ध होने वाले समस्त राजनैतिक और अर्थशास्त्रीय साहित्यका मन्यन करके इस

१. इस ग्रन्थको श्रीसाराभाई मणिकाल नवाब अहमदाबादने सरस्वतीकल्य तथा अनेक परिशिष्टोंके साथ गुजराती अनुवाद सहित प्रकाशित किया है।

२. जैन साहित्य और हतिहास ( श्री पं॰ नाथूराम प्रेमी ) ए॰ ४९५।

## संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयोग

सारवत् नीतिवाक्यामृतका स्त्रन किया है, श्रतः यह रचना श्रपने टंगकी मीलिक श्रीर मूल्यवान् है। आयुर्वेद---

आयुर्वेदके सम्बन्धमें भी कुछ जैन रचनाएं उपलब्ध हैं। त्रप्रादित्यका कल्याग्रकारक, पृथ्य-पादका वैद्यसार अच्छी रचनाएं हैं। पंडितप्रवर आशाधर (१३ वीं सदी) ने वाग्भट या चरकसंहितापर एक अष्टाङ्ग हृदयोद्योतिनी नामक टोका लिखी थी, परन्तु सम्प्रति वह अप्राप्य है। चामुण्डरायकृत नरिचिकित्सा, मिल्डियेशकृत बास्ममहिचिकित्सा तथा सोमप्रभाचार्यका रस-प्रयोग भी उपयोगी रचनाएं है।

# कला और विज्ञान--

जैनाचार्योंने वैज्ञानिक साहित्यके ऊपर भी अपनी लेखनी चलायी। इंसदेव (१३ वी सदी) का मृगपद्यीशःस एक उत्कृष्ट कोटिकी रचना मालूम देती है। इसमें १७१२ पद्य हैं श्रीर इसकी एक पाण्डुलिपि त्रिवेन्दम्की राजकीय पुस्तकागारमें सुरक्षित हैं। इसके श्रितिरिक्त चामुण्डराय कृत कूपबलकान, वनस्पतिस्वरूप, निधानादिपरीज्ञाशास, धातुसार, धनुवेंद, रत्नपरीज्ञा, विकानार्याव श्रादि प्रन्य भी उल्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाएं हैं।

# ज्योतिष, साम्रुद्रिक तथा स्वमशास-

ज्योतिषशास्त्रके सम्बन्धमें जैनाचार्योंकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं, गणित स्त्रीर फिलत दोनों भागोंके ऊपर ज्योतिर्मन्थ पाये जाते हैं। जैनाचार्योंने गणित ज्योतिष् सम्बन्धो विषयका प्रतिपादन करनेके लिए पाटीगणित, बीजगणित, रेलागणित, त्रिकोणिमिति, गोलीय रेलागणित, जापीय एवं वक्रीय त्रिकोणिमिति, प्रतिभागणित, श्रृहोजितिगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जनमपत्र निर्माणगणित, प्रह्मोजितगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जनमपत्र निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, प्रह्मोजितगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जनमपत्र निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, पञ्च निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर

जैनगणितके विकासका स्वर्णयुग छुठवींसे बारहवीं शती तक है। इस बीच आनेक महत्वपूर्ण गणित प्रन्थोंका प्रथन हुआ है। इसके पहलेकी कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय आगमिक प्रन्थोंमें अवस्य गणित सम्बन्धी कुछ बीजसूत्र पाये जाते हैं।

स्वंप्रकृति तथा चन्द्रप्रकृति प्राकृतकी रचनाएं होने पर भी जैनगिखतकी आस्यन्त महत्वपूर्णं तथा प्राचीन रचनाएं हैं। इनमें सूर्य और चन्द्रसे तथा इनके ग्रह, तारा, मण्डल, आदिसे सम्बन्धित गिखित तथा अनेक विद्वानोंका उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त महाबीराचार्य (९ वीं सदी) का गिखतसारसंग्रह; श्रीधरदेवका गिखतशास्त्र, हेमप्रभय् रिका त्रैलोक्यप्रकाश और सिहतिलक-स्रिका गिखतिलक, आदि प्रन्थ भी सारगर्भित और उपयोगी है।

फलित ज्योतियसे सम्बन्धित होराशास्त्र, संहिताशास्त्र, सहूर्तशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, प्रश्नशास्त्र

#### वर्धी-ग्रिमनन्दन-प्रन्य

स्रोर स्वप्नशास्त्र स्नादि पर भी जैनाचार्योंने स्नपनी रचनाश्रोंमें पर्यात प्रकाश डाला है स्नोर स्ननेक मीलिक प्रन्य भी लिखे हैं। इस प्रसङ्गमें चन्द्रसेन मुनिका केवलकान होरा, दामनन्दिके शिष्य भष्टवासरका स्नायकानतिलक, चन्द्रोन्मीसन प्रश्न, भद्रबाहु-निमित्तशास्त्र, श्चर्षकाण्ड, मुहूर्तदर्पण, जिनपाल गस्रीका स्वप्नविचार तथा दुर्लभराजकी स्वप्नचिन्तामिण, श्नादि उपयोगी प्रन्थ हैं।

वैसा ऊपर कहा गया है, इस क्षेत्वमें संस्कृत साहित्यके विषयमें जैन विद्वानोंके मूल्यवान् सहयोगका केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है। संस्कृत साहित्यके प्रेमियोंको उन आदरणीय जैनविद्वानोंका कृतज्ञ ही होना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि हम हृदयसे इस महान् साहित्यसे परिचय प्राप्त करें और ययासम्भव उसका संस्कृत समाजमें प्रचार करें।



# स्वामी समन्तभद्र तथा पार्टालपुत्र

श्री हो० जी॰ महाजन

'पूर्व पाटलिपुत्र मध्यनगरे भेरी मया ताडिता, पद्यान्मालय सिन्धु उक विषये काञ्चीपुरे वैदिहो। प्राप्तोऽहं करहाटंक बहुमटं विद्योत्कटं संघटं, यादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्ट्लविकीडितम्' ॥'

श्रवण बेलगोलाके शिलालेखका यह श्लोक श्राचार्य स्वामी समन्तभद्रके नामको पाटिलपुत्रसे सम्बद्ध करता है। कतिपय विद्वानोंका मत है कि स्वामीन मगधके पाटिलपुत्रकी यात्राकी थी। श्री पं ज् जुगलिकशोर मुखतार भी श्रवण वेलगोलकी ऐतिहासिकताके कारण उक्त विचारसे सहमत हैं । किन्तु सन् '४५—'४६ की भा । इतिहास परिषद्के निमित्तसे दिख्ण जाते समय कडलोर जानेका श्रवसर मिला। किसी समय यह स्थान 'पाटिलपुत्र' नामसे स्थात था यह सुनते ही विचार श्राया कि उक्त शिलासोखका पाटिलपुत्र मगधकी राजधानी थी श्रयका दक्षिण भारतका यह प्राचीन स्थान ?

विचारना यह है कि स्वामी पाटिलपुत्र क्यों गये हों गे ? क्या उस समय यह नगर शिक्षा तथा संस्कृतिका केन्द्र था ? क्या मगभकी राजधानी होनेके कारण यह नगर सुसमृद्ध था ? चन्द्रगुप्त मौर्य तथा उसके प्रधान वंशधरोंके कालमें पाटिलपुत्र राजनगरीके वैभव तथा गुणोंसे समलंकृत था । ई० पू० दूसरी शतीमें (१८४ ई० पू०) मौर्य साम्राज्यको समाप्त करके शुंगवंशक संस्थापक पुष्यमित्र तथा उसके पुत्र श्राग्निमित्रके हाथों श्राते ही गुद्धमें ध्वस्त पाटिलपुत्र राजकृपासे भी विश्वत कर दिया गया था । शुंगोंकी राजधानी विदिशा (मेलला) चली गयी थी जिसके खण्डहर वेसनगरमें श्राज भी विद्यमान हैं। शुंगोंकी दूसरी राजधानी उन्जैनी थी ।

इस्तिगुम्फा शिलालेख द्वारा सुविख्यात कलिंगराज एल खारवेलने ई॰ पू॰ प्रयम शतीमें मगध

१. श्वि. सं. ५४ ( प्राचीन ) ६७ ( नवीन ) पू. स. १०६० में लिखित 'मल्लिवेग प्रशस्ति'

२. आप्तमीमांसा पृ. ४ तथा स्वामी समन्तमद्र ( पं. जुगरू किशोर मुख्तार )

३. टी. एल शाहका 'प्रश्चीन भारत' मा. ४ ए. ११३--४।

#### वर्सी श्रीभनन्दन-ग्रन्थ

्पर आक्रमण किया था। इस युद्धमें अस्तिमित्रको दास राजा (सामन्त ) ही नहीं बनना पडा अस्ति खारवेसाने पाटलिएन पर ऐसा प्रहार किया कि वह ध्वस्त हो गयी श्रीर झतीत वैभव तथा महत्ताको पुनः प्राप्त न कर सकी। अवतक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर यह करूपनाकी जा सके कि स्वामीके समयमें पाटलिएजके गये दिन वापस द्यागये हों गे । स्वामीका बह-मान्य समय शक सं० ६० या १३८ ई० है फलतः उपर्यंक घटना क्रमके आधारसे तो यही कहा जा सकता है कि इन दिनों मगचका पाटलिएन अवनित पथपर ही अप्रसर रहा होगा । फलतः शिक्षा संस्कृतिके विकासकी वहां कल्पना करना दःशाह्य होगा । इसके अतिरिक्त यह भी विचारगीय है कि श्रपनी पहोचके तामिलनाइ प्रदेशमें ही रियत प्रमुख शिक्वा-संस्कृति केन्द्र काञ्जीवरम (काञ्चीपुरम्) मदरा, ब्रादिको ह्रोडकर वे सदरवर्ती पाटलिएन क्यों जाते ? उरयर, काञ्ची, मदरा, भादलपर, श्रादिमें जैनमठों. वसतियों तथा पिलयोंको भरमार यो<sup>२</sup>। यह भी श्रनुमान है कि स्वामीने कास्त्री या जिक्दरस्य प्रदेशमें दीक्षा ली हो गी 3 | इसके बाद उन्हें भरमक रोग 'भरमक व्याधि' हो गया था । तब क्रपने जीवनको खतरेमें डालकर इतनी लम्बी तथा व्यर्थ यात्रा क्यों की हो गी १ शिलालेखपर विचार करनेसे इतना तो ऋलकता है कि जन्म तथा दीचा स्थानसे निकट दक्षिण पाटलिएपको स्थामीने श्चविज्ञत नहीं क्रोक्षा हो गा । क्योंकि उपरिक्षितित दिल्ला भारतीय समुक्रत नगरोंमें भाटलपर (पाटलिएम) भी था। इन शिक्षा-संस्कृति केन्द्रोंमें वैदिक, जैन तथा बौद्धोंके बीच ग्रानेक शास्त्रार्थ भी हुए ये। प्राचीन युगमें इतका तामिल नाम 'तिक्पादरीपुलियुर' श्रथवा तिरुप्यापुलियुर था. तथा को मद्रास प्रेसीडेंसीके स्नार्काट जिलेका मूख्य स्थान वर्तमान कडलोर है"।

इसकी प्राचीन वस्ती 'पेट्टा' है जो वर्तमान नगरसे दो मील दूर है। यहांपर खाढे चार फुट जंचा जिनकिम्ब मिला था जिसे मंडम ग्रामके व्यक्तिने विष्णुमूर्ति समक्त कर श्रपने ग्राममें दृद्धके नीचे विराज कर पूजना प्रारम्भ कर दिया था। तैलादि चढ़ानेसे मूर्तिपर काले घन्ने पड़ गये हैं। यहांसे एक सहक सी फुट जंचे पहाइकी पार करती हुई गेडीलम नदीके तीरपर स्थित 'त्रिकहिन्द्रपुर को जाती है। यहीं पर भूमिगर्भस्य मन्दिर, मठ, श्रादि प्राचीन पाटलिपुत्रके भग्नावशेष हैं। ये १२ से १५ मील तकके घेरेमें फैले हैं। तथा इनके झस्तित्वकी सुचना यत्र तत्र ऊपर खड़े या पड़े स्तम्भ श्रादि देते

१. लूईस राध्सकृत श्ररणनेकपोलके शिला०, कनांटक शब्दानुशासन, महावशिष्ट, भ. ओ. रि. है, रिपोर्ट (१३३—४) पू. ६२०।

२. स्वामी समन्तमद्व ५० १२।

३. श्रवण-वेख्गोल शिलालेख (प्राo ) ५४. ( नo **)**१० ''काञ्च्यान्नानाट**कोऽह . .'' पय** ।

४. 'स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिजम'' पृ० ६० । २ण्डि० ऐण्टी, पृष्टा कि, आदि ।

५. आर्बेलोबिकल सर्वे औप इण्डिया ७।

है। पल्लव राजकालमें निर्मित विष्णुमन्दिर इनमें प्रधान तथा प्राचीनतम है। गैडिलम नदीके प्रवाह परिकर्तनने भी बहुतसे अवशेषोंको भूगर्तमें सुला दिया है। मंडम प्राममें विराजमान मूर्ति पहिले यहीं पही थी।

तामिल प्रन्थोंके आधारपर सिद्ध है कि है ॰ सनके प्रारम्भसे राजा महेन्द्रवर्मन (प्रथम ) के शैव होने तक दिवाग पाटलिपुन एक समुन्तत नगर था जो कि वर्तमान 'तिरुवेदीपुर' हो सकता है। स्वयं शैव हुए श्राप्पर जैन साधुके सम्पर्कसे महेन्द्रवर्मन शैव हुए थे। तथा मुनि न्याप्रपादने पदरि (पाटिल ) कुन्नके नीचे यहापर शिवपूना की थी फलतः हसका नाम पादरी (पाटिल ) पुत्र पढ़ गया था। कहलोरसे पन्द्रह मील दूर पनस्ती नगरसे डेट् मीलकी दूरीपर 'तिरुवदीकरी स्थान है जो प्राचीन पाटिलपुत्रका उपनगर था। यहां 'गुग्राघर-हन्चरम' नामका एक मन्दिर है जो प्रारम्भमें जैनमन्दिर रहा होगा। यदापि इस समय गर्भगृहमें विशाल शिवलिंग शालुंका (योनिपीठ) में विराजमान है तथापि मन्दिरके बाहर नीमके वृन्नके नीचे श्रव दी गयी जैनमूर्ति मन्दिरके इतिहासकी श्रीर लंकेत करती है। मूर्तिके खण्डित मुख, शिर तथा आसन बतलाते हैं कि मन्दिर किसका था। यदापि साढ़े तीन फीट उन्ची पद्मारुन इस मूर्तिमें चिन्ह तथा प्रशस्ति लेल नहीं हैं तथापि कलाकी इष्डिसे यह पल्लवकालीन प्रतीत होती है।

उक्त मन्दिरसे कुछ फलांगकी बूरी पर 'विरतेश्वर' मन्दिर है। स्थूल उन्नत दीवालों तथा गोपुर युक्त इस मन्दिरके मध्यमें एक सरोवर है तथा इसके भीतरी चक्रमें एक जैन पद्मासन ग्राखण्डित मूर्ति रखी है। यह मूर्ति त्राकार प्रकारसे उक्त मूर्तिके समान है। यह वही मन्दिर है जहां ग्राप्परने जिन धर्म छोड़कर शिवधर्म स्वीकार किया था<sup>3</sup>। ये जन्मसे जैन थे धर्गसेन नामसे मुनि होकर अपने संघके ग्राचार्य हुए थे। एक दिन 'तिरुनरुन कुण्ड' की यात्रार्थ जाते समय संघसे रुष्ट होकर लौटे ग्रीर ग्रापने परिवर्तन के साथ साथ महावीर-मन्दिरको भी विरतेश्वर शैथ मन्दिर बना दिया।

इन जैन भगावशेषों तथा तामिल छाहित्य है समृद्ध दिज्ञ पाटिलपुत्रका श्रस्तित्व सिद्ध होता है जैसा कि टोण्डामण्डल, पोन्नारके विवेचन तथा वहां उस्पन्न बीर, विद्वान, श्रादिके वर्णनसे स्पष्ट है । तथा यह श्रादिसम्राट चन्द्रगुप्तमीर्यकी राजधानीके समान हो सम्पन्न बतायो गयी है । देखना यह है कि क्या तिरुपादरीपुलीयूरका पाटलीपुत्र हो सकता है ? 'पादरी' वृद्धके श्रनुसार इसका नाम पड़ा था। तथा पुली = क्यांच श्रीर युर = स्थान शुद्ध तामिल हैं। फलतः उक्त घटनाश्रोंसे मुनि व्यांच-

र. एपी० इ० सा० ६ पू० इंद्रर ।

२. तामिल पेरिय, स्थल तथा तेवात्म पुराण ।

प्रा० ए० चक्रवतींकी तिरुवच्छवर कुरलकी भूमिका।

४. तामिक 'पाटलियुर पुराण' ह० लि० ग० सं० ११३६।५।

५. पारिजातकां वरू महात्म्य, कान्चीपुराण, तिरुपादिपुलियुर काकावम्ब, आदि

#### वर्षी-ग्रभिनन्दन-प्रन्य

पादका नाम बोड़ देनेसे स्पष्ट 'तिकपादिलपुलीयुर' बनता है। तामिल पुरायोंमें पादिल, पाटिल बन आदिक वर्णन भी नगरके अस्तित्वके ही समर्थक हैं। लण्डरोंमें मिले शिलालेख भी 'तत्लैत्यप तिकपादिल पुलीयुर' इसके समर्थक हैं। अप्पर तथा महेन्द्रवर्मनका धर्म परिवर्तन, फलतः जैनधर्मका भीषण दमन तथा जैन संस्कृति केन्द्रका विनाश आदि सिद्ध करते हैं कि दिल्लिए पाटिलपुत्र किसी समय 'जैन जयतु शासनम्' की जय बोषसे अप्लाबित था। इसकी पृष्टि आस-पासके मामोंमें मास जैनधर्मायतन तथा निविषकाओं से भी होती है।

फलतः यदि उक्त श्लोकका पाटलिपुत्र दिल्ल्या भारतका था तो संभवतः तोण्डामण्डलस्य तिरु = श्री पादली = पाटली पुलि = ब्याधपाद युर = स्थान हो सकता है। फलतः उक्त विवेचन मनीषियोंके लिए साधक ही होगा।



१. बी० जगदीश अय्यरका आरकार जिला इतिहास, आर्० सर्वे० १० पृ० ६५।

२, दन्तीत्ति हैं कि दक्षिण आर्काटके तिरुवन्नभन्ने तथा तिरुवकीरलूर्में छः इजार मुनियोंकी निषिधकाएं बनी थीं।

# तिलोयपण्णत्तो और यतिवृषभ

श्री पं॰ जुनलिक्शोर मुल्तार, चिधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर ग्रंथका सामान्य परिचय और महत्व--

तिलोयपण्याती (त्रिलोकप्रश्रित) तीन लोकके स्वरूपादिका निरूपक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध प्राचीन प्रंथ है—प्रसंगोपाल जैनसिद्धाःत, पुराखा और भारतीय इतिहासकी भी कितनी ही सामग्री इसमें है। इसके सामान्यजगत्स्वरूप, नरकलोक, भवनवासिलोक, मनुष्यलोक, तिर्पक्लोक, व्यन्तरलोक, क्योतिलोंक, सुरलोक, श्रीर तिद्धलोक नामके नौ महा श्राधकार हैं। श्रवान्तर श्राधकारोंकी संख्या १८० के लगभग है; क्योंकि द्वितीयादि महाधिकारोंके श्रवान्तर श्राधकार क्रमशः १५, २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ ऐसे १३१ हैं श्रीर चौथे महाधिकारके जम्बूदीप, धातकी-खण्डद्वीप श्रीर पुष्करद्वीप नामके स्रवान्तर श्राधकारोंमें से प्रत्येकके किर सोलह, सोलह (४८) श्रन्तर-श्राधकार हैं। इस तरह यह ग्रंथ श्रापने विषयका विस्तारसे प्ररूपण करता है। इसका प्रारम्भ-सिद्धि कामनाके लिए सिद्धत्मरणमय निम्न गाथासे होता है—

"श्रहावह-कम्म-वियला णिहिय-कज्ञा पणह-संसारा । विद्व-सयलह-सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ १ ॥" श्रन्तिम भाग इस प्रकार है—

"पणमह जिणवरवसहं गणहर्वसहं तहेव गुण [हर] वसहं। दृद्रूण परिसवसहं [?] जित्वसहं धम्म-सुस-पाढग-वसहं॥ ६-७८॥ चुरिणसक्तवं झत्थं करणसक्तव पमाण होदि कि [?] जं तं। अट्ट-सहस्स-पमाणं तिलोयपराणित णामाप ॥ ७६॥

पवं श्राइरिय-पंपरागप तिलोयपराणसीप सिद्धलोयस्वरूवणिरूवणपराणसी णाम णवमो महाहियरो सम्मसो॥

> मग्गप्यभावण**हं पवयण-मत्तिप्यचोदिदेण** मया । भणिदं गंथप्ययं सोहंतु वहु सुदाहरिया ॥ ८० ॥ तिस्रोयपरणची सम्मत्ता ॥"

#### वर्णी सभिनन्दन-प्रन्थ

इन तीन गायाश्चीमें पहली ग्रंथका श्चन्त-मंगल है। इसमें ग्रंथकार यतिष्ठपभाचार्यने, 'बदि-'बसर्ड' पदके द्वारा इलेपरूपसे अपना नाम भी सुचित किया है'। इसके द्वितीय और तृतीय चरण उँछ अशुद्ध जान पड़ते हैं। दूसरे चरणमें 'गुण' के अनन्तर 'हर' और होना चाहिये। देहलीकी प्रतिमें भी त्रुटित श्रंशके संकेत पूर्वक उसे हाशियेपर दिया है, जिससे वह उन गुराधराचार्यका भी वाचक हो जाता है जिनके 'क्हायपाहुड' सिद्धान्तप्रंथपर यतिवृषभने चूर्णिस्त्रोंकी रचना की है और 'श्रार्था गीति' के लढ़गानुरूप चौथे चरणके समान द्सरेमें २० मात्राएं हो जाती हैं तीसरे चरणका पाठ पहले 'दट्टूरा परिसवसहं' प्रकट किया गया था<sup>२</sup> जा देहलीकी प्रतिमें भी पाया जाता है, ऋौर उसका संस्कृत रूप 'द्रष्ट्वा परिषद् वृषमं' दिया था, जिसका ऋर्य होता है—परिषदोमें श्रेष्ट परिषद् [ सभा ] को देखकर । परंतु परिसका अर्थ कोषमें परिषद् नहीं मिलता किंतु स्पर्श उपलब्ध होता है, परिषद्का वाचक परिसा शब्द स्त्रीलिंग है । शायद यह देखकर श्रयवा किसी दूसरे श्रज्ञात कारणवश हालमें 'दर्टू ख-य रिसिवसहं पाठ दिया है जिसका ऋर्य होता है - ऋषियोमें श्रेष्ठ ऋषिको देखकर परन्त 'जदिवसहं' की मौजूदगीमें रिसिवसहं यह कोई विशेषता नहीं रखता मुनि, यति, 'ऋषि शब्द प्रायः समान म्रर्थके वाचक है इसलिए वह व्यर्थ पड़ता है। पिछले पाठको लेकर उत्तके स्थान पर 'द्ट्रुस श्रारिस बसहं' पाठ भी सुक्ताया गया है" श्रीर उसका ऋर्य स्नार्प प्रथोंमें श्रेष्ठको देखकर किया है। परंतु अरिसका अर्थ कोशमें आर्थ उपलब्ध नहीं होता; किंतु अर्श | बवासीर ] नामका रोग विशेष पाया जाता है, अपूर्वके लिए आरिस शन्दका प्रयोग होता है। यदि आरिसका अर्थ आर्थ भी मान लिया जाय अथवा 'प' के स्थानपर कल्पना किये गये 'क्र' के लोप पूर्वक इस चरगाको सर्वत्र अनुपलन्थ 'दट्टूगारिसवसहं' ऐसा रूप देकर संधिके विश्लेषण द्वारा इसमेंसे आर्थका वाचक श्रारिस शब्द निकाल लिया जावे तो भी दर् ठूछ पद सबसे श्राधिक खटकता है इस पदकी मौजूदगीमें गायाके अर्यकी ठीक संगति नहीं बैठती - उसमें प्रयुक्त हुन्ना 'पर्णमह' [प्रणाम करो ] कियापद कुछ बाबा उत्पन्न करता है और ऋर्य सुरागत नहीं हो पाता । अंथकारने यदि दट्ट्य [ह्या ] पदको अपने विषयमें प्रयुक्त किया है तो दूसरा कियापद भी अपने ही विषयका होना चाहिये या अर्थात् श्रार्थवृषभ या श्रृषभ, श्रादि को देखकर मैंने यह कार्य किया या में प्रणामादि श्रमुक कार्य करता हं

१. इकेन रूपसे नाम-स्वनकी वह पद्भित अनेक अधीर्में पायी जाती हैं: यथा— गोम्मटसार, नीतिवा क्यामृत और प्रमा-चन्द्रादिके अन्य।

२ जैनहितेषी माग १३, अंक १२, ए० ५२८ ।पर सुहद्वरं पं॰ माधुराम प्रेमीका छेख ।

३ पाइय-सदमदण्यान कोश । ४ जैनस।हित्य और इतिहास प्र०६।

१ जैनसिद्धांतमास्कर भाग ११ कि० १ ५० ८०। ६ पाइय-सहमहण्णव कोश ।

ऐसा कुछ सतलाना चाहिये था, जिसकी गाथा परसे उपलब्धि नहीं होती छौर यदि यह पद दूसरोसे धम्मन्य रलता है—उन्होंकी प्रेरखाके लिए प्रयुक्त हुआ है—तो दट्ट्या छौर 'परापह' दोनों कियापदोंके लिए गाथामें झलग झलग कर्मपदोंकी संगति बेठानी चाहिये, जो कि नहीं बैठती। गाथाके वसहान्त पदोंमेंसे एकका बाज्य तो हष्टव्य और दूसरेका प्रयाम्य वस्तु हो यह बात संदर्भसे संगत मालूम नहीं होतो। इसलिए 'दट्ट्या' पदका झस्तित्व यहां बहुत ही झापत्तिके योग्य जान पहता है। मेरी रायमें यह तीसरा चरण 'दड्या परिस्वसह' के स्थान पर 'दुडुपरीसह-विसहं' होना चाहिये। इससे गाथाके झर्थकी सब संगति ठीक बैठ जाती है। यह गाथा जयधवलाके दशवें झिकारमें बतीर मंगलाचरयाके झपनायी गपी है, वहां इसका तीसरा चरण 'दुसह-परीसह-विसहं' दिया है। परीपहके साथ दुसह (दु:सह) और दुट्टु (दुष्टु) दोनों शब्द एक हो धर्यके बाचक है—दोनोंका झाशय परीपहको बहुत बुरी तथा झसहा बतलानेका है। लेखकोंकी कृपासे 'दुसह' की झपेला 'दुट्टु' के 'दट्टूण' हो जानेकी झिकक सम्भावना है, हसीसे यहां 'दुट्टु' पाठ सुक्ताया गया है वैसे 'दुसह' पाठ भी ठीक है। यहां इतना छौर भी जान लेना चाहिये कि जयधवलामें इस गाथाके दूसरे चरणामें 'गुणवसहं' के स्थानपर 'गुणहरवसहं' पाठ ही दिया है और इस तरह गाथाके दोनों चरणोंमें जो गलती और शुद्ध सुक्तायी गयी है उसकी पुष्टि भले प्रकार हो जाती है।

दूसरी गायामें इस तिलोयपण्णतीका परिमाण आठ हजार श्लोक-जितना बतलाया है। साथ ही, एक महत्वकी बात और स्चित की है; वह यह कि यह आठ हजारका परिमाण चूर्णिस्वरूप अर्थका और करण-स्वरूपका जितना परिमाण है उसके बराबर है। इससे दो बातें फिलत होती हैं—एक तो यह कि गुण्णधराचार्यके कसायपाहुड प्रेथपर यितृष्ठभने जो चूर्णिस्त्र रचे हैं वे इस प्रंथसे पहले रचे वा चुके थे, दूसरी यह कि 'करणस्वरूप' नामका भी कोई ग्रंथ यितृष्ठभके द्वारा रचा गया था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, वह भी इस ग्रंथसे पहले बन चुका था। बहुत संभव है कि वह ग्रंथ उन करणस्त्रोंका ही समूह हो जो गण्णितस्त्र कहलाते हैं और जिनका कितना ही उल्लेख त्रिलोक-प्रजित, गोम्मटसार, त्रिलोकसार और घवला जैसे ग्रंथोंमें पाया जाता है। चूर्णिस्त्रों अथवा इसि-स्त्रोंकी संस्था छह हजार श्लोक परिमाण है, अतः करणस्वरूप ग्रन्थकी संख्या दो हजार ख्लोक-परिमाण समक्रती चाहिये; तभी दोनोंकी संख्या मिलकर आठ हजारका परिमाण इस ग्रन्थका बैठता है। तीसरी गाथामें 'यह ग्रन्थ प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिए रचा गया है, इसमें कहीं कोई भूल हुई हो तो बहुशुत आचार्य उसका संशोधन करें' ऐसा निवेदन किया गया है।

## ग्रन्थकार यतित्रुषम और उनका समय--

अन्यमें न रचना-काल दिया है झौर न अन्थकारने आपना कोई परिचय ही दिया है — उक्त दूसरी गायासे इतना ही ध्वनित होता है कि 'ने धर्मसूत्रके पाठकोमें श्रेष्ठ थे।' इसलिए अन्थकार,

## वर्णी-सभिनन्दन-प्रन्य

प्रत्यके समय, सम्बन्धादिमें निश्चित रूपसे कुछ कहना सह व नहीं है। चूर्शिस्त्रोंसे माल्म होता है कि यतिवृषभ मीट स्त्रकार थे। प्रस्तुत मन्य भी उनके जैनशाखोंके वितृत अध्ययनको व्यक्त करता है। उनके सामने 'लोकविनिश्चय', 'संगाहणी (संग्रहणी)' श्रीर 'लोकविभाग [प्राकृत]' जैसे कितने ही ऐसे प्राचीन मन्य भी मौजूद थे, जो श्राज उपलब्ध नहीं है और जिनका उन्होंने श्रपने हस मन्यमें उल्लेख किया है। उनका यह मन्य प्रायः प्राचीन मन्योंके श्राधारपर ही लिखा गया है, हसीसे उन्होंने मन्यकी पीठिकांक श्रन्तमें, मन्य रचनेकी प्रतिशा करते हुए, उसके विषयको 'श्राहरिय अधुक्कमायादं' (गा० ८६) बतलाया है और महाधिकारोंके संधिवाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'आहरिय परंपरागए' पदके हारा भी हसी बातको पुष्ट किया है, इस तरह यह घोषित किया है कि इस मन्यका मूल विषय उनका स्वरुचित्वत नहीं है, किन्तु आचार्यपरग्परके श्राधारपर है। रही उपलब्ध करणस्त्रोंकी बात; वे यदि इनके उस करणस्वरूप भ्रंयके ही श्रंग हैं, जिसकी श्रधिक संभावना है, तब तो कहना ही क्या है ? वे सब इनके उस विषयके पाण्डत्य, तथा बुद्धिकी प्रखरताके प्रवल्त परिचायक हैं।

अवधवलाके आदिमें मंगलाचरण करते हुए श्रीवोरसेनाचार्यने यतिवृषभका जो स्मरण किया है वह इस प्रकार है---

> "जो श्रक्षमंखुसीसो श्रंतेवासी वि णागहित्यस्स । सो वित्ति-सुत्त-कत्ता जश्वसहो मे वरं देऊ ॥ = ॥"

इसमें कसायपाहुडकी जयभवला टीकाके मूलाधार वृत्ति (चृ्णि ;—सूत्रोंके कर्ता यतिवृष्यको आर्थमंक्षुका शिष्य श्रोर नागहस्तिका अन्तेवासी बतलांया है। इससे यतिवृष्यके दो गुरुश्रोंके नाम सामने आते हैं, जिनके विषयमें जयधवला परसे इतना और जाना जाता है कि श्री गुणधराचार्यने कसाय-पाहुड अपरनाम पेजदोसपाहुडका उपसंहार (संत्तेष) करके जो सूत्रगाथाएं रची थीं वे इन दोनोंको आचार्य-परम्परासे प्राप्त हुई थीं और ये उनके सर्वाङ्ग अर्थके जाता थे, इनसे समीचीन श्रर्थको सुनकर ही यतिवृष्यने, प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन सूत्र गाथाओं पर चूर्णिस्त्रोंकी रचना की । ये दोनों जैन-परम्पराके प्राचीन आचार्यों में हैं और इन्हें दिगम्बर तथा स्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंने माना है—स्वेताम्बर सम्प्रदायमें श्रार्थमंश्रुका आर्थमंगु नामसे उल्लेख किया है, मंगु श्रीर मंधु एकार्यक हैं। धवला, जयधवलामें

१ "युगो तेण गुणहरमद्वारण्ण णाणपनाद-पंचमपुन्न-दसमनस्थु-तदियकसायगाहुड-महण्णन-पारण्ण गंधनीच्छे-दस्रयण बच्छकपर्वास-कथ-हियण्ण एवं पेज्जदोसपाहुडं सोकसपदसहरशपरिमाणं होतं असीदि सदमेत्तगाहार्हि वनसहारिदं। पुणो ताओ चेयसुत्तगाथाओ आश्चरिय परंपराण आगच्छमाणाओ अञ्जसंखु-णाणहत्थीणं पत्ताओ । पुणो तेसि दोण्हंपि पादम्के असीदिसदगाहाणं गुणहरमुहक्तमकविणि गयाणमत्थं सम्मं सोकण जयिवसह-महारण्ण प्रथणवच्छकेण ज्वण्णिसुत्तं कर्यः।"—जयधवका

इन दोनों श्राचार्यों को 'त्वमाश्रमण' श्रीर महावाचक' भी लिखा है । वो उनकी महत्ताके द्योतक हैं। इन दोनों श्राचार्यों के सिद्धान्त-विषयक उपदेशों में कहीं कहीं कुछ सूत्तम मतमेद भी रहा है, जो वीरसेनकी उनके अन्यों श्रयवा गुरुपरम्परासे ज्ञात या इसिलए उन्होंने धवाला तथा जयधवला टीकाश्रों असका उल्लेख किया है। ऐसे जिस उपदेशको उन्होंने धर्वाचार्य सम्मत, श्रव्धृष्ठिल्ल सम्प्रदायक्रमसे चिरकालागत श्रीर शिष्य परम्परामें प्रचलित तथा प्रशापित समसा है उसे 'पवाइच्जंत' 'पवाइच्जाय' उपदेश बतलाया है श्रीर जो ऐसा नहीं उसे 'अपवाइच्जंत' श्रयवा 'श्रपवाइच्जाय' नाम दिया है । उल्लिखित मतमेदों श्रायनागहितके श्रिषकांश उपदेश 'पवाइच्जंत' श्रीर श्रायमंश्रुके 'श्रपवाइयज्जंत' बतलाये गये हैं। इस तरह यतिश्रयम दोनोंका शिष्यत्व प्राप्त करनेके कारण उन सूक्ष्म मतमेदकी बातोंसे भी श्रवगत थे, यह सहज ही जाना जाता है। वीरसेनने यतिश्रयमका महाप्रामाणिक श्राचार्य रूपसे उल्लेख किया है। एक प्रसंग पर राग-द्रेष-मोहके श्रमावको उनकी वचनप्रमाणतामें कारण बतलाया है श्रीर उनके चूर्णिस्त्रोंको श्रसत्यका विरोधी ठहराया है । इन सब बातोंसे श्राचार्य यतिश्रयमका महत्त्व स्वतः ख्यापित हो जाता है।

श्रव देखना यह है कि यतिष्ट्रधभ कब हुए हैं श्रीर कब उनकी यह तिलोयपण्याती बनी है. जिसके वाक्योंको धवलादिकमें उद्धृत करते हुए श्रनेक स्थानों पर श्रीवीरसेनने उसे 'तिलोयपण्यात्तिमुत्त' कहा है। यतिष्ट्रधभके गुरुश्रोंमेंसे यदि किसीका भी समय सुनिश्चित होता तो इस विषयका कितना हो काम निकल जाता, परन्तु उनका भी समय सुनिश्चित नहीं है। श्वेताम्बर पदाविलयोंमेंसे 'कल्पसूत्र स्थिवरावली' श्रीर 'पट्टावलीसारोद्धार' जैसी कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पट्टाविलयोंमें तो श्रायंमंगु श्रीर नागहस्तीका नाम ही नहीं है, किसी किसी पट्टावलीमें एकका नाम है तो द्सरेका नहीं श्रीर जिनमें दोनोंका नाम है उनमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक श्राचार्यका श्रीर कोई एकसे अधिक श्राचार्योंका नामोल्लेख करती है। कोई कोई पट्टावली समयका निर्देश ही नहीं करती श्रीर जो

१ ''कम्मिट्टिदि त्ति अणियोगद्दारे हि सण्णमाणे वे उत्रदेसा होति । जहण्णसुन्कस्सिट्टिदीणं पमाणपरूवणा कम्मिट्टिदि परूवणिति भणिति । णवं दोहि परूवणिति भणिति । णवं दोहि उवंदिसि कम्मिट्टिदि परूवणिति भणिति । णवं दोहि उवंदिसि कम्मिट्टिदि परूवणा कायव्या ।" ''ए थ दुवे उत्रण्सा..... सहावाचयाणमञ्जमशुखवणाणसुवदंसेण लोग प्रिदे आजगसमाणं णामा-गोद-वेदणीयाणं दि संतकम्मं ठवेदि । सहावाचयाणं णागदृत्थिखवणाण सुवपसेण लोगे प्रिदे णामा-गोद-वेदणीयाण ठिदि संतकम्मं ठवेदि । सहावाचयाणं णागदृत्थिखवणाण सुवपसेण लोगे प्रिदे णामा-गोद-वेदणीयाण ठिदि संतकम्मं अतोसुदुत्त पमाणं होति ।"--वट् खं० प्र० १ ए० ५७। २ ''सव्यादियसम्मदे चिरकालमवोन्छिण्णसेपदाय-कमेणाणच्छमाणों जो सिस्स-परंपराण पवाइज्जदे सी पवाइज्जतीव एसोत्ति भण्णदे, अथवा अव्यवस्थ-भयवंताणसुवणसो पत्थाऽपव्याइज्जमाणों णाम । णागहत्थि खमणाणसुवणसे पत्थाऽपव्याइज्जतीति वेत्तव्यो ।" अयथन ए० ४३

इ"कुदो जन्त्रदे १ पदम्हादोचेव जदवसहाहरियःमुहक्तमक-विजिभायःचुिणसुत्तादो । चुिणसुत्तमण्णहा किं ण होदि १ ण, रागदोसमोहामावेण पमाणत्तमुवगय-जदवसह-वयणस्स असञ्चत्तविरोहादो ।" अयथवळा प्र० १, ए० ४६ ।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

करती हैं उनमें इन दोनोंके समयोंमें परस्पर अन्तर भी पाया जाता है—जैसे आर्थमंगुका समयारंभ तपागच्छ पर्यावलीमें वीरिनर्वाग्रसे ४६७ वर्ष पर और 'सिरिदुसमाकाल-समग्रसंव-थयं' की अवज्रीमें ४५० पर बतलावा हैं'। दोनोंका एक समय तो किसी भी श्वे० पर्यावलीसे उपलब्ध नहीं होता बल्कि दोनोंमें लगभग १५० या १३० वर्षका अन्तराल पाया जाता है। दिगम्बर परम्पराका उल्लेख दोनोंको स्पष्ट ही यतितृष्यमके गुरूरूपमें प्रायः समकालीन बतलाता है। ऐसी स्थितिमें श्वे० पट्टाविलयोंको दोनों आचार्योंके समयादिके विषयमें विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। इसलिए इनके समयका तिलोयपण्यात्तीके उल्लेखों परसे ही अथवा उसके अन्तःपरीच्या द्वारा अनुसन्धान करना उचित है।

(१) तिलोयपण्यात्तीके स्रनेक पद्योंमें 'संगाह्यां' तथा 'लोकविनिश्चय' प्रन्थके साथ 'लोक-विभाग' नामके प्रन्थका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। यथा---

जलसिंहरे विक्यंभी जलणिहिणो जीयणा दससहस्सा।
पउर्व संगाइणिए लोयविभाए विणिहिट्टं॥ (इ०४)
लोयविणिच्छयगंथे लोयविभागम्मि सम्बस्सिद्धाणं।
जोगाहणपरिमाणं भणिवं किञ्चण चरिमदेहसमो॥ (इ०९)

यह 'लोकविभाग' ग्रंथ उस प्राकृत लोकविभाग ग्रन्थसे भिन्न मालूम नहीं होता, जिसे 'सर्व-नन्दी म्नाचार्यने कांचोके राजा सिंहवर्माके राज्यके २२ वें वर्षमें उत्तराषाढ नज्ञमें शनिश्चर, वृषराशिमें वृहस्पति, उत्तराफाल्गुनी नज्जमें चन्द्रमा तथा शुक्ल पद्म रहते हुए—शक संवत् ३८० में लिखकर पाखराष्ट्रके पाटिलक ग्राममें पूरा किया था।'' जिसका उल्लेख सिंहसूर के उस संस्कृत 'लोकविभाग' के तीसरे-चौथ पद्योंमें है, जिसे उन्होंने सर्वनन्दीके लोकविभागको सामने रखकर ही भाषाके परिवर्तन द्वारा '

'लोकविभाग' स्नादि प्रत्योंके स्नाधारसे तिलोयपणाती को उक्त दोंनों गायास्रोंमें जिन विशेष वर्णनोंका उल्लेख किया गया है वे सब संस्कृत सोकविभागमें भी पाये जाते हैं । स्नीर इससे यह बात

१. पष्टावकी समुख्यय ।

१. 'सिंहस्रिकिंगा 'पदसे 'सिंहस्र' नामकी उपलब्ध, होती है—सिंहस्रिकी नहीं जिसके स्रिपदको आचार्य पदका नामक समझकर जैन साहित्य और इतिहास प्र०५ पर नामके अध्रिपनकी कल्पना की है और 'पूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो' पेसा सुझावा गया है। छंदकी कठिंनाईका हेतु उसमें कुछ भी समीचीन माल्य नहीं होता; क्योंकि सिंहनन्दि और सिंहरोन जैसे नायोंका नहां सहज हो समावेश किया जा सकता था।

आवार्यांबिक्कागतं विर्वितं तिसंबस्र्विणा । भाषायाः परिवर्तनेन निपुणैः सम्मानितं साधुभिः ॥

 <sup>&</sup>quot;दशैनैव सहस्राणि मूलेऽघेषि पृथुर्मतः" । प्रकरण व

<sup>&#</sup>x27;'अन्त्यकायप्रमाणाजु किञ्चित्संकुचितात्मकाः ॥ प्रक० ११

न्नीर भी स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृतका उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागको सामने रख कर ही लिखा गया है।

इस सम्बन्धमें एक बात और विचारखीय है कि संस्कृत लोकविभागके अन्तमें उक्त दोनों पद्योंके बाद निम्न पद्य दिया है-

'पंचदशशताम्यादुः षट्त्रिश्द्धिकानि वै। शास्त्रस्य संगद्दस्वेदं छंदसातुष्ट्रमेन च ॥४॥

इसमें प्रंथकी संख्या १५३६ श्लोक-परिमाण बतलायी है, जब कि उपलब्ध संस्कृत लोक-विभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है। मालूम होता है कि यह १५३६ की श्लोक संख्या पुराने प्राकृत लोकविभाग की है और उसके संस्था सूचक पद्यका भी यहां अनुवाद कर दिया है। संस्कृत प्रन्थमें जो ५०० इलोक परिमाण श्रधिक है वह प्रायः 'उक्तं च' पर्योका परिमाण है जो इस ब्रन्थमें दूसरे ब्रन्थोंसे उदध्त किये गये हैं--१०० से श्रिधिक गायाएं तो तिलोयपण्याची की ही हैं, २०० के करीब श्लोक भगविजनसेनके ब्रादिप्रायसे लिये गये हैं ब्रीर शेष उद्भृत पद्य तिलीयसार (त्रिलीकसार) ब्रीर जम्बद्वीप पण्यात्ती (जंबद्वीपप्रज्ञित) ब्रादि प्रन्थोंके हैं। इस तरह इस प्रन्थके भाषाके परिवर्तन क्यीर दूसरे प्रन्थोंसे कुछ पद्योंके 'उक्तं च' रूपसे उद्धरणके सिवाय सिंहसूरकी प्रायः श्रीर कुछ भी कृति मालूम नहीं होती। बहुत संभव है कि 'उक्तं च' रूपसे जो पर्धोंका संग्रह पाया जाता है वह स्वयं सिंहसूर मुनिके द्वारा न किया गया हो बल्कि बादके किसी दूसरे ही विद्वानने अपने तथा दूसरोंके विशेष उपयोगके लिए किया हो क्योंकि ऋषि सिंहसूर जब प्राकृत प्रन्यका केवल संस्कृत अनुवाद करने बैठे-व्यास्थान नहीं तो यह संभावना बहुत ही कम रह जाती है कि वे दूसरे प्राकृतादि प्रंथींसे तुलनादिके लिए कुछ वाक्योंको स्वयं उद्धृत करके उन्हें प्रन्थका अंग बनायं । यदि किसी तरह यह उद्धरण-कार्य उनका ही सिद्ध किया जा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११ वों शतोंके अन्तमें अथवा उसके बाद हुए हैं; क्योंकि इसमें श्राचार्य नेमिचन्द्रके त्रिलोकसारकी गाथाएं भी 'उक्तं च त्रैलोक्यसारे' सूचक वाक्यके साथ पायी जाती हैं। इसलिए इस सारी परिस्थिति परसे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता कि तिलोयपण्याचीमें जिस लोकविभागका उल्लेख है वह सर्वनन्दीका प्राकृत लोकविभाग है जिसका उल्लेख ही नहीं किन्त अनुवादित रूप संस्कृत लोकविभागमें पाया जाता है। चू कि उस लोकविभागका रचनाकाल शक संबत् ३८० (वि० सं० ४१५) है अतः तिलोयपण्यातीके रचियता यतिवृपम शक सं० ३८० के बाद हुए हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। अब देखना यह है कि कितने बाद हुए हैं ?

तिलीयपण्यातीमें अनेक काल गयानाओं के आधारपर 'चतुमुंख' नामके कल्कि की मृत्यु

१ आरा दि॰ जैन सिद्धान्तमवनकी प्रति और उसकी प्रतिक्रिप वीरसेवामन्दिरकी प्रति र्श

२. करिक निःसंदेह एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है, इस बातको इतिहासकोंने भी माध्य किया है. डा॰ के० बी॰ 87.

#### वर्शी-समिनन्दन-ग्रन्थ

बीर-निर्वाणसे एक हवार वर्ष बाद बतलायी है, उसका राज्य काल ४२ वर्ष दिया है. उसके अत्याचारों तथा मारे जानेकी घटनाओंका उल्लेख किया है और मृत्युपर उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष स्थायी धर्मराज्य लिखा है। साथ ही, बादको धर्मकी कमशः हानि बतलाकर और किसी राजाका उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकरणकी कुछ गायांए निम्न प्रकार है, जो कि पालकादि राज्यकाल ९५८ का उल्लेख करने के बाद दी गयी हैं—

''तत्तो ककी जादो इंदसुदो तस्स चउमुहो णामो। सत्तरिवरिसा झाऊ विशुणिय इगवीस रज्जको ॥६६॥ झाखारागंधरादो पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेखुं। बोलीणेसुं बखो पट्टो कक्की स णखरणो ॥१००॥ श्रह कोवि झसुर देश्रो श्रोहीदो मुणिगणाण उवसमगं। णादुणं त ककी मेरेदि हु धम्मदोहि ति ॥१०३॥ किससुदो श्रजिदंजय णामोरक्खदि णमदि तखरणे। तं रक्खदि झसुरदेश्रो धम्मे रज्जं करेज्जति ॥१०४॥ तत्तो दोवेवासो सम्मं धम्मो पयद्विदि ज्ञणाणं। कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हापदे ॥१०५॥

इस घटनाचक से यह साफ माल्म होता है कि तिलोयपण्णतीकी रचना किल्कराजाकी मृत्युसे १०-१२ वर्षसे आधिक बादकी नहीं है। यदि आधिक बादकी होती तो ग्रंथ पद्धितको देखते हुए यह संभव नहीं था कि उसमें किसी दूसरे प्रधान राज्य आध्यवा राजाका उल्लेख न किया जाता। वीरनिर्वाण शक राजा अथवा शक संवत् से ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुआ है, जिसका उल्लेख तिलोयपण्णत्तीमें भी पाया जाता है'। एक हजार वर्षमें से इस संख्याको घटाने पर ३९४ वर्ष ७ महीने आवशिष्ट रहते

पाठक उसे मिहिरकुल नामका राजा बतलाते हैं और जैन कालगणनाके साथ उसकी संगति बैठाते हैं यह बहुत अस्याचारी था। इसका वर्णन चीनोयात्री हुए नसाङ्ग के यात्रा वर्णनमें विस्तारके साथ मिलता है तथा राज-तरिताणीमें भी इसकी दुष्टताका हाल दिया है। परन्तु डा० कोशीप्रसाद जायसगल इसे मिहिरकुल को पराजित करनेवाले मालवाधिपति विष्णु यशोधमांको ही, 'किल्क' बतलाते हैं, जिसका विजयसम्भ मन्दसारमें स्थित हैं और वह ई० सन् ५३३-३४ में स्थापित हुआ था। जैनहितेषी भाग १३ अंक १२ में जायसवाह्यजी का 'किल्क अवतारकी ऐतिहासिकता' और पाठकभी का 'गुप्त राजाओं का काल, मिहिरकुल और किल्क' नामक स्टेस पू० ५१६ - ५१५।

शिञ्चाणे बीराजिणे छञ्जसससदेसु पंचवरसेसु । पणमासेसु गदेसु संजादो सग-णिओ अहत्र। ॥— तिलोवपण्णती
 पण छस्सववरसं पणमासजुदं गमिव बीराणिक्युहदो सगराजो तो कक्की चढुणतिथ महिष सगमासं॥

<sup>---</sup> त्रि**डो**कसार

## तिलोयपण्यात्ते और वतिवृष्ध

हैं। यही ( शक संवत ३९५ ) किल्किकी मृत्युका समय है। श्रीर इसिलए तिलीयपण्याचीका रचनाकाल शक सं० ४०५ ( वि० सं० ५४० ) के करीब का जान पड़ता है जब कि लोकविभागकी बने हुए २५ वर्षके करीब हो जुके थे, श्रीर यह अन्तराल लोकविभागकी प्रसिद्धि तथा यतिष्ट्रप्रभतक उसकी पहुंचके लिए पर्याप्त है।

# यतिवृषभ और कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धी प्रथम मतकी आलोचना-

यतः यतिष्ठपभ कुन्दकुन्दाचार्यसे २०० वर्षसे भी श्राधिक समय बाद हुए हैं, श्रतः मैंने भी कुन्दकुन्द श्रीर यतिष्ठपभमें पूर्ववर्ती कौन !' नामक लेख किलाकर इन्द्रनन्दि श्रुतावतारके कुछ गलत तथा आन्त उल्लेखोंसे प्रसूत श्रीर विबुध श्रीधर-श्रुतावतारके उससे भी श्राधिक गलत एवं श्रापत्तिके योग्य उल्लेखों द्वारा पुष्ट विद्वानोंकी गलत धारणाश्रोंका विचार किया था। तथा उन श्रधान युक्तियोंका विचेचन किया था जिनके श्राधारपर कुन्दकुन्दको यतिष्ठपभके बन्दका विद्वान बतलाया गया है। उनमेंसे एक युक्तिका तो इन्द्रनन्दि श्रुतावतार ही श्राधार है; दूसरी प्रवचनसारकी 'एस सुरासर' नामकी श्राचमंगल गाथासे सम्बन्धित है, जो तिलोयपण्णत्तीके श्रान्तिम श्रीधकारमें भी पानी जाती है श्रीर जिसे तिलोयपण्णत्तीसे ही प्रवचनसारमें ली गयी समक्त लिया गया था श्रीर तीसरी कुन्दकुन्दके नियमासारकी गाथासे सन्त्रन्ध रखती है, जिसमें प्रयुक्त 'लोयविभागेसु' पदसे सर्वनन्दीके 'लोकविभाग' प्रन्यको समक्ता गया है। यतः उसकी रचना श्रक सं० ३८० में हुई है श्रतः कुन्दकुन्दाचार्यको श्रक सं० ३८० (वि० सं० ५१५) के बादका विद्वान ठहराया गया है।

'एस सुरासुर' नामकी गाथाको कुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिए मैंने जो युक्तियां दी थी उनसे दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें तो धारणा बदल गयी है । फलतः उक्त गाथाकी श्वितको प्रवचनसारमें सुद्ध स्वीकार किया गया है, क्योंकि उसके आभावमें प्रवचनसारकी दूसरी गाथा 'सेसे पुण तित्थयरे' को लटकती हुई माना गया है। और तिलोयपण्णत्तीके आन्तिम अधिकारके अन्तमें पायी जाने वाली कुन्थनाथसे वर्द्धमानतक स्तुति-विषयक आठ गाथाओं के सम्बन्धमें जिनमें उक्त गाथा भी है, लिखा

बोरिनिर्दाण और शक्संबद की विशेष जानकारीके लिए, रेखककी 'भगवान महावीर और उनका समय' नामकी पुरुतक देखनी चाहिये।

१ अनेकान्त वर्ष २ (नत्रम्बर सन् १९३८) किरण सं० १।

१ 'चडदसमेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चडक्मेदा। एदेसि विस्थारं क्रोयिवसागेनु णादम्बं ॥ १७ ॥

शाथा—चूण्युंच्चारणस्त्रैक्परोहतं कवायाख्य—प्राप्तनभवं गुणधर-वित्ववनोच्चारणाचार्यः ।। १५९ ॥
 एवं दिविधो द्रव्य-भावपुरतकातः समागच्छन् । गुरुपारपाठ्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुन्दपुरे ॥ १६० ॥
 श्रीपदानन्दि-सुनिना, सोऽपिं द्रादशसहस्रपरिमाणः । अन्य-परिकर्म-कर्तां पदखण्ड(ऽऽविविद्यण्डरय ॥ १६९ ॥

#### वर्गी-माभिनन्दन-प्रत्थ

गवा है कि—''बहुत सम्भव है कि ये सब गायाएं मूलप्रंथकी न हों, पीछुसे किसीने जोड़ दी हों खौर उनमें अवस्वनसारकी उक्त गाया था गयी हो ।''

प्रथम युक्तिके सम्बन्धमें मैंने यह बतलाया था कि इन्द्रनन्दि शुतावतारके जिस उल्लेखी परसे कुन्दकुन्द (पद्मनन्दी) को यतिष्ट्रपभके बादका विद्वान् समक्ता जाता है उसका अभिप्राय 'दिविष विद्यान्त के उल्लेख-द्वारा यदि समस्त टीकाओं सहित क्लायपाहुड (क्रवायप्रास्त ) की कुन्दकुन्दतक पहुंचाना है तो वह जरूर गलत है और किती गलत सूचना अथवा गलतफहमीका परिखाम है। क्यों कि कुन्दकुन्द यतिष्ट्रपभसे बहुत पहले हुए हैं जिसके कुछ प्रमाख भी दिये थे। साथ हो. यह भी बतलाया था कि बदापि इन्द्रनन्दीने यह लिखा है कि वंशकथन करने वाले शास्त्रों तथा मुनिजनोंका उस समय स्रभाव होने से गुणधर स्त्रीर धरसेन स्त्राचायोंकी गुरु-परम्पराका पूर्वाऽपर क्रम उन्हें मालूम नहीं है। परन्तु दोनों सिद्धान्तप्रन्योंके श्ववतारका जो कथन दिया है वह भी उन प्रंथों तथा उनकी टीकाझोंको स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता-सुनाया जान पहता है। यही वबह है जो उन्होंने श्रार्थमंक्ष और नागहस्तिको गुणधराचार्यका साचात शिष्य घोषित कर दिया और लिख दिया है कि 'गुराभराचार्यने क्लायपाहुडकी सूत्रगायाओं को रचकर स्वयं ही उतकी व्याख्या करके आर्यमेशु और न गहस्तिको पदाया था , जब कि उनकी टीका जयधवलामें स्पष्ट लिखा है कि 'गुग्राधराचार्यकी उक्त सूत्र गायाएं अ।चार्य परम्परासे आर्यमंशु श्रीर नागहस्तिको प्राप्त हुई थीं---गुराचराचार्य तथा उनमें उन्त गाथाओं का साह्यात् आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जैसा कि "पुणी तास्रो युत्तगहास्रो स्राहरियपरंपराए स्रागन्छमाणास्रो स्रवमंखुणागहत्थीणं पतास्रो ।' से स्पष्ट है इसलिए इन्द्रनिद-भुतावतारके उक्त कथनकी सरवता पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। परंत मेरी इन सब बातों पर कोई लात ध्यान दिया गया मालूम नहीं होता इसीलिए अ.र्थमंक्ष श्रीर नागहस्तिको गुराचाराचार्यका साजात शिष्य मानकर हो विचार किया गया है। अविक ऐसा मानकर चलनेमें यह ख्याल रखनेकी बात यी कि इन्द्रनन्दि के गुराधराचार्यके पूर्वाऽपर-झन्वय, गुरुझोंके विषयमें एक जगह अपनी अनिभज्ञता व्यक्त करने तथा दूसरी जगह उनकी कुछ शिष्य-परम्पराका उल्लेख करके आपर गुरुख्रोंके विषयमें श्रपनी श्रभिश्रता बतानेमें परस्पर विरोध है।" चूंकि यतिवृषभ श्रार्थमंक्षु श्रीर नगहस्तिके शिष्य ये इसलिए उन्हें गुराधराचार्यका समकालीन श्रयवा २०, २५ वर्ष बादका ही विद्वान स्चित किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि 'कुन्दकुन्द ( पदानन्द ) की दोनों सिद्धान्तीका जो शान प्राप्त हुन्ना उसमें यतिवृषभकी चूर्णिका अन्तर्भाव भक्ते ही न हो, फिर भी जिस दितीय सिद्धान्त कषायप्राभतको कुन्दकुन्दने प्राप्त किया है उसके कर्ता गुणधर जब यतिवृषभके समकालीन श्रयवा २०-

१. गुणवर-धरतेनान्वय गुर्वीः पूर्वाऽपरक्रमोऽरमाभिनं द्यायते तदन्वय कथकागम मुनि जनामावात् ॥१५०॥

१. एवं गाधास्त्राणि पचदशभद्दाधिकाराणि । प्रतिरच्य व्याचस्योः स नामद्दस्यार्वसंश्चरवाम् ॥ १५४ ॥

२५ वर्ष पहले हुए ये तन कुन्दकुन्द भी यतिष्ट्यभके सम-सामियक बल्कि कुछ पीछे के ही होंगे, क्योंकि उन्हें दोनों विद्वान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे मास हुआ या। अर्थात् एक दो गुरू उनसे पहले और मानने हों गे।' अन्तमें कुछ शिथिल अद्धाके साथ इन्नद्रन्दि भुतावतारको मूलाधार मानते हुए लिखा गया है—''गरब यह कि इन्द्रनन्दिके भुतावतारके अनुसार पद्यनन्दि (कुन्दकुंद) का समय वितृष्ट्यभसे बहुत पहले नहीं जा सकता। अब यह बात दूसरी है कि इन्द्रनन्दिने को इतिहास दिया है, वही गलत हो और या ये पद्मनन्दि कुंदकुंदके बादके दूसरे ही आवार्य हों और जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्ड-पुरके ये उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों।"

बादमें अब अयधवलाका वह कथन पूरा मिल गया जिसका एक ग्रंश 'पुछो ताक्रो' से ग्रारंभ करके मैंने उक्त लेखमें दिया या श्रोर जिसका श्रिषकांश ऊपर उद्धृत किया गया है तब अन्य छुप जुकनेपर उसके परिशिष्टमें उस कथनको देते हुए यह स्पष्ट स्चित किया गया है कि "नागहस्ति श्रोर ग्रायंमें श्रु गुराधरके साचात् शिष्य नहीं थे।" इस सत्यको स्वीकार करनेपर उस दूसरी युक्तिको क्या स्थित रहेगी. इस विषयमें कोई स्चना नहीं की गयी है यद्यपि करनी चाहिये थी। स्पष्ट है कि वह सारहीन हो जाती है। श्रीर कुन्दकुन्द द्विविधसिद्धान्तमें चूर्णिका श्रन्तर्भाव न होनेके कारण यतिवृधभसे बहुत पहलेके विद्वान भी हो सकते हैं।

श्रव रही तीसरी युक्ति उसके विषयमें मैंने श्रपने उक्त लेखमें यह बतलाया या कि 'नियमसारकी उस गायामें प्रयुक्त हुए 'लीयविभागेसु' पदका श्राभियाय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभाग प्रन्यसे नहीं है श्रीर न हो सकता है; बल्कि बहुवचनान्त पद होनेसे वह 'लोकविभाग' नामके किसी एक प्रन्य विशेष का भी बाचक नहीं हैं। वह तो लोकविभाग-विषयक कथन वाले श्रानेक प्रन्यों श्रायवा प्रकरणोंके संकेतको लिये हुए बान पहता है श्रीर उसमें खुद कुन्दकुन्दके 'लोय पाहुड'-'संटाण पाहुड' जैसे प्रन्य तथा दूसरे लोकानुयोग श्रायवा लोकालोकके विभागको लिये हुए करणानुयोग-सम्बन्धी प्रन्य भी शामिल किये वा सकते हैं इसलिए 'लोयविभागेसु' इस पदका जो श्रार्थ कई शताब्दियों पीछेके टीकाकार पद्मभने 'लोकविभागाभिधान परमागमे' ऐसा एक बचनान्त किया है वह ठीक नहीं है । साथ ही उपलब्ध लोकविभागमें, जो कि (उक्तं च वाक्योंको छोड़कर ) सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका ही श्रनुवादित संस्कृत रूप है, तिर्यञ्चोंके उन 'चौदह मेदों' के विस्तार कथनका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख नियमसार की उक्त गाथा में किया गया है । इसके मेरा उक्त कथन श्रायवा स्पष्टीकरण श्रीर भी ज्यादा पुष्ट होता है । इसके सिवाय, दो प्रमाण ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में कुन्दकुन्दका समय शक संवत् ३८० (वि० सं० ५१५)

१. मेरे इस विवेचनरो, जो 'जैनअगत' वर्ष ८ अङ्क ९ के एक पूर्ववर्ती केखमें प्रथमतः प्रकट हुआ शा, डा० ए० एन० वपाध्ये एम० ए० ने प्रवचनसारको प्रस्तावना ( ए० २१, २३) में अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है।

#### वर्णी-श्रमितन्दन-प्रन्थ

के बादका किसी तरह भी नहीं हो सकता। उनमें एक प्रमाण मर्कराके ताम्रपत्रका था जो शक सं० २८८ का उत्कीर्ण है श्रीर जिसमें देशी गर्णान्तर्गत कुन्दकुन्दके श्रान्वय (वंश) में होने वाले गुणचंद्रादि छह श्राचार्योंका गुस्र शिष्य कमसे उल्लेख है। दूसरा प्रमाण स्वयं कुन्दकुन्दके बोधपाहुडकी 'सहविवारोहुक्यो' नामकी गाया है जिसमें कुन्दकुन्द ने श्रापने को भद्रबाहुका शिष्य सूचित किया है।

प्रथम प्रखामको उपस्थित करते हुए मैंने बतलाया था कि 'यदि मोटे रूपसे गुराचन्द्रादि छह श्चाचार्योका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय: जो कि उस समयकी श्चाय-काय।दिककी स्थितिकी देखते हए अधिक नहीं कहा जा सकता तो कन्दकन्दके वंशमें होनेवाले गणचन्द्रका समय शक संवत २३८ (वि॰ सं० ३७३) के लगभग ठहरता है। श्रीर चंकि गुणचन्द्राचार्य कुन्दकुन्दके साजात शिष्य या प्रशिष्य नहीं ये बल्कि कुन्दकुन्दके श्रान्वय (वंश) में हए हैं श्रीर श्रान्वयके प्रतिष्ठित होने के लिए कम से कम ५० वर्षका समय मान लेना कोई वडी बात नहीं है। ऐसी हालत में कन्दकन्दका पिछला समय उक्त ताम्रपत्र परसे २०० (१५०+५०) वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो जाता है । इसलिए कहना होगा कि कुन्दकुन्दाचार्य यतिवृषभसे २०० वर्षसे भी श्रिधिक पहले हुए हैं। दसरे प्रमाखमें गाथ।को व उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें बतलाया है कि 'जिनेन्द्रने-भगवान महावीरने-मार्थक्यसे जो कथन किया है वह भाषा सूत्रोंमें शब्द विकारको प्राप्त हुन्ना है-मानेक प्रकारके शब्दोंमें उसे गूंथा गया है, -- भद्रवाहके कुछ शिष्योंने उन भाषा सूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है स्त्रीर (जानकर) कथन किया है।' इससे बोधपाहडके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्रबहिके शिष्य मालूभ होते हैं। श्रीर ये भद्रबाहश्रतकेष्ठलीसे भिन्न द्वितीय भद्रबाह जान पहते हैं, जिन्हे प्राचीन ग्रन्थकारोंने 'श्राचाराङ्ग' नामक प्रथम ऋंगके धारियोंमें तृतीय विद्वान सूचित किया है ऋीर जिनका समय जैनकाल गणनाश्चोंके श्रनुसार बीर-निर्वाण-संबत् ६१२ ऋर्यात् वि० सं० १४२ से (भद्रवाह द्वितीयके समाप्ति कालसे) पहले भले ही हो, परन्त पीछेका मालूम नहीं होता। क्योंकि श्रुतकेवली भद्रबाहके समयमें जिनकथित श्रुतमें ऐसा कोई विकार उपस्थित नहीं हुन्ना था, जिसे गाथामें 'सह विवारी हुन्नी भासासुत्तेसु जंजियो कहियं' इन शब्दों द्वारा सूचित किया गया है- वह अविच्छित्र चला आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह रियति नहीं रही थी - कितना ही अतहान लुप्त हो चुका या ख्रीर जो खबशिष्ट या वह ख्रानेक भाषासूत्रों में परिवर्तित हो गया था। इसिलए कुन्दकुन्दका समय विकामकी दूसरी शती तो हो सकता है परन्तु तीसरी या तीसरी शती के बादका वह किसी तरह भी नहीं बनता ।'

१ सद्दिबारी हुओ भासामुत्तेमु जंजिण कहियं। सो तह कहियंणायं सीसेणय मद्दाहुरस ॥ ६१ ॥

२ जैन काङगणनाओंका विस्तार जाननेके लिए देखो छेखक द्वारा किखित 'स्वामी समन्तमद्र' , इतिहास ) का 'समय निर्णय' प्रकरण ए० १८३ रो तथा 'म० महावीर और उनका समय' नामक पुस्तक।

परन्तु यह विवेचन किसी बद्धमूल धारणके कारण प्राह्म नहीं हुआ इसीलिए मर्कराके ताम्रपत्रकी कुन्दकुन्दके स्व-निर्धारित समय (शक सं० ३८० के बाद) के मानने में "सबसे बड़ी बाधा" स्वीकार करते हुए और यह बतलाते हुए भी कि "तय कुन्दकुन्दका यितन्नप्रभक्ते बाद मानना असंगत ही जाता है" लिखा गया है "पर इसका समाधान एक तरह हो सकता है और वह यह कि कीण्डकुन्दान्वयका अर्थ हमें कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परा न करके कीण्डकुन्दपुर नामक स्थानसे निकली हुई परम्परा करना चाहिये। वैसे श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, अरङ्गलकी अरङ्गलान्वय, कित्रूकी कित्रूगन्वय, मधुराकी माधुरान्वय, आदि।"

परन्तु इस संभवित समाधानकी कल्पनाके समर्थनमें एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है, जिससे 'कुन्दकुन्दपुरान्यय' का कोई स्वतंत्र श्रास्तित जाना जाता श्रायांत् एक भी ऐसा उदाहरण महीं दिया है जिससे यह मालूम होता कि श्रोपुरान्ययकी तरह कुन्दकुन्दपुरान्यय का भी कहीं उन्लेख श्राया है श्रयवा यह मालूम होता कि जहां पद्मानन्दि श्रपरनाम कुन्दकुन्दका उन्लेख श्राया है वहां उसके पूर्व कुन्दकुन्दान्ययका भी उल्लेख श्राया है श्रीर उसी कुन्दकुन्दान्ययमें उन पद्मानन्दि कुन्दकुन्दको बतलाया है, जिससे ताम्रपत्रके ''कुन्दकुन्दान्यय' का श्रय 'कुन्दकुन्दपुरान्यय' कर लिया जाता। विना समर्थनके केवल कल्पना से काम नहीं चन्न सकता। वास्तवमें कुन्दकुन्दपुरके नामसे किसी श्राव्यके प्रतिष्ठित श्रयवा प्रचलित होनेके सैकहों उत्हेख नहीं पाया जाता। प्रत्युत इसके कुन्दकुन्दाचार्यके श्रव्यक प्रतिष्ठित श्रीर प्रचलित होनेके सैकहों उदाहरण शिलालेखों तथा प्रन्य प्रशस्तियोंमें उपलब्ध होते हैं श्रीर वह देशादिके मेदसे 'इङ्गलेश्वर'' श्रादि श्रनेक शाखाश्रों (-विलयों) में विभक्त रहा है। श्रीर जहां कहीं कुन्दकुन्दके पूर्वकी गुरुपरम्पराका कुछ उल्लेख देखने में श्राता है वहां उन्हें गीतमगणधरकी सन्तित में श्रयवा श्रुतकेवली भद्रवादुके शिष्य चन्द्रगुपके श्रन्यय (वंश) में बतलाया है । जिनका कीण्डकुन्द-पुरके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं हैं। श्रीकुन्दकुन्द मूलसंघके (नन्दिसंघ भी जिसका नामान्तर है) श्रमणी गणी ये श्रीर देशीगणका उनके श्रन्यखे सम्बन्ध रहा है, ऐसा श्रवणबेलगोलके ५५५ (६९) संख्याके शिलालेखके निम्न वाक्योसे जाना जाता है—

श्रीमतो वर्ज्ञमानस्य वर्ज्जमानस्य शासने । श्री कोण्डकुन्दनामाऽभून्मूलसङ्घाप्रणी गणी ॥३॥ तस्याऽन्वयेऽज्ञनि क्याते......देशिके गणे । गुणी देवेन्द्रसैद्धान्तदेवो देवेन्द्रघन्दितः ॥४॥ इसलिए मर्कराके ताम्र पत्रमें देशीगणके साथ जो कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख है वह कुन्दकुन्दान

चार्यके श्रान्वयका ही उल्लेख है कुन्दकुन्दपुरान्वयका नहीं । इससे उक्त कल्पनामें कुछ भी सार मालूम

१. सिरि मूलसब देसियाण पुत्थयगच्छ-कोडकुदाणं । प्रमण्य-इगलेसर-विलिम जादस्स मुणियदाणस्स ॥ —भाव त्रिभंगी ११८, प्रमागमसार २२६।

२. श्रवणबेलगोल शिलालेख नं ० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०८,

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-अन्य

नहीं होता। इसके सिवाय, बोचपाहुढ की गाया-सम्बन्धी दूसरे प्रमास्त्रका कोई विरोध नहीं किया जाना ही स्वित करता है कि उसका विरोध शक्य नहीं है। दोनों ही अवस्थाओं में कोण्डकुन्दपुरान्वयकी उक्त कल्पनासे कोई परिस्थाम नहीं निकलतर तथा प्रवलतर बाधाकी उपस्थिति होनेके कारस कुन्दकुन्दके समय सम्बन्धी उक्त घारसा टिकती ही नहीं है।

नियमसारकी उक्त गायामें प्रयुक्त हुए लोयविभागेसुं पदको लेकर को उपर्युक्त दो आपित्यां की याँ उनका भी कोई समुचित समाधान अब तक नहीं मिला है। मूल लेखमें तो प्रायः इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि "बहुवचनका प्रयोग इसलिए भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्तमेद देखने चाहिए।" परन्तु ग्रन्थकार कुन्दकुन्दाचार्यका यदि ऐसा अभिमाय होता तो वे 'लोयविभाग विभागेसुं" ऐसा पद रखते, तभी उक्त आश्य घटित हो सकता या, परन्तु ऐसा नहीं है, इसलिए प्रस्तुत पदके विभागेसुं पदका आश्य यदि ग्रन्थके विभागों या अध्यायोंका लिया जाता है तो ग्रन्थका नाम 'लोक' रह जाता है—'लोकविभाग' नहीं—इससे तो सारी युक्ति ही पलट जाती है, को 'लोकविभाग' ग्रंथके उल्लेखको मान कर दी गयी है। यद्यपि इसपर उस समय ध्यान नहीं दिया गया तथापि बादमें इसकी निःसारताका भान अवश्य हुआ है जैसा कि परिशिष्टके निम्न भागसे सिद्ध है—

'लोयिभगोसु खादव्वं' पाठ पर जो यह आपित की गयी है कि वह बहुवचनान्त पद है, इसिलए किसी लोकिविभाग नामक एक ग्रंथके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, सो इसका एक-समाधान यह हो सकता है कि पाठको 'लोयिवभागेसु खादक्वं' इस प्रकार पदना चाहिये। 'सु' को 'खादव्वं' के साथ मिला देनेसे एक वचनान्त 'लोयिवभागे' ही रह जायगा और अगली किया 'सुखादव्वं' (सुज्ञातव्यं) हो जायगी। पद्मप्रभने भी शायद इसीलिए उसका अर्थ 'लोकिविभागाभिधान परमागमें' किया है।

इस पर इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो मूलका पाठ जब 'लोयविभागेसु ग्रादव्वं' रूपमें स्पष्ट मिल रहा है, टीकामें संस्कृत छाया 'लोक विभागेसु शातव्यः' ये पुष्ट हो रहा है तथा टीकाकार पद्मप्रभने क्रिया पदके साथ 'सु' का सम्यक् म्नादि कोई म्नायं व्यक्त भी नहीं किया मात्र विश्वलेषण रहित 'हश्व्यः' पदके द्वारा उसका म्नायं व्यक्त किया है, तब मूल पाठकी म्नपने किसी प्रयोजनके लिए म्नाय्या कल्पना करना ठीक नहीं है। दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब पहले मर्कराके ताम्रपत्र म्नीर बोधपाहुद-गाथासन्वन्यी उन दोनों प्रमाणोंका निरसन कर दिया जाय जिनका उपर उल्लेख हुम्मा है;

१ मूलमें 'पदेसिं विरथार' पदोंके अनन्तर 'लोयविभागेस णादव्य' पदोंका प्रयोग हैं। चूंकि प्राकृतमें 'वित्यार' स्थ्य नपुंसकिलंगमें भी प्रयुक्त होता है, इसीसे 'विस्तार' पदके साथ 'णादव्य' किया का प्रयोग हुआ है। परन्तु

## तिलीयपण्याची स्टीर विश्वका

क्योंकि उनका निरक्षन अथवा मतिबाद न हो एकने की शासतमें वय कुन्दकुन्दका समय उन प्रमाखीं द्वारा विकमकी क्सरी शती अथवा उषसे पहलेका निश्चित होता है तव 'सोयविभागे' पदकी करपना इरके उवमें शक वं॰ ३८० प्रयात् विक्रमकी छुठी शतीमें वने हुए लोकविभाग अन्वके उल्लेखकी करनना इरना कुछ भी अर्थ नहीं रखता । इसके कियाय मैंने वो यह आपत्ति की थी कि नियमसारकी उसत गायाके अनुसार प्रस्तुत सोकविभागमें तिवेंचोंके चौदह मेदोका विस्तारके साथ कोई वर्धन उपस्था नहीं है, उसका भले प्रकार प्रतिवाद हीना चाहिये अर्थात् खोकविभागमें उस कथनके अस्तित्वको स्पष्ट करके बतनाना चाहिने, जिससे 'लोगनिभागे' पदका बाच्य प्रस्तुत लोकविभाग ग्रन्य समस्ता का सके। परन्त इस बातका कोई ठीक समाधान न करके उसे टाला गया है। इसीसे परिशिष्टमें बड जिला है कि "क्षोकविभागमें चतुर्गत-वीव-मेदोंका या तियंचों और देवोंके चौदह और चार भेदोंका विस्तार नहीं है, यह कहना भी विचारणीय है। उसके छुठे सध्यायका नामही 'तिर्यक् सोकविभाग' है स्तीर चतुर्वित्र देवीका वर्णन भी है।" परन्त "यह कहना" शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यको मेरा वाक्य बतलाया गया उसे मैंने कव भीर कहां कहा है ! मेरी भापति तो तिर्वञ्चोंके चौदह मेदोंके विस्तार-कथन तक हो शीमित है. भीर वह मन्यको देखकर ही की गयी है, फिर उतन अंशोंमें ही मेरे कथनको न रखकर अतिरिक्त कथनके साथ उसे 'विचारणीय' प्रकट करना, ब्रादि टालना नहीं तो क्या है! बान पहता है कि लेखकको उन्त समाधानकी गहरायी का ज्ञान या -- इसलिए उन्होंने परिशिष्टमें ही, एक कदम आगे, समाधानका एक दुसरा रूप श्राक्तियार किया है। जैसा कि "ऐसा मालूम होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग वहा हो गा । सिंहस्रिने उसका संदोप किया है । 'क्याख्यास्यामि समासेन' पदसे वे इस बातको स्पष्ट करते हैं। इसके सिवाय जाने 'शाक्तस्य संप्रहस्तिवदं' से भी यही ध्वनित होता है—संप्रहका भी एक कार्य संदेप होता है। जैसे 'गोम्मट संगह सुल' ब्रादि । इसिक्षए यदि संस्कृत लोकविभागमें तियं चेंके चौदह मेदोंका विस्तार नहीं, तो इससे यह भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत प्रन्यमें रहा होगा, संस्कृतमें संजेप करनेके कारण नहीं लिखा गया।" इस श्रंशसे स्पष्ट है।

यह समाधान संस्कृत लोकविभागमें तियंचोंके चौदह भेदोंका विस्तार कथन न होनेकी हालतमें, अपने बचाब की और नियमाधारकी उक्त गायामें वर्वनिन्दिके लोकविभाग-विषयक उल्लेखकी धारणाको बनाये रखने की युक्ति मात्र है। परन्तु "उपलब्ध लोकविभाग' जो कि संस्कृतमें है बहुत प्राचीन नहीं है। प्राचीनतासे उसका हतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक संवत् ३८० के बने हुए प्रथसे अनुवाद किया गया है" श्रंश द्वारा संस्कृत लोकविभागको सर्वनन्दिके प्राकृत लोकविभागका अनुवादित

<sup>---</sup> संस्कृत में 'विस्तार' शब्द पुकिंग माना गया है अतः दीका में संस्कृतछाया 'पेतेषां विस्तारः कोकविमागेषु शासन्यः' दी गयी है, इसकि- 'हातन्यः' किवापद ठीक है। उपर जो 'सुश्चातन्य' रूप दिया है उसके कारण उसे गकत न समझ केना चाहिये।

#### वर्षी-प्रामिनस्य-प्रस्थ

क्य स्वीकार किया जाता है तब किस झाजार पर उक्त प्राकृत लोकविभागको 'बदा' सीचा वा सकता है ? किस झाजार पर यह कल्पना की जाय कि 'व्याव्ध्यास्यामि समासेन' इस वाक्य द्वारा सिंहस्ति स्वयं आपने प्रन्य निर्माण की प्रतिका करते हैं और यह सर्वनन्दीको प्रन्य निर्माण प्रतिकाका चानुवादित रूप नहीं है ? इसी तरह 'शास्त्रस्य संप्रहास्त्रवरं' यह वाक्य भी सर्वनन्दीके वाक्यका झानुवादितरूप नहीं है । अब सिंहसूरि स्वतंत्रक्ष्मसे किसी प्रंयका निर्माण झायवा संप्रह नहीं कर रहे हैं और न किसी प्रन्यकी व्याख्या ही कर रहे हैं विक् एक प्राचीन प्रन्यका भाषाके परिवर्तन द्वारा (भाषाया: परिवर्तनेन) चानुवाद मात्र कर रहे हैं तब उनके द्वारा क्याख्यास्य संप्रहासेन' जेसा प्रतिकावाक्य नहीं वन सकता और न श्लोक संख्याको साथ में देता हुआ 'शास्त्रस्य संप्रहस्तिद' वाक्य ही बन सकता है। इससे ये दोनों वाक्य मूलकार सर्वनन्दिके ही वाक्योंके अनुवादित रूप जान पहते हैं। विहस्तिका इस प्रन्थकी रचनाने केवल इतना ही सम्बन्ध है कि वे भाषाके परिवर्तन द्वारा इसके रचयिता हैं—विषयके संकलनादि द्वारा नहीं—जैस। कि उन्होंने झन्तके चार पर्शों से प्रथम पद्यमें स्थित किया है और ऐसा ही उनकी प्रन्य-प्रकृति से जना वाता है। मालूम होता है इन सब बातों पर व्यान नहीं देकर ही किसी वारवाके पीछे युक्तिको तोड-मरोड़ कर समाधान किया गया है।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दको यतिष्ट्रवभके बादका स्रथवा सम-सामियक माननेमें कोई बल नहीं है। 'झार्यमंसु झौर नागहस्तिका गुराधराचार्यका साखात् शिष्य होना' स्वयं स्थिर नहीं है बिसको मूझाधार मानकर और नियमसारकी उक्त गायामें सर्वनन्दीके लोकविभागकी साशा लगाकर ही वृत्तरे प्रमाणोंका ताना-बाना किया गया था; वो कि नहीं हो सका। प्रस्युत ऊपर वो प्रमाण दिये गये है उनसे यह भले प्रकार फलित होता है कि कुंदकुंद का समय विक्रमकी वृत्तरी शती तक तो हो सकता है— उसके बादका नहीं, हतिलए खुठी शतीमें होनेवाले यतिष्ट्रवभ उनसे कई शती बाद हुए हैं।

## नयी विचार-धारा---

द्या॰ वितृष्यभे समयके विषयमें 'वर्तमान तिलोयपण्यात्ति द्यौर उसके रचनाकाल द्यादिका विचार' नामक लेख द्वारा नयी मान्यता प्रस्तुत की गयी है, इसके द्यनुसार वर्तमान तिलोयपण्यत्ती विक्रमकी ९ वों शती द्यायवा शक सं॰ ७३८ (वि॰ सं॰ ८७३) से पहलेकी बनी हुई नहीं है द्यौर उतके कर्ता भी यतिष्टपभ नहीं हैं। इस विचारके समर्थनमें पांच प्रमाण प्रस्तुत किये हैं वो लेखकके ही शब्दोमें निम्न प्रकार हैं—

(१) वर्तमानमें खोकको उत्तर और दिव्यामें वो धर्वत्र धात राजु मानते हैं उछकी स्थापना भवलादिके कर्ता वीरसेन स्वामीने की हैं—वीरसेन स्वामीसे पहले वैसी मान्यता नहीं थी।

१—जैन सिद्धान्त भारतर भाग ११, किरण १ में पं० पृक्कवन्द्र शासीका केसा।

बीरसेन स्वामीके वमय तक जैन आवार्य उपमालोकसे पांच ह्रक्सेंके आधारभूतलोकको भिन्न मानते ये । जैवा कि राजवार्तिकके दो उल्लेखों भे प्रकट है ।

इनमें से प्रथम उल्लेख परसे लोक आठों दिशाओं में समान परिमाणकों लिये हुए होने से गील हुआ और उसका परिमाण भी उपमालोक के प्रमाणानुसार ३४३ घनराज नहीं बैठता, जब कि बीरसेनका इष्ट लोक चौकोर है, वह पूर्व पश्चिमदिशामें ही उक्त कमसे घटता है, दिख्य-उत्तरदिशामें नहीं—हन दीनों दिशाओं ने वह सर्वत्र सातराज बना रहता है। इसलिए उसका परिमाण उपमालोक अनुसार ही ३४३ घनराज बैठता है और वह प्रमाणमें पेश की हुई दो गाथाओं पर उसे उक्त आकारके साथ भले प्रकार फलित होता है। राजवार्तिक दूसरे उल्लेखसे उपमालोक परिमाण ३४३ घनराज तो फिलत होता है। राजवार्तिक दूसरे उल्लेखसे उपमालोक परिमाण ३४३ घनराज तो फिलत होता है, क्योंकि जगभेगीका प्रमाण ७ राज है और ७ का घन ३४३ होता है। यह उपमालोक है परन्त इससे पांच इब्योंके आधारभूत लोकका आकार आठों दिशाओं उक्त उक्त कमसे घटता-बढ़ता हुआ 'गोल' फलित नहीं होता।

''वीरसेन स्वामीके सामने राजव। तिंक आदिमें बतलाये गये आकारके विरुद्ध लोकके आकारको सिद्ध करनेके लिए केवल उपर्युक्त दो गयाएं ही यों । इन्हींके आवारसे वे लोकके आकारको भिज प्रकारसे सिद्ध कर सके तया यह भी कहनेमें समर्थ हो सके कि 'जिन प्रश्नोमें लोकका प्रमाण अधोलोकके मूलमें सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, बसस्वर्गके पास पांच राजु और लोकाममें एक राजु बतलाया है वह वहां पूर्व और पश्चिम दिशाकी अपेद्धासे बतलाया है। उत्तर और दिशाकों सो से नहीं। इन दोनों दिशाओं को अपेद्धा तो लोकका प्रमाण सर्वत्र सात राजु है। यदापि इसका विधान करणानुयोगके प्रयोमें नहीं है तो भी वहां निषेध भी नहीं है अतः लोकको उत्तर और दिख्यमें सर्वत्र सात राजु मानना चाहिये।'

वर्तमान तिलोयपण्णाती की ९१, १६६ तया १४६ गाथाएं वीरसेन स्वामीके उस मतका अनुसरण करती हैं जिसे उन्होंने 'मुहतल समास' इस्यादि दो गाथाओं और युक्तिसे स्थिर किया है। इन गाथाओं में पांच द्रव्योंसे व्याप्त लोकाकाशको जगभेगीके घन प्रमाण वतलाया है। साथ

९ ''अधःक्षोक मूळे . . . . . बट सप्तमागाः ।'' ( अ० १ स्० १० टीका )

<sup>&#</sup>x27;'ततों इसस्यान् . . . . बनकोकः।'' ( अ० ३, स्० ३८ टीका )

२ "मुहतकसमास ..... खेते।" तथा "मूळं मज्हेग ..... खेतम्म ।" (थवका क्षेत्रानुयोगदार ५० २० )

भाज तहवाप गाहाएसह विरोहो, एत्विव दोसुं दिसासु चउन्त्रिहिनक्षंभदंसणादो ।'-भवका क्षेत्रा-नुयोगदार पृ. २१ ।

४. 'णच सत्तरञ्जुबाहरकं करणाणिओगसुत्त-विरुद्धं, तत्व विधिष्पविसेवामावादी ।'-धवका क्षेत्र ातु-योगद्वार प्र. २२ ।

#### वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्य

ही, लोक-प्रमाण दिख्य उत्तर दिशामें वर्षत्र बगभेणी जितना स्वर्थात् सात राष्ट्र कीर पूर्व-पश्चिम दिशामें स्वर्थातांकिक पास सात राष्ट्र मध्य लोकके पास एक राष्ट्र, ब्रह्मसीकके पास पांच राष्ट्र कीर लोकामें एक राष्ट्र है, ऐसा द्वित किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्यात्तीका पहला महाधिकार सामान्य लोक, स्वर्थालोक व उच्चे लोकके विविध प्रकारसे निकालो गये बनकलों 'से भरा पढ़ा है जिससे बीरसेन त्वामी की मान्यताकी ही पृष्टि होती है।' तिलोयपण्यात्तीका यह स्वरंश यदि वीरसेन स्वामीके सामने मीज्द्र होता तो "वे इसका प्रमाया रूपसे उल्लेख नहीं करते यह कभी संभव नहीं था।' च्वित वीरसेन तिलोयपण्यात्ती की उक्त गायाएं साथवा दूसरा स्वरंश धवलामें स्वपने विचारके स्वरंश पर प्रमाया रूपसे उपस्थित नहीं किया स्वतः उनके सामने जो तिलोयपण्यात्ती थी स्वीर जिसके स्वनंक प्रमाया उन्होंने घवलामें उद्भुत किये हैं वह वर्तमान तिलोयपण्यात्ती नहीं थी—इससे भिन्न दूसरी ही तिलोयपण्यात्ती होनी चाहिये, यह निश्चित होता है।

- (२) "तिलोपण्णात्तमें पहले अधिकारकी सातवीं गाथासे लेकर सतासीवीं गाथा तक दिश्याधाओं मंगल आदि छुट अधिकारों का वर्णन है यह पूराका पूरा वर्णन संतपरूवणाकी अवलाटीकामें आये हुए वर्णनसे मिलता हुआ है। ये छुट अधिकार तिलोयपण्णात्तमें अन्यत्रसे संग्रह किये गये हैं इस बातका उल्लेख स्वयं तिलोयपण्णात्तकारने पहले अधिकारकी ८५ वीं गाथामें किया है तथा अवलामें इन छुट अधिकारोंका वर्णन करते समय जितनी गाथाएं या श्लोक उद्भृत किये गए हैं वे सव अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्यात्तिकारके समने अवला अवश्य रही है।" (दोनों अंथोंके कुछ समान उद्धरणोंके अनंतर) 'इसी प्रकारके पचासों उद्धरण दिये जा सकते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि एक अंथ लिखते समय दूसरा प्रन्थ अवश्य सामने रहा है। यहां एक विशेषता और है कि अवलामें जो गाथा या श्लोक अन्यत्रसे उद्भृत हैं तिलोयपण्णात्तिमें के भी मूलमें शामिल कर लिये गये हैं। इससे तो यही जात होता है कि तिलोयपण्णात्ती किसते समय केखक सामने अवला अवश्य रही है।
- (३) 'ज्ञानं प्रमाणमान्मादेः' इत्यादि श्लोक इन (भट्टाकलंकदेव) की मौलिक कृति है को लचीयक्रयके छुठे अध्यायमें आया है। तिलोयपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा। लघोयक्रयमें वहां यह श्लोक आया है वहांसे इसके अलग कर देनेपर प्रकरण ही अध्यार रह जाता है। पर तिलोयपण्णत्तिमें इसके परिवर्तित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वहांसे उसे अलग भी कर दिया जाय तो भी एकरूपता बनी रहती है। वीरसेनस्वामीने चवलामें उक्त दलोकको उद्भृत किया है। तिलोयपण्णात्तिको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि तिलोयपण्णात्तिकारने इसे लघीयक्रयसे न लेकर घवलासे ही

१. तिलोयपण्यत्ति पहले अधिकारकी गाथाएं २१५ से २५१ तक।

१. मंगक पहुदिक्षम् वस्खाणिय विविद्य गन्यजुत्तीहिं ।

क्षिया है क्योंकि चवलामें इसके ताथ को एक वूसरा एकोक उढ़त है उसे भी उसी क्रमसे तिलोयप-ण्यात्तिकारने भ्रापना लिया है। इससे भी यही प्रतीत होता है कि तिलोयपण्यात्तिकी रचना चवलाके बाद हुई है।"?

- (४) "धवला द्रव्यप्रमाखानुयोगद्वारके पृष्ठ ३६ में तिलोयपण्यासिका 'दुगुया दुगुया दुवर्गा खिरंतरी तिरियलोगोति'। गायांग्र उद्घृत किया है। वर्तमान तिलोयपण्यातिमें इसकी पर्याप्त खोज की, किंद्र उसमें वह नहीं मिला। हां, "चंदाइच्च गहेहिं...इत्यादि" गाया स्पर्शानुयोगद्वारमें उद्धृत है! किन्तु वहां वह नहीं बतलाया कि यह कहां की है। मालूम पहता है कि उक्त गयांग्र इसीका परिवर्तित रूप है। वर्तमान तिलोयपण्यातिमें इसका न पाया जाना यह विद्व करता है कि यह तिलोयपण्याति उससे भिक्त है।"
- (५) 'तिलोयपण्यातिमें यत्र तत्र गद्यभाग भी पाया जाता है। इतका बहुत सुन्ह श्रंश धवलामें अन्ये हुए इस विषयक गद्य भागसे मिलता हुआ है। अतः यह शंका होना स्वाभाविक है कि इस गदामागका पूर्ववर्ती लेखक कीन रहा होगा । इस शंकाके दूर करनेके लिए 'एवा तप्पाद्योग्गसंखेडअक-बाहिय बंबूदोबखेदरायसहिद दीवसायररूपमेल रज्जुन्छेदपमागा परिक्लाबिही गा आप्याहिर सोवएस परंपराग्र-सारिया। कंवलं तु तिलोयपण्याति सत्ताग्रासारि कोदिवियदेव भागहार पट्पाहद-सुत्तावलं विज्ञतिवलेख पयदगन्ख्रसाहराष्ट्रमम्हेहि पर्विदा। गद्यांशसे बड़ी सहायता मिलती है। यह गद्यांश धवला स्पर्धात-योगद्वार पृ० १५७ का है। तिलोयपण्यातीमें यह इसी प्रकार पाया जाता है। अन्तर केवल इतना है कि वहां 'श्रम्हेहि' के स्थानमें 'ऐसापह्लवणा' पाठ है। पर विचार करनेसे वह पाठ अगुद्ध मतीत होता है; क्योंकि 'ऐसा' पद गद्यके प्रारम्भमें ही आया है अतः पूनः उसी पदके देनेको म्नावश्यकता नहीं रहती। तथा 'परिक्खाविही' यह पद विशेष्य है; स्रतः 'परूवणा' पद भी निष्फल हो जाता है। ( गद्यांशका भाव देनेके अनन्तर ) 'इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गद्यभागमें एक गांचुके जितने अधिकेद बतलाये हैं वे तिलोयपण्यातिमें नहीं बतलाये गये हैं किन्त तिलीयपण्यातिमें वी ज्योतिषादेवोंके भागहारका कथन करने वाला सूत्र है उतके बलसे सिद्ध किये गये हैं। अब यदि यह गद्यभाग तिलोयपण्यातिका होता तो उसोमें 'तिलोयपण्यातिप्रतानुसारि' पद देनेकी और उसीके कियो एक सूत्रके बलपर राजुकी चालू मान्यतासे संस्थात अधिक ऋर्यकेंद्र सिद्ध करनेकी क्या आवश्यकता थी। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह गद्यभाग चवलासे तिलोय-पण्यात्तिमें लिया गया है। नहीं तो बीरसेनत्वामी जीर देकर 'इमने यह परीखाविधि कही है' यह न कहते। कोई भी मनुष्य अपनी युक्तिको ही अपनी कहती है। उक्त गद्यभागमें आया हुआ 'अम्हेहि' पद साफ बतला रहा है कि यह युक्ति बीरसेनस्वामीकी है। इस प्रकार इस गद्यभागसे भी यही विद होता है कि वर्तमान तिलोपपएणति की रचना भवलाके अनन्तर हुई है।

इन पांची प्रमायोंकी देकर कहा गया है- "चवलाकी तमाति चूंकि शक तंबत् ७३८ में

## वया-मिमनन्दन-प्रत्ये

हुई यी इविक्रप वर्तमान तिलोयपण्यात्ति उचसे पहलेकी बनी हुई नहीं है और चुंकि त्रिलोकवार इसी तिलोवपण्यातिके आधारपर बना हुआ है और उसके रचयिता सि॰चकवर्ती नेमियन्द्र शक संवत् ९०० के लगभग हुए हैं, इसकाए प्रन्य शक सं० ९०० के बादका बना हुआ नहीं है फलतः इस तिलोयपण्णशिकी रचना शक एं० ७३८ से लेकर ९०० के मध्यमें हुई है। अतः इसके कर्ता यतिकृषभ किती भी हालतमें नहीं हो सकते । इसके रचिवता संभवतः बीरसेनके शिष्य जिनसेन हैं-ने ही होने चाहिये, क्योंकि एक तो पीरसेन स्वामीके साहित्यकार्यसे ये झन्छी तरह परिचित ये। तथा उनके शेष कार्यको इन्होंने पूरा भी किया है। संभव है उन शेष कार्योमें उस समयकी श्रावश्यकतानुसार तिलीय-पण्यातिका र्यकलन भी एक कार्य हो । दूसरे बीरसेन स्वामीने प्राचीन साहित्य के संकलन, संशोधन और सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की यी वर्तमान तिलोयपण्यात्तिका संकलन भी उसीके अनुसार हुआ है। तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही थे। इसके सिवाय, 'जयभवलाके बिस भागके लेखक साचार्य जिनसेन 🕻 उसकी एक गाथा ('परामह जिरावरवसहं' नामकी) कुछ परिवर्तनके साथ तिल्लोयपण्यात्तिके झन्तमें पायी जाती है। इससे तथा उक्त गद्यमें 'झग्हेहि पदके न होनेके कारण बीरसेन स्वामी वर्तमान तिलीयपण्यातिके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने बो तिलोयपण्यति यी वह संभवतः यतिवृषभ आचार्यकी रही होगी। 'वर्तमान तिलोयपण्यत्तिके अन्तमें पायी बाने वाली उक्त गाया ( 'पग्रमह जिग्रावरवसहं' ) में बो मौलिक परिवर्तन दिखायी देता है वह कुछ अर्थ अवश्य रखता है । और उस परसे, सुम्हाये हुए 'ब्रिश्विवसहं' पाठके अनुसार, यह अनुमानित होता; एवं सूचना मिलती है कि वर्तमान तिलीयपण्यात्तिके पहले एक दूसरी तिलीयपण्यात्ति आर्ष प्रन्यके रूपमें थी, जिसके कर्ता यतिकृषभ स्थविर ये श्रीर उसे देखकर इस तिलीयपण्णतिकी रचना की गयी है।'

# उक्त प्रमाणोंकी परीक्षा-

(१) प्रथम प्रमाणकी भूमिकासे इतना ही फलित होता है कि 'वर्तमान तिलोयपण्णती वीरसेन स्वामीसे बादकी बनी हुई है और उस तिलोवपण्णतीसे भिक्ष है जो वीरसेनस्वामी के सामने मौजूद यी; क्योंकि इसमें लोकके उत्तर दिख्यमें सर्वत्र सातराजुकी उस मान्यताको अपनाया गया है और उसीका अनुसरण करते हुए धनफलोंको निकाला गया है विसके संस्थापक वीरसेन हैं। वीरसेन इस मान्यताके संस्थापक इसलिए हैं कि उनसे पहले इस मान्यताका कोई आस्तित्व नहीं था, उनके समय तक सभी जैनाचार्य ३४३ धनराजुवाले उपमालोक (अमायालोक) से पांच द्रम्योंके आधारभूत लोकको भिक्त मानते थे। यदि वर्तमान तिलोयपण्णती वीरसेनके सामने मौजूद होती अथवा जो तिलोय-पण्णती वीरसेनके सामने मौजूद होती अथवा जो तिलोय-पण्णती वीरसेनके सामने मौजूद होता तो यह

## तिलीयपण्याती और यतिवृष्टभ

करम्बंद दा कि बीरसेनस्वामी उसका प्रमाशंक्षममें उल्लेख न करते। उल्लेख न करनेसे ही दोनोंका श्रमाय बाना बाता है।' अब वेलना यह है कि क्या वीरसेन सचमुख ही उक्त मान्यताके संस्थापक है भीर उन्होंने कहीं अपनेकी उसका संस्थापक या आविष्कारक कहा है ! धवला टीकाके उल्लिकित स्थलको देख जानेसे वैद्या कुछ भी प्रतीत नहीं होता । वहां वीरसेनने स्नेत्रानुगम सनुयोग-द्वारके 'श्रीघेग्रा मिच्छा दिही केवदिखेते, सन्वलीमे' इस द्वितीय सूत्रमें स्थित 'लोगे' पदकी व्याक्या करते हुए बतलाया है कि यहाँके 'लोग' से सात राजुका धनरूप (३४३ धनराजु प्रमाग्र ) लोक प्रह्मग करना चाहिये; क्योंकि यहां चेत्र प्रमाखाधिकारमें पत्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, धनांगुल, बनांगुल, बनांगुल, लोकपतर भीर लोक ऐसे आठ प्रमाख कमसे माने गये हैं। इससे यहां प्रमाखालोकका ही प्रहण है-जो कि सातराज प्रमाण जगभेगीके धनरूप होता है। इसपर किसीने शंका की कि 'यदि ऐसा खोक ग्रह्म किया जाता है तो फिर पांच द्रव्योंके आधारभूत आकाशका ग्रह्म नहीं बनता; क्योंकि उसमें सातराजुके घनरूप खेत्रका अभाव है। यदि उसका खेत्र भी सातराजुके घनरूप माना जाता है तो 'हेड्रा मज्म उवरिं' 'लोगो अकृष्टिमो खल्' और 'लोबस्स विक्लंभो चउप्पयारो' ये तीन सूत्र गायाएं श्राप्रमाखताको प्राप्त होती हैं। इस शंकाका परिहार (समाधान) करते हुए वीरसेनस्वामीने पुनः बतलाया है कि यहां 'लोगे' पदमें पंचद्रव्योंके आधाररूप आकाशका ही प्रहरा है. अन्यका नहीं। क्योंकि 'लोगपूरणगदो केवली केविडिखेते, सब्व लोगे' [लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त केवली कितने चेत्रमें रहता है ! सर्वलोकमें रहता है ] ऐसा सूत्रवचन पाया जाता है । यदि लोक सातराजुके घनप्रमाण नहीं है तो यह कहना चाहिये कि लोकपुरगा-समुद्धातको प्राप्त हुआ केवली लोकके संख्यातवें भागमें रहता है। और शंकाकार जिनका अनुवायी है उन दूसरे आःचार्योंके द्वारा प्रकपित मुदंगाकार लोककी प्रमाशकी दृष्टिसे लोकपूरश-समुद्धात-गत केवलीका लोकके संख्यातवें भागमें रहना असिद भी नहीं है: क्योंकि गणना करने पर मुदंगाकार लोकका प्रभाग घनलोकके संख्यातर्वे भाग है। उपलब्ध होता है।

इसके अनन्तर गणित द्वारा धनलोकके संख्यातवें भागको सिद्ध घोषित करके, वीरसेन स्वामीन इतना और बतलाया है कि 'इस पंचद्रव्योंके आधाररूप आकाशसे अतिरिक्त वृत्तरा सात राजु धनप्रमाश लोक-संज्ञक कोई चेत्र नहीं है, जिससे प्रमाश लोक [उपमालोक] छह द्रव्योंके समुद्य-रूपलोकसे भिन्न होते। और न लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनोंमें स्थित सातराजु घनमात्र आकाशप्रदेशोंकी प्रमाशक्यसे स्वीकृत घनलोक संज्ञा है। ऐसी संज्ञा स्वीकार करने पर लोक संज्ञाके याहिन्छक्रपनेका प्रसंग आता है और तब संपूर्ण आकाश, जगभेशी, खगप्रतर और घनलोक वैसी संज्ञाकोंके बाहिन्छक्रपनेका प्रसंग उपस्थित होगा । [इससे सारी व्यवस्था ही विग्रह जाय गी।] इसके सिवाय, प्रमाशालोक और घट्डव्योंके समुद्रायकपलोकको भिन्न मानने पर प्रतरगत केवलीके चेत्रका

## वर्धी-मनिवन्दव-प्रन्य

निक्षपण करते हुए जो कहा गया है कि 'यह केवली सोकके खारंखगातवें भागसे न्यून सर्वसीकर्ने रहता है। खीर लोकके खरंखगातवें भागसे न्यून सर्वलीकका प्रमाण उच्चेलीकके कुछ कम तीसरे भागसे अधिक दो उच्चेलीक प्रमाण है । वह नहीं बनता । खीर इसलिये दोनों लोकोंकी एकता विद्व होती है। खतः प्रमाणलोक [उपमालोक] खाकाश-प्रदेशोकी गण्यमाकी खपेखा खहरव्योंकि समुदायकप लोकके समान है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

इकने बाद यह शंका होने पर कि. 'किस प्रकार पिण्ड [ धन ] रूप किया लोक सतराजुके भन प्रमाख होता है ?, बीरसेनस्वामीने उत्तरमें बतलाया है कि 'लोक सम्पूर्व खाकाशके मध्यभागमें स्थित है। चीदह राजु जायाम वाला है, दोनों दिशाश्चोंके ग्रर्थात् पूर्व और पश्चिम दिशाके मुल; ग्रर्थभाग, त्रिचतुर्भाग और चरमभागमें क्रमसे सात. एक. पांच और एक राज़ विस्तार वाला है तथा सर्वत्र वातराख मीटा है, बुद्धि और द्वानिक द्वारा उसके दोनों प्रान्तभाग स्थित हैं, चौदह राज़ लम्बी एक राज़के वर्गं प्रमाणा मुखवाली लोकनाली उसके गर्भमें है, ऐसा यह पिण्डरूप किया गया लोक सातराज्यके घनप्रमाया अर्थात् ७x७x७=१४३ राजु होता है। यदि लोकको ऐसा नहीं माना जाता है तो प्रतर-समुद्दात गत केवलीके तेत्रके साधनार्थ जो 'महतल-समास-ब्रद्धं' और 'मूलं मक्सेण गुर्खं' नामकी दी गायाएं कही गयी है वे निरर्थक हो बायं गी: क्योंकि उनमें कहा गया घनफल लोकको अन्यप्रकारसे मानने पर संभव नहीं है। साथ ही यह, भी बतलाया है कि इस [उपर्युक्त आकारवाले ] लोकका रांकाकारके द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम गाया [ 'हेहा मक्के उवरि वैत्तासन भल्लारी मुद्दंग ग्रिभी' ] के साथ विरोध नहीं है; क्योंकि एक दिशामें लोक वेत्रासन और मुदंगके आकार दिलायी देता है, और ऐसा नहीं कि उसमें मल्लारीका ब्राकार न हो; क्योंकि मध्यलोकमें स्वयंभूरमया समुद्रसे परिचित तथा चारों स्रोरसे ससंख्यात बोजन विस्तारवाला श्रीर एक लाख योजन मोटाई बाला यह मध्यवर्ती देश चन्द्रमण्डलको तरह अल्लरीके समान दिलायी देता है। और दृशन्त सर्वया दार्शन्तके समान होता नहीं, ब्रन्यया दोनोंके ही ब्रभावका प्रसंग ब्रा आयगा । ऐसा भी नहीं कि [द्वितीय सूत्रगायामें बतलाया हुआ ] तालबुक्तके समान आकार इसमें असम्भव है, क्योंकि एक दिशासे देखने पर तालबुक्तके समान झाकार दिखायी देता है। और तीसरी गाया [लोयस्म विस्संभी चउपयारो'] के साथ भी बिरोध नहीं है: क्योंकि यहां पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओंमें गायोक चारों ही प्रकारके विष्करभ दिखायी देते हैं। सातराजुकी मोटाई 'करगानुबोग सूत्रके विरुद्ध नहीं है: क्योंकि उस सुत्रमें उसकी यदि विभि नहीं है तो प्रतिवेच भी नहीं है-विधि और प्रतिवेच दीनोंका सभाव है। और इसिलए लोकको उपर्येक प्रकारका ही प्रह्या करना चाहिये।'

९ 'पदरगदा केवली केविंद क्षेत्रे, लोगे असंखेल्जाद भागूणे उहुकोगेन दुवे उहुकोगा उहुलोगस्सतिमानेण देखुणेग साहरेगा।'

## तिलोयपण्याची और यतिष्ट्रपभ

बह तब घवलाका वह कथन है जो प्रथम प्रमाखका मूल आधार है और जिसमे राजवार्तिकका कीई उल्लेख भी नहीं है। इसमें कहीं भी न तो यह निर्दिष्ट है और न इससे फिसत ही होता है कि बीरसेवस्थामी लोकके उत्तर-दक्षियामें सर्वत्र सातराजु मोटाई वाली मान्यताके संस्थापक है-उनसे पहले दूतरा कोई भी श्राचार्य इस मान्यताकी माननेवाला नहीं या अथवा नहीं हआ है । प्रस्पत इसके, यह राफ जाना जाता है कि बीरसेनने कुछ लोगोंको गलतीका समाधान मात्र किया है-स्वयं कोई नयी स्थापना नहीं की। इसी तरह यह भी फलित नहीं होता कि बीरसेनके सामने 'सहतलसमास-बाई' बीर 'मूलं मन्मेया गुर्या' नामकी दो गाथाक्रोंके विवाय दूसरा कोई भी प्रमाख उक्त मान्यताकी स्पष्ट करनेके लिए नहीं या ' क्योंकि प्रकरणको देखते हुए 'ऋष्णाइरियपरूषिद मुदिंगायारक्षोगस्य' पदमें प्रयुक्त हुए 'श्रण्याहरिय' [ श्रन्याचार्य ] शब्द से उन दूसरे श्राचार्योंका ही प्रह्या किया जा वकता है जिनके मतका शंकाकार अनुवायी या अववा जिनके उपदेशको पाकर शंकाकार उक्त शंका करनेके लिए प्रस्तुत हुआ। या, न कि उन आचार्योंका जिनके अनुयायी स्वयं वीरसेन ये और जिनके अनुसार कथन करनेकी अपनी प्रवृत्तिका वीरसेनने जगह जगह उल्लेख किया है। इस चेत्रानुगम ब्रानुयोगद्वारके मंगला चरणमें भी वे 'खेत्तसूत्रं जहोबएसं पयासेमी' इस बाक्यके द्वारा वयोपदेश [पूर्वाचार्वोंके उपदेशानुसार ] चेत्रसूत्रकी प्रकाशित करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दूसरे जिन दी गाधाक्योंको बीरसेनने उपस्थित किया है उनसे जब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती है तब बीरसेनको उक्त मान्यताका संस्थापक कैसे कहा जा सकता है !--स्पष्ट ही वह उक्त गायाओंसे भी पहलेकी लगती है। श्रीर इससे तिलोयपण्यत्तीकर्ण वीरसेनसे बादकी बनी हुई कहनेमें जो प्रधान कारण या वह स्थिर नहीं रहता । तीसरे, वीरसेनने 'सुहतल समासम्रद्धं' मादि उक्त दोनों गायाएं शंकाकार को लच्यकरके ही प्रस्तुत की हैं और वे संभवतः उसी प्रन्य अपवा शंकाकारके द्वारा मान्य प्रन्यकी ही जान पहती हैं जिससे तीन सूत्रगायाएं शंकाकारने उपस्थित की थीं. इसीसे वीरसेनने उन्हें लोकका दूसरा श्चाकार मानने पर निरर्थक बतलाया है। श्रीर इस तरह शंकाकारके द्वारा मान्य प्रन्थके बाक्योंसे ही उसे निश्तर कर दिया है। अन्तमें जब उसने करणानुयोगस्त्रके विरोधकी बात उठायी है अर्थात वेसा संकेत किया है कि उस प्रथमें सातराज मोटाईकी कोई स्पष्ट विधि नहीं है तो वीरसेनने साफ उत्तर दे दिया है कि वहां उसकी विधि नहीं तो निषेध भी नहीं है-विधि और निषेधः दोनोंके अभावसे विरोधके लिए कोई अवकाश नहीं रहता। इस विविद्यत करवानुयोग सूत्रका अर्थ करवानुयोग विषयके समस्त प्रनय तथा प्रकरका समभ्त लेना युक्तियुक नहीं है। वह 'लोकानुयोग' की तरह जिसका उल्लेख सर्वार्यविद्धि स्त्रीर लोकविभागमें भी पाया जाता है । एक जुदाही प्रंथ होना चाहिये। ऐसी

१ ''इतरो विश्चेषो कोकानुयोगतः वेदितन्यः'' ( ६—-२ )-सर्वार्थं ॰ ''विन्दुसात्र मिद' शेष ग्राक्ष कीकानुयोगतः'' ( ७--९८ ) कोकविभाग ।

## वर्षी-प्रभितन्दन-प्रन्थ

रिषतिमें बीरसेनके सामने सीकके स्वरूपके सम्बन्धमें मान्य प्रन्योंके अनेक प्रमाख मीजूद होते हुए भी उन्हें पेश [ उपस्थित ] करने की वकरत नहीं थी और न किसी के लिए यह साविमी है कि वितने प्रमाणा उसके पास हों वह उन सबको उपस्थित ही करे-वह जिन्हें प्रसंगानुसार उपगुष्ठ झीर करूरी समस्ता है उन्होंको उपस्थित करता है और एक ही आश्यक वदि अनेक प्रमाण हों तो उनमेंसे चाहे जिसको भ्रयवा भ्राधिक प्राचीनको उपस्थित कर देना काफी होता है। उदाहरखके लिए 'सहतल समात ब्रहं' नामकी गायासे मिलती जुलती और उसी आशयकी एक गाया तिलोबपण्णतीमें 'मुहसूमि समासदिय गुणिदं तुंगेन तह्यवेधेण । घण गणिदं णादव्यं वेत्तासण-सर्विषय केत्ते ॥ १६४ ॥ रूपमें पायी जाती है। इस गायाको उपस्थित न करके यदि वीरसेनने 'सहतल समास ऋढं' नामकी उस गायाको उपस्थित किया वो शंकाकारके मान्य सूत्र प्रन्थकी यी तो उन्होंने वह प्रसंगानुसार उचित ही किया। उस परसे यह नहीं कहा जा सकता कि बीरसेनके सामने तिलोयपण्यातीकी यह गाया नहीं थी. होती तो वे इसे वकर पंश करते। क्योंकि शंकाकार मूलस्त्रोंके व्याख्यानादि रूपमें स्वतंत्र रूपसे प्रस्तुत किये वर्षे तिलोयपण्याती वैसे प्रयोकी माननेवाला मालूम नहीं होता --भाननेवाला होता तो वैसी शंका ही न करता-वह तो कुछ प्राचीन मुलसूत्रोंका ही पक्षपाती जान पहता है और उन्हीं परसे सन कुछ फलित करना चाइता है। उसे बीरसेनने मूलसूत्रोंकी कुछ दृष्टि बतलाथी है श्रीर उसके द्वारा पेश की हुई सूत्र-गायाओंकी ग्रापने कथनके साथ संगति बैठायी है। इसलिए ग्रापने द्वारा स्विशेष रूपसे मान्य ग्रन्थोंके प्रमाणोंको पेश करनेका वहां प्रसंग ही नहीं या । उनके झाधार पर तो वे अपना सारा विवेचन अथवा ब्याख्यान शिख ही रहे थे।

## स्वतंत्र दो प्रमाण--

इनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरसेनकी घवला कृतिसे पूर्व श्रयवा शक सं० ७३८से पहले छुद्द द्रव्योंका श्राधारभूत लोक, वो श्राधा, ऊर्ध्व तथा मध्यभागमें क्रमशः वेत्राशन, मृदंग तथा मल्झारीके सदश श्राकृति को लिये हुए हे श्रयथा बेट मृदंग जैसे श्राकार वाला है उसे चौकोर (चतुरसक) माना है, उसके मृत, मथ्य, ब्रक्तान्त और लोकान्तमें वो क्रमशः सात, एक, पांच तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया है वह दूर्व श्रीर पश्चिम दिशाको श्रपेस्वासे सर्वत्र सात राजुका प्रमाण माना गया है श्रीर सात राजुके धन प्रमाण है—

> (क) कालः पञ्चास्तिकायाम् समपञ्चा इहाऽविक्ताः। कोक्यंते येन तेनाऽयं कोक इत्यमिलप्यते॥ ४-५॥ वेत्रासन-सूर्वगोरु झस्त्ररी-सहशाऽऽकृतिः। अधमोर्ष्यं च तिर्यकृष यथायोगमिति त्रिधा॥ ४-६॥

# मुर्जार्घमघोमाने तस्योर्घे मुरजी यथा। बाकारास्तस्य जोकस्य किन्स्वेष बतुरक्षकः॥—७॥

में इरिवंश पुरायाके वाक्य है जो शक सं० ७०५ (वि० सं० ८४०) में वनकर समात हुआ है। इनमें उक्त आकृतिवाले खुद द्रव्योंके आधारभूत लोकको चौकोर (चतुरसक) वतलाया है—गोल नहीं, जिसे सम्बा चौकोर समझना चाहिये।

(क) सत्तेनकु पंचदनका मूळे मज्ये तहेब बंभंते । कोयंते रज्ज्ञ्चो पुष्वावरदो य बित्थारो ॥ ११८ ॥ दिक्कण-उत्तरदो पुण सत्त विरज्ज् इवेदि सम्बत्थ । उद्देश चउदसरज्ज्ञ् सत्तवि रज्ज्ञ् घणो क्रोमो ॥ ११६ ॥

ये स्वामि कार्तिकेयानुमेक्ताकी गाथाएं हैं, जो एक बहुत प्राचीन प्रन्य है और वीरसेनसे कई शती पहले बना है। इनमें लोकके पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दिक्कणके राजुओंका उक्त प्रमाण बहुत ही स्वष्ट शब्दोंमें दिया हुआ है और लोकको चौदह राजु ऊंचा तथा सात राजूके घनरूप (३४३ राजु) भी बतलाया है। इन प्रमाणोंके सिवाय बम्बूदीपप्रशासिकी—

पश्चिम-पुष्व दिसाप विक्यामी होय तस्स सोगस्स । सत्तेग-पद्य-पया मूलादो होति रज्जूणि ॥ ६---१६ ॥ दक्षिण-उत्तरदो पुण विक्यांमी होय सत्तरज्जूणि । बहुसु विदिसासु भागे बजदस रज्जूणि उत्तुंगो ॥ ४---१७ ॥

इन दो गाथाक्षांमें लोककी पूर्व-पश्चिम कौर उत्तर दिख्य चौड़ाई-मोटाई तथा ऊंचाईका परि-माया स्वामि कार्तिकेयानुमेचाकी गाथाक्रोंके कानुरूप ही दिया है। वस्तूदीपत्रकृति एक प्राचीन प्रन्य है और उन पद्मनन्दी क्याचार्यकी कृति है जो बलनन्दीके शिष्य तथा वीरनन्दीके प्रशिष्य थे और आगमोदेशक महासत्व भीविषय भी विनके गुरु थे। श्रीविषय गुरुसे सुपरिशुद्ध आगमको सुन कर तथा जिन वचन विनिर्गत अन्त्रभूत अर्थ पदको घारण करके उन्होंके माहास्म्य अथवा मसादसे उन्होंने यह प्रन्य उन भीनन्दी मुनिके निमित्त रचा है जो माधनन्दी मुनिके शिष्य अथवा प्रशिष्य (सक्लबन्द्र) शिष्यके शिष्य) थे, ऐसा प्रन्यकी प्रशस्ति वाना जाता है। बहुत संभव है कि ये श्रीविषय वे हो हो जिनका वूसरा नाम 'अपराजित-सूरि' था जिन्होंने भीनन्दीकी प्रेरणाको पाकर भगवती-आराषना पर 'विषयोदया' नामको टीका लिखी है और जो बलदेव-सुरिके शिष्य तथा चन्द्रनन्दीके प्रशिष्य थे। और वह भी संभव है कि उनके प्रगुरु चन्द्रनन्दी ने ही हो जिनकी एक शिष्य परम्यराका उल्लेख भोपुरुषके दानपत्र अथवा

१. सक्छचन्द्र शिष्यके नामोक्छेखवाडी गाया आमेरकी वि॰ सं॰ १५१८ की प्राचीन प्रतिमें नहीं है बादकी कुछ प्रतिबोंमें है. इसीसे भीनन्त्रीके विषयमें मायनन्त्रीके प्रशिष्य होनेकी भी कल्पनाकी गयी है।

### वर्षी-स्मितन्त्रन-प्रस्थ

ंनागमंगल' ताग्नपत्रमें पाया जाता है, जो श्रीपुरके जिनालयके लिए सक छ० ६९८ (वि० सं० ८३३) में लिखा गया है और जिलमें जम्द्रनम्दीके एक शिष्य कुमारनन्दी, कुमारनन्दीके शिष्य कीर्तिनन्दी और कीर्तिनन्दीके शिष्य विमलजन्द्रका उल्लेख है। इससे जन्द्रनन्दीका समय शक संवत् ६३८ से कुछ पहलेका ही जान पड़ता है। यदि यह कल्पना ठीक है तो श्रीविजयका समय शक संवत् ६५८ के लगभग मारंभ होता है और तब जम्बूद्वीपप्रश्रतिका समय शक सं० ६७० झर्मात् वि० सं० ८०५ के खास पासका होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें जम्बूद्वीपप्रश्रतिकी रचना भी धवलासे पहलेकी—६८ वर्ष पूर्वकी—ठहरती है।

ऐसी हालतमें यह लिखना कि 'घोरसेन स्वामीके सामने राजवार्तिक आदिमें बतलाये गये आकारके विद्ध लोकके आकारको सिद्ध करनेके लिए केवल उपर्युक्त दो गायाएं ही थीं । इन्होंके आधार पर वे लोकके आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समर्थ हुए... इस्यादि' संगत नहीं मालूम होता । और न इस आधारपर तिलोयपण्यात्तीको वीरसेनसे बादकी बनी हुई अथवा उनके मतका अनुसर्या करनेवाली बतलाना ही सिद्ध किया जा सकता है । वीरसेनके सामने तो उस विद्यक्ष न मालूम कितने ग्रंथ थे जिनके आधार पर उन्होंने अपने व्याख्यानादिकी उसी तरह सृष्टि की है जिस तरह कि अकलंक और विद्यानन्दादिने अपने राजवार्तिक इलोकवार्तिकादि ग्रन्थोंमें अनेक विद्योंका वर्यान और विद्यन्त बहुतसे ग्रंथोंके नामोल्लेखके विना भी किया है ।

(२) द्वितीय प्रमाणको उपस्थित करते हुए यह तो बतलाया गया है कि 'तिलोयपण्णतीके प्रथम अधिकारकी वातवों गायासे लेकर वतावीवों गाया तक इक्यासी गायाओं मं मंगल आदि छह अधिकारोंका जो वर्णन है वह पूरा का पूरा वर्णन संतपक्षवणाको अवलाटीकामें आये हुए वर्णनसे मिलता जुलता है।' साथ हो इस साहश्य परसे यह भी किलत करके बतलाया कि 'एक प्रन्य लिखते समय दूसरा प्रन्य अवश्य वामने रहा है।' परन्तु 'ववलाकारके वामने तिलोयपण्णती नहीं रही, अवलामें उन छह अधिकारोंका वर्णन करते हुए वो गायाएं या श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्णत्तीने नहीं, इतना ही नहीं बल्कि अवलामें जो गायाएं या श्लोक अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्णत्तोंके मूलमें शामिल कर लिया गया है' इस दावेको सिद्ध करनेके लिए कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया। केवल स्चना अभीष्टकी सिद्धिमें सहायक नहीं होती अतः वह निर्यंक टहरता है। वाक्योंकी शाब्दिक या आर्थिक समानता परसे तो यह भी कहा जा सकता है कि अवलाकारके वामने तिलोयपण्णत्ती रही है; बल्कि ऐसा कहना, तिलोयपण्णत्तीक व्यवस्थित मौलिक कथन और अवलाकारके कथनकी क्याक्यान शेलीको देखते हुए, अधिक उपयुक्त जान पहता है।

रही यह बात कि तिक्रोयपण्यात्तीकी पचासीवीं गाथामें विविध ग्रंथ-युक्तियोंके द्वारा मंगलादिक

क्षर अविकारोंके व्यास्थानका उल्लेख है, तो उससे यह कहां फलित होता है कि उन विविध प्रन्थोंमें धवला भी शामिल है अथवा धवला परते ही इन अधिकारोंका संग्रह किया गया है !-- लास कर ऐसी इ। सतमें वब कि घवसाकार स्वयं 'मंगस-ियामित हेऊ' नामकी एक भिन्न गायको कहींसे उद्धृत करके यह बतला रहे हैं कि 'इस गाथामें मंगलादिक छह बातोंका व्याख्यान करनेके प्रधात झाचार्यके लिए शासका ( मुलप्रंयका ) व्याख्यान करनेकी जो बात कही गयी है वह आचार्य परम्परासे चला आया न्याय है. उसे हृदयमें घारण करके और पूर्वाचार्योंके आचार (व्यवहार ) का अनुसरण करना रहनप्रयका हेत है ऐसा समभ कर पुष्पदन्ताचार्य मगलादिक खह श्राधकारींका सकारण प्ररूपण करनेके लिए मंगल सूत्र कहते हैं? ।' इससे स्पष्ट है कि मंगलादिक खुद अधिकारोंके कथनकी परिपारी बहुत प्राचीन है-उनके विभानादिका श्रेय भवलाको प्राप्त नहीं है। इसलिए तिलोयपण्यातीकारने यदि इस विभयमें पुरातन माचार्योंकी कृतियोंका मनसर्था किया है तो वह न्याय्य ही है. परन्त उतने मात्रसे उसे घवलाका झनुसरण नहीं कहा जा सकता। धवलाका झनुसरण कहनेके लिए पहले यह सिद्ध करना होगा कि धवला तिलोयपण्यातीसे पूर्वको कृति है, जो कि शिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके यह स्वयं धवलाके उल्लेखोंसे ही शिद्ध है कि धवलाकारके वामने विलोयपण्याती थी, जिसके विषयमें दूसरी तिलोयपण्याती होनेकी कल्पना तो की जाती है परन्तु यह नहीं कहा जाता और कहा जा सकता है कि उतमें मंगलादिक छह अधिकारोंका वह सब वर्णन नहीं या वो वर्तमान तिलोयपण्यातीमें पाया जाता है: तब धवलाकारके द्वारा तिलोयपण्यातीके अनुसर्याकी बात ही अधिक संभव और युक्तियुक्त जान पड़ती है। कलतः दुसरा प्रमाख भी साधक नहीं है।

(३) तीवरा प्रमाण झयवा युक्तिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उसे पढ़ते समय ऐसा मालूम होता है कि तिलोयपण्यातीमें धवलासे उन दो संस्कृत स्लोकों कुछ परिवर्तनके साथ अपना लिया गया है जिन्हें धवलामें कहीं उद्धृत किया गया या और जिनमेंसे एक श्लोक झकलंकदेवके लघीयख्यका 'शानं प्रमाणमारमादैः' नामका है।' परन्तु दोनो प्रन्योंको जब लोलकर देखते हैं तो मालूम होता है कि तिलोयपण्यातीकारने धवलोद्धृत उन दोनों संस्कृत श्लोकोंको झपने ग्रन्थका झंग नहीं बनास—वहां प्रकरणके साथ कोई संस्कृत श्लोक हैं हो नहीं, दो गाथाए हैं, जो मौलिक रूपमें स्थित हैं और प्रकरणके साथ संगत हैं। इसो तरह लघीयख्य वाला पद्य घवलामें उसी रूपमें उद्धृत नहीं विस रूपमें कि वह लघीयख्यमें पाया जाता है—उसका प्रथम चरण 'ज्ञानं प्रमाणमारमादेः' के स्थानपर 'ज्ञानं प्रमाणमारमादः' के स्थानपर 'ज्ञानं प्रमाणमारमादः' के स्थानपर 'ज्ञानं प्रमाणमारमादः' के स्थानपर है।

१ 'मंगलपहुदि छन्नं बनखाणिय विविद्द गन्थ जुसीहिं'

२ 'धिर णायमाहरिय-परंपरागवं मणेगावहारिय पुन्त्राहरियायाराणुसरण ति-रयण-देवति पुष्पदताहरियो मंगका-दीण' छण्णं सकारणाण' पह्नणहुः सुक्तमाह ।"

## नशी-स्थिनन्दन-प्रत्य

ऐसी हालतमें 'झानं प्रमायामात्मादेः' इत्यादि क्लोक भट्टाकलंकदेवकी मौसिक कृति है, तिस्रोय-पण्णात्तिकारने इसे भी नहीं खोड़ा' कुछ संगत मालूम नहीं होता। ऋत्यु; दोनों प्रन्योंके दोनों प्रकृत पद्योंकी उद्धृत करके उनके विषयको हृदयङ्गम कर लेना उत्थित है।

जो ण पमाण-णयेहि णिक्केषेयं जिरक्कारे अत्थं।
तस्ताऽजुर्च जुर्स जुरामजुरां च (१) पिंडहारि ॥ ६२ ॥
णाणं होदि पमाणं णको वि णातुस्त हदयभावत्थो।
णिक्केषोवि उवाको जुर्तीप अत्थपिंडगृह्यं॥ ६३ ॥ ——तिलोयपण्याती
प्रमाणनय निक्षेपैयोंऽथों नाऽभिसमीक्यते।
युक्तं बाऽयुक्तवद्माति तस्याऽयुक्तं च युक्तवत्॥ (१०)
हानं प्रमाणमित्याहु रुपायो न्यास उच्यते।
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिग्रहः॥ [११]—धवला १,१,५० १६,१४।

तिलोयपण्यात्तीकी पहली गायामें यह बतलाया है कि 'वो प्रमाय, नय और निचेपके द्वारा अर्थका निरीच्या नहीं करता है उसको अयुक्त (पदार्य) युक्तकी तरह और युक्त (पदार्थ) अयुक्तकी तरह प्रतिभावित होता है।' और दूसरी गायामें प्रमाया, नय और निचेपका उद्देशानुसार कमशः लक्ष्या दिया है और अन्तमें बतलाया है कि यह सब युक्तिसे अर्थका परिप्रहर्य है। अतः ये दोनों गायाएं परस्वर संगत हैं। और इन्हें प्रयसे अलग कर देने पर अगली 'इय यायं अवहारिय आहरिय परम्परागयं मयासा' (इस प्रकार आचार्य परम्परासे चत्ते आये हुए न्यायको इदयमें भारण करके) नामकी गाया असंगत तथा खटकनेवाली हो बाती है। इसलिए ये तीनों ही गाथाएं तिलोयपण्यात्तीकी अंगभूत हैं।

भवला ( संतपरूषणा ) में उक्त दोनों श्लोकोंको देते हुए उन्हें 'उक्तझ' नहीं सिला चौर न किसी खास प्रन्यके बाक्य ही कहा है। वे 'एत्य किमड़ं ग्रायपरूषण्यिदि ?'—यहां नयका प्ररूपण किससिए किया गया है ? प्रश्नके उत्तरमें दिये गये हैं इससिए वे भवलाकार-द्वारा निर्मित झयवा उद्धृत भी हो सकते हैं। उद्धृत होनेकी हालतमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्धृत किये गये है या दो से। यदि एकसे उद्भृत किये गये हैं तो वे लागीयझयसे उद्धृत नहीं किये गये यह सुनिश्चित है; क्योंकि सम्बोयझयमें पहला हलोक नहीं है। चौर यदि ये दो स्थानोंसे उद्धृत किये गये हैं तो यह बात कुछ बनती हुई मालूम नहीं होती; क्योंकि दूसरा श्लोक झपने पूर्वमें ऐसे श्लोककी झपेना रखता है विसमें

१ इस गाथाका नं॰ ८४ है, ८८ नहीं।

## तिलोवपण्याची और वतिवृषभ

उद्देशादि किसी भी रूपमें प्रमाख, नय और निचेपका उल्लेख ही--सपीयस्थमें भी 'हानं प्रमाख-मात्नादेः, श्लोकके पूर्वमें एक ऐसा श्लोक पावा बाता है विधमें प्रमाण, नय ग्रीर निचेपका उल्लेख है श्रीर उनके श्र.गमानुसार कथनकी प्रतिज्ञा की गयी है ( 'प्रमाश-नय-निच्चेपाभिषानस्य यथागमं' )- श्रीर उसके लिए पहला रलोक संगत जान पहला है। झन्यया उसके विषयमें यह क्ललाना होगा कि वह वसरे कीनसे प्रत्यका स्वतन्त्र वाक्य है। दोनों गायाकों कीर रखीकोकी तुलना करनेसे तो ऐसा मालम होता है कि दोनों इलोक उक्त गायाचांसे अनुवादरूपमें निर्मित हुए हैं। दूसरी गायामें प्रमाश, नय और निचेपका उसी कमसे लावण निर्देश किया गया है जिस कमसे उनका उल्लेख प्रथम गायामें हजा है। परन्त अनुवादके खुन्दमें (रहाकि) शायद वह वात नहीं वन सकी । इसीसे उसमें प्रमाखाके बाद निचेपका और फिर नयका लाजवा दिया गया है। इससे तिलोबपण्यात्तीकी उक्त गाथाझोंकी मौलिकताका पता चलता है और ऐसा जान पहता है कि उन्हीं परते उस्त श्लोक श्चनुबाद रूपमें निर्मित हुए हैं—भक्ते ही यह श्चनुबाद स्वयं धवलाकारके द्वारा निर्मित हुआ हो या उनसे पहले फिली दूसरेके द्वारा । यदि घवलाकारको प्रथम रलोक कहीसे स्प्रतंत्र रूपमें उपलब्ध होता तो वे प्रश्नके उत्तरमें उसीको उद्दृष्टत कर देना काफी समझते—दूसरे सभीयस्त्रय वैसे प्रथसे दूसरे श्लोकको उद्भृत करके वायमें जोड़नेकी जरूरत नहीं थी; स्थोकि प्रश्नका उत्तर उस एक ही श्लोकसे हो जाता है। व्यरे श्लोकका साथमें होना इस बावको सचित करता है कि एक साथ पायो जानेवाली दोनों गाथाक्योंके क्यनुवादरूपमें ये दलोक प्रस्तुत किये गये हैं—चाहे वे किसीके भी द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि धवलाकारने तिलोयपण्याचीकी उक्त दोनों गायाक्रोंको ही उद्धृत क्यों न कर दिया, उन्हें क्लोकों अनुवादित करके या उनके अनुवादको रखनेकी क्या वकरत थी ? इसके उत्तरमें मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह सब धवलाकार वीरसेनकी विचकी बात है, उन्होंने अनेक प्राकृत वाक्योंको संस्कृतमें और संस्कृत वाक्योंको प्राकृतमें अनुवादित करके उद्धृत किया है। इसी तरह अन्य प्रन्थोंके गयको पद्यमें और पद्यको गद्यमें परिवर्षित करके अपनी टीकाका अंग बनाया है। चुनांचे तिलोयपण्याचीकी भी अनेक गायाओंको उन्होंने संस्कृत गद्यमें अनुवादित करके रक्ता है, जैसे कि मंगलकी निवक्तिपरक गायाएं, जिन्हें दितीय प्रमाणमें समानताकी तुलना करते हुए, उद्धृत किया गया है। इसिखण्य यदि ये उनके द्वारा ही अनुवादित होकर रक्ते गये हैं तो इसमें आपति की कोई बात नहीं है। इसे उनकी अपनी शैक्षो और वचि, आदिकी बात समकना चाहिये।

श्रव देखना यह है कि 'जानं प्रमाखामात्मादः' इत्यादि इलोकको वो श्रकलंकदेवकी 'मीलिक कृति' बतलाया गया है उतका क्या आधार है ? कोई भी आधार व्यक्त नहीं किया गया है; तब क्या श्रकलंकके प्रन्यमें पाया वाना हो श्रकलंककी मीलिक कृति होनेका प्रमाख है ? यदि ऐसा है तो राववार्तिक

## वर्षी-ऋभिनन्दम-ग्रन्थ

में प्रवारादकी सर्वार्थितिक किन वान्योंकी वार्तिकादिक रूपमें विना किसी स्वनाक अपनाया गया है उन सव अपवान न्याव विनिश्चयमें समन्तभद्रके 'स्वमान्तरित तृरार्थाः' वैसे वाक्योंको अपनाया गया है उन सव को भी अन्तर्शक देवकी 'मौलिक कृति' कहना होगा। यदि नहीं, तो फिर उक्त श्लोकको अन्तर्शकदेवकी मौलिक कृति वतलाना निर्देशक उहरे गा। प्रत्युत इसके, अक्लंकदेव चृंकि यतिवृषभके बाद हुए हैं अतः यतिवृषभकी तिलोयपण्यातीका अनुसर्य उनके लिए न्याय प्राप्त है और उसका समावेश उनके द्वारा पूर्व पद्यमें प्रयुक्त 'यथागमं' पदसे हो जाता है; क्योंकि तिलोयपण्याति भी एक आगम मन्य है, जैसा कि गाया नं ० ८५, ८७ में प्रयुक्त हुए उसके विशेषणोंते जाना जाता है। घवलाकारने भी जयह जगह उसे 'स्वन' लिला है और प्रमाण रूपमें उपस्थित किया है। एक वगह वे किसी व्याख्यानको व्याखानाभास बतलाते हुए तिलोयपण्यात्ति सूत्रके कथनको भी प्रमाखाने पेश करते हैं और फिर लिखते हैं कि सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान नहीं होता है—जो सूत्र विरुद्ध हो उसे व्याख्यानाभास समझना चाहिये—नहीं तो अतिप्रसंग आये गारे।

इस तरह यह तीसरा श्रमाण असिद्ध ठहरता है। तिलोयपण्णात्तिकारने चूंकि घवलाके किसी भी पद्यको नहीं आपनाया आतः पद्योंके आपनानेके आधार पर तिलोयपण्णाती धवलाके बादकी रचना बतलाना युक्ति युक्त नहीं है।

(४) चीय प्रमाणकपसे कहा जाता है कि 'दुगुण दुगुणो दुवन्गो णिरंतरो तिरियलोगो' नामका वो वाक्य धवलाकारने द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वार (पृ० ४६) में तिलोयपण्णित्तके नामसे उद्भृत किया है वह वर्तमान तिलोयपण्णित्तमें पर्याप्त लोज करनेपर भी नहीं मिला, इसिलए यह तिलोयपण्णित्त उस तिलोयपण्णित्ति भिज है वो धवलाकारके सामने थी। परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि पर्याप्त लोजका रूप क्या रहा है। क्या भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंमें पायी जाने वाली तिलोयपण्यत्तीकी समस्त प्रतियोंका पूर्णरूपसे देला जाना है ? यदि नहीं,तब इस लोजको 'पर्याप्त लोज' कैसे कहें ? वह तो बहुत कुछ अपर्याप्त है। क्या दो एक प्रतियोंमें उत्त वाक्यके न मिलनेसे ही यह नतीजा निकाला जा सकता है कि यह वाक्य किसी भी प्रतिमें नहीं है ? नहीं निकाला जा सकता। इसका एक ताजा उदाहरण गोम्मटसार कर्मकाण्ड (प्रथम अधिकार) के वे प्राकृत गद्यसूत्र हैं जो गोम्मटसारकी पत्ताचों प्रतियोंमें नहीं पाये जाते परन्तु मूहविद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कजड प्रतिमें उपलब्ध है और जिनका उल्लेख मैंने अपने गोग्मटसार-विषयक निकन्धमें किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्यात्ती जैसे बढ़े प्रम्थमें लेखकोंके प्रमादसे दो चार गाय।ओंका छूट जाना कोई बढ़ी बात नहीं है। पुरातन जैन वाक्य सूर्योंके अवसरपर मेरे लामने तिलोयपण्यात्तीकी चार प्रतियों रही हैं—एक बनारस स्थादाद महाविद्यालय

१. ''तं बक्तुसाणाभासमादि कुदो णब्ददे १ जोइसियमागद्दारसुवादो चदाहस्य विवयमाण परूतण-विकीय पण्णिक्ष सुवादो च । ज च सुवादिवृद्धं वक्साणं होइ, अववदांगादो ।।" ववका १, २, ४ १० ३६ ।

की, दूसरी देहली नया-मन्दिरकी, तीसरी आगराके मन्दिरकी और चीयी सहारनपुर ला० प्रयुग्नकुमारबीके मन्दिरकी। इन प्रतियोंमें, जिनमें बनारसकी प्रति बहुत ही अग्रुख एवं चुटिपूर्ण जान पड़ी, कितनी ही गायाएं ऐसी देखनेको मिलीं जो एक प्रतिमें हैं तो दूसरी में नहीं हैं, इसीसे जो गाया किसी एक प्रतिमें बढ़ी हुई मिली उसका सूचीमें उस प्रतिके साथ संकेत किया गया है। ऐसी भी गायाएं देखनेमें आयीं जिनमें किसीका पूर्वार्ष एक प्रतिमें है तो उत्तरार्ध नहीं, और उत्तरार्ध है तो पूर्वार्ध नहीं। और ऐसा तो बहुषा देखनेमें आया कि कितनी ही गायाओंको बिना संख्या डाले धारावाही क्रयमें लिख दिया है, जिससे वे सामान्यावलोकनके अवसरपर प्रन्यका गद्य भाग जान पहती हैं। किसी किसी स्थल पर गायाओंके छूटनेकी साफ सूचना भी की गयी है; जैसे कि चौथे महाधिकारकी 'याव-याउदि सहस्तायि' इस गाया सं० २२१३ के अनन्तर आगरा और सहारनपुरकी प्रतियोंमें दस गायाओंके छूटनेकी सूचना की गयी है और वह कथन-क्रमको देखते हुए ठीक जान पहती है—दूसरी प्रतियोंसे उनकी पूर्ति नहीं हो सकी। क्या आश्रयं जो ऐसी छूटी अथवा बृटित हुई गायाओंमेंका ही उक्त वाक्य हो। प्रन्य प्रतियोंकी ऐसी स्थितिमें दो चार प्रतियोंको देखकर ही अपनी खोजको पर्याप्त लोख बतलाना और उसके आधार पर उक्त नतीजा निकाल बैटना किसी तरह भी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिए चतुर्थ प्रमाण भी इष्टको सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहीं है।

(५) अब रहा अन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह गलत बारणाका मुख्य आधार बना हुआ है। इसमें जिस गद्यांशकी श्रोर संकेत किया गया है श्रोर जिसे कुछ अशुद्ध भी बतलाया गया है। वह क्या स्वयं तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा घवला परसे, 'श्रम्हेहिं' पदके स्थान पर 'एसा परूवणा' पाठका परिवर्तन करके उद्धृत किया गया है अथवा किसी तरह पर तिलोयपण्णत्तीसे प्रवित्त हुआ है ? श्रायद इसका गम्भीरताके साथ विचार नहीं किया गया है। फलतः विना विवेचन के दिया गया निर्णय-सा प्रतीत होता है। उस गद्यांशको तिलोयपण्णत्तीका मूल श्रंग मान बैठना भी वैसा ही है श्रीर हसीसे गद्यांशमें उल्लिखित तिलोयपण्णत्तीको वर्तमान तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न दूसरी तिलोयपण्णत्ती कहा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्णत्तीमें जो यत्र तत्र दूसरे गद्यांश पाये जाते हैं उनका अधिकांश भाग भी घवलासे उद्धृत है, ऐसा सुक्तानेका संकेत भी है। परन्तु चस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जान पड़ता है ऐसा कहते श्रीर सुक्ताते हुए यह ध्यान नहीं रक्खा गया कि जो आचार्य जिनसेन वर्तमान तिलोयपण्णत्तीके कर्ता बतलाये गये हैं वे क्या इतने असावधान श्रथवा श्रयोग्य थे कि जो 'श्रम्हेहिं' पदके स्थान पर 'एसा परूवणा' पाठका परिवर्तन करके रखते श्रीर ऐसा करनेमें उन साघारण मोटी भूलों एवं चुटियोंको भी न समक्त पाते जिनकी उद्भावना उक्त लेखमें की गयी हैं? और ऐसा करके जिनसेनको श्रपने गुरु वीरसेनकों कृतिका खोप करनेकी भी क्या जरूरत थी ? वे तो बरावर अपने गुरुका कीर्तन और उनकी कृतिके साथ उनका नामोल्लेख करते हुए देखे जाते हैं; चुनांचे वीरसेन जब जवषवला

३५३

#### वर्णी स्रभिनन्दन-प्रन्य

को अधूरा होड़ गये और उसके उत्तरार्घको जिनसेनने पूरा किया तो ये प्रशस्तिमें स्पष्ट शब्दों द्वारा यह सूचित करते हैं कि 'गुरुने आगेके अर्घभागका जो भूरि वक्तव्य उन पर प्रकट किया या (अथवा नीट्स आदिके रूपमें उन्हें दिया था) उसीके अनुसार यह श्रस्य वक्तव्य रूप उत्तरार्ध पूरा किया गया है ।

परन्त वर्तमान तिलीयपण्याचीमें तो वीरसेनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं है -- ग्रंथके मंगला चरवा तकमें भी उनका रमरण नहीं किया गया । यदि वीरसेनके संकेत श्रयवा श्रादेशादिके श्रनुसार जिनसेनके द्वारा वर्त्तमान तिलोयपण्यातीका संकलनादि कार्य हुआ होता तो वे प्रन्यके आदि या अन्तमें किसी न किसी रूपसे उसकी सूचना जरूर करते तथा श्रपने गुरुका नाम भी उसमें जरूर प्रकट करते। यह कोई वसरी तिलोयपण्याची उनकी तिलोयपण्यचीका आधार होती तो वे खपनी पद्धति और परियातिके अनुसार उसका स्त्रीर उसके रचिवताका स्मरण भी प्रन्थके स्त्रादिमें उसी तरह करते जिस तरह कि महापुराणके ब्रादिमें 'कवि परमेश्वर' श्रीर उनके 'वागर्थसंग्रह' पुराखका किया है, वो कि उनके महापुराखका मुलाधार रहा है। परन्तु वर्तमान तिलोयपण्यातीमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे उक्त जिनसेनकी कृति वतलाना भ्रौर उन्होंके द्वारा उक्त गर्धाशका उद्धृत किया बाना प्रतिपादित करना किसी तरह भी यक्तिसगत प्रतीत नहीं होता । वर्तमान तिलोयपण्यातीका कर्ता बतलाये जाने वाले दूसरे भी किसी विद्वान श्राचार्यके साथ उक्त भूल भरे गद्यांशके उद्धरणको बात संगत नहीं बैठती: क्योंकि तिलोयपण्णतीकी मीलिक रचना इतनी प्रीट और सुव्यवस्थित है कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदीप उद्धरणकी कल्पना नहीं की जा सकती। 'इसलिए उक्त गद्यांश बादको किसीके द्वारा घवला स्नादिसे प्रविप्त किया हुन्ना जान पहला है। क्रीर भी कुछ गदांश ऐसे ही सकते हैं जो घवलासे प्रिवृत्त किये गये हों' परन्तु जिन गद्यांशोंकी तरफ फुटनोटमें संकेत किया है वे तिलीयपण्यातीमें धवलापरसे उद्घृत किये गये मालूम नहीं होते: बल्कि भवलामें तिलोयपण्यत्तीसे उद्धृत जान पहते हैं। क्योंकि तिलोयपण्यत्तीमें गद्यांशोंके पहले को एक प्रतिज्ञात्मक गाया पायी जाती है वह इस प्रकार है-

# वाद्यरुक्षेत्रे विद्फलं तह य श्रद्ध पुढवीए। सुद्धायास्त्रिकृतिगं तक्षमेत्रं वत्ताहस्सामो ॥ २८२॥

इसमें वातवलयोंसे श्रवरद्ध चेत्रों, स्राठ पृथ्वियों स्रीर शुद्ध स्नाकाश भूमियोंका धनफल बतलानेकी प्रतिज्ञा की गयी है स्रोर उस धनफलको 'लबमेत्तं' (लवमात्र) विशेषसके द्वारा बहुत

१ गुरुणार्षे ऽग्रिमे भूरिवक्तन्य संप्रकाशिते । तान्तिरीक्ष्याऽल्यवक्तन्यः पश्चार्धस्तेन पूरितः ॥३६॥

२ तिक्रोयपण्यसिकारको नहां विस्तारसे कथन करनेकी इच्छा अथवा आवश्यकता हुई है वहां उन्होंने वैसी सूचना कर दी है; जैसा कि प्रथम अधिकारमें लोकके आकारादि संद्येपने वर्णन करनेके अनन्तर 'विस्थरहर वोहत्यं वोच्छं णाणावियप्ये वि' (७४) इस वाक्यके द्वारा विस्तार रुचिवाछे प्रतिपायोको कक्ष्य दरके उन्होंने विस्तारसे कथनकी प्रतिदा की है।

संचेपमें ही कहनेकी स्वना की गयी है। तदनुसार तीनों घनफलोंका कमशः गद्यमें कथन किया गया है और यह कथन सुद्रित प्रतिमें पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। घवला (पृ० ५१ से ५५) में इस कथनका पहला भाग 'संपिह' ('संपिद् ) से लेकर 'वगपदरं होदि' तक प्रायः ज्योंका त्यों उपलब्ध है। परन्तु शेष भाग, जो आठ पृथ्वियों आदिके घनफलसे सम्बन्ध रखता है, उपलब्ध नहीं है, और इससे वह तिलोबपण्यातीसे उद्धृत जान पहला है—खासकर उस हालतमें जब कि घवलाकारके सामने तिलोब-पण्याती मौजूद यी और उन्होंने अनेक विवादमस्त स्थलोपर उसके वाक्योंको बड़े गौरवके साथ प्रमाणमें उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे वाक्योंको भी विना नामोल्लेखके उद्धृत किया है और अनुवादित करके भी रक्खा है। ऐसी स्थितिमें तिलोबपण्यातीमें पाये जाने वाले गद्यांशोंके विषयमें बोई सहप्यता करना कि वे घवलापरसे उद्धृत किये गये हैं समुचित नहीं है। प्रस्तुत गद्यांशों इस विषयमें कोई सहायता नहीं मिलती है; क्योंकि उस गद्यांशका तिलोबपण्यातीकारके द्वारा उद्धृत किया जाना सिद्ध नहीं है—वह बादको किसीके द्वारा प्रिक्ष हुआ जान पड़ता है।

श्रव यह बतलाना उचित होगा कि यह इतना ही गयांश प्रिच्छत नहीं है बल्कि इसके पूर्वका "एतो चंदारा सपरिवारायामाययया विहायां वत्तहस्सामो" से लेकर "एदम्हादो चेव सुत्तादो" तक का श्रंश और उत्तरवर्ती "तदो या एत्य इदमित्य मेवेति" से लेकर "तं चेदं १६५५३६१।" तकका श्रंश जो 'चंदस्स सदसहस्तं' नामकी गाथाका पूर्ववर्ती है, वह सब प्रद्धित है। श्रोर इसका प्रवल प्रमाय मूल प्रन्थसे ही उपलब्ध होता है। मूल प्रन्थमें सातवें महाधिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली गाथामें मंगलाचरका श्रीर ज्योतिलोंकप्रकृतिके कथनकी प्रतिज्ञा करनेके श्रनन्तर उत्तरवर्ती तीन गाथाओं ज्योतिषियोंके निवास चेत्र श्रादि सत्तर श्राधिकारोंके नाम दिये हैं जो इस ज्योतिलोंकप्रकृति नामक महाधिकारके श्रंग हैं। वे तीनों गाथाएं इस प्रकार हैं—

जोइसिय-णिवासिखदी भेदो संखा तहेव विराणासो।
परिमाणं चरचारो अचरसस्वाणि आऊ य॥२॥
आहारो उस्सासो उच्छेहो भोहिणाणसत्तीओ।
जीवाणं उप्पत्ति मरणाइं एक समयम्मि॥ ३॥
आउग वंधणभावं दंसणगहण्स्स कारणं विवहं।
गुणठाणादिववरण्णमहियारस्तरसिमाए॥ ४॥

इन गाथाश्चोंके बाद निवासच्चेत्र, मेद, संख्या, विन्यास, परिमाण, चराचर, श्रचरस्वरूप श्चीर श्चायु नामके श्चाठ श्रिधिकारोंका क्रमशः वर्णन दिया है—शेष श्चिधिकारोंके विषयमें लिख दिया है कि उनका वर्णन भवनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये ('भावण लोएव्य वराव्यं')—श्चीर जिस श्विकारका वर्णन जहां समाप्त हुआ वहां उसकी सूचना कर दी है। सूचना वाक्य इस प्रकार हैं:—

### वर्णी-माभिनन्दन-प्रत्य

'णिवासकेतं सम्मत्तं । मेदो सम्मत्तो । संका सम्मता । विरणास सम्मत्तं । परिमार्गं सम्मतं । एवं वरिगद्दाणं वारो सम्मत्तो । एवं अवरजोइसगणपद्भवणा सम्म-त्ता । आक सम्मत्ता ॥"

श्राचर क्योतिषगण्यकी प्ररूपना विषयक ७ वें श्राधिकारकी समाप्तिके बाद ही 'एली चंदाण' से लेकर 'तं चेंदं १६५९३६६' तकका वह सब गद्यांश है, जिसकी ऊपर स्वनाकी गयी है। 'श्रायु' श्रिधिकार के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रायुका श्रिषकार उक्त गद्यांश के श्रानत्तर 'चंदस्य सदसहस्सं' गायासे प्रारंभ होता है श्रीर श्रायली गायापर समाप्त हो जाता है। ऐसी हालतमें उक्त गद्यांश मूल प्रंथके साथ सम्बद्ध न होकर साफ तीरसे प्रवित्त जान पढ़ता है। उसका श्रादिका भाग 'एतो चंदाण' से लेकर 'तदोग्र एत्थ संपदाय विरोधो कायक्यो लि' तक तो धवला प्रथम खण्डके स्पर्शानुयोगद्वारमें योड़ेसे शब्द मेदके साथ प्रायः क्योंका त्यों पाया जाता है इसलिए यह उससे उद्भूत हो सकता है। परन्तु श्रान्तका भाग—''एदेण विहाणेग्र परुविद गच्छुं विरित्तय रूवं पिंड चत्तारि स्वािग्र दातूग्र श्राप्णोण्ग्रमत्थे'' के श्रानन्तरका—धवलाके श्राग्ले गर्याशके साथ कोई मेल नहीं खाता, इसलिए वह वहांसे उद्भूत न होकर श्रान्यत्रसे लिया गया है। यह भी हो सकता है कि यह सारा ही गर्याश धवलासे न लिया जाकर किसी दूसरे ही इस समय श्राप्य प्रंथसे, जिसमें श्रादि श्रान्तके दोनों भागोका समावेश हो, लिया गया हो श्रीर तिलोयपण्यातीमें किसीके द्वारा श्राप्ते उपयोगादिकके लिए हाशियेपर लिखा गया हो श्रीर जो बादको प्रन्थमें कापीके समय किसी तरह प्रवित्त हो गया हो। इस गद्याशमें ज्योतिष देवोंके जिस भागहार सूत्रका उत्लेख है वह वर्तमान तिलोयपण्यातीके इस महाधिकारमें पाया जाता है। उसपरसे कितार्य होनेवाले व्याख्यानादिकी चर्चाको किसीने यहांपर श्रापनाया है, ऐसा जान पहता है।

इसके सिवाय, एक बात और भी है; वह यह कि जिस वर्तमान तिलोयपण्यात्तीका मूलानुसार आठ हजार क्लोक परिमाया बतलाया जाता है वह उपलब्ध प्रतियों परसे उतने ही श्लोक परिमाया नहीं मालूम होती, बल्कि उसका परिमाया लगभंग एक हजार श्लोक-परिमाया बढ़ा हुआ है। इससे यह साफ जाना जाता है कि मूलमें उतना श्रंश बादको प्रक्षित हुआ है। इसलिए उक्त गद्यांशको, जो अपनी रियति परसे प्रविक्त होनेका स्पष्ट सन्देह उत्पन्न कर रहा है और जो ऊपरके विवेचनसे मूलकारकी इति मालूम नहीं होता, प्रवित्त कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रवित्त श्रंशोंसे, जिनमें कितने ही 'पाठान्तर' बाले श्रंश भी शामिल जान पहते हैं, प्रंथके परिमायामें दृद्धि हुई है। यह निर्विवाद है कि कुछ प्रक्षित श्रंशोंके कारण किसी प्रन्यको दूसरा प्रन्य नहीं कहा जा सकता। आत: उक्त गद्यांशमें तिलोयपण्यात्तीका नामोल्केख देखकर जो यह कल्पनाकी गयी है कि 'वर्तमान तिलोयपण्यात्ती उस तिलोयपण्यात्तीसे भिन्न है जो प्रवाहारके सामने थी' वह ठीक नहीं है।

## उपसंहार--

हल तरह नृतन घारके पांचों प्रमाखों में से कोई भी प्रमाख यह विद्व करनेके लिए समर्थ नहों है कि वर्तमान तिलोयपण्याची झाचार्य वीरसेनके बादकी बनी हुई है आयवा उस तिलोयपण्याची भिन्न है जिसका वीरसेन आपनी घवला टीकामें उल्लेख कर रहे हैं। तब यह कल्पना करना तो झतिसाहस है कि वीरसेनके शिष्य जिनसेन इसके रचियता हैं, जिनकी स्वतंत्र ग्रन्थ-रचना-पद्घतिके साथ इसका कोई मेल नहीं लाता। ऊपरके सम्पूर्ण विवेचन एवं ऊहापीहसे स्पष्ट है कि यह तिलोयपण्याची यतिब्धभाचार्यंकी इति है, घवलासे कई शती पूर्वकी रचना है — और वही चीज है जिसका वीरसेन अपनी घवलामें उद्घर्य, अनुवाद तथा आश्य प्रह्यादिके रूपमें स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करते रहे हैं। प्रन्यकी अन्तम मंगल गाथामें 'दहू ख' पदको ठीक मानकर उसके आगे जो 'आरस वसहं' पाठकी कल्पनाकी गयी है और उसके द्वारा यह सुमानेका यस्न किया है कि 'इस तिलोयपण्याचीसे पहले यतिबृधभका तिलोयपण्याचि नामका कोई आर्थ प्रन्य था जिसे देखकर यह तिलोयपण्याची रचो गयी है। फलतः उसीको स्चना इस गायामें 'दहू ख श्रीसवसहं' वाक्यके द्वारा को गयी है' वह भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस पाठ और उसके प्रकृत झर्यकी संगति गायाके साथ नहीं बैठती, जिसका स्पष्टीकरख प्रारम्भमें किया जा चुका है। इसलिए यह लिखना कि "इस तिलोयपण्याचिका संकलन शक संबत् ७३८ (वि० सं० ८७३) से पहले का किसी भी हालतमें नहीं हो सकते" अति-साहसका सोतक है। क्योंकि किसी तरह भी इसे यिक संगत नहीं कहा जा सकता ।



# जैन साहित्य और कहानी

श्री प्रा० हा॰ जगदीशचन्द्र जैन, एस॰ ए०, पीएच० दी॰

प्राचीन कालसे ही कहानी साहित्यका जीवनमें बहुत ऊंचा स्थान रहा है। ऋरवेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, श्रादि वैदिक ग्रंथोंमें खनेक शिद्याग्रद श्राख्यान उपलब्ध होते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य खीवनकों ऊंचा उठानेका प्रयत्न किया गया है। इन कथा-कहानियोंका सबसे समृद कोष है बौद्धों की जातक कथाएं। सीलोन, वर्मा श्रादि प्रदेशों में ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि वहांके निवासी खाज भी इन कथाश्रोंको रात रातभर बैठकर बड़े चावसे सुनते हैं। इन कथाश्रों में बुद्धके पूर्वजन्मकी घटनाश्रोंका वर्णन है, और इनके दृश्य सांची, भरहुत श्रादि स्तूपोंकी दीवारों पर श्रांकत हैं, जिनका समय ईसाके पूर्व दृशरी शती माना जाता है।

प्राचीन कालमें वो नाना लोक कथाएं भारतवर्षमें प्रचलित थीं, उन्हें ब्राह्मण, वैनो श्रीर बाँदने अपने अपने धर्मग्रन्थोंमें स्थान देकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार किया। बौद्धोंके पालि साहित्यकी तरह वैनोंका प्राकृत साहित्य भी कथा-कहानियोंका विपुल भण्डार है। वैन भिक्षु अपने धर्मका प्रचार करनेके लिए दूर दूर देशोंमें विहार करते थे। बृहत्कल्पभाष्यके अन्तर्गत बनपद-परीद्धा प्रकरणमें बताया है कि वैन भिक्षुको चाहिये कि वह आत्मशुद्धिके लिए तथा दूसरोंको धर्ममें रियर रखनेके लिए बनपद विहार करें; तथा जनपद-विहार करनेवाले साधुको मगध, मालवा, महाराष्ट्र, लाट, कर्णाटक, द्रविह; गौह, विदर्भ आदि देशोंकी लोकभाषाओं कुशल होना चाहिये, जिससे वह भिन्न भिन्न देशके लोगोंको उनकी भाषामें उपदेश दे सके।

जैन साहित्यका प्राचीनतम भाग 'श्रागम' के नामसे कहा जाता है। दिगम्बर परम्पराके श्रनुसार श्रागम प्रन्थोंका सर्वथा विच्छेद हो गया है, श्वेताम्बर परम्पराके श्रनुसार ये श्रागम विकृत-रूपमें मौजूद हैं, श्रीर ११ श्रंग, १२ उपांग, १० प्रकीर्णक, ६ छेदस्त्र. ४ मूलस्त्र, निन्द तथा श्रनुयोग-द्वारके रूपमें श्राजकल भी उपलब्ध हैं। ११ श्रंगोंके श्रन्तर्गत नायाधम्मकहा (ज्ञात्यमें कथा) नामक पांचवें श्रंगमें ज्ञातृपुत्र महावीरकी श्रनेक धर्मकथाएं वर्णित हैं, जो बहुत रोचक श्रीर शिक्षामद हैं। उपासक-दशा नामक छठे श्रंगमें महावीरके उपासकोंकी कथाएं हैं। कथा साहित्यका सर्वोत्तम भाग श्रागम प्रन्थोंकी टीका-टिप्पणियोंमें उपलब्ध होता है। ये टीका-टिप्पणियों निर्युक्त, भाष्य, चूर्णि श्रीर टीका इन

चार भागोमें विभक्त हैं। इनमें चूर्यि श्रीर टीका साहित्य भारतके प्राचीन कथा-साहित्यकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है, जिसमें श्रावश्यकचूर्यि और उत्तराध्ययन टीका तो कथाश्रोका बृहत्कोय है। श्रागम साहित्यके श्रातिरिक्त जैन साहित्यमें पुराया, चिरत, चम्पू, प्रवंग श्रादिके रूपमें प्राकृत, संकृत श्रापश्चे श्रोके श्रोनक प्रम्य मीजूद हैं, जिनमें छोटी-बड़ी अनेक कथा-कहानियां हैं।

यहां यह कह देना अनुचित न हो गा कि पालि-प्राकृत साहित्यको अनेक लौकिक कथाएं कुछ स्पान्तरके साथ देश-विदेशों में भी प्रचलित हैं। ये कथाएं भारतवर्षमें पंचतंत्र, हितीपदेश, कथासिरस्सागर, शुक्सप्तति, सिंहासनदः।त्रिशिका, बेंतालपंचविशतिका आदि अन्योंमें पायी जाती हैं, तथा 'ईसपकी कहानियां, 'अरेबियन नाइट्सकी कहानियां, 'कलेला दमनाकी कहानी' आदि के स्पर्मे ग्रीस, रोम, अरब, फारस, अफिका आदि सुनूर देशोंमें भी पहुंची हैं। इन कथाओंका उद्गम स्थान अधिकतर भारतवर्ष माना जाता है, यद्यपि समय समयपर अन्य देशोंसे भी देश-विदेशके यात्री बहुत-सी कहानियां अपने साथ यहां लाये।

यहां लेखककी 'भारतकी प्राचीन कथा-कहानियां' नामक पुस्तकमेंसे दो कहानियां दी जाती है। कहानियोंको पढ़कर उनके महत्वका पता लगे गा।

## कार्य सची उपासना---

किसी सेठका पुत्र घन कमानेके लिए परदेश गया और अपनी जवान परनीको अपने पिताके पास छोड़ गया । सेठकी पतोड़ू बहुत शौकीन स्वभावकी थी । वह अच्छा भोजन करती, पान खाती, इतर-फुलेल लगाती, सुंदर वस्त्राभूषण पहनती, और दिनभर यों ही विता देती । वरके काममें उसका मन जरा भी न लगता । उसको अपने पतिकी बहुत याद आती, परन्तु वह क्या कर सकती थी ! एक दिन सेठकी पतोहूका मन बहुत चंचल हो उठा । उसने दासीको बुलाकर कहा 'दासी ! किसी पुरुषको बुलाओ । किसीको जानती हो । दासीने कहा 'वेख्'गी ।

दासीने आकर सब हाल सेठजीसे कहा। सेठजी बहुत चिन्तित हुए और सोचने लगे कि बहुकी रह्माके लिए शीघ ही कोई उपाय करना चाहिये, अन्यथा वह हायसे निकल जाय गी! उन्होंने उरत सेठानीको बुलाया और कहा "देखों सेठानी! हम तुम दोनों लड़ाई कर लें गे, और मैं तुम्हें मार कर निकाल हूँ गा। तुम थोड़े समयके लिए किसी दूसरेके घरमें जाकर रह जाना। अन्यथा अपनी बहु अपने हाथसे निकल जाय गी। सेठानीने अपने पतिकी बात मान ली। अगले दिन सेठ घर आया और सेठानीसे भोजन मांगा। सेठानीने चिल्लाकर कहा "अभी भोजन तैयार नहीं है। वस दोनोंमें भगड़ा होने लगा। सेठको कोध आगया और उसने सेटानीको मार-पीटकर घरसे निकाल दिया। सास और ससुरको कलह सुनकर उसकी पतीहू घरसे निकल कर आ गयो और पूंछने लगी "पिताओ! क्या बात हुई ?" सेठने कहा—'बेटी! आजसे मैंन तुमे अपने घरकी मालकिन बना

### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

दिया है। श्रव तूं ही घरका सब काम-काज देखना।" बहू अपने ससुरकी बात सुन कर प्रसन्न हुई। अपने धरका सब काम सम्हाल लिया। श्रव वह घरके काममें इतनी संलग्न रहने लगी कि उसे भीजन करनेका समय भी बड़ी कठिनतासे मिलता। वह साज-शृङ्गार सब भूल गयी। एक दिन दासीने श्राकर कहा—"बहूजी ! श्राप उस दिन किसी पुरुषको बात करती यों । मैंने एक पुरुषकी लोज की है। श्रापकी श्राज्ञा हो तो उसे बुलाऊं ?" बहू ने उतर दिया—"दासी ! वह समय दूर गया। इस समय सुके मरनेका भी श्रवकाश नहीं, तू पर-पुरुषकी बात करती है।"

# असंतोष बुरी चीज है-

कोई बुद्या गोबर पाय पाय कर श्रपनी गुजर करती थी। उसने व्यंतरदेवकी श्राराधना की। व्यंतर बुद्यासे बहुत प्रसन्न हुश्रा और देव-प्रसादसे उसके गोबरके सब उपले रतन बन गये। बुद्धिया खूब धनवान हो गयी। उसने चार कोटोंका एक सुन्दर भवन बनवा लिया और वह सुखसे रहने लगी। एक दिन बुद्धियांके घर उसकी एक पड़ीसन श्रायी श्रीर उसने बातों बातोंमें सब पता लगा लिया कि बुद्धिया इतनी जल्दी धनी कैसे बन गयी। पड़ीसनको बुद्धियांसे बड़ी ईच्या हुई और उसने भी व्यंतरदेवकी श्राराधना श्रुक्त कर दी। व्यंतर प्रसन्न होकर उपस्थित हुश्रा और उसने वर मांगनेको कहा। पड़ीसनने कहा—"मैं चाहती हुं जो कोई बस्त तुम बुद्धियांको दो वह मेरे दुगुनी हो जाय।" ब्यंतरने कहा "बहुत श्राच्छा।"

श्रव को वस्तु बुदिया मांगती वह उसकी पड़ोसनके घर दुगुनी हो जाती। बुदियांके घर चार कीठोंका एक भवन या तो उसकी पड़ोसनके दो भवन थे। इसी प्रकार झौर भी जो सामान बुदियांके था, उससे दुगुना उसकी पड़ोसनके घर था। बुदियांको जब इस बातका पता लगा तो वह श्रपने मनमें बहुत कुदी। उसने कोधमें झाकर व्यंतरसे वरदान मांगा कि उसका चार कोठोंवाला भवन गिर पड़े श्रीर उसके स्यानपर एक घासकी कुटिया बन जाय। बस उसकी पड़ोसनके भी दोनों भवन नष्ट हो गये झौर उसकी जगह दो घासकी कुटियां बन गयीं। बुदियांको इससे भी संतोष न हुआ। उसने दूसरा वर मांगा 'मेरी एक झांख फूट जाय।'' फलतः उसकी पड़ोसनकी दोनों झालें फूट गयी। तत्पश्चात् बुदियांने कहा 'मेरे एक हाथ और एक पैर रह जाय, ''बस उसकी पड़ोसनके दोनों हाथ झौर दोनों पांव नष्ट हो गये। श्रव विचारी पड़ोसन पड़ी सही सोचने लगी कि मैं क्या करूं, यह सब मेरे झसंतोषका फल है। यदि मैं बुदियांके धनको देख कर ईंग्यों न करती झौर संतोषसे जीवन बिताती तो मेरी यह दशा न होती।'

# जैनसाहित्यमें राजनीति

श्री पं० पन्नालास जैन 'वसन्त' साहित्याचार्य, आदि ।

विशास संस्कृत साहित्यमें यद्यपि शतियोंसे मौलिक कृतियोंकी दृद्धि नहीं हुई है तथापि कोई ऐसा विषय नहीं जिसके बीज उसमें न हों । जैन संस्कृत साहित्य उसका इतना विशास एवं सर्वाङ्गीया-भाग है कि उसके विना संस्कृत साहित्यकी कल्पना नहीं की जा सकती । उदाहरणके लिए राजनीतिको ही लीजिये; इसके वर्णन विविध रूपोंमें संस्कृत साहित्यमें भरे पढ़े हैं । विशेषकर 'संसार-शरीर-भोग-निर्विण्याता' के प्रधान प्रतिष्ठायक जैन साहित्यमें;जैसा कि निम्न संज्ञित वर्णनसे स्पष्ट हो जायगा ।

#### राजा —

राजनीतिका उद्गम राजा श्रीर राजसे है श्रतः उसके विचार पूर्वक ही श्रागे बटा जा सकता है।
भीगभूमिमें कोई राजा नहीं होता परन्तु कर्मभूमिके प्रारम्भ होते ही उसकी श्रावश्यकताका श्रानुभव होता है; श्रायांत् जहां समानता है, लोग श्रापना श्रापना कर्यव्य स्वयं पालन करते हैं वहां राजाकी श्रावश्यकता नहीं होती परन्तु जहां जनता में विषमता, निर्मनता-सघनता, ऊंच-नीच श्रादिकी भावना उत्पन्न होती है वहां पारस्परिक संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। शिष्ट पुरुष कष्ट में पढ़ जाते है श्रीर दुष्ट मनुष्य श्रापनी उदण्डतासे श्रानन्द उड़ाते हैं। कर्मभूमिके इस श्रानैतिक वातावरणसे जनताकी रच्चा करनेके लिए ही राजाका श्राविभाव कुलकरों के रुपमें होता है। श्राचार्य जिनसेनके महापुराणमें लिखा है कि कुलकरोंके समय दण्डव्यवस्था केवल 'हा' 'मा' श्रीर 'धिक् के रूप में थी परन्तु जैसे जैसे लोगोंमें श्रानैतिकता बढ़ती गयी वैसे वैसे दण्डव्यवस्था में परिवर्तन होते गये। प्रारम्भमें एक कुलकर ही श्रपने बलसे समस्त भारत-खण्डका शासन करनेके लिए पर्याप्त था किन्तु बादमें धीरे-धीरे, श्रानेक राजाश्रोंकी (शासकों की) श्रावश्यकता पढ़ने लगी। इस प्रकार स्वष्ट हैं कि राजा स्वष्टिका सेवक योग्य पुक्ष था। उसका जीवन निरन्तर पर-पालनके लिए ही था। जैनाचार्यों ने साम्राव्यपदको सात परम स्थानों में गिनकर राजाके माहरम्यको घोषणा की है। जो राजा श्रपने जीवनको केवल भोग विलास का ही साबन समस्ते हैं वे श्राटम-विस्तृत कर्तव्य झानसे श्रूप्य हैं। श्रपने ऊपर पूर्ण राष्ट्रके जीवन

सञ्जातिः सर्गृहस्थत्वं पारिव्रज्यं सुरैन्द्रता । साम्राज्यं परमाईन्त्यं निर्वाणम्बेति सप्तकम् ॥ (महापुराण)

### वर्गी-स्रमिनन्दन-प्रन्थ

निर्वाहका भार लेकर भी यदि भोग-विलासको ही अपना लच्य बना लें तो उनसे अधिक आत्म-वन्चक तथा प्रमत्त कीन हो गा ? आचार्य सोमदेव ने राजा और राज्य की त्याग मयता के कारण ही उसे पूज्य समक्तकर अपने नीतिवाक्यानृतके प्रारम्भमें राज्यको ही नमस्कार किया है। उनका पहिला सूत्र है—'श्रय धर्मार्यकामफलाय राज्याय नमः।' शुकाचार्यके नीतिशास्त्रमें भी 'सन्धि, विप्रह आदि शाला, साम, दान, आदि पुष्प तथा धर्म-अर्थ-काम रूप फल युक्त राज्य वृद्धको नमस्कार किया गया है। राजा कीन हो सकता है ? इसके उत्तरमें आ शोमदेव कहते हैं धर्मारमा कुल अभिजन और आचारसे शुद्ध, प्रतापी, नैतिक, न्यायी, निप्रह-अनुप्रहमें तटस्य, आत्म सम्मान आत्म-गौरवसे ज्याप्त, कोश बल सम्पन व्यक्ति राजा होता है ।'

## राजनीति--

राजाकी नीति राजनीति कहलाती है, यह चार पुरुषार्थों में से स्त्रयं पुरुषार्थं के स्नन्तर्गत है। इस नीतिका पूर्ण प्रकाश वही राजा कर पाता है जो कि समस्त राजिवद्यास्त्रोंमें निष्णात होता है। राज-विद्यास्त्रोंकी संख्यामें प्राचीन कालसे विवाद चला आ रहा है जैसा कि ''यतः दण्डके भयसे ही सब लोग स्त्रपने स्त्रपने कार्यों सबस्थित रहते हैं स्त्रतः दण्डनीति ही एक विद्या है' ऐसा शुक्राचार्यके शिष्योंका मत है। 'चूंकि वृत्ति-वार्ता स्त्रोंर विनय ही लोक व्यवहारका कारण हैं, इसिलए वार्ता स्त्रोर दण्डनीति यही दो विद्याएं हैं' ऐसा वृहस्पतिके अनुयायी मानते हैं। 'यतः त्रयी ही वार्ता स्त्रोर दण्डनीतिका उपदेश देती है इस लिए त्रयी, वार्ता स्त्रोर दण्डनीति यही तीन राज-विद्याएं हैं' ऐसा मनुस्तृतिके भक्तोंका स्त्रभित्राय है। 'यतः स्त्रान्वीद्यिकीके द्वारा जिसका विवेचन किया गया है ऐसी त्रयी हो वार्ता स्त्रोर दण्डनीतिपर स्त्रपना प्रभाव रख सकती है इसिलए स्त्रान्वीद्यिकी, त्रयी, वार्ता स्त्रोर दण्डनीति, ये चार ही राज-विद्याएं हैं, ऐसा कीटिल्यका मत है।" उद्धरणसे स्पष्ट है।

श्चाचार्य सोमदेव ने भी कौटिल्यके समान श्चान्वीद्धिकी श्चादिको ही राजिवद्या माना है। जिसमें श्रद्यात्म विषयका निरूपण हो वह श्चान्वीद्धिकी, जिसमें पठन-पाठन, पूजन विषान, श्चादि का वर्णन हो वह त्रथी, जिसमें कृषि, पशु पालन, श्चादि व्यवसाक्षोंका वर्णन हो वह वार्ता श्रीर जिसमें साधु संरद्यण तथा दुष्टोंके निम्नहका वर्णन हो वह दण्डनीति कहलाती है।

१ नमोऽस्तु राज्यवृक्षाय बाह्युण्याय प्रशाखिने । सामादिनारु पुष्पाय त्रिवर्गफळ दाधिने ॥ ( शुक्रनीति )

१ 'धार्मिकः कुछामिजनाचारविशुद्धः प्रतापवान्नयातुगतषृत्तिश्च स्वामी' 'कोपप्रसादयोः स्व-न्त्रः. 'आत्मा-तिश्यं धनं वा यस्यास्ति स स्वामी।' स्वामि समुद्देश सूत्रः १-३।

३ 'आन्त्रीक्षिकी त्रयो नार्ता दण्डमीतिरिति चतस्तो राजनियाः ।।५६॥ 'आन्त्रीक्षिक्यध्यात्मनिवये, त्रयी नेदयद्वादियु, नार्ता कृषिकर्मादिका, दण्डनीतिः साधुपाकन दुष्टनिग्रहः ।।६॥ 'नोतिनाक्यामृत-नियाबृद्धसमुद्देश ।

फलतः राजनीतिके मूल विद्धान्त अवस्थित है उनके प्रयोगकी पद्धतियोंमें ही बदा परिवर्तन होता रहता है। सन्धि, विग्रह, यान, श्रायन, संभय और द्वैधीभाव ये राजाश्रोंके छह गुण हैं, उत्साह मन्त्र और प्रभाव यह तीन शिक्ष्यां हैं. साम, दान, मेद और दण्ड यह चार उपाय हैं। सहाय, साधनीपाय, देशविभाग, कालविभाग और विपक्तिप्रतीकार ये पांच अह है। राजनीतिके येही मुख्य विद्धान्त हैं जो कि कर्मभूमिके प्रारम्भमें सम्राट्भरतके द्वारा निश्चित एवं श्राचरित किये गये ये और श्राज भी अनिवार्य हैं। हां, साधन एवं प्रयोग परिश्वितिके अनुसार पृथक् पृथक् हो सकते हैं। संस्कृत जैन साहित्य में राजनीतिका वर्णन, कहीं पिता या गुरुजनों द्वारा पुत्र अथवा शिष्यके लिए दिये गये सद्वपदेशके रूपमें मिलता है, श्रन्यत्र किसी राजाकी राज्य व्यवस्था अथवा चित्रय वित्रयाके रूपमें उपलब्ध होता है अथवा स्वतंत्र नीतिशास्त्रके रूपमें प्राप्त होता है।

उदाहरणके लिए श्राचार्य वीरनन्दीके महाकाम्य 'चन्द्रप्रभचरित' में राज्य सिंहासनपर श्रारूट् युवरा क्षो उसके पिताके उपदेशको ही लीजिये।

'हे पुत्र ! यदि तुम प्रभावक विभृतियोंकी इच्छा करते हो तो अपने हितैषियोंसे कभी उद्दिग्न मत होना, क्यों कि जनानुराग ही विभृतियोंका प्रमुख कारण है। सम्पद। ख्रोंका समागम उसी राजाके होता है जो कि संकरोंसे रहित होता है भ्रौर संकरोंका भ्रभाव भी तभी संभव है जब कि भ्रपना परिवार अपने आधीन हो। यह निश्चय है कि परिवारके आपने आधीन न रहनेपर भारी संकट आ पहते है। यदि तुम अपने परिवारको आधीन रखना चाहते हो तो पूर्या कृतश बनो, क्योंकि कृतध्न मनुष्य सब गुचांसे भूषित होकर भी सब लोगोंको उद्धिग्न ही करता है। तुम कलिकालके दोषोंसे मुक्त रह कर अर्थ और काम पुरुषार्थ की ऐसी वृद्धि करना जो धर्म की विरोधी न हो क्योंकि समान रूपसे त्रिवर्ग सेवन करनेवाला राजा ही दोनों लोकों को सिद्ध करता है। जो राज कर्मचारी प्रजाको कष्ट पहुंचाते हैं उनका तम निग्रह करना, और जो प्रजाकी सेवा करते हैं उनको दृद्धि देना, क्योंकि ऐसा करनेसे बन्दी-जन तेरी कीर्ति गार्वे गे ( श्रर्थात यशस्वी बनो गे ) श्रीर कमशः वह दिग् दिगन्त तक फैल जायगी।' तुम अपने मन की वृत्तिको सदा गृह रखना, और अपने उद्योगोंको भी इतना छिपाकर रखना कि फल के द्वारा ही उनका अनुमान किया जा सके। जो पुरुष अपनी योजना छिपा कर रखता है अपीर दूसरेके मन्त्रका भेद पा जाता है उसका शत्रु कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम तेजस्वी होकर समस्त दिशास्त्री में व्याप्त हो जाना. समस्त राजाऋँमिं प्रधानताको प्राप्त करना, तब सूर्यके किरण-कलापके समान तेरा कर-प्रपात भी समस्त भूमण्डल पर निर्वाध रूपसे होगा । श्रयीत् समस्त भूमण्डल तेरा करदाता हो जाय गा ै।

१--चन्द्रप्रमचरित सर्गं ५ दछो ३६-४३।

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-प्रत्य

राजदरबारमें शत्रुपल्लका दूत रोषपूर्ण बचनोंसे युवराजको उत्तेजित कर देता है। युवराज युद्धके लिए तयार हो जाते हैं। पुरोहित खादि उसे शान्त करनेका प्रयत्न करते हैं। युवराज उन सकको उत्तर देते हैं। इस प्रकार चन्द्रप्रभका बारहवां सर्ग किरात और मावके दूसरे सर्गको भी मात करता है। यथा—'नय और पराक्रममें नय ही बलवान् है, नय शून्य व्यक्तिका पराक्रम व्यर्थ है। बड़े बड़े मदोन्मत्त हाथियोंको विदारण करनेवाला सिंह भी तुच्छ शवरके द्वारा मारा जाता है।' जो नीतिमार्गको नहीं छोड़ता है यदि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो यह उसका दोष नहीं है अपित उसके विपरीत दैवका ही प्रभाव है। आप विवेकियोंमें श्रेष्ठ हैं अतः विना विचारे शतुके साथ दण्डनीतिका प्रयोग मत कीजिये। यतः शतु अभिमानी है इसलिए साम-उपायसे हो शान्त हो सकता है। अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए शतुपर सबसे पहले सामका प्रयोग करते हैं उसके बाद मेद, आदि अन्य उपायोंका; दण्ड तो अन्तिम उपाय है। एक प्रिय बचन सैकड़ों दोषोंको दूर करनेमें समर्थ है, मेघ जलविन्दुके कारण ही लोगोंको प्रिय हैं, वज्र आदिके द्वारा नहीं। दामसे धन हानि, दण्डसे बल हानि और मेदसे 'कपटी' होनेका अपयश होता है किन्तु सामसे बढ़कर सर्वथा कल्य। शकरो तृत्वरा उपाय नहीं है।

# सोमदेवस्रि-

यशस्तिलक श्रीर नीतिवाक्या मृतके कर्ता बहुश्रुत विद्वान् श्राचार्य सोमदेवने चालुक्य गंशीय राजा श्रारिकेसरीके प्रथम पुत्र श्री विह्यराजकी गङ्गाधारा नगरीमें चैत्र सुदी १३ शक संवत् प्रदेश को यशस्तिलक चम्मूकी पूर्या करके संस्कृत साहित्यका महान उपकार किया था। इन्होंने श्रापने नीतिवाक्या मृतमें राजनीतिके समस्त श्राङ्गोंका जो सरस श्रीर सरल विशद विवेचन किया है वह तात्कालिक तथा बादके समस्त राजनीतिक विद्वानोंके लिए श्रादर्श रहा है। काव्यग्रंथोंके कुशल टीकाकार मिल्लनाथस्रिने श्रापनी टीकाश्रोमें बड़े गौरवके साथ नीतिवाक्या मृतके सूत्र उद्धृत किये हैं। नीतिवाक्या मृतके श्रातिकक चम्मूके तृतीय श्राश्वासमें भी राजाश्रोंके राजनीतिक जीवनको श्रावस्थित श्रीर श्राधिक सफल बनानेके लिए पर्याप्त देशना दी है।

श्रापन राज्यका समस्त भार मित्रियों श्रादिपर छोड़कर बैठनेसे ही राजा लोग श्रासकल होते हैं। श्राचार्य कहते हैं कि राजाश्रोंको प्रत्येक राजकीय कार्यका स्वयं अवलोकन करना चाहिये। क्यों कि जो राजा श्रापना कार्य स्वयं नहीं देखता है उसे निकटवर्ती लोग उल्टा सीधा सुक्ता देते हैं। श्रृष्ठु भी उसे श्राच्छी तरह घोला दे सकते हैं। 'जो राजा मित्रियोंको राज्यका भार सौंपकर स्वेच्छा विहार करते हैं वे मूर्ख, बिल्डियोंके ऊपर दूध की रजाका भार सौंप कर झानन्दसे सोते हैं। कदाचित् जलमें मळुलियोंका श्रीर झाकाशमें

१. चन्द्रप्रभचरित सर्गं १२, इली० ७२-८१।

नीतिवाक्यामृतः स्वामिस्सुद्देशः सूत्र ३२-३४।

पिद्योंका मार्ग काना वा सकता है किन्द्र हाथके आवसेको लुप्त करनेवाले मिन्नयोंकी प्रवृत्ति नहीं जानी वा सकती। जिस प्रकार वैद्य लोग धनाट्य पुरुषोंके रोग बढ़ानेके लिए सदा तत्पर रहते हैं उसी प्रकार मन्त्री भी राजाओंकी आपित्यां बढ़ानेमें सदा प्रयत्नशील रहते हैं। प्रन्यकारने जहां मिन्त्रयोंके प्रति राजाको जागरूक रहनेका उपदेश दिया है वहां मिन्त्रयोंकी उपयोगिताका भी सुन्दर प्रतिपादन किया है। यतः मिन्त्रयोंके बिना केवल राजाके द्वारा ही राज्यका संचालन नहीं हो सकता अतः राजाको अनेक मन्त्री रखना चाहिये और सावधानीसे उनका भरण पोषण करना चाहिये । । राज्यकी उज्ञतिका दितीय साधन मन्त्रकी गोपनीयता है, इसके बिना योग-चेम दोनो ही नहीं रहते। वही राजा नीतिज्ञ है जो अपने मन्त्रका अन्य राजाओंको पता नहीं लगने देता तथा चतुर चरोंके द्वारा उनका मन्त्र जानता रहता है। मन्त्र रखाके लिए राजाओंको अथुक व्यक्तिको मन्त्रशालामें नहीं आने देना चाहिये महाराज यशोधरको समकाते हुए कहते हैं—

'हे महीपाल ! आप मन्त्रशालाका पूर्ण शोधन करें, रतिकालमें अयुक्त पुरुपकके सद्भावके समान मन्त्रशालामें श्रयोग्य एवं लघु पुरुषका सदभाव वाञ्छलीय नहीं है। विष श्रीर शस्त्रके द्वारा एक ही प्राची मारा जाता है। परन्तु मन्त्रका एक विस्कोट ही सबन्धु राष्ट्र और राजा सभीको नष्ट कर देता है।' कितने ही राजा टैवकी न मानकर केवल एरुवार्यवादी बन जाते है ऐसे लोगोंके लिए श्राचार्य सचेत करते हैं कि 'राजाको चाहिये कि वह क्रमशः दैव प्रहोंकी अनुकूलता, धनादि वैभव और धार्मिक मर्यादाका विचार करके ही युद्ध आदिमें प्रवृत्त हो । जो पुरुष धर्मके प्रसादसे सक्सी प्राप्त करके आगे धर्म धारण करनेमें ख्रालस करता है इस संसारमें उससे बदकर ऋतयन कीन हो गा ? अथवा आगामी जन्ममें उससे बदकर दिख् कीन होगा ? हायीका शिकार करके केवल पाप कमानेवाले सिंहके समान धर्मकी उपेखा करके धन संचय करनेवाला राजा है, क्योंकि श्रुगालादिके समान धनादि परिजन खा पी जाते हैं। केवल दैवके भक्त बन कर पुरुषार्थ हीन राजास्त्रोंको भी सावधान करते हैं कि 'जो पौरुषको छोड़कर भाग्यके भरोसे बैठे रहते हैं उनके मस्तकपर कीए उसी तरह बैठते हैं जिस प्रकार मकानमें बने मिटीके सिंहों पर निस्तेज राजाके विरुद्ध क्या अपने, क्या दूसरे,-सभी जाल रचने लगते हैं। भला, ठण्डी राख पर कीन पैर नहीं रखता ? ?' मन्त्र और मन्त्रीकी कितनी सुन्दर परिभाषा देते हैं ?' जिसमें देश, काल, व्ययका उपाय, सहायक और फलका निश्चय किया जाता है वही मन्त्र है। शेष तत्र मुंहकी लाज मिटाना है। जिसका मन्त्र कार्यान्वित हो और फल स्वामीके अनुकूल ही वही मन्त्री है। अन्य सब गाल बजाने बाले हैं।' मंत्री कहां का हो ! इसका उत्तर भी बड़ा उदार दिया है 'मन्त्री चांह स्वदेशका हो, चाहे पर देशका राजाओंको अपने प्रारव्य कार्योंके सफल निर्वाह पर ही दृष्टि रखनी चाहिये।' क्योंकि शरीरमें

१ यशस्तिकक सम्पूजा० ३ इक्टे ० २६-२६।

२. यशस्तिलक चम्प् आ० ३ इलो० २७—५६

### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

उत्पन्न व्याचि दुःल देती है और वनमें उगी श्रीषिष सुल पहुंचाती है। पुरुषोंके गुरा ही कार्यकारी हैं: निव स्वीर पर की चर्चा भोजनमें ही शोभा देती है।' राजाओं को पहिले तो मन्त्र द्वारा ही सफलता प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये 'जो मन्त्रयुद्धसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं उन्हें शस्त्रयुद्धसे क्या प्रयोजन १ बिसे मन्दार बृद्धपर ही मधु प्राप्त हो सकता है वह उत्तुङ्ग शैलपर क्यों चढ़ेगा !' विजिगीषाकी भावनासे जी राजा स्वदेशरज्ञाकी चिन्ता छोड़कर स्त्रागे बढ़ जाते हैं उन्हें किए सुन्दरतासे सावधान किया है 'जो राजा निजदेशकी रज्ञा न कर परदेशको जीतनेकी इच्छा करता है वह उस पुरुषकी तरह उपहासका पात्र होता है जो घोती खोलकर मस्तकपर साफा बांघता है। यसम् आदिके असफल रहनेपर अन्तमें अगत्या दण्डका प्रयोग करना चाहिये। किन्तु दण्डका प्रयोग प्रत्येक समय सफल नहीं होता। उसका कब स्त्रीर किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये आचार्य कहते हैं कि 'उदय, समता और हानि यह राजाओं के तीन काल हैं। इनमें से उदय कालमें ही युद्ध करना चाहिये, अन्य दो कालों में शान्त रहना चाहिये। यतः एकका श्चनेकोंके साथ युद्ध करना पैदल सैनिकका हाथीके साथ युद्ध करनेकी तरह व्यर्थ होता है<sup>9</sup> इसलिए बनके हायीकी तरह मेद उपायके द्वारा शत्रुको दलसे तोहकर वशमें करना चाहिये। जिसप्रकार कच्ची मिड़ीके दो बर्तन परस्पर टकरानेसे दोनों ही फूट जाते हैं उसी प्रकार समान शक्तिके घारक राजाके साथ स्वयं यद न करके उसे हाथीकी तरह किसी अन्य राजाके साथ भिड़ा देना चाहिये। इसी प्रकार हीन शक्तिके धारक राजाके साथ भी स्वयं नहीं लड्ना चाहिये बल्कि उसे अन्य बलवानोंके साथ लड़ाकर द्वीगाकर देना चाहिये खथवा किसी नीति द्वारा उसे अपना दास बना लेना चाहिये ? । कितने ही राजा विना विचारे भरती करके अपनी सैनिक संख्या बढा लेते हैं। परन्तु अवसर पर उनकी वह सेना काम नहीं आती इस लिए ब्राचार्य कहते है कि 'पुष्ट, शरवीर, श्रद्धकलाके जानकार ब्रीर स्वामि-भक्त श्रेष्ठ जनियोंकी योडीसी सेना भी कल्याण कारिणी होती है। व्यर्थ ही मुण्ड मण्डली एकत्रित करनेसे क्या लाभ है ?' इस प्रकार युद्धकी व्यवस्था करके भी प्रन्थकारका हृदय युद्धनोतिको पसंद नहीं करता। तथा वे कह ही उठते हैं-'एक शरीर है और हाथ दो ही हैं; शतु पद पदपर भरे पड़े हैं। कांटे जैसा क्षुद्र शतु भी दुख: पहुंचाता है। फिर तलवार द्वारा कितने शत्रु जीते जा सकते हैं ?' जो कार्य साम, दान श्रीर भेदके द्वारा सिद्ध न हो सके उसीके लिए दण्डका प्रयोग करना चाहिए।' 'सामके द्वारा सिद्ध होने थोग्य कार्य में शस्त्रका कीन प्रयोग करे गा ! जहां गुड खिलानेसे मृत्यु हो सकती है वहां विष कीन देगा ! नय रूपी जाल डालकर शत्रु रूपी मत्स्योंको फंसाना चाहिये जो भुजाझों द्वारा युद्ध रूपी क्षुभित समुद्रको तरना चाहेगा उसके घर कुशलता कैसे हो सकती है ? फूलोंके द्वारा भी युद्ध नहीं करना चाहिये फिर तीच्या वायों द्वारा यदध करनेकी तो बात ही क्या है ? हम नहीं जानते युद्ध दश।को प्राप्त हुए पुरुषोंकी क्या दशां होगी 3 ?

१. नीतिबा० युद्ध स॰ ६९ ।

२. यश्च. चम्पू आ. ३ रही॰ ६८-८३ तथा नीतिशन्यामृत, युद्ध समुदेश. स्त्र. ६८।

३. यश् व का थ, रही ८४-९२।

स्थिर शान्ति रखनेके लिए राजाश्चोंको उदार बनना चाहिये—अपनी संपदाका उचित भाग दूसरोंके लिए भी देना चाहिये। जो राजा संचय शीलताके कारण श्चांअतवनीमें श्चपनी सम्पदा नहीं बांटते उनका श्वन्तरंग सेवक वर्ग भी घ्रखोर हो जाता है श्रीर हत प्रकार प्रजामें बीरे बीरे श्रनीति पनपने लगती है। श्वतः जो नरेन्द्र श्रपनी लच्नीका संविभाग नहीं करता है वह प्रधुगोलककी तरह सर्वनाशको प्राप्त होता है। यहां दान उपायके समर्थनके श्चागे, मेदनीतिका भी सुन्दर प्रतिपादन है। 'जो राजा शत्रुश्चोंमें मेद डाले बिना ही पराक्रम दिखाता है वह ऊंचे वांसोंके समूहमेंसे किसी एक बांसको खींचने वाले बलीके समान है?।'

कितने ही नीतिकार 'राजाश्चोंको श्चपना शारीरिक वल सुदृद रखना चाहिये के समर्थक हैं श्चीर वृसरे राजाश्चोंके बौद्धिक वलको प्रधानता देते हैं। परन्तु श्चा० सोमदेव दोनोंका समन्वय करते हुए कहते हैं कि 'शिक्तिहीन राजाका बौद्धिक वल किस काम का ! श्चीर बौद्धिक वलहीन राजाकी शिक्ति काम की ! क्योंकि दावानलको शाता पंगु पुरुषके समान ही सबल श्चन्था-पुरुष भी दावानलका शान न होनेसे श्चपनी रखा नहीं कर सकता । यह श्चावश्यक नहीं है कि शशुश्चोंको श्चपने वश्में करनेके लिए उनके देशपर श्चाकमण करे । जिस प्रकार कुम्भकार श्चपने घर दैठकर चक्र चलाता हुआ श्चनेक प्रकारके वरतनोंको बना लेता है उसी प्रकार राजा भी श्चपने घर बैठकर चक्र (नीति एवं सैन्य) चलाये श्चीर उसके द्वारा दिग-दिगन्तके राजाक्षणी भावनोंको सिद्ध (वश्में) करे। जिस प्रकार किसान श्चपने खेतके बीच मञ्च पर बैठ कर ही खेतकी रखा करता है उसी प्रकार राजाको भी श्चपने चर श्चारूट होकर समस्त प्रथ्वीका पालन करना चाहिये।

'जिस प्रकार माली कटीले वृक्षोंको उद्यानके बाहर वाहके रूपमें लगता है, एक जगह उत्पन्न हुए पीघोंको जुदी जुदी जगह लगाता है, एक स्थानसे उत्बाह कर अन्यत्र लगाता है, फूले वृद्धोंके फूल चुनता है, छोटे पौघोंको बढ़ाता है, ऊंचे जानेवालोंको नोचेकी और भुकाता है, अधिक जगह रोकनेवाले पौघोंको छांट कर हलका करता है और ज्यादा ऊंचे दृद्धोंको काटकर गिराता है उसी प्रकार राजाको भी तीच्छ प्रकृति वाले राजाओंको राज्यको सीमा पर रखना चाहिये, मिले हुए राजाओंको गुटको फोइकर जुदा जुदा कर देना चाहिये, एक स्थानसे च्युत हुए राजाओंको अन्य स्थानका शासक बनाना चाहिये, सम्पन्न राजाओंसे टेक्स वसूल करना चाहिये, छोटोंको बढ़ाना चाहिये, अभिमानियोंको नम्र करना चाहिये बढ़ोंको हलका करना चाहिये—उनकी राज्य सीमा बांट देना चाहिये और उद्दण्डोंका

१ य० च० आ० ३. इछो० ९३ तथा नी० वा॰ धर्मसमुद्देश सन्न ९५।

२ बशस्तिलक चम्पू आ॰ ३ रलो॰ ९४।

### बर्शी-स्रभि नन्दन-प्रन्थ

दमन करना चाहिये। इस प्रकार राजाको चतुर मालोकी तरह समस्त पृथ्वीका पालन करना चाहिये। जिस प्रकार किसी वृद्ध पर पढ़े हुए पीपलके छोटेसे बीजसे बढ़ा वृद्ध तैयार हो जाता है उसीप्रकार छोटेसे छोटे शतुसे भो बड़ा भय उपस्थित हो सकता है इसलिए कौन बुद्धिमान छोटेसे भी भयकी उपेद्धा करे गा '।'

ये सब वे मार्मिक उपदेश हैं जिनसे राजाश्रोंका जीवन लोक कल्याग्रकारी बन जाता है। राजाका जीवन केवल भीग विलासके लिए नहीं है, बल्कि दुष्टोंका निग्नह खाँर सब्बनोंका अनुप्रह करके जगतीकी सुन्दर व्यवस्था करनेके लिए हैं। यद्यपि श्रन्य पुरुषोंकी तरह राजाके भी दो हाथ, दो पैर और दो आंखें होती हैं, उसे भी श्रन्य पुरुषोंकी तरह ही खाना, पीना, सोना श्रादि नित्यकर्म करने पढ़ते हैं तथापि वह अपनी सेवाइति, श्रलोंकिक प्रतिभा और योग्य लोगोंके निर्वाचन तथा सहयोगसे समूचे राष्ट्रको श्रान्त, समृद्ध और शिक्षित करता है। अपनी राजधानीमें बैठा राजा गुप्तचरोंके द्वारा स्व-परराष्ट्रकी समस्त हल बलोंसे परिचित रहता है। गुप्तचर विहीन राजाका न राज्य ही स्थिर रहता है और न प्राग्य । यही कारण है कि नीतिकारोंने गुचसरोंको राजाओंके लोचन बतलाये हैं और राजाओंको सावधान भी किया है कि वे चरोंकी उपेद्धा न करें श्रन्यथा चस्नुकी उपेद्धा होनेपर जिस प्रकार पद पदपर पतन होने लगता है उसी प्रकार चरोंकी उपेद्धा होनेपर भी पद पदपर पतन होना संभव हो जाता है। आचार्य सोमदेवने यही भाव नीतिवाक्यामृतमें स्पष्ट किया है।

म्रा॰ सोमदेवके मतसे दूत वही हो सकता है 'जो चतुर हो, शूर्वीर हो, निलोंभ हो, प्राज्ञ हो, गम्भीर हो, प्रतिभाशाली हो, विद्वान हो, प्रशस्त वचन बोलनेवाला हो, सहिष्णु हो, द्विज हो, प्रिय हो म्रीर जिसका म्राचार निर्दोष हो।' यशस्तिलकके इस कथकका नीतवाक्यामृतमें भी समर्थन है।

पूर्ण राजतंत्रका संचालन अर्थ द्वारा होता है इसलिए राजाओं को चाहिये कि वे प्रत्येक वैध उपायके द्वारा अपनी आयकी वृद्धि करें तथा जितनी आय हो उससे कम खर्च करें, आवश्यक आकिस्मक अवसरों के लिए संचय भी करते रहें, जैसा कि नीतिवाक्यमृतकं स्त्रसे स्पष्ट है। राजाओं की आय और व्यय व्यवस्थाका मुनियों को कमण्डलुका निदर्शन है । 'जिस प्रकार कमण्डलुमें पानी भरनेका द्वार तो बड़ा होता है और निकालनेका छोटा, उसी प्रकार राजाओं की आयका द्वार बड़ा होना चाहिये और खर्च कम। 'जो राजा अपनी आयका विचार न करके अधिक खर्च करता है वह राज्य स्थिर नहीं रख सकता । इसी प्रकरणमें कहा गया है कि 'आयका विचार न करके खर्च करनेवाला कुवेर भी नंगा हो जाता है।'

१ यशस्तिकक्तचम्पू आ. १ वली॰ ९५, ९७, १००, १०७-८।

२ यशस्तिलक चम्पू, आ० ३ इलोक १११। नीति वाक्य. चारसमु.,सू० २।

३ 'आयव्ययम्खयोर्मुनिकमण्डलु दर्शनम्'। नीतिः चार्० स्० ३।

<sup>😕 &#</sup>x27;आवमनाळोक्य व्ययमानी वैश्रवणोऽपि श्रमणायते' नीतिः अमात्यसमुद्देश ।

बैनसाहित्यमें राजनीति

श्चागे चलकर मन्त्री कैसा होना चाहिये ! किस समय कैसा भोजन करना चाहिये ! श्चीर कैसे मनुष्योंकी संगति करनी चाहिये! श्चादि समस्त विषयोंका सुन्दर निरूपण है ।

महापुरायके व्यालीसर्वे पर्वमें भगविनसेना चार्यन महराज भरतकी राज्य व्यवस्थाका वर्यन करते हुए राजनीतिका विश्वद विवेचन किया है। गद्यचिन्तामिया कादम्बरीके जोडका गद्य काव्य है। ग्राचार्य ग्रायनन्दीने विद्याध्ययनके ग्रनन्तर जीवन्धरकुमारके लिए जो दीज्ञान्त देशना दी है वह कादम्बरीके शुक्रनासोपदेशका स्मरण दिलाती है। कोमलकान्त पदावली ग्रीर भन्य भावभङ्गीके द्वारा काव्य जगत्में युगान्तर करनेवाले महाकवि हरिचन्द्रने भी अपने धर्मशर्माम्युद्यमें यत्र तत्र श्रीर लासकर ग्राटाहरवें धर्ममें राजनीतिका तरत ग्रीर सुन्दर निरूपण किया है। ग्राटारहवें सर्गके पन्द्रहवें श्लोकसे तेतालीसवें स्ठोक तकका भाग विशेष रूपसे राजनीतिके विद्यार्थियोको ग्राकर्षित करता है। इस संक्रित विवेचनसे कीन कवियोन धर्म ग्रीर मोज्ञका ही वर्णन किया है' यह ग्राज्ञेप निर्मुल हो जाता है।



# सागारधर्मामृत और योगशास्त्र

श्री पं० हीरालाल शास्त्री, न्यायतीर्थ ।

बारहवीं तेरहवीं शतीमें रचे गये जैन वाङ्मयकी श्रोर विद्वानींका सबसे श्रिषक ध्यान जिन श्राचार्योंने लींचा है, उनमेंसे श्वेताम्बर परम्परामें श्राचार्य हेमचन्द्र श्रीर दिगम्बर परम्परामें पंडित-प्रवर श्राशाधरका नाम चिरस्मरखीय रहे गा। जिस प्रकार कलिकालसर्वत्र हेमचन्द्रने जैन वाङ्मयके प्रायः सभी विषयोंपर श्रपनी कुशल लेंखनी चलायी है, उसी प्रकार श्राचार्यकरूप महापंडित श्राशाधरने भी धर्म, न्याय, साहित्य, वैद्यक श्रादि अनेकों विषयोंपर स्वतंत्र रचनाएं की हैं, जो दि॰ परम्परामें श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। श्राचार्य हेमचन्द्र तथा पं० श्राशाधरने श्रपने सामने उपस्थित समस्त जैन श्रायमका मंथन कर श्रीर उसमें श्रपनी विशिष्ट प्रतिभारूप मिश्री, तर्कखारूप एला श्रीर श्रनुभवरूप केशरका सम्मिश्रस करके जिशासुश्रोंके नेत्र, रसना श्रीर हृदयको श्राल्हादित करने वाला बीदिक श्रीखण्ड उपस्थित किया है।

यदि स्त्राचार्य हमचन्द्रने योगशास्त्र प्रन्थमें ध्यान स्त्रादिका वर्णन करते हुए आवक श्रीर मुनियोंके धर्मोंका भी वर्णन किया है तो पं स्त्राशाधरने भी धर्मानृत नामके प्रन्थके दो भाग करके पूर्वार्धमें मुनिधर्मका वर्णन किया जो आज स्वतंत्र 'स्त्रनगारधर्मामृत, नामसे प्रकाशित है। श्रीर उसी प्रन्थके उत्तरार्धमें आवक धर्मका वर्णन किया है, जिसका नाम सागारधर्मामृत है।

पं० आशाधरजीसे पूर्व दि० आचार्योंने जितने भी आवक धर्मके वर्णन करनेवाले प्रन्य रचे हैं उन सबका दोहन कर एवं अनेकों नवीन विशेषताओं से अलंकत तथा स्वीपक टीकासे परिष्कृत करके पं० आशाधरजीने ऐसे अनुपम रूपमें सागरधर्मामृतको दि० सम्प्रदायके धर्मानुरागी आवकोंके लिए प्रस्तुत किया है कि वह आज तक उनका पय प्रदर्शन करता है। प्रकृत प्रन्यका परिश्रीकन करनेसे बहां एक और उनकी अगाध विद्वता और अनुभव मूलक लेखनीपर अद्धा होती है, वहीं दूसरी और उनकी असाम्प्रदायिकता और सद्गुर्य-पाहकता भी कम आधर्य जनक नहीं है, प्रत्युत वर्तमानके कलुषित साम्प्रदायिक वातावरणसे परे महान् एवं अनुकरणीय आदर्श समाजके सामने उपस्थित करती है। जैसा कि पं० आशा- धरजीके सागारधर्मामृत तथा आचार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्र-वर्णित आवक्ष्यमें प्रकरणमें हिश्गीचर यथेष्ठ आदान प्रदानसे सिद्ध होता है, यह बात निम्न तुलनास्मक उद्धरणोंसे भली भांति स्पष्ट हो बार्ता है।

पं श्वाशाधरकीके सागारधर्मामृतकी टीका वि० सं० १२६६ में पूर्ण हुई जब कि आवार्य हैमचन्द्र वि० सं० १२२९ में स्वर्गवासी ही चुके थे। इस प्रकार पं श्वाशाधरजीका आ ० हेमचन्द्रसे पीछे होना निर्विवाद सिद्ध है। अतः उनपर आचार्यका प्रभाव स्पष्ट है जैसा कि आचार्य हैमचन्द्रके समान दुक्छ मूल-प्रन्थोंके स्पष्टीकरणार्थ पं ० आशाधरजीके अपने अनगारधर्मानृत और सागारधर्मामृतपर स्वोपक टीकाएं खिलनेसे सिद्ध है। यहां दोनों प्रन्थोंके दुलनात्मक अध्ययनके आधारपर सागरधर्मामृतक अख्य प्रको स्वतास स्वाधिकरणा किया जाता है जो मूल जैन परम्परासे मेल नहीं खाते।

वनमालाका शपथ विलाना-सागारधर्मामतके चीथे अध्याय श्लीक २४ में रात्रिभोडन-त्याग जतकी महत्ता बतलाते हए लिखा है 'रामचन्द्रको कही ठहराकर पनः यदि व्रम्हारे पास न आऊं तो मैं हिंसा आदि पापोंका दोषी होऊं' इस प्रकार अन्य शपयोंको करनेपर भी बनमालाने सच्मशासे 'रात्रि भीवनके पापका भागी होऊं' इस एक शपयको ही कराया।' टीकामें लिखा है कि रामायशामें ऐसा सना जाता है। किन्त दिगम्बर परम्परामें रामका चरित वर्णन करने वाले दी प्रन्थ प्रसिद्ध हैं-एक तो रविषेणाचार्य रचित पद्मचरित श्रीर वसरा गुणभद्राचार्य रचित उत्तरपुराण । उत्तरपुराणका कथानक म्रति संतित है भ्रीर उसमें वनमालाके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा गया है पद्मचरितमें बनमालाका वर्णन है। वनमालाको छोडकर जब लच्मण रामके साथ जाने लगे. तब वह बहुत विकल हुई, उसके चित्त-समाधानके लिए लक्ष्मणाने कुछ शपय भी किये-मगर वहां रात्रिभोजनके पापसे लिस होनेवाले किसी शपथका वर्णन नहीं है जैसा कि पश्चिरितके पर्व २८ में आये ३५-४३ वें श्लोकों से स्पष्ट है। प्राकृत 'पउमचरिउ' भी रामके चरित्रको वर्णन करता है और ऐतिहासिक विद्वान् इसे रविषेणा-चार्यके 'पद्मचरित' से भी पराना मानते हैं। यद्यपि श्रभी तक यह निर्धित नहीं है कि यह ग्रंथ दि॰ परम्पराका है, श्रथवा श्वे॰ परम्पराका । तथापि श्वे॰ संस्थासे मद्रित एवं प्रकाशित डोनेके कारण सर्वसाधारण इसे श्वेताम्बर प्रन्यसा ही सोचते हैं। प्रकृतमें इमें उसके दि॰ या॰ ब्वे॰ होनेसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रयमें बनमालाकी चर्चा उसी प्रकार विश्वद रूपसे की गयी है, जिस प्रकार कि संस्कृत पद्मचरितमें। पर यहां पर भी रात्रिभोजनकी श्रापयका कोई उल्लेख नहीं है जैसा कि पर्व्य ३८ गाया १६-२० के सिद्ध है।

इसके विपरीत आचार्य हैमचन्द्ररचित त्रिषष्ठिशलाका-पुरुष चरितके सातवें पर्वमें बनमालाका वर्यान है और वहां उसके द्वारा लच्मयासे रात्रिभोजनके पापसे लिस होनेवाली शपथका भी उल्लेख है। "आंखोंमें आंध् भरकर वनमाला बोली— "प्रायोश, उस समय आपने मेरे प्रायोकी रखा किस लिए की थी ? यदि उस समय में मर जाती तो मेरी वह सुलमृत्यु होती; क्योंकि मुझे आपके विरहका यह असहा दुःख न सहना पड़ता।" लच्मयाने उत्तर दिया—'हे वरवर्षिनी, में अपने ज्येष्ठ बन्धुको हिच्छत स्थान पर पहुंचाकर तत्काल ही तेरे पास आऊंगा।'

### वर्शी-म्रभिनन्दन-प्रत्य

क्योंकि तेरा निवास मेरे इदयमें है। है मानिनी ? पुनः यहां आनेकी प्रतीतिके लिए यदि तुसको मुकसे कीई चोर प्रतिका कराना हो, तो वह भी मैं करनेको तयार हूं।" फिर बनमालाकी इच्छासे साक्ष्मग्राने शपय सी कि "यदि मैं पुनः सौटकार यहां न आऊं, तो मुक्तको रात्रि-भोजनका पाप संगे।"

इसप्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पं० आशाधरजीके सामने हैमचन्द्रका त्रि० श० पु० चित या और उसके आधार पर उन्होंने बनमालाकी रात्रि भोजन बाली शपथका उल्लेख किया है। वा यह भी संभव हो सकता है कि रामके चरितका प्रतिपादक अन्य कोई संस्कृत या प्राकृत प्रन्य उनके सामने रहा हो और उसके आधारपर पंडितजीने उक्त उल्लेख किया हो। किर भी पंडितजी की रचना शैलीको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि दि० परंपराका और कोई उक्त बटनाका पोषक प्रन्य उनके सामने नहीं या, जिसकी पुष्टि उक्त श्लोककी टीकाके 'किल रामायणे एवं भ्यते' इस पदसे भी होती है। अन्यया वे उस प्रन्यका नाम अवश्य देते, क्योंकि प्रकृत प्रन्यमें अन्यत्र दूसरे प्रन्यों और प्रन्यकारोंके नामोंका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है—तथा योगशास्त्रके ''अ्यते हान्यशपयाननाहत्येव सदमयः। निशामोजनशपयं कारितो बनमालया।'' श्लोकसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है।

भोजनका भेतके द्वारा जूटा किया जाना—दोनों प्रन्यों के श्लोकों रात्रिगोजनको भेतपिद्याचादिके द्वारा उच्छिष्ट किये जानेका उल्लेख है, वह भी दि० परंपराके विरुद्ध है। दि० शाखों कहीं भी ऐती किसी घटनाका उल्लेख नहीं देखनेमें आया जिससे कि उक्त बातकी पृष्टि हो सके। इसके विपरीत श्वे॰ प्रन्यों में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है जिनमें प्रेत आदिसे भोजनका उच्छिष्ट किया जाना, देवोंका मानुषीके साथ संभोग करना आदि सिद्ध होता है। यहां यह शंका की जा सकती है कि संभव है प्रेतपिशाच आदिसे पं० आशाधरजीका अभिप्राय व्यन्तरादि देवोंसे न हो कर किसी मांस भन्नी मनुष्यादिसे हो; सो भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसी इलोककी टीकामें पं० जी स्वयं लिखते हैं "तथा प्रेतासुच्छिष्टमिप प्रेता अधम व्यन्तरा आद्यों येषां पिशाचराज्यसदीनां तैकच्छिष्ट स्पर्शादिना अभोज्यतां नीतं" (अ॰
४ क्लोक २५ की टीका)। उक्त उद्घरणसे मेरी बातकी और भी पृष्टि होती है साथ हो इस बात पर भी
प्रकाश पड़ता है कि श्वे॰ शाखोंमें वर्षित व्यंतरादि देवोंका मनुष्योंके भोजनको खाना, मानुषी ख्रीके साथ
संभोग करना आदि पं० आशाधरजीको भी इष्ट नहीं था, उन्हें यह बात दि० परम्परासे विरुद्ध प्रतीत
हुई, अतएब उन्होंने उच्छिष्ट' का अर्थ 'मुं इसे खाया' न करके 'स्पर्श आदिके द्वारा अभोज्य
किया गया' किया है।

९. रामायण ए० २३६,--अनुदादक-कृष्णलाह दर्मा ।

**१. योग० ३---४८। सामारथ० ४--१५** ।

कतियारोंका वर्णन-योगशासके तीसरे अध्यायमें श्लोक नं० ९० से ११९ तक आयकके व्रतिक अतियारोंका वर्णन है। स्वोपश्च टीकामें परंपरासे चले आनेवाले अतियारोंका खूब त्यष्ट विचयन किया गया है जो उस समय तकके रिचत हवे॰ अन्योंमें देखनेको नहीं मिलता। इस प्रकरसके श्लोकोंकी टीका सागारधर्मामृतमें यथारथान वर्सित १२ व्रतोंके अतियारोंके व्याख्यानमें ज्योकी त्यों उठाकर रख दी गयी अतील होतो है, अन्यथा दोनों टीकाओंमें शब्दशः समता न दिखायो देती। दि॰ परम्पराके आवका- वार सम्बन्धी अन्योंमें पं॰ आशाधरबीके पूर्व किसी भी आयार्थन अतियारोंकी व्याख्या उस प्रकारसे नहीं की, जिसप्रकारसे कि पं॰ बीने सागारधर्मामृतमें की है। यही कारण है कि इस अहह और अभृत-पूर्व अतियारोंकी व्याख्यासे दि॰ विद्वान् वहां एक और उन्हें आयार्थ कल्प कहनेमें गौरवका अनुभव करते आ रहे हैं, वहीं दूसरी और शुद्ध आयरण पर दृष्ट रखनेवाले कुछ दि॰ विद्वान् उनके व्रस्थांशुक्त संबंधी अतियारोंकी व्याख्यासे यौंकते हैं और उनके इस प्रसिद्ध और अनुप्रम अन्यका विद्यकार भी करते यले आरहे हैं।

खरकर्मोका उल्लेख—भोगोपभोगपिमाण त्रतके व्याख्यानमें आ० हेमचन्द्रने श्वे० आगमों में प्रसिद्ध १५ खरकर्मों का योगशाखिक तीसरे अध्यायमें श्लोक नं० ९९ से ११४ तक वर्णन किया है। पं० आशाधरजीने सागार० अ० ५ श्लो० २० में भोगोपभोगवतके अतिचारोंकी व्याख्या करनेके बाद एक शंका—समाधान लिखकर उसके आगे ही १५ खरकर्मों का का वर्णन तीन श्लोकों में करके तीसरे द्वारा उनकी निर्यंकता भी बतलानेका उपक्रम किया है। शंका—समाधान विषयक अंश इसकार है—"अशाह खितम्बराचार्यः—भोगोपभोगशाधनं यद्द्रव्यं तदुपार्जनाय यत्कमं व्यापारस्तद्रि भोगोपभोग शब्देनोच्यते कारणे कार्योपचारात् ततः कोट्टपालनादि खरकर्मापि त्याच्यम् । तत्र खरकर्मत्यागलच्यो भोगोपभोगमते अंगारजीविकादीन् पंचदशातिचारांस्यजेदिति । तदचार, लोके सावद्य कर्मणां परिगणनस्य कर्तुमशक्य-त्वात् । अयोच्यते अतिमन्दमित प्रतिपत्त्ययं तदुच्यते तिहं तान् प्रतीदमप्यत्तु । मन्दमतीन् प्रति पुनखस्यदु- घात विषयार्थत्यागोपदेशनैव तत्यरिहारस्य प्रदिशित्वादिति ।"

श्रधांत्—शंका—यहां कोई श्वेताम्बर श्राचार्य कहता है कि भोग श्रीर उपभोगके साधनभ्त द्रव्यके उपार्जनके लिए जो कर्म या व्यापार किया जाता है वह भी कारणमें कार्यके उपचारसे 'भोगोपभोग' इस शब्दसे कहा जाता है। इसलिए कोतवाली करना श्रादि खरकर्म (क्रूरकार्य) भी छोड़े श्रातः उन खरकर्मों का त्याग कराने वाले भोगोपभोग वतमें श्रंगारजीविका श्रादि १५ श्रातिचारोको छोड़ना चाहिए। समाधान—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लोकमें प्रचलित सावद्य (पाप) कार्योंकी गणना करना श्रशस्य है। यदि कही कि श्रात्यन्त मन्दबुद्धि शिष्योंको समक्रानेके लिए श्रंगार-जीविकादि खरकर्मोंको कहते हैं, तो उनके लिए भले ही श्राप कहिये। किन्तु उनसे जो कुछ श्रधिक जानकार मन्दमित

### बर्वी-ग्राभनन्दन-प्रन्य

हैं, उनके लिए तो त्रस्मात, एकेन्द्रिय बहुचात, प्रभाद, श्वनिष्ट श्रीर अनुपसेन्य पदार्थोंके स्थागके उपदेश द्वारा उक्त खरकमोंका परिहार बतलाया हो वा चुका है।

'श्चन्नाइ खिताम्बराचार्यः' इस वाक्यसे किसी प्रसिद्ध श्वे० श्चाचार्यके किसी महत्त्वपूर्ण या प्रसिद्धि-पात ग्रन्थका उनके सामने होना निश्चित है। उपयुंक प्रमाशों श्चीर उद्धरशोंके प्रकाशमें यह बात भी निश्चित सिद्ध होती है कि वह ग्रन्थ श्चा० हेमचन्द्रका प्रसिद्ध योगशास्त्रा ही था। श्चीर उसीसे ये स्थल क्षिये गये हैं। पंडिताचार्यकी उदारता तथा जिनवच प्रीति श्चाजके साहित्यिक सम्प्रदायवादियोंके सिए प्रकाश स्तम्भ है।



# सम्यन्तकौमुदीके कर्ता

श्री प्रा॰ राजकुमार जैन, साहित्याचार्य, स्नाहि

'सम्यक्त्वकौमुदी' 'पञ्चतन्त्र' की शैलीमें लिखी गयी बहुत हो महत्वपूर्ण, रोचक तथा स्वलपकाय रचना है। कलाकारने अपनी इस लघुकाय रचनामें भी सम्यक्त्वको आकुरित करनेवालो उन आउ प्रधान कथाओंका समावेश किया है, जिन्हें पट्कर कोई भी सहृद्य पाठक प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। इन्हें गढ़नेमें कलाकारने अपनी निस्मा निप्ता निप्ता और मसल मितभाका पूरा उपयोग किया है और यही कारण है जो आज भी ये कथाएं पाठकोंके मनोभावोंको सम्यक्त्वके प्रति उद्दीत करनेमें समर्थ हैं। यहां हम इस रचनाके कुशल कलाकारके सम्बन्धमें ही प्रकाश डालना चाहते हैं, जो इस महत्व-पूर्ण कला-कृतिका स्वजन करके अपने परिचय-दानमें एकदम मीन रहा है। मानो एक महान् दानीन सर्वस्व लुटाकर भी विज्ञापनसे बचनेके लिए आपनेको सब तरह छिपा लिया है।

मदनपराजय और सम्यक्त्वकीमुदी का तुलनात्मक श्राध्ययन करने पर मैं इस परिशाम पर पहुंचा कि इन दोनों रचनाओंका लेखक एक ही व्यक्ति नागदेव होना चाहिए। मेरे निष्कर्षके आधार निम्न हैं। (१) दोनों रचनाओंमें पाया जानेवाला शैली-साम्य, (२) भाषा-साम्य, (३) उद्भृत पद्य-साम्य, (४) अन्तर्कथा साम्य और, (५) प्रकरशा साम्य।

रौली स्ताम्य — जहां तक मदनपराजय श्रीर सम्यक्त्यकीमुदी की शैलीका सम्बन्ध है, दोनों ही रचनाएं पञ्चतन्त्रसे मिलती-जुलती श्राख्यानात्मक शैलीमें लिखी गयी हैं। यह श्रवश्य है कि सम्यक्त्य-कीमुदी रूपकात्मक रचना न होनेसे उसमें मदन-पराजय जैसे रूपकोंका श्रात्मितक श्रामाव है, परन्तु जिस प्रकार मदन-पराजय में पात्रोंकी उक्तियोंको समर्थ श्रीर प्रभावपूर्ण बनानेके लिए प्रन्यान्तरोंके प्रयोंको उद्घृत किया गया है श्रीर मूल कथाकी घाराको सशक तथा रोचक बनानेके लिए श्रन्य श्रान्तंकथाश्रोंकी संघटना की गयी है। उसी प्रकार सम्यक्त्वकीमुदी में भी उद्घृत पद्यों श्रीर श्रन्तर्कथाश्रोंका यथेष्ठ संप्रन्यन दिखलायी देता है।

भाषा-साम्य-सम्यक्तकीमुदी स्त्रीर मदनपराअय में न कंवल शैलीकी समानता है वरन्

९ जैन ग्रन्थ कार्याक्रय हीरायाग बम्बईका संस्करण।

## वर्णी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

भाषा भी दोनोंकी करीब करीब एक वी ही है। जिस प्रकारकी सरल तथा सुवीच भाषाका मदनपराजय में प्रयोग हुआ है, सम्बद्ध्यकी सुदी में भी भाषाकी सरलता और सुवीचता आपाततः रंग्ष्ट दिखलायी देती है। प्रायः सर्वत्र ह्योटे-ह्योटे वाक्योंका प्रयोग हुआ है। और बन्धकी प्रीदि भी मदनपराजय की कोटिकी है। भाषा और शब्द-साम्यके लिए दोनों रचनाओं के निम्नाङ्कित स्थल विचारगीय हैं---

- (क) 'खतत (तं) प्रश्वतीत्सवा (वं) प्रभूतवर जिनालया (वं) जिनधर्माचारोत्सवसहितभावका (कं) जनहरिततस्वण्डमण्डिता (तं)। "''
  - (ख) ''सर्वें: सभासदैवेंष्टितों ( स च श्रेशिको)ऽमरराजवद्राजतेर ।''
  - (ग) "अथ तेषामागमनमात्रेण तद्वनं सुशोमितं जातम्। तद्यथा— "शुष्काशोककद्म्वजूतवकुताः..." श्रादि १८ तथा १६ इत्रोकः ।"

पद्य-साम्य-मदनपराजयमं जिस प्रकार प्रन्यान्तरीं के पद्य उद्धृत करके रचनाको पुष्ट, प्रभाव-पूर्व और श्रलक्कृत किया गया है, सम्यक्त्वकोमुदीमें भी ठोक यही पद्धित श्रपनायी गयी है इतना ही नहीं कुछ पद्योंको छोड़ कर दोनों प्रन्योंके उद्धृत पद्य प्रायः समान ही हैं। उदाहरणके लिए कतिपय पद्य निम्न प्रकार है-

> (१) ''निद्रामुद्रितलोचनो सृगपितयांवद्गुद्धां सेवते तावत् स्वैरममी चरन्तु हरिणाः स्वच्छन्दसंचारिणः। उन्निद्रस्यविधृतकेसरसटाभारस्य निर्गच्छतो नादे श्रोत्रपर्थं गते हतिधयां सन्त्येच दोर्घा विद्याः॥१२॥'' (म०प०पु०४-६)

यही पद्य सम्यक्त्वकोमुदी पृष्ठ ८ पर 'शून्यादिशः' पाठान्तरके साथ पाया जाता है।

(२) "दुराप्रहम्रहमस्ते विद्यान् पुंसि करोति किम्।
हम्पापाचाणकारहेषु मार्चवाय न तोयदः॥" (मदन-पराजय पृष्ठ १६)
सम्यक्तकीमुदी पृ० १३ में यही पद्य 'कृष्णपाषाणाखण्डस्य' पाठान्तरके साथ पाया जाता है।

(३) ''बरीकितेन्द्रियमामः कतको विनयान्वितः। निष्कषाय प्रसन्तातमा सम्यग्दष्टिर्महाञ्चितः॥(म॰ प॰ पृ॰ १३)

यही पद्य सम्यक्त्यकौमुदी पृ॰ ६५ में 'निष्कषाय प्रशान्तातमा' पाठान्तरके साथ मिलता है। इस प्रकार दशकों उदाहरख दिये जा सकते हैं।

१ मदनपराजय पृ० ८ पं०, २१-२, सम्यक्त कीमुदी पृ० १, पं० ७-२।

२ मदन१० पृ० ३, प० १-२ सम्यक्तवकी० पृ० १, पं० १६ ,

३ मदनप॰ पृ० ११-**१**, प० २५-२८ तथा १-६ । सम्ब<del>क्तवकी</del>० पृ० ५६, पं० ७-८ ।

कारार्कशा-साम्य—मदनपराजय में कतिपय अन्तर्कयाकीका समावेश कर के मूलकयाकी धारा चिविध मुख सरस स्रोतोंमें प्रवाहित की गयी है और इस प्रकार एक अपूर्व रसकी श्रष्टि हुई है, सम्यक्त्वकीमुदी में भी रस परिपाककी यह पद्धति अपनायी गयी दिखती है। इस प्रस्कृमें सम्यक्त्य-कीमुदीकारने अपनी रचनामें समदण्ड कोतवालके द्वारा राजाको सुनायी गयी सात अन्तर्कयाक्रीका निवेश तो किया ही है, कुछ अन्य अन्तर्कया सूचक पद्य भी उद्धृत किये हैं जिनकी अन्तर्कयाक्रीका विस्तृत विवरण मदनपराजय गत अन्तर्कथाक्रीकी तरह ही छोड़ दिया गया है। इस प्रकारके पद्य निम्न प्रकार हैं—

(१) 'परामवी न कर्तव्यी यादशे तादशे जने । तेन टिष्टिममाधेण समुद्री व्याकुतीकृतः ॥

यह पद्य पञ्चतन्त्र मित्रमेदके "शत्रीर्विक्रममशास्त्रा...इत्यादि" ( ३३७ सं० ) पद्यका परिवर्तित रूप है, जिसमें टिट्टभ जैसे क्षुद्र जन्तु द्वारा समुद्र जैसे महामिहम व्यक्तित्वशासीकी पराभव-कया
चित्रित की गयी है"। परन्तु सम्यक्त्वकोमुदीके कर्ता ने अपनी इस रचनामें उल्लिखित पद्यसे
सम्बन्धित कथावस्तुका तिनक भी विववरण न देकर उक्त परिवर्तित पद्यको हो उद्भृत कर
दिया है। एक दूसरे पद्यमें भी इस प्रकारकी कथा बस्तु प्रतिविभित्तत हो रही है। विश्वमें
एक राजकुमारीके प्रसाद से भिक्षुकी मन कामनाकी पूर्ति नहीं होती है। प्रत्युत वाघके
निमित्तसे वह मौतका शिकार बन जाता है। सम्यक्त्वकोमुदी के कर्ताने प्रस्तुत पद्यसे सम्बन्धित
कथा-वस्तुका भी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है। "अव्यापारेण व्यापारं...इत्यादि (पृष्ट ७०)
रखोक 'पञ्चतन्त्र मित्रमेद' का है, जिसमें निष्प्रयोजन कील उस्ताइने वाले बन्दरकी कथा अन्तिहित है।
पर सम्यक्त्वकोमुदीकारने इस कथाका भी कोई पल्लिवित रूप नहीं दिया है। मदनपराजयके कर्ताने भी
अपनी रचनाओं में प्रस्तुत पद्यका समावेश किया है, परन्तु उन्होंने भी इस पद्यसे सम्बन्धित कथा क्राक्षा
कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। इसके साथ ही मदनपराजय (पृ० ७८) में इस पद्यका स्वरूप भी
निम्नप्रकार परिवर्तित उपलब्ध होता है।

"अन्यापारेषु न्यापारं यो नरः कर्तुं मिच्छति। स एव निधनं याति यथा राजा ककुद्रुमः॥"

इस प्रकारके कानेक पद्य मुलभ हैं। तथा यह ध्यान देनेकी बात है कि "वरं बुदिनों सा-विद्या,..." ऐसे पद्य मदनपराजयमें भी पाये जाते हैं क्रीर सम्यकस्त्वकी मुदी तथा मदनपराजयके पाठों में कोई सेद नहीं है। इस प्रकार इन पद्यों से सम्बन्धित कथाएं कीर उन्हें क्रपनी-क्रपनी रचनाकों में निवेश करनेके प्रकार संकेत करते हैं कि मदनपराजय क्रीर सम्यस्त्वकी मुदी के कर्ता एक ही हैं।

१ पन्यतन्त्र, सित्र सेद, बारहधीं कथा।

२ "अन्यथा चिन्तित..आदि" इस्रोकः प्र• ३२।

#### वर्धी-सभिनन्दन-प्रन्थ

प्रकरण-स्रास्थ-मदनपराजय और सम्यक्तकीमुदी में पायी जानेवाकी उल्लिखित समानदाक्षों के बावजूद भी एक ऐसी समानता पायी जाती है, जिसे हम 'प्रकरण-साम्य' कह सकते हैं, अर्थात् जिस प्रकार मदनपराजय में कथा-बस्तुको पल्कवित तथा परिवर्षित करनेके लिए और पात्रोक्तियों को पुष्ट तथा समर्थ बनानेके लिए हठात् नये-नये प्रकरणों और प्रसङ्गों की योजना की गयी है, ठीक यही पद्धति सम्यक्त्य-कीमुदी में भी प्राय: सर्वत्र विखरी हुई दिखलायी देती है। ऐसे कतिपय स्थल निम्न प्रकार है—

- (क) 'मदन-पराजय' (पृ. २१-२२) का अध्येप्रकरण, जिसमें शिल्पकारने नौ पद्यों द्वारा अर्थकी उपयोगिता बतलायी है। उसका वैसा ही चित्रण सम्यक्तवकी मुदी (पृ. ९०-६१) में भी बाठवीं विद्युल्लताकी कथामें समुद्रदत्तकी चिन्ता द्वारा प्रथित किया गया है।
- (ल) मदन-परावय (पृ. १४-१५) का स्त्री-निन्दा प्रकरण जिसमें दस पद्यों द्वारा जो खोलकर क्वी-निन्दाका काण्ड उपस्थित किया गया है। सम्यक्तक मुदी कारने भी क्वपनी रचनामें इस काण्डकों दो बार उपस्थित किया है। एक बार पहली कथामें उस समय, जब सुभद्रकों छपनी बृद्धा माताकी कुशीस प्रकृतिका पता चला है (पृ. २३-२४) और दूसरे तब; जब कि कोई धूर्च ग्रशोक के सामने कमलश्री के काण्ड (पृ. ९४-९५) को उपस्थित करता है।
- (ग) मदनपराजय (पृ. ११-२) का वह प्रकरण, जिसमें राजयहमें सुभद्राचार्यके संघ सहित आनेसे नगरका उद्यान एकदम हरा-भरा हो जाता है। एक साथ छहां श्रृद्धकों के फल-फूलोंसे समृद्व हो उठता है। उसे भी सम्यक्तकी मुदी के कर्ताने विष्णुकी कथा के प्रसक्ष समाधिगृत मुनिराजके आने पर की शाम्बीके उद्यान वर्णनमें सजीव चित्रित किया है। इतना ही नहीं, इस अवसर पर मदनपराजयकारने जिन पर्योको उल्लेख किया है, सम्यक्तक मुदी कारने यत्कि जित्र परिवर्तन के साथ ही उन्हों पर्यो को अपनी रचनाका अक्ष बना लिया है। इस प्रकारके साम्य पग पगपर सुल्लभ है।

भाषा. शैली, भाव और पद्म-साम्यके भी भ्रन्य स्थल दोनों रचनाम्रोमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्रमाण इसी बातको पुष्ट करते हैं कि सम्यक्तकौमुदी और मदनपराजय के रचियता एक ही हैं भ्रीर वह हैं—नागदेव। क्योंकि मदनपराजय की प्रस्तावनामें इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी रचना नागदेव ने की है।

## नागदेवका परिचय--

नागदेवने 'मदन-पराजय' की प्रस्ताबनामें स्वयं ही अपना और अपनी वंश-परंपराका परिचय
"पृथ्वी पर पित्र रचुकुत रूपी कमलको विकलित करनेके लिए सूर्यके समान चङ्गदेव हुए । चङ्गदेव, कल्प
इच्चके समान समस्त वाचकोंके मनोरय पूर्ण करते थे। इनका पुत्र हरिदेव हुआ। हरिदेव दुष्ट कवि रूपी
हाथियोंके लिए सिंहके समान भयंकर था। इनका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी भूलोकमें महान वैद्यराजके

क्समें प्रसिद्धि रही। नागदेवके देम और राम नामके दो पुत्र हुए। ये दोनों भाई भी अच्छे वैद्य वे रामके प्रियङ्कर नामका एक पुत्र हुआ, जो याचकोंके लिए वहा ही प्रिय लगता था। प्रियङ्करके भी श्री मल्लुगित् नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रीमल्लुगित् जिनेन्द्र भगवानके चरण कमलोंका उन्मत्त भ्रमरके समान अनुरागी था और चिकित्साशास्त्र-समुद्रमें पारंगत था। श्री मल्लुगित्का पुत्र मैं नागदेव हुआ। मैं (नागदेव) अल्पक्त हूं तथा छुन्द, अलङ्कार, कान्य और व्याकरण शास्त्रमें से मुक्ते किसी भी विषयका बीच नहीं है। हरिदेवने जिस कथा (मदन पराजय) को प्राकृत में लिखा था, भव्य जीवोंके धार्मिक विकासकी दृष्टिसे मैं उसे संस्कृत में निवद्ध कर रहा हूं।" लिखकर दिया है। इस प्रस्तावनासे स्पष्ट है कि श्रीमल्लुगित्के पुत्र नागदेवने ही मदनपराजयको संस्कृत भाषामें निवद्ध किया है और यह बही कथा है जिसे नागदेवसे पूर्व छुठीं पीट्रीके हरिदेवने प्राकृतमें प्रथित किया था।

नागदेवका समय—मदनपराजयकी प्रशस्तिसे नागदेव स्त्रीर उनकी वंश-परंपराका ही उक्त परिचय मात्र मिलता है। मदनपराजयके कर्ता ने इस घरा-धामको कव स्नलंकत किया, इस बातका कोई उल्लेख न तो मदनपराजयकी प्रस्तावना या स्नित्तम प्रशस्तिमें स्वयं नागदवने ही दिया स्त्रीर न किसी सन्य प्रन्थकारने ही इनके नाम, समय, स्त्रादिका कोई स्पष्ट सूचन किया है। ऐसी स्थितिमें नागदेवके यथार्थ समयका पता लगाना कठिन है फिर भी सन्य स्रोतींसे नागदेवके समय तक पहुंचना शक्य है। वे स्रोत निम्न प्रकार हैं—

- (१) नागदेवने मदनपराजय और सम्यक्तकौमुदी में जिन ग्रन्थकारोंकी रचनाओंका उपयोग किया है, उनमें सर्वाधिक परवक्तों पंक्तिप्रवर आशाधर हैं। और पंडित आशाधरने अपनी अन्तिम रचना (अनगारधर्मामृत टीका) विश् सं १३०० में समाप्त की है। अतः यदि इसी अवधिको उनका अन्तिम काल मान लिया जाय तो नागदेव विश् सं १३०० के पूर्वके नहीं ठहर सकते।
- (२) श्रो ए. बेबरको १४३३ ई० की लिखी हुई सम्यक्तिकौ एक पाण्डुलिपि [इस्तलिखित प्रति] प्राप्त हुई वर्षा । यदि इस प्रतिको नागदेवके २७ वें वर्ष में भी लिखित मान लिया वाय तो भी उनका आविर्भाव काल विक्रमकी चौदहवीं शतीके पूर्वाईसे झागेका नहीं बैठता । नागदेवके समयका यह एक संकेतमात्र है । पुष्ट निर्याय मिवन्यमें संचित सामग्रीके आधार पर हो सके गा ।

१ - 'मदन-पराजय' की प्रस्तावना इस्त्रोक १-५।

२ - 'ए हिस्टी आफ़ इण्डियन कलचर' ( दितीय भाग), ए० सं॰ ५४१की टिप्पणी

# स्वामी समन्तभद्रका समय चौर इतिहास

भी ज्योतिष्रसाद जैन एम० ए०, एळएड० बी०

# स्वामीकी महत्ता---

मगवान महावीरके पश्चाद्वर्ती समस्त जैनाचार्यों सं समन्तमद्रस्वामीका आसन अनेक दृष्टियोंसे सर्वोच है। उनके परवर्ती अनेक दिगम्बर-श्वेताम्बर, जैन-अजैन प्रख्यात एवं प्रमाणिक विद्वानोंने उनकी अद्वितीय प्रतिमा, गंभीर-स्थ्मप्रश्ता, प्रमायक कवित्व-शक्ति, अनुपम तार्किकता वाग्मिता उनके द्वारा किये गये अनेकान्तात्मक जिनेन्द्रके शासनके सर्वतोमुखी उत्कर्षकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। वे साहित्य के मर्मश्च तथा उनके कार्य कछापोंसे सुपरिचित एवं प्रमावित दिग्गज, श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा 'मद्रमूर्ति, एक मात्र भद्र प्रयोजनके धारक, कवीन्द्र मास्वान, वादियों वाग्मियों कवियों एवं गमकोमें सर्वश्रेष्ठ, महान एवं आद्य स्तुतिकार, स्याद्वाद मार्गाप्रणी, स्याद्वाद विद्याके गुरु तथा अधिपति, साञ्चात स्यादाद श्ररीर, वादिमुख्य, किछकाल गणधर, भगवान महावीरके तीर्थकी सहस्रगुणी हृद्धि करनेवाले, जिन-शासन प्रणेता, एवं साक्षात भारतम्यण ऐसे विशेषणोंसे सम्बोधित किये गये हैं ।

प्रो॰ रामास्वामी आयंगरके शन्दोंमें, 'यह स्पष्ट है कि वह (स्वामी समन्तभद्र) जैन धर्मके एक महान प्रचारक थे। जिन्होंने जैन सिद्धान्तों और आचार विचारोंके दूर दूर तक प्रसार करनेका सतत प्रयत्म किया, और जहां कहीं भी वह गये अन्य सम्प्रदायवाले उनका तिनक भी विरोध न कर सके।' अपने इस कार्यमें 'वे सदैव महामाग्यद्याली रहें ।' अवणबेलगोल चिलालेल १०५ के अनुसार 'उनके व्याख्यान सर्वार्थ प्रतिपादक स्यादाद विद्याके अनुपम प्रकाशसे त्रिभुवनको प्रकाशित करते हैं। और उनकी आसमीमांसा स्यादाद सिद्धान्तकी सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या है। मि॰ एडवर्ड पी॰ राइसने लिखा है कि 'वह समस्त भारतवर्षमें वैनधर्मके अत्यन्त प्रतिभाशाली वादी और महान प्रचारक थे-और उन्होंने स्यादाद रूप बैन सिद्धान्तको परम प्रभावक इद्धाके साथ ऊंचा उठाये रक्खा ।'' बम्बई गजेटियरके

१. 'स्वामी समन्तमद्र'--गुणादि परिचय प्रकरण।

२ सा. इण्डि. ज. प्० २९-३१।

३ ई. पी. राइसकृत कनारी साहित्यका इतिहास ।

विद्वान सम्मादकके शन्दोंमें—"दक्षिण मारतमें समन्तमद्रका उदय न केवल दिगम्बर परम्पराके इतिहासमें वरन् संस्कृत साहित्यके इतिहासमें मी एक महान युग प्रवर्तनका स्वक हैं। ।" प्रसिद्ध विद्वान मुनि जिन्-विजयजीके कथनानुसार—"ये जैनधर्मके महान प्रमायक और समर्थ संरक्षक महात्मा हैं, इन्होंने महाबीरके स्क्ष्म सिद्धान्तोंका उत्तम स्थितीकरण किया, और मविष्यमें होनेवाले प्रतिपक्षियोंके कर्कश तर्क प्रहारसे जैन दर्शनको अक्षुण्ण रखनेके लिए अमोघ शक्तिशाली प्रमाण शासका सुदृढ़ संकलन किया"।"

वस्तुतः, स्वामी समन्तमद्र जैन बाङमय-श्वितिजके पूर्ण भासमान अंग्रुमाली हैं, किसी भी अन्य विद्वानसे उनकी तुलना करना स्यैको दीपक सम कहना है। भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य को उनकी देन निराली एवं महत्वपूर्ण हैं।

ऐसे महान आचार्य होते हुए भी वे हतने आहं भाव शून्य ये कि उनकी स्वयंकी हतियोंसे उनके संबंधका प्रायः कुछ भी हतिष्टल प्राप्त नहीं होता। उनका. समय भी अभी तक एक प्रकारसे अनिणीत समझा जाता है। पं० जुगलिकशोरजी मुस्तार भी बहुत ऊहापोह करनेके पश्चात् हसी निष्कर्ष पर पहुंच सके हैं, कि "समन्तमद्रके यथार्थ समय के सम्बन्धमें कोई जंची तुली एक बात नहीं कही जा सकती। फिर भी हतना तो सुनिश्चित है कि समन्तभद्र विक्रम की पांचवीं शतीसे पीछे अथवा हैस्वी सन् ४५० के बाद नहीं हुए, और न वे विक्रमकी पहली शतीके ही विद्यान मालूम होते हैं—वे पहली से पांचवीं शतीके अन्तरालमें किसी समय हुए हैं। स्थूल रूपसे विचार करने पर हमें समन्तमद्र विक्रम की प्रायः दूसरी या तीसरी शतीके विद्यान मालूम होते हैं। परन्तु निश्चय पूर्वक अभी यह नहीं कहा जा सकता ।"

प्रशासक्षु पं० सुखलाल संघवी ने भी प्रायः इसी मतका समर्थन इन शब्दों में किया है—"यि हमारा अनुमान ठीक है तो ये दोनों प्रन्यकार (स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन दिवाकर) विक्रमकी छठी शतीसे पूर्व ही हुए हैं। और आचार्य पूज्यपाद द्वारा किये गये इन दोनों स्नुतिकारोंके उल्लेखों की वास्तविकताको देखते हुए यह नितान्त संभव प्रतीत होता है कि ये दोनों प्रन्यकार पूज्यपादके पूर्व-वर्ती ये और इन दोनोंकी रचनाओंका पूज्यपादकी कृतियोंपर अत्यधिक प्रभाव पढ़ा था । किन्तु, बाद में उन्होंने समन्तभद्र संबंधी अपने इस मतमें यकायक परिवर्तन कर दिया जैसा कि "अकलक्ष्यन्यन्त्रय' के प्राक्कथनमें आये—"अनेक विध कहापोहके बाद मुक्को अब अति स्रष्ट हो गया है कि वे (समन्तभद्र) 'पूज्यपाद देवनन्दी' के पूर्व तो हुए ही नहीं। पूज्यपादके द्वारा स्तुत आपके समर्थन

१ बी. गजेटियर भा. १. म. २ पू० ४०६।

२ 'सिद्धसेन दिवाकर और स्वामी समन्तमद्र' जैन साहित्य संशोधक, मा० १, अंक १, ५० ६।

३ स्वामी समन्तमद्भ प्र १९६।

४ सन्मतितर्क की अंग्रे की मुमिका १० ६३।

#### वर्गी-सभिनन्दन-प्रन्थ

में ही उन्होंने आतमीमांचा लिखी है.... अधिक संभव तो यह है कि समन्तमद्र और अकलक के बीच साधात विद्याका संबंध हो। दिगम्बर परम्परामें स्वामी समन्तमद्रके बाद तुरन्त ही अकलंक आये" से स्पष्ट है। और ये अकलंकको, हरिभद्र याकिनी (७००-७७० ई०) के समकाशीन मानते हैं। उपर्युक्त कथनकी पृष्टि करते हुए न्याय कुमुदचन्द्र भाग २ के प्राक्कथनमें लिखा है—"जब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि समन्तमद्र पृथ्यपादके बाद कभी हुए हैं। और यह तो सिद्ध ही है कि समन्तमद्र की कृतिके ऊपर सर्व प्रथम व्याख्या अकलंककी है, तब इतना मानना हो गा कि अगर समन्तमद्र और अकलंकमें साक्षात् गुरू-शिष्य भाव न भी रहा हो तब भी उनके बीचमें समयका कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। इस दृष्टिसे समन्तमद्रका अस्तित्व विक्रमकी सतवीं शतीका अमुक माग हो सकता है।" आगे लेखक इस बातपर आक्चर्य प्रकट करते हैं कि यदि पूज्यपाद समन्तमद्रके उत्तरवर्ती होते तो यह कैसे हो सकता था कि वे "समन्तमद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श भी न करें।" संधवी जी के शब्दोंमें ही लेखक (पं० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य) ने मेरे संक्षित लेखका विशद और सबल भाष्य करके यह अभान्त रूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तमद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं वे।" इस प्रकार मुख्तार साहब द्वारा निर्णात स्वामी समन्तमद्रके समय सम्बंधी प्रचलित मान्यता (ईसाकी दूसरी शती) के विरुद्ध एक नवीन मत सामने आता है।

इस मान्यताका मूलाधार यह बताया जाता है कि समन्तमद्रने अपने देवागम (आप्तमीमांसा) की रचना पूज्यपादकी सवार्थसिद्धिके मङ्गल श्लोकपरसे की है, ऐसा विद्यानन्दके अध्यस्ह्लीगत एक कथनसे प्रतीत होता है, अतः समन्तमद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं। इस प्रश्नको लेकर 'मोद्यमार्गस्य नेतारं', 'तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण' आदि शीर्षकोंसे विद्वानोंके बीच कई लेखों द्वारा लम्बा शास्त्रार्थ चला था<sup>3</sup>। परिणाम यह हुआ कि नवीन मान्यता स्थिर न हो सकी क्योंकि आचार्य विद्यानन्दकी मान्यताको सन्देहकी हिध्यसे देखा जाने लगा है और उसका आधार खोजा जाने लगा है। नवीन मान्यताके समर्थकोंको अनुभव हुआ कि विद्यानन्दके सामने उक्त मंगल श्लोकको उमास्वामिकृत माननेके लिए कोई स्पष्ट पूर्व-परम्परा नहीं यो, उन्होंने अकलंककी अध्यतीके एक वाक्यसे अपनी भ्रान्तधारणा बना ली थी, उसके पूर्वा-पर सम्बन्धर ठीक विद्यार नहीं किया था। इसीसे भ्रष्टसहसीके उक्त वाक्यका सीधा अर्थ न करके उलटा व्यर्थ किया गया है।इस प्रकार नवीन मान्यताका मूलाधार हो नष्ट हो जानेसे अर्थात् 'मोद्यमार्गस्य नेतारं' इत्यादि मङ्गल श्लोकके पूज्यपादकृत न होकर उमास्वामीकृत सिद्ध हो जानेसे स्थामी समन्तभद्रके पूज्यपादके पूर्ववर्ती रहते हुए भी उक्त श्लोकको लेकर अपने देवागमकी रचना करनेमें कोई बाधा नहीं आती।

९ अक्छ⊈ प्रन्थत्रय प्राक्कथन, पृ० ८-९ ।

२ न्यायकुसदचन्द्र, भा० २, प्राक्तथन, पू० १७।

३ अनेकान्त वर्ष ५, जैन सिद्धान्त मास्कर १९४२।

नवीन मतका बीज बोते समय ''समन्तमद्रकी कृतियोंगर सर्वप्रथम ज्याख्या अकलंक ने की अतः वे अकलंक के नितान्त निकट पूर्ववर्ती होने ही चाहिये" युक्ति दो गयी थी। किन्तु इसी तर्कका सिद्धसेन दिवाकरपर प्रयोग कीजिये। दिवाकरजीके सर्वप्रथम ज्याख्याकार सिद्धि ( न्यायावतारके ) और अमयदेवस्रि ( सन्मतितर्कके ) हैं जिनका समय १०-११वीं हाती हैं० है, अतः दिवाकरजी भी १०-११वीं हातीके आस पासके विद्वान हो सकते हैं ऐसा मानना चाहिये। किन्तु डा० हर्मन जैकोबी तथा श्री वेद्य द्वारा कल्याणमन्दिरकी रचनाके अर्वाचीनत्व तथा सिद्धसेन दिवाकरकृत न होनेमें १४-१५वीं हातीके बादकी टीकाओंकी युक्ति दिये जानेपर उसका सदल-बल प्रतिवाद करते हुए कहा गया कि प्राचीन टीका उपलब्ध न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्तोत्र मी प्राचीन नहीं है । सिद्धसेन दिवाकरकी कृति माननेके लिये प्रचलित द्वाजिश्वाओंको १०वीं या ११ वीं ह्यातीसे पूर्वका कोई प्रमाण और सन्मतितर्कके लिए सर्वप्रथम प्रमाण भी आठवीं ह्यातीसे पूर्वका उपलब्ध नहीं है । सलतः स्वामीको पूज्यशदका उत्तरवर्ती बताना स्वयमेव निस्सार हो जाता है।

कुछ समयसे, प्राचीन व्यक्तियोंका समय निर्धारण करनेमें एक विशेष शैलीका प्रयोग बहुलता से होने लगा है, विशेषकर नैयायिकों द्वारा। इस शैलीमें विभिन्न व्यक्तियोंके नामसे प्रसिद्ध उपलब्ध कृतियोंका तुलनात्मक अन्तःपरीक्षण करके शब्द और विचार साम्यके आधारपर शांत समय व्यक्ति के साथ विचारणीय व्यक्तिका योगपद्म अथवा समकालीनता स्थापित करके उनको पूर्वापर विद्वान घोषित कर दिया जाता है। प्रधान ऐतिहासिक साधनों, पुरातत्त्वादि शिलालेखीय आधार, समकालीन अथवा निकटवर्ती साहित्यगत उल्लेख, तत्कालीन ऐतिहासिक अभिलेख, घटना चक्र, परिस्थितियां तथा उत्तरकालीन लिखित एवं मौखिक अनुश्रुति, आदिके वैशानिक विश्लेषण और समझ्यके पश्चात जो तथ्य उपलब्ध हो उनकी पृष्टिमें इस नैयायिक शैलीका उपयोग मले ही किया जाय, किन्तु मात्र यही साधन उक्त सबका स्थान लेने या खंडन करनेमें सर्वथा अपयोग एवं असमर्थ है। स्थामी समन्तमद्रके तथा उसी प्रकार कुन्दकुन्दादि अन्य आचार्योंक समयके सम्बंधमें बाधाएं उठाकर विश्वित समयकी खींचातानीके को प्रयत्न किये जाते हैं उन सबका आधार प्रयः यही नैयायिक शैली है।

# स्वामी समन्तमद्रके समयकी पुष्ट सामग्री-

स्वामी समन्तभद्रके समय पर जो प्रमाण महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, वे निम्न प्रकार हैं— १—ईस्वी सन्के प्रथम सहस्रीमें वैदिक, जैन तथा बौद्ध तार्किक-दार्शनिक विद्वानोंने भारत भूमिका गौरव

१ सन्मतितकं भूमिका ५० ५२ पर डिप्पण।

ર .. .. પ્રકરા

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

बढावा है। परस्परके मन्तन्योंका जोर घोरके साथ खंडन मंडन किया है। इनमें सर्व प्रथम तार्किक जैन बिद्वान स्वामी समन्त्रभद्र थे और उनकी प्रसिद्ध 'आप्तमीमांखा' पर अवतक की ज्ञात एवं उपछन्ध सर्व प्रथम न्यास्या अकलंकदेवकी 'अष्टराती' है। उससे पूर्व कोई अन्य टीका या न्यास्या समन्तमद्रके प्रन्यों पर रची गयी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता । अकलंक देवका समय इसाकी ७ वीं ८वीं राती माना जाता है। ईस्वी सन्के प्रारंभसे अकलंकके समय तक वैदिक बौदादि अजैन नैयायिकोंमें सर्व प्रसिद्ध विद्वान. क्रमानुसार नागार्जुन, दिङनाग, भर्नु हरि, क्रुपारिल और धर्मकीर्ति हैं। आचार्य समन्तभद्रके प्रन्योंका इन विद्वानोंकी कृतियोंके साथ तुलनात्मक अन्तःपरीक्षण करने पर यह सुरुप्त हो जाता है कि किसका किसपर कितना प्रभाव पड़ा। न्यायकुमुदचन्द्र. भाग १ की प्रस्तावना, 'समन्तभद्र और दिङनागर्मे पूर्ववर्ती कौन ? तथा 'नागार्जुन और समन्तमद्र' आदिसे यह निर्विवाद फलित हो जाता है कि प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल और बौद्ध तार्किक धर्मकीर्ति (६३५-६५० ई०) अकलंकके ज्येष्ठ समकालीन थे। अकलंकका समय ६२०-६८० ई० निर्णित होता है<sup>२</sup>। डा० ए० एन० उपाध्ये भी प्रायः उसीका समर्थन करते हैं<sup>3</sup>। कुमारिलने अपने ग्रन्थोंमें समन्तभद्रके श्रनेक मन्तन्योंका खंडन किया है। धर्मकीर्तिने भी समन्तभद्रके कितने ही मन्तव्योंको खंडन किया जिनका सबल प्रत्युत्तर अकलंकने अपने 'न्यायविनिश्चय' में दिया। 'शब्दाद्वेत' के प्रतिष्ठाता और 'स्फोटवाद' के पुरस्कर्ता भर्तृहरि ई० की छठी शतीके विद्वान हैं। धर्मकीर्ति, अकलंक और कुमारिल आदिने उनका जोरोंके साथ लंडन किया है। यदि समन्तमद्र भर्तृहरिके उत्तरवर्ती होते तो उनके इन क्रान्तिकारी वादोंका खंडन किये विना न रहते, किन्तु उनकी कृतियोंमें इनकी कुछ भी चर्चा नहीं मिलती। प्रिवेद बौद्धदर्शन शास्त्री दिङनागका समय ३४५-४२५ ई० माना जाता है । ये पूज्यपाद (लगभग ४५०-५२५ ई०) के भी पूर्ववर्ती थे, पूज्यपादने दिङ्नागके कतिपय पद्योंका निर्देश भी किया है। दिख्नागकी रचनाओंपर समन्तभद्रका गम्भीर एवं स्पष्ट प्रभाव है अतः वे दिग्नागके पूर्ववर्ती अर्थात् सन् ३४५ ई० से पूर्व के विद्वान ही ठहरते हैं। 'शून्यवाद'के पुरस्कर्त्ता बौद्ध विद्वान नागार्खुन (सन् १८१ ई०) दूसरी शती के विद्वान है<sup>५</sup>। इनके 'माध्यमिका' 'विग्रह-न्यावर्तनी' 'युक्तिपष्टिका' आदि प्रन्थोंकी समन्त्रभद्रकी तार्किक रचनाओंके साथ तुलना करनेसे यह स्पष्ट हो

१ अनेकान्त, व. ५, वि. १२, पृ०६८६. माणिकचन्द्र दि, जैन प्रंथमाला वर्बर्द्रद्वारा प्रकाश्चित । अनेकान्त व. ७, किं॰ १-२. पृ० १०.

**२** न्यायः कुन्न्वं.-सा. २, प्रस्तावना पृ० २०५ ।

 <sup>&#</sup>x27;अनंन्त वीर्यं के समय पर डा॰ पाठक मत' (प. भ. ओ, रि. इ. पूना)

४ तस्य संग्रहको भूमिका पृ. ७३ ।

५ तन्वसंप्रह भूमिका पृ० ६८।

जाता है कि ये दोनों विद्वान् अवस्य ही समकाकीन रहे, समन्तभद्रकी कृतियोंमें उनका साधात् प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

२. ब्वेताम्बराचार्यं मस्रविगिरेने स्वामी समन्तभद्रका 'आद्य स्तुतिकार' नामसे, हेमचंद्राचार्यने 'महान स्तुतिकार' के रूपमें और हरिभद्रस्रि (७००-७७० ई०) ने 'वादिमुख्य' के नामसे ससम्मान उल्लेख किया है। इवेताम्बर परम्परामें सर्वमान्य आद्य एवं महान् स्तुतिकार और वादिमुख्य सिद्धसेन-दिवाकर हैं। उपर्युक्त समी विद्वान दिवाकर जीकी प्रतिमा और कार्य-कलापोंसे सुपरिचित थे, फिर भी उन्होंने एक दिगम्बराचार्यके लिए जो ये विशिष्ट विशेषण प्रयुक्त किये हैं इनसे व्वनित होता है कि वे अखंड जैन परम्पराकी दृष्टिसे समन्तभद्रको ही 'बाद्यस्तुतिकार' आदि के रूपमें मानते और जानते थे। हां, केवल द्वेताम्बर परम्परामें वह स्थान दिवाकरजी को ही प्राप्त था। इससे प्रतीत होता है कि सिद्धिसेन दिवाकर संबंधी दन्तकथाओं के प्रचित और १३ वीं १४ वीं इती ई० में लिपि वद होनेके पूर्व प्राचीन श्वेताम्बर विद्वान् समन्तभद्रको सिद्धसेन दिवाकरका पूर्ववर्ती ही मानते थे। 'सन्मतितर्क' की विस्तृत भूमिकामें दोनों तार्किक स्तुतिकारोंकी कृतियों की दुलना की गयी है। उससे ज्ञात होता है कि भाषा, भाव और शैलीकी दृष्टिसे रिद्धसेन दिवाकरपर समन्त्रभद्राचार्यका भारी प्रभाव पढ़ा है, दिवाकर जी की कृतियोंमें समन्तभद्र का यह त्रिविध अनुकरण अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। इतना ही नहीं सम-न्तभद्रके उत्तरवर्ती दिङ्नागका भी विद्धसेनपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा जिसका समाधान 'संभव है उन दोनों पर किसी तीसरे ही एक पूर्वाचार्य का प्रभाव पड़ा हो' कहकर किया गया है। डा॰ जैकांबी और श्री पी॰ एल॰ वैद्यकी तो यह दृढ़ धारणा है कि सिद्धसेनपर धर्मकीर्तिका मी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है अतः वह उनके सर्व प्रथम उल्लेख कर्ता जिनदासगणि महत्तर (६७६ ई०) और धर्मकीर्ति (६३५-६५० ई०) के बीच किसी समय हुए हैं। सन्मतितर्ककी उपयुक्त भूमिकामें उनका निश्चित समय; विक्रमकी ५ वीं शतीका आधार; लगभग एक हजार वर्ष पीछे प्रचलित आख्यायिकाओंकी साक्षी द्वारा स्चित उज्जैनीके विक्रमादित्यसे सम्बन्ध रहा है। यतः ये विक्रमादित्य विक्रम संवत्के प्रवर्तक आदि-विक्रम ( सन् ५७ ई० पूर्व ) तो हो ही नहीं सकते, गुप्तवंशी विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वि० (३७६-४१४ ई०) या उनके पौत्र स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ( ४५५-४६७ ई० ), और संभवतया स्कंदगुप्त ही हो सकते हैं। डा॰ स्तीशचन्द्र वि॰ मृ॰ ने इसी आधार पर उन्हें मारूवेके हूणारि विक्रमादित्य यशोधमैदेव (५३० ई॰) का समकालीन माना है ? । बादमें इस मतका परिवर्तन कर दिया है और अब "सिद्धसेन ईसाकी छुटी या सातवीं

१, प्रभावकचरित्र, प्रबंधकोश, आदि । वास्तव में सिद्धसेनदि गकरके नामसे प्रचिक्त 'द्वात्रिशंकाओं 'सन्मतिवर्क' और 'न्यायावतारके तुरूनात्मक अन्तःपरीक्षणसे यह सुस्पष्ट हो जाता कि वे सभी कृतियां किसी एक व्यक्ति और कारू की नहीं हो सकतीं। कमसे कम विभिन्न काछीन तीन व्यक्तियों की रचनाएं होनी चाहिये।

२. न्याबावतार भूमिका ए० १।

#### वर्षी-क्रशिनन्दन-प्रन्य

सदीमें हुए हों और उन्होंने सम्मद्धाः धर्मकीर्तिके प्रन्थोंको देखा हो "" माना है। कान और दर्धनीपयोग विषयक दिगम्बर मान्यता भी इसकी समर्थक है। कुन्दकुन्द, समन्तमद्र, पूच्यपादादि के मतते वह 'यौगपख बाद' है किन्दु इवेताम्बर आगमोंमें 'क्रमवाद' की स्वना है, जो देवर्द्धिगणी द्वारा आगमोंके संकलन (४५३ ई०) के पश्चात् ही अस्तित्वमें आयी और मद्रवाहु (५५० ई०) द्वारा निर्युक्तियोंमें स्पष्ट की गयी तथा जिनमद्रगणि क्षमाभ्रमण (५८८ ई०) द्वारा युगपत्—वादके खंडन तथा मंडनास्मक युक्तियों से पुष्ट हुई। इसी कारण जिनमद्रगणि ही उत्तरकालीन विद्वानों द्वारा उक्त 'क्रमवाद' के पुरस्कर्ता कहे गये हैं। विद्वसेनदिवाकरने अपने 'सन्मतितर्क' में 'धुगपत' तथा 'क्रम' दोनों पक्षोंका सबल खण्डन करके ज्ञान और दर्शन उपयोगोंका 'खमेद' ही स्थापित नहीं किया बरन मतिश्रुति तथा अवधि-मनःपर्यय का भी अभिन्नत्व सिद्ध किया, जिसका समन्तमद्र और पूज्यपादकी कृतियोंमें कोई जिक्र नहीं, किन्दु अकलंक खादि बिद्धानोंने इस अमेदवादका जोरोंके साथ खंडन किया। इस सब विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धसेन समन्तमद्रके ही पर्याप्त उत्तरवर्ती नहीं ये। बल्कि दिङ्गाग खौर पूज्यपादके बहुत पीछे हुए और धर्मकीर्ति, अकलंक आदिके प्रायः समकालीन विद्वान ये। इतना सुनिक्षित है कि समन्तमद्रके समय को आगे खींच छानेका जो प्रयत्न किया जाता है वह निराधार एवं निर्यक है। समन्तमद्रके समय को आगे खींच छानेका जो प्रयत्न किया जाता है वह निराधार एवं निर्यक है। समन्तमद्रके युगपत्-वादका परम्यगत प्रतिपादन तो किया किन्दु इवेताम्बरीय क्रमवादका उल्लेख तक नहीं किया, अतः उनका खागमोंके संकलन (४५० ई०) से पूर्व होना स्वयं सिद्ध है।

१. दिगम्बर विद्वानोंमें अकलंकदेव (६२०-६८० ई०) तो समन्तभद्रके शात सर्व प्रथम व्याख्याकार हैं ही, उनसे पूर्व देवनन्दि पूज्यपाद (४५०-५२० ई०) ने, जो अविनीत कोंगहिक पुत्र दुर्विनीत गंग (४८२-५१५ ई०) के गुरु थे, समन्तभद्रका अपने जैनेन्द्र व्याकरणमें स्पष्ट नामोल्लेख किया है। और जैसा कि 'सर्वार्यसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव उं लेखसे स्पष्ट है, पूज्यपादकी महानतम कृतिपर समन्तभद्रकी आतमीमांसा, युक्तत्यानुशासन, स्वयंभूस्तोत्र, तथा रत्नकरंडआवकाचार का स्पष्ट गम्मीर प्रभाव है। अतः वे निर्विवाद रूपसे पूज्यपादके पूर्ववर्ती थे।

४. समन्तभद्रकी प्राचीनतामें एक अन्य साधक कारण उनकी कृतियोंमें जैनमुनि संघकी प्राचीन बनवास<sup>४</sup> प्रथाका उल्लेख है जिसका विवेचन 'रलकरंडभावकाचारको प्राचीनतापर अमिनव प्रकास'

१ न्याय कु॰ चं० भा॰ २, प्रस्तावना ए० ३७, तथा 'बानविन्दु' भूमिका ए॰ ६० ।

२ 'चतुष्टवं समन्तमद्रस्य'-जैनेन्द्र स्० ५-४-१४०।

३ अनेकान्त, व. ५ कि. १०-११, ए. ३४५।

४ रत्नकरंडमा० इको. १४७। पं. प्रेमीबीकृत जैनसाहित्य, और इतिहास, पू. ३४७।

५ जैनसिर्वात मास्कर, माग ११ कि. २, ४. ११९, ( पं. दरवारीकाक न्यावाचार्यका केस )

## त्वामी समन्तमहका समय और इतिहास

शीर्षक निवन्धमें और विशेषतः उक्त केसके 'रलकरंडमें अपने समयकी एक ऐतिहासिक परम्पाका समुख्येस' प्रकरणके अन्तर्गत किया गया है। स्वामीने चैत्यवास प्रयाका कहीं संकेत भी नहीं किया है। मर्करा ताम्रपत्र' (शक विद्य = ४६६६०) आधारपर दिगम्बर आम्नायमें चैत्यावासका प्रारम्य पांचवी शती विश्वे हुआ है। इस कथनकी पुष्टिपहाडपुर वाम्रपत्र (४७९ ६०) से भी होती है, बिल्क पहाडपुर ताम्रपत्रसे तो यही स्वित्त होता है कि उसमें कथित जैन विहार कमम्या ४०० ई० से स्थापित था। अतः कमसे कम उसी समयसे चैत्यवासका प्रारम समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त समन्तमप्रके स्वयंम्रतोत्र (पद्य १२८-आरिश्नोम०) में कर्जयन्त अथवा गिरनार पर्वतपर उस समय भी अनेक तपोधन मुनियोंके निवास करनेका आंखों देखा जैसा उल्लेख है, खोर उनके इस कथनकी पुष्टि अमयसहसिंह प्रथम (१५०-१९७ ६०) के गिरिनगर की चन्द्रगुफावाले प्रसिद्ध लेखसे अच्छी तरह हो जाती है तथा धवलादि प्रथों एवं भुतावतारोंके प्रथम शती के अन्तमें गिरिनगर गृहा निवासी धरसेनाचार्य संबंधी कथानकसे भी उसका पूरा समर्थन होता है।

प्. सन् १०७७ ई०के 'हुमझ पंचवसित' शिलालेखमें जैनाचायोंकी परम्परा देते हुए समन्तमझाचार्यके सम्बन्धमें कहा है कि 'उनके वंश (परम्परा)में सिंहननिद आचार्य हुए जिन्होंने गंगराजका निर्माण
किया । इन सिंहननिद द्वारा गंगराज्यकी स्थापनाका समर्थन अनेक प्रमाणोंसे होता है, यथा—महाराज
अविनीत (४२०-४८२ ई०)का 'कोदनजरुलु' दानपत्र', भृविक्रम श्रीवक्षमका 'बेदिलर' दानपत्र'' (६३४—
३५ ई०), शिवमार प्रथम पृथ्यीकोंगुणी (६७०-७१३ ई०) का खंडित ताम्रपत्र', श्री पुरुष
मुचारस (७२६-७७६ ई०) का अभिलेख', राजा हित्तमक्षका उदयेन्दिरन' दानपत्र (९२० ई०),
महाराज मारसिंह गुन्तियगंगके कुडलूर ताम्रपत्र (६६३ ई०)'। उपर्युक्त प्रमाणोंके अतिरिक्त प्रस्तुत
घटनाका सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रशंसनीय वृत्तान्त मैसर प्रान्तस्य शिमोगा और हुबलीके अन्तर्गत कल्लूराहुनके
सिद्धेश्वर मंदिरके निकट प्राप्त ११२२ ई० के शिलालेखसे उपलब्ध होता है। सन् ११२६ ई०
तथा सन् ११८६ ई० के दो झन्य शिलालेखोंसे तथा गोमहसारकी एक प्राचीन टीकाके उन्नेखसे मी
इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार इस घटना और तत्त्यन्थी कथानककी ऐतिहासिकताको इतिहासक विद्वानोंने निर्विवाद रूपसे स्वीकार कर लिया है। हां, गंग-राज्य-स्थापना तथा उत्तरवर्ती गंग नरेशोंके
समय संबंधमें मतमेद है और उक्त वंशकी कालानुक्रमणिका सुनिह्नत रूपसे अभी तक व्यवस्थित नहीं हो

१ सकेक्ट इन्सकुणान मा. १ सं. ४२ ए० ३४६।

२ वडी ४. सं ७ ५० ५० १७७ ।

इ एपी प्राफिका कर्णां भा. ७, सं ४६, ए० १३९ तथा रां० १५, ए० १३८।

ध मै. आर्के. रि. १९२४ ए० ६८। ५ वही १९२५ ए० ८५७। ६ वही ए० ९१!

ण वही १६२१ ए० २१, सा. इ. इन्स. मा. २, ए० ३८७। ८ वही ए० १९।

९ एवी, कर्णो, सा. ७. जे. ४; ए. १६, इत्वादि ।

## वर्गी-प्रभिनन्दन-प्रत्य

पानी हैं ग आ विहननिद्वारा गंगराज्य स्थापनाकी तिथि ६४० ई० और माधव प्रथमका समय ६४०-४०० ई० , २५० ई० अथवा २५०-२०३ ई० तथा २३० ई० अनुमान किये गये हैं। तामिल हितहास 'कोंगुदेश राजकल' में यह तिथि सन् १८८ ई० मानी है, और भी बी० एल० राइसने भी १०० ई० ही माना है और माधव प्र० का समय १००-२४० ई० दिया है । बादमें नागमंगल क्षिलालेखके आधार पर उन्होंने इस तिथिको शक २५ (सन् २६३ ई०) अनुमान किया था। दूसरे विद्यानोंने भी राइस साइक प्रथम मतको ही स्वीकार किया है ।

श्राचार्य सिंहनन्दि द्वारा दक्षिण फर्णाटकर्मे गंगबत्ति राज्यकी स्थापना दै॰ वृक्षरी शतीके अन्त (१८८-१८९ ई०) में हुई थी इसमें कोई सन्देह नहीं और समन्तमद्र सिंहनन्दिके पूर्ववर्ती थे यह शिक्षाकेख आदि आधारोंसे सुनिश्चित है। यह भी संभव है कि उन दोगोंके बीच अत्यस्प अन्तर हो और वे
प्रायः समकालीन भी हों। वस्तुतः, अवणवेलगोल शि॰ लेख न॰ ५४ (६७) के बाधार पर लुइस राइसके शब्दों
मं—"उन्हें (समन्तमद्रको) उनके तुरन्त पश्चात् उल्लिखित गुरू सिंहनन्दिसे अत्यस्प समयान्तरको
लिये हुए मानकर, जोकि सर्वथा स्वामाविक निष्कर्ष है, वृक्षरी शती ६० के उत्तरार्थमें हुआ सुनिश्चित
रूपसे माना जा सकता है ।"

६. डा॰ सालतोरके अनुसार तामिल देशमें धर्मप्रसार करनेवाले विशिष्ट जैनगुक्ओंमें समन्तभद्र, जिनका नाम जैनपरम्परामें मुविख्यात है, प्रथम आचारोंमें से हैं। उनका समय संभवतया दूसरी शती
ईस्वी है। यद्यपि द्वेताम्बर 'वीर वंशावली' के आधारपर रा. ब. हीरालालके मतानुसार वे वीर सं.
८८९ (सन् ४१९ ई०) में, और नरसिंहाचार्यके अनुसार लगमग ४०० ई० में होने चाहिये। किन्तु
सुपरिचित जैन (दिग.) अनुभुति उनका समय शक ६० (१३८ ई०) प्रकट करती है। सहस
भी उन्हें दूसरी शती ई० का ही विद्वान मानते हैं। अतः जब हम ११ वीं से १६ वीं शती तकके
दक्षिण देशस्य विभिन्न शिलालेखोंमें दी हुई जैनगुद परम्पराओकी जांच करते हैं तो परम्परागत
अनुभुति विश्वसनीय माननी पढ़ती है। सन् ११२६ के शि० लेखके अनुसार मद्रवाहु (द्वि०) कुन्दकुन्द और समन्तमद्र क्रमबार हुए। ११६३ ई० के शिलालेखमें कथन है कि 'मद्रवाहुके वंशामें कुन्दकुन्द अपरनाम पग्रनन्दि हुए, तत्यश्चात् उमास्वामि अथवा ग्रदिष्टकुन्चार्य हुए जिनके शिष्य बलाकपिच्छ

१ श्री बी॰ भी० कुणाराव कृत 'गगाज ओफ तकदाट पृ॰ ३२।

२ श्री गोविन्द पे, क. हि. रि. मा. २ रॉ. १,५० २९।

व 'मैसूर पण्ड' कुर्ग. ए॰ ३२ : ४ सा. बण्डि. ज. ए॰ १०९ :

५ प्रा॰ रामस्तामी आवंगरका केश मै. आ. रि. १९११ पृ० २८।

६ केंद्रकाग ओफ मैनु . ११ म् में 'भद्र'को समन्तभद्र माननेकी भूक की गवी है। ७ कवि चरिते . १, ५० ४।

८ एपी. कर्णां. भा. २--२६ पृ० २५।

वे। 'महान जैनकायों की ऐसी परगरामें समन्तमद्र हुए "जिनके पक्षात् कालान्तरमें पूरमपाद हुए । इसी कमनकी पुनरावृत्ति १३६८ ई० के शि० लेखमें मिलती है जिसमें समन्तमद्रके शिष्य शिवकोढि द्वारा तत्थार्थस्त्रको सल्कृत करनेका भी उल्लेख है। १४३२ ई० का शिळालेख भी इसका अक्षरशः समर्थन करता है। और पद्मावती बसतिके सन् १५६० ई० के अमिलेखसे भी इसी बातकी पृष्टि होती है। कर्णाटक साहित्यके इतिहासमें सर्वप्रथम नाम समन्तमद्रका आता है उसके पश्चात् कांव परमेशीका और फिर पूज्यपाद कां। इन्द्रनन्दि, बसहेम, बिबुधसीधर, आदि रचित विमिन्न भुतावतारोमें समन्तमद्रका कुन्दकुल्दके सल्य समय पश्चात् होना पाया जाता है। धवलाकार स्वामी वीरसेन हरिवंशकार जिनसेन (७८३ ई०) आदिपुराण-कार मगवजिनसेनाचार्य (७८०-८४० ई०) तथा अन्य अनेक इतिहासक विद्वानोंने समन्तमद्रका कुन्द-कुन्दके पश्चात तथा पूज्यपादसे पूर्व होना स्पष्ट सिद्ध किया है। अतः इन एकरस प्रमाणोंके सम्मुख इस विषयमें शंका करनेका कोई कारण ही नहीं रहता। उपलब्ध प्रमाणोंका अत्यन्त सावधानता पूर्वक विश्वद विवेचन करके सब ही विद्वानोंने ईस्वी सन्ता प्रारंग काल ही कुन्दकुन्दका समय माना है। अतः यह मान लेना निराधार अथवा मनमाना नहीं है कि कुन्दकुन्दके और विशेषतः बलकपिन्छके द्वरन्त पश्चात तथा पूज्यपादके ही नहीं सिंहनन्दिके भी पूर्ववर्ती रूपसे उिल्लित समन्तमद्र वृष्टरी शती ईस्वीके प्रथम पादमें हुए हों।

७. स्वामी समन्तभद्रको निश्चित रूपसे दूसरी शती ई॰ में स्थिर अथवा उसके भीतर ही उनके समयको ठीक ठीक निर्धारित करनेमें सर्वाधिक सबल साधक प्रमाण कतिपय ज्ञात ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्योंमें हैं। ये इतने स्वष्ट, विशेषतापूर्ण एवं अप्रतिरूप हैं कि इनका समय दूसरी शतीके कुछ दशकोंसे भी आगे पोछे नहीं किया जा सकता है। वे निम्न प्रकार हैं—

(१) अवणबेळगोळस्य दौर्बिळ जिनदास शास्त्रीके मंद्रारमें संग्रहीत समन्तमद्र कृत 'आप्त-मीमांसा' की एक प्राचीन ताइपत्रीय प्रतिका अन्तिम वाक्य—"इति फिणमंद्रसार्खकारंकारस्योरणपुराधिय स्वोः श्रीरवामी समन्तमद्रमुनेः कृतौ आसमीमांसायाम् ।" कर्णाटक देशस्यित 'अष्टसहसी' की एक प्राचीन प्रतिमें मिळता ऐसा ही वाक्य "इति फिणमंद्रसालंकारस्योरगपुराधियस्तुना (१) शांति वर्मनाम्ना श्रीसमन्तमद्रेण" है । तथा 'स्तुतिविद्या' नामक अळद्वार प्रधान प्रन्यका जिसके अन्य नाम जिनस्तुतिद्यतं, जिनशतक तथा जिनशतकालंकार भी हैं और जिसके कर्त्ता निर्विवाद रूपसे समन्तमद्र हैं श्रीन्तम पद्य एक विश्ववद्य काव्य है और उसकी छह और तथा नव वलयवाळी चित्र रचनापरसे 'शांतिवर्मकृतं' तथा 'जिनस्तुतिद्यतं' ये दो पद उपलब्ध होते हैं जो कि बौर काव्यके नामोंके स्रोतक हैं। १ (२) उत्तरवर्त्ता विद्यानोंने उन्हें ''शीमूखसंच न्योग्नेन्दुः'' विशेषणके साथ स्मरण किया

१ स्वामी समन्तमद्र प्रवस्ता १ स्वबभूस्तोत्र-मराठी संस्करण भूमिकागत प्रवजनदास पादवनाथ फडकुलेका कथन ।

३ स्वामी समन्तमद्र, पु॰ ६। ४ महाकवि नरसिंहकृत जिनशतक टीका।

## वर्धी-स्थितन्त्रन-प्रत्ये

है। (१) उन्होंने भूर्जीट नामक किसी महान प्रसिद्ध प्रतिवादीको बादमें पराजितः किया था । (४) उनका कांची ( आधुनिक कांजीवरम् ) के साथ अपेक्षाकृत स्थायी एवं निकट संबंध था । ब्रह्मनेमिदत्तके कथाकोषमें तथा उससे भी प्राचीन प्रभाचन्द्रके गद्य कथाकोषमें दो प्राचीनतर वाक्य उद्भुत किये हैं जिनके द्वारा समन्तमहने किसी राजाकी सभामें अपना कह परिचय दिवा था। उनमें वे स्वयं अपने आपको "कांच्यां नग्नाटकोऽहं" कहते हैं, अवणबेख्योलके सन् ११२६ ई० के मल्लिपेणप्रहास्ति नामक शिखा-छेका से मी उनका कांचीमें जाना प्रकट है, और 'राजाबलिकये' से उनका उक्तनगरमें अनेक बार जाना स्वित होता है। वहींके भीमिंहिंग शिवालयमें आचार्यकी प्रसिद्ध भस्मक व्याधिके शान्त होनेकी घटनाका कथन है। ब्रह्मकेमिदत्तके अनुसार उनकी व्याधि जब कांचीमें शान्त न हो सकी तो उसके शमनार्थ वह अन्यत्र चल्ने गये । इस प्रकार तामिल देशस्य कांची नगरके साथ उनका घनिष्ट संबंध स्पष्ट है । (५) अपने मुनिजीवन काकके पूर्वार्धमें आचार्यको मयद्धर मरमक व्याधि हो गयी थी जिसके कारण उन्हें गुरुकी आज्ञासे मुनिवेषका त्याग कर उसके शमनका उपाय करना पढ़ा था। अन्ततः वह व्याघि शिवकोटि राजाके भीम-किंग शिवाखंयमें शिवापित तंत्रकान्न ( १२ खंडुग प्रमाण प्रतिदिन ) का पांच दिनतक भोग लगानेसे शान्त हुई । इसी अन्तरास्त्रमें राजाके द्वारा शिवस्थिगको नमस्कार करनेके स्थिए आग्रह करनेपर उन्होंने 'स्वयम् म-स्तोत्र' के रूपमें चतुर्विद्यति तीर्यहरोकी स्तुतिकी रचना की थी। जिस समय वे भक्तिके प्रवट प्रवाहमें अष्टम तीर्यक्रर चन्द्रप्रमुकी स्तृति कर रहे थे तो शिवलिक्न फट गया और उसमें से चन्द्रप्रमु भगवानकी मूर्ति प्रकट हुई । इस चमत्कारसे राजा अत्यधिक प्रभावित हुआ और जिनधर्मका परम भक्त हो गया। राजाबलिकवेके अनुसार यह घटना कांचीमें उपर्युक्त दोनों कथाकोषोंके अनुसार बाराणसीमें; सेनगणकी पद्मावलीके अनुसार नवतिलिक देशके राजा शिवकोटिके शिवालयमें घटी थी। मल्लिपेण प्रशस्ति नामक शिखालेखमें यद्यपि राजाका व नगरका नाम नहीं दिया है तथापि उससे दोष बटनाकी पृष्टि होती है 'विकान्तकौरव' नाटकमें भी शिवकोटि और शिवायन ( जो राजविलकयेके अनुसार शिवकोटिका ह्योटा भाई था ) के स्वामी समन्तभद्रके शिष्य होनेका उल्लेख है। नगर तालुकाके शिलालेख न० ३५ तथा अ॰ वे॰ गो॰ शिकालेख न॰ १०५ (२५४) भी शिवकोटिको उनका शिष्य सुचित करते हैं। देवागमकी बसनन्दि इत्तिके मंगळाचरणके 'मेत्तारं वस्तुपाछभावतमसो' पदसे भी स्वामी द्वारा किसी नरेशके भावात्मकारको दूर किया जाना ध्वनित होता है। राजाबलिकयेमें इस प्रसंगर्मे यह भी उल्लेख है कि भीमलिंग शिवा देवकी घटनासे प्रभावित होकर महाराज शिवकोटिने अपने पुत्र श्रीकंठको राज्यका भार सौंपकर भाई विवायन सहित जिनदीक्षा छे छी थी। इसी पुस्तकमें यह भी कथन है जि आचार्यकी यह व्याधि उस समय उत्पन्न हुई थी जब वे 'मणुबकहृत्नी' प्राममें तपश्चरण कर रहे थे।

१ इत्तिमञ्चकृत-'विकान्तकौर्व' तथा अभ्वपातकृत जिलेन्द्र कश्वाणाभ्युद्य ।

२ सिक्किणप्रशास्ति तथा शि॰ के० त० ९० १

(६) उपर्युक्त इत्तान्तोंसे स्पष्ट है कि प्रचंडवादी समन्तमद्र विभिन्न दूरस्य प्रदेशों और प्रसिद्ध नगरोंमें धर्म प्रचारार्थ गये और उन्होंने उस समयकी प्रयाके अनुसार निष्हांक भावसे वादमेरियें बजा कर विख्यात बाद-समाओं और राजसभाओंमें प्रतिवादियोंको परास्त किया । विद्या एवं दार्शनिकतामें अप्रणी . बाराणसी नगरी ( बनारस ) ! के राज्यदरबारमें जाकर उन्होंने लखकारा था ै ''हे राजन मैं निर्गन्य जैन बादी हूं । जिस किसीमें राक्ति हो वह मेरे सम्मुख आकर वाद करे ।" अवणबेखगोलके उपर्युक्त हि। लेखके अनुसार आचार्यने 'असंख्य वीर योद्धाओंसे युक्त' विद्याके उत्कट स्थान तथा बहुजन संकुछ करहाटक नगर'की राज्यसभामें पहुंच कर राजाको बताया था कि किस प्रकार वे 'अप्रतिद्वन्दी निर्भय शाद् छकी मांति बादार्थ विभिन्न दूरस्य देशोंमें भ्रमण करके सुदूर कांची होते हुए उसके नगरमें पचारे वे। प्रकृत पद्य ब्रह्मनैमिदत्तके आराधनाकयाकोष तथा राजाबलिकयेमें भी पाया जाता है। किन्त राजाबलिकवेमें इसका रूपान्तर हुआ है अर्थात् 'प्राप्तोऽहं करहाटकं'के स्थानमें वहां 'कर्णाटे करहाटके' पद है। और भी दो एक शब्द-भेद हैं किन्तु वे महत्वके नहीं हैं। आराधनाकयाकोषमें इस पश्चेस पूर्व कांच्यां नग्नाटऽकोहं वास्रा एक अन्य पद्य दिया हुआ है जिसमें उनके स्नाम्ब्रश, पुण्डू, दशपुर, तथा वाराणसीमें भी वादार्थ जानेका उल्लेख है, साथ ही साथ यह भी सूचित होता है कि वे मूलतः कांची प्रदेशके नग्न दिगम्बर साधू थे, लाम्बुशमें 'मलिनतन पांडुवर्ण शरीर'के तपस्वी थे, पुण्डूपुरमें शाक्य मिश्नुके रूपमें रहे. दशपुर नगरमें मृष्टभोजी वैष्णव परिवाजकके रूपमें रहे और वाराणसीमें चन्द्र सम उज्ज्वल कान्तिके धारक योगिराजके रूपमें रहे । इस पद्यमें उल्लिखित विवरणसे कथाकारका अभिप्राय: जो उनके अन्यत्र कथनसे स्पष्ट हो जाता है. यह है कि व्याधिकालमें आचार्य इन विभिन्न देशोंमें उन्त भिन्न भिन रूपोंमें रहे थे।

उपर्युक्त उपलब्ध तथ्योंका निष्कर्ष यह है कि 'वे फाणिमंडलके अन्तर्गत उरगपुर नगरके राजाके पुत्र शान्तिवर्मा थे। मुनि अवस्थाका नाम समन्तमद्र था। कांची प्रदेशमें ही उनका प्रारंभिक अध्ययन अध्यायन तथा अधिकांश रहना हुआ। अतः कांचीके दिगम्बराचार्य के नामसे वे सर्वत्र प्रसिद्ध थे। मणुवकहरूली नामक स्थानमें कुछ दिन रह कर उन्होंने तपश्चरण आदि किया, वहां हस प्रकार रहते हुए अपने मुनि जीवनके पूर्वार्धमें ही किसी समय वे महा मयद्वर भस्मक रोगके शिकार हुए जिससे उनकी मुनिचर्यामें बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने लाचार होकर समाधिमरणका हरादा किया, किन्तु उनके गुक्ने उन्हें दीर्घायु, अत्यन्त योग्य, प्रतिमाशाली एवं आगे चलकर जिनशासनकी महती वृद्धि करने वाला जानकर उस हरादेसे विमुख किया और अस्थायी रूपने रोगकी शान्ति तक उसके शमनका उपाय करनेके लिए मुनिवेष त्यागनेकी आशा दी। अतः मुनिवेष त्याग उन्होंने रोगकी ओर ध्यान दिया और

१ 'राजम् बस्वास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिम्म'न्थवादी' — मक्तनेभिदत्त आराथनाकथाकीव तथा स्वामी समन्तमह प्र॰ ३९ ।

## वर्गी-इभिनन्दन-प्रन्थ

उसके शमनार्थ शिवमस्त शिवकोटी राजाके भीमलिङ्ग शिवालयमें पहुंचे वहां शिवार्पित नैवेश-१२ खंडुक प्रमाण तंडुछान-को शिव द्वारा प्रहण करा देनेका अधिकारियोंको आस्वासन देकर उसे स्वयं उदरार्पण करने लगे । ऐसा करते करते पांच दिनमें रोग शान्त हो गया, किन्तु अब शिवार्पित नैवेद्य बचने लगा और उनका भेद खुल गया। राजाने परीक्षार्थ इन्हें शिवकी नगरकार करनेको वाध्य किया। उस समय इन्होंने भक्तिपूर्ण स्वयम्भस्तोत्रको रचना की । इनकी त्रिनेन्द्रके प्रति हृद् एवं विश्वद भक्तिके अविशयसे स्तुतिके बीचमें शिवल्यिके स्थानमें चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रकी प्रतिमा प्रकट हुई और इन्होंने उसे नमस्कार किया। राजा आदि समस्त दर्शक अति प्रभावित हुए। तब आचार्यने श्रपना रहस्य खोळा और घर्मका उपदेश दिया । स्वयं फिरसे मुनिदीक्षा धारण कर ली । इनके प्रभावसे राजा भी इनका तथा इनके धर्मका परम भक्त हो गया । इसके पश्चात् आचार्यने उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम समस्त भारतमें धर्म प्रचारार्य भ्रमण करके धूर्जिट जैसे अनेक तत्कालीन शैव, वैष्णव, बौद्ध, आदि महान्वादियों पर विजय प्राप्त की और जैनधर्मका सर्वतोमुख उत्कर्ष किया । वादार्थ जिन विशिष्ट स्थानोंमें वे गये उनमें पाटलिपुत्र ( पूर्वस्थ ), मालव, ठक ( पंजाब ), स्निधु, कांचीपुर, संभवतया विदिशा भी थे। इनके अतिरिक्त लाखुश, पुण्ड्रवर्धन ( बंगदे शस्थ ), दशपुर, और वाराणसी (बनारस ) में भी उनका जाना और वाद करना पाया जाता है। करहाटकके नरेशकी राज्यसभासे उनका व्यक्तिगतसा संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त राजाको सम्बोधन करके अपनी वादविजय एवं भ्रमण संबंधी वृतान्त इस प्रकार सुनाते हैं कि मानों अपनी कार्य सम्पन्नताका वृत्तान्त किसी आत्मीयको सुना रहे हो ।

# दक्षिण भारतके ऐतिहासिक साभी-

इतिहास कालमें नर्मदाके दक्षिणभागमें बसी जातियों में नागजाति सर्वोपिर और मुसम्य थीं । लंका तक प्रायः सर्वत्र फैली हुई थी । अत्यन्त विनाशकारी महाभारत युद्धके परिणाम स्वरूप उत्तरापथकी वैदिक-आर्यराज्य शक्तियों के हाससे लाम उठाकर चिरकालसे दबी हुई नागजातिने समस्त भारतमें अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी जैसा कि काशी, पांचाल, आदिके उरगवंशी राज्यों के इतिहाससे सिद्ध है । चौथी शती ईसा पूर्वमें मौर्य साम्राज्यके प्रकाशमें ये मन्द पढ़ गये थे किन्तु मौर्य साम्राज्यके हासके पक्षात फिर इनका उदय हुआ था।

मध्यभारत एवं उत्तरी दक्षिणमें तीसरी शती॰ ई॰ पूर्वसे सातवाइन आन्ध्र शक्तिकी स्थापनाने तत्तद् नाग राज्योंको न पनपने दिया, बल्कि अधिकांश नागराजे सातवाइनोंके आधीन प्रान्ताधिकारी हो गये और सान्ध्रभृत्य महारथी कहलाने लगे। किन्तु गौतमीपुत्र शातकर्णी (१०६-१३०) के पश्चात

१ पुराणोंके अनुसार नर्मदा तीरपर माहिष्मतीमें भी नागराज्य था और उसके खपरान्त नहीं हैहयोंका राज्य हुआ---(रायचीधरी)।

२ 'भारतीय इतिहासका जैन युग' अनेकान्त व० ७, कि० ७-१० ए० ७४।

वातवाहन शकि के श्रिथिल हो जानेपर इन आन्त्रभृत्योंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने ग्रुल कर दिये, और एक बार फिरसे नाग युगकी पुनरावृत्ति हुई। जिसे स्मिथ आदि कुछ इतिहासकारोंने भारतीय इतिहासका अन्यकार युग कहा है किन्तु डा॰ जायसवाल आदिने उस अन्यकारको मेदकर उसे 'नाग-याकाटकयुग' कहा है। भारशिव, वाकाटक, मुद्रनाग आदि वंश इस युगके अति शक्तिशाली राज्यवंश थे जिनका अस्तित्व गुतसम्बाट समुद्रगुत ( ११०-३७६ ई० ) के समय तक था । गुत साम्राज्य कालमें भारतीय नागसत्ताएं सदैवके लिए अस्त हो गयीं। दिख्णी फणिमंडलकी सत्ता भी वूसरी शती॰ ई॰ के मध्यमें कदंव. पक्षव, गंग, आदि स्थायी एवं महत्वाकां नवीन राज्यवंशों की स्थापना तथा पांड्य, चोल आदि प्राचीन तामिल राज्यों के पुनरत्थान के कारण अन्तको प्राप्त हुई।

अत्यन्त प्राचीन कालसे ही नाग जाति जैनधर्मकी अनुवायी थी और भ० पार्कनाथ (८७७-७७७ ई॰ पू॰ ) के समयसे तो विशेष रूपसे जैनधर्म की मक्त हो गयी थी । दिख्या भारतमें जैनधर्मकी प्रवृत्ति कमसे कम भ० अरिष्टनेमिके समयसे चली आती थी, सुराष्ट्र देशस्य द्वारकाके यादववंशमें उत्पन्न तथा उर्जयन्त ( गिरनार पर्वत ) से निर्वाण लाभ करनेवाले भगवान नेमिनाथने महाभारत कालमें दक्षिण भारतमें ही जिनधर्मका प्रचार विशेष रूपसे किया था। उनके पश्चात् चौथी शती० ई० पू० में भद्रबाह भुतकेबलिके मुनिसंघ एवं अपने शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्तमौर्य सिंहत दक्षिण देशमें आगमनसे दक्षिणात्य जैनधर्मको अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । तिनेवली श्रादिके मीर्य कालीन ब्राह्मी शिलालेख जो जैनोंकी कृति हैं और जैन श्रमणोंकी प्राचीन गुफाओंमें पाये जाते हैं, इस बातके साक्षी हैं। दिखण मारतके विविध राजवंश तथा उनसे सम्बद्ध उरगपुर तथा नागवंशी राजाओं, सामन्तों आदिके वर्णनसे सुस्पस्ट है कि नागवंद्य भारतका प्राचीनतम तथा सर्वव्याप्त वंदा था । इस सब इतिहासपर दृष्टि डालनेसे ज्ञात होता है आचार्य प्रवर दूसरी शती ई० के अतिरिक्त अन्य किसी समयमें नहीं हुए। जैन मनि-जीवनसे अन्मिश कुछ अजैन विद्वानोंको यह भ्रम मले ही हो सकता है कि वे कन्नाहर ये या तामिल, किन्तु इसमें किसीको कोई सन्देह नहीं है कि वे दूर दक्षिणके ही निवासी थे और समस्त दक्षिणमें इतिहास कालमें केवल एक ही प्रसिद्ध फणिमंडल ( नाग राज्य समृह ) था जो पूर्वी समुद्रतरपर गोदावरी और कावेरीके बीच स्थित था, जिसका अस्तित्व सामान्यतः तीसरी राती ई॰ पूर्वसे मिलता है तथा ई॰ पूर्व १५७ से सन् १४० ई० तक सुनिश्चित रूपसे मिछता है, साथ ही सन् ८० ई० में यह फणिमंडल अखंड था, इसकी राजधानी उरगपुर थी, और चोलप्रदेशका नागवंश इसमें सर्वप्रधान था। सन् ८० और १४० ई० के बीच किसी समय यह फणिमंडल दो मुख्य भागों (उत्तरी और दक्षिणी अथवा असवानाडु और चोळमंडल ) में विमक्त हो गया । सन् १५० ई० के खगभग इस फणिमंडलका अस्तित्व

९ समुद्रगुप्तका प्रयाग स्तंभवाका शिकारुख ।

२ केलकका केल-'नाग सम्बताकी मारतको देन'-अनेकान्त, व० ६, कि ७ ५० ८४६।

## क्छी-समिनक्त-फ्रम

हमाप्त हो गया। आचार्य समन्तमद्रकी अनुभृति-सम्मत तिथि शक ६० अथवा सन् १३८ ६० है जिसका अर्थ है कि उनका मुनिबीवन सन् १३८ ६० के पश्चात प्रारंम हुआ, उस समय फिलमंडकके दो भाग हो जुके थे और समस्त फिलमंडककी राजधानी उरगपुर नहीं रह गयी थी। किन्तु जिस समय उनका जन्म हुआ फिलमंडक अलंड था और राजधानी उरगपुर श्री—थे 'फिलमंडकालंकारस्योरगपुराधिपस्नोः' थे अर्थात् फिलमंडककी राजधानी उरगपुरके अधिपतिके पुत्र थे। फिलमंडकका यह विभाजन १२६ ई०के लगमग हुआ प्रतीत होता है। स्वामी समन्तमद्रके विषयमें जो कुछ ज्ञात है उसपरसे यह निक्शंक कहा जा सकता है कि उन्होंने युवावस्थाके प्रारंभमें ही मुनिदीखा ले ली थी; अतः यदि दीखाके समय उनको आयु १८-२० वर्षको थी तो उनका जन्म १२० ई० के लगमग हुआ था। और संभवतया (१३८ ई० में) मणुवकहल्लीमें जिनदीक्षा ली थी। तथा १५४-१९५ ई०के लगमग उन्हों मस्मक व्याधि हुई थी। बौद्ध दार्धनिक नागार्जुन १८१ ई० तक जीवित था। उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ विग्रहम्यावर्तनी, मुक्तिषष्ठिका, आदि १७० ई०के पूर्व ही बन जुके थे। सम्भवतया उसके मुक्तिषष्ठिकासे ही प्रेरणा पाकर स्वामी समन्तमद्रने १७० ई०के उपरान्त अपने युक्त्यनुशासनकी रचना की थी।

यदि स्वामी समन्तमद्रकी आयु ६५ वर्षकी हुई हो तो कहना होगा कि उनकी मृत्यु १८५ ई०के लगभग हुई। इस तरह उनका समय ई० १२०-१८५ निश्चित होता है, जिसकी वास्तविक कुंजी 'फिणमण्डल' और 'बरगपुर' शब्दोंमें भी निहित है।



# कान्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल

मा० भोगीबाळ जयन्तभाई साढेसरा, एम० ए०

आचार्य माणिक्यचन्त्रकृत काव्यप्रकाश-संकेत, मम्मटके काव्यप्रकाशपर लिखित सबसे प्राचीन और प्रमाणमृत टीकाओंमें से है। मारतीय अलंकारशास्त्रके और विशेषकरके काव्यप्रकाशके पाठकोंमें यह टीका खतीब प्रामाणिक मानी जाती है। टीकाकारका विवेचनात्मक वर्णन भी अत्यन्त आदरणीय है। आवश्यक स्थलपर संकेप और अनावश्यक स्थलपर व्यर्थ विस्तार, टीकाकारके इन सर्वशाधारण दोवोंसे माणिक्यचन्द्र संपूर्णतया परे हैं। मामह. उद्भट, क्ट्रट, क्ट्रट, वण्डी, बामन, अभिनवगुत, भोज, इत्यादि अलंकारशास्त्र प्रणेताओं के मत, स्थान स्थानपर उद्धृत करके उन्होंने अपना मौलिक अभिप्राय व्यक्त किया है। मूल प्रन्थको विश्वद बनानेके लिए उन्होंने कितने ही स्थलोंपर स्वरचित काव्योंसे उदाहरण उद्धृत किये हैं। इससे यह भी शात होता है कि वे एक सहृदय किये थे। स्वयं जैनमुनि होनेपर भी, उनका आझण-साहित्यका गहरा अध्ययन था। यह टीका असाधारण बुद्धि-वैभव, प्रकाण्ड-पाण्डित्य और मार्मिक-रसशतासे ओत प्रोत होनेके कारण उन्होंने इसको नवम् उल्लासके आरम्भमें "लोकोत्तरोऽयं सक्केतः कोऽपि कोविदसत्तमाः।" कहा है। जो कि वृथा गर्वोक्ति नहीं कही जा सकती।

श्चाचार्य माणिक्यचन्द्र जैनश्वेताम्बर सम्प्रदायके अन्तर्गत राजगच्छके सागरचन्द्रस्रिके शिष्य ये । वे विक्रमकी तेरहवीं शतीमें गुजरातमें हुए हैं । यह वही समय था वे जब विपुल साहित्यकी रचना गुजरातमें हुई थी, और संस्कृत साहित्यका मध्यान्ह काल था । उस समय मंत्री वस्तुपाल विद्याव्या-संगियोंका अप्रतिम आश्चयताता था । और उसके श्वासपास एक विस्तृत विद्वन्मण्डल एकत्रित रहता था ।

१. 'नकाशन' कान्यकार माणिकुयस्रि पदमच्छके होनेसे प्रस्तुत माणिक्यचन्द्रसे अन्य है। पी० बी० कानैकृत साहित्यदर्यणकी भूमिका (सी०६)

२, बस्तुपाल और उसकी विद्रन्मंडकीकी खाहित्व प्रवृत्तिके सम्बन्धमें विशेष बाननेके किय, —्युकरात साहित्य सभा, द्वारा सम्मादित, इतिहास सम्मेलन (शहमदाबाद, दिसम्बर १९४४)में केसकहा निवन्य 'बस्तुपाकका विधानण्डक'

## षर्शी-स्रीनन्दन-प्रन्ध

माणिक्यचन्द्र मन्त्री वस्तुपाळके समकाछीन थे । उन्होंने संकेतके अतिरिक्त शान्तिनाथ-वरित्र और पाहर्यनाथचरित्र नामके दो महाकाव्य भी रचे हैं ।

साधारणतया विद्वान् लोग संकेतको सं० १२१६ को रचना समझते हैं। स्वयं माणिक्यचन्द्रने संकेतकी प्रन्य प्रशस्तिमें उसके रचना समक्षते स्वना "रस (६) वक्त्र (१) प्रहाधीश (१२) वस्सरे मासि माधवे। कान्ये कान्यप्रकाशस्य सक्केतो द्रयं समर्पितः ॥" द्वारा दी है। साधारणतया वक्त्रका अर्थ एक किया जाता है और तदनुसार 'रसवक्त्रप्रहाधीश' से सं० १२१६ फलित होता है, किन्तु हमारे सामने ऐसे कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हैं जिनके आधारपर 'वक्त्र' शब्दका अर्थ चार (ब्रह्माके मुख) अथवा छह (कार्तिकेयके मुख) मान लेना भी स्वाभाविक सिद्ध है। ऐसे प्रमाण क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

१. आचार्य माणिक्यचन्द्रने अपने पार्श्वनाथचरित्र महाकाव्यकी रचना सं० १२७६ में काठि-याबाक्के अन्तर्गत दीवमें की थी। उन्होंने स्वयं उसकी रचनाकालके सम्बन्धमें "रस(६) पिं (७) रिव (१२) सङ्ख्यायां<sup>37</sup> इत्यादि निर्देश किया है। संकेत कर्ताके प्रीद पाण्डित्य और परिपक्ष बुद्धिका फल है। यदि वह सं० १२१६ की रचना है, तो वे ६० वर्षके बाद एक महाकाब्यकी रचना करने योग्य रहे हों ऐसा मानना अनुचित ज्ञात होता है यद्यपि कर्त्ताका तब तक विद्यमान रहना स्वीकार किया जा सकता है। अतः पूर्वोक्त 'वक्त्र' का अर्थ एक के स्थान पर चार अथवा छह करके संकेतको सं १२४६ अथवा १२६६ की रचना मानना सविशेष मुसंगत है।

(२) पार्श्वनाथचरित्रकी प्रशस्ति मं माणिक्यचन्द्रने बताया है कि उन्होंने यह काव्य अणिहलवाक पाटनके राजा कुमारपाल और अजयपालके एक राजपुरुष वर्धमानके पुत्र दहेड और पौत्र पाल्हण (जो किन भी था) की प्रार्थनासे लिखा था। कुमारपालको देहान्त सं० १२२६ में हुआ और उसका भतीजा अजयपाल राज्यारूढ हुआ। सं० १२३२ में आजयपालके एक सेवकने उसको मार डाला। अब यदि माणिक्यचन्द्रने अजयपालके एक राजपुरुषके पुत्र और पौत्रकी प्रार्थनासे (यह पौत्र भी परिपक्क वयका होना चाहिए, क्योंकि स्वयं कर्ताने उसका 'प्रज्ञावता सत्किविपुक्षवेन' द्वारा उल्लेख किया है) इस काव्यकी रचना की हो तो यह स्पष्ट ही है कि उनकी कृतियोंका रचनाकाल—राजा अजयपालके समयसे कुछ पूर्व ही होना चाहिए—अर्थात् पादवैनाथ-चरित्रके रचनाकाल (सं० १२७६) का निकटवर्ती होना चाहिए।

१ कुणमाचारी कृत संस्कृत साहित्य पू० १९४।

२ पाटन प्रन्थस्वी भा० १. पृ० १५४।

इ पीटरसमकृत शंस्कृत क्लाकिखित प्रन्थों की छोष-सूची विगत (१८८४-५) ए० १५६।

४ "कुमारपाक क्ष्मापाठाजयपास महीभूती। यः समाभूकां चित्तं जैनें मतमरोचयत् ॥", बादि ८ वस्त्रेद्ध ।

#### काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल

(३) पूर्वोक्त कथनानुसार माणिक्यचन्द्र, मन्त्री बस्तुपालके समकालीन थे। वस्तुपालके कुलगुरु विजयसेन स्रिके प्रशिष्य और उदयप्रमस्रिके शिष्य जिनमद्रके द्वारा वस्तुपालके पुत्र जयन्तिसंक्षे
पठनार्थ रचित एक प्रवन्धावलीके अनुसार (यह प्रवन्धावली आचार्य जिनविनयजी द्वारा सम्पादित
पुरातन प्रवन्ध संग्रहमें संकलित है) सं० १२९० में वस्तुपालने एक बार माणिक्य-चन्द्रको अपने पास
सानेके लिए आमन्त्रण मेजा। किन्तु साचार्य किसी कारणवश मार्गमें ही दक गये आ नहीं पाये। इससे
वस्तुपालने सम्मात आये हुए आचार्यके उपाध्रयसे कुछ चीजें युक्ति पूर्वक चोरीसे मंगवा लीं। इस उपद्रव
की शिकायत लेकर आचार्य मन्त्रीके पास आये। उस समय मन्त्रीने उनका पूर्ण आदर—सत्कार किया
और सब चीजें उनको वापस कर दी । विक्रमकी पन्द्रहवीं शतीमें रचे हुए जिनहर्षकृत वस्तुपाल चारित्रके
अनुसार वस्तुपालने अपने ग्रम्थ मण्डारके प्रत्येक शास्त्रकी एक एक प्रति माणिक्यचन्द्रको मेट की।

यह भी प्रसिद्ध है कि राजपूतानेमें आये हुए क्षाकोरके चौहान राजा उदयसिंहका मन्त्री यशोबीर, बस्तुपालका घनिष्ट मित्र था। उपर्युक्त प्रबन्धावलीमें माणिक्यचन्द्रका, यशोबीरकी प्रशस्तिमें किला हुआ, एक कोक भी मिलता है । इस प्रकार विशेष विश्वसनीय समकालीन प्रमाणोंके आधारपर, हम यह कह सकते हैं कि, माणिक्यचन्द्र वस्तुपाल और यशोबीरके समकालीन थे, इतना ही नहीं किन्तु उन सबमें परस्पर घनिष्ट सम्पर्क भी था।

अब यदि इम संकेतका रचनाकाल सं० १२१६ मानते हैं तो एक बढ़ा भारी कालव्यतिक्रम उपस्थित होता है। वस्तुपालको सं० १२७६में बालकाके वीरघवलके मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुए थे,यह इतिहास-सिद्ध बात है। सं० १२१६ में तो शायद उसका बन्म भी नहीं हुआ होगा। अतः वस्तुपाल और माणिक्य-चन्द्रके सम्प्रकंके सम्बन्धमें तत्कालीन इत्तान्त संपूर्णतया विश्वसनीय होनेसे 'वक्त्र' सन्दका अर्थ ऐसा करना चाहिए जो उसके साथ सुसंगत हो। इस प्रकार संकेतकी प्रन्य प्रशस्तिके 'वक्त्र' का अर्थ चार (ब्रह्माके मुख) अथवा छह (कार्तिकयके मुख) करना चाहिये। क्योंकि साहित्य संसार धार्मिक आस्थाओं से परे रहा है जैसा कि अलंकार नियमानुसारी जैन कवियोंके वर्णनोंसे सिद्ध है। तदनुसार 'रस वक्त्रन्प्रहाधीश' का अर्थ सं० १२६६ करना न्याय्य है। ब्राचार्य माणिक्यचन्द्रके जीवन और कार्यकी ज्ञात बातोंके प्रकाशमें यह विशेष उचित प्रतित होता है।

## -9,513,0-

१ सिरिवश्ध्रपाक नंदण मंत्री सर अवन्त सिंहममणत्य : नागिव गच्छ मंद्रण उदय घहरारि सिसेणं ।
किण सहै गव विकास काकार नवह अधिव वारसार : नागा वक्षाण प्रवाण एस प्रवासकी रईवा ।।
२ यु. प्रवन्ध सं. इ. ७४ ।

# महाकवि रइघू

## भी पं॰ परमानन्द जैन शास्त्री

महाकवि रह्धू विक्रमकी पन्द्रहवीं शतीके उत्तरार्धके विद्वान ये। वह जैनसिद्धान्तके मर्मेश विद्वान होनेके साथ साथ पुराण और साहित्यके भी पंडित ये। प्राकृत-संस्कृत और अपश्रंश माषा पर उनका असाधारण अधिकार या, यद्यपि उनके समुपछन्ध प्रन्थोंमें संस्कृत भाषाकी कोई स्वतंत्र रचना उपछन्ध नहीं हुई, और न उसके रचे जानेका कोई संकेत ही मिलता है; परन्तु फिर भी, उनके प्रन्थोंकी सिन्धयोंमें प्रन्थ निर्माणमें प्रेरक भव्य आवकोंके परिचयात्मक और आधीर्वादात्मक संस्कृत पद्य पाये जाते हैं, जिनमें प्रन्थ निर्माणमें प्रेरक भव्योंके छिए मंगल कामनाकी गयी है । उन पद्योपर हिए डालनेसे उनके संस्कृतक विद्वान होनेका स्पष्ट आभास मिलता है और उनकी चमकती हुई प्रतिभाका सहज ही पता चल जाता है। साथ ही, उनके द्वारा निर्मित प्रन्थ-राशिको देखने तथा मनन करनेसे कविवरकी विद्वता और उनकी काव्य प्रतिमाका मी यथेष्ट परिचय मिल जाता है। प्रन्थकारने यद्यपि अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया और न जीवन सम्बन्धिविशेष घटनाओंका समुल्लेख ही किया है, जिससे उनके बाल्य काल, हिश्या, आदिके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डाला जाता; किन्द्र उनके प्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें जो कुछ भी संक्षित परिचय अंकित मिलता है उस से सार रूपमें कुछ परिचय यहां देनेका उपक्रम किया जाता है—

## वंश-परिचय

कविवर रह्धू संपाप देवरायके पौत्र थे, और हरिस्थिक्षके, जो विद्यत्तमृहको आनन्द दायक थे, पुत्र थे। कविवरकी माताका नाम 'विजयसिरि' (विजयभी) था, जो रूप-छावण्यादिसे अछंकृत होते हुए भी श्रीष्ठ-संयम आदि सद्गुणोंसे विभूषित थीं। कविवरका वंश 'पद्मावती-पुरवाछ' था और वे उक्त संशरूपी कमछोंको विकसित करनेवाछे दिवाकर थे— जैसा कि उनके 'सम्महजिन चारिउ, अंथकी प्रशस्तिके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

१ ''वः सत्त्व वदति जतानि कुरते शाखा पठत्यावरातः । सत्त्वावि" सिद्ध वक्तविवि संवि १०। "वः सिद्धान्त रसाववैकरसिको अक्तो सुनीनां सदा ...।" पादवैपुराण संवि ७।

२ 'इरिसिंबह पुर्चे गुणगणजुर्चे इंसिवि विजयसिटि गंदनेण ।' सम्मत्त गुण निधान प्रशस्ति ।

देकराय संवाहित एंद्यु, हरिसिंचु बुहरण कुत आसंद्यु ! योमवह-कुत-कमत-दिवायक- सो वि सुगंदर पत्यु जसायह । जस्स वरिज रहभू बुहजायह, देव-सत्य-गुरु-पय-समुरायह ।

उक्त कि रहधूने अपने कुलका परिचय 'पोयावहकुल' और 'पोमावह पुडवारवंत' बाक्यों हारा कराया है, जिलसे ने पद्मावतीपुरवाल जान पड़ते हैं। जैन हतिहासमें चौरासी प्रकारके नंशों अथवा कुलोंका उल्लेख मिलता है'। उनमें कितने ही नंशोंका अस्तित्व बाज नहीं मिलता; किन्तु हन ।चौरासी नंशोंमें कितने ही ऐसे नंश हैं जो पहले बहुत समृद्ध रहे हैं किन्तु आज ने समृद्ध अथवा सम्पन्न नहीं दीखते, और कितनी ही जातियों अथवा नंशोंकी इसमें गणना ही नहीं की गयी है जैसे धर्कट, आदि। इन चौरासी नंशोंमें 'पद्मावतीपुरवाल' भी एक नंश है और जो प्रायः आगरा, मैनपुरी, एटा और ग्वालियर, आदि स्थानोंमें आबाद है। इनकी जन संस्था भी कई हजार पायी जाती है। वर्तमानमें यह नंश उनत नहीं है तो भी इस नंशों कई विद्वान जैनधम और समाजकी सेवा कर रहे हैं। यदापि इस नंशके विद्वान अपना उदय बाहाणोंसे बतलाते हैं और अपनेको देवनन्दी (पूज्यपाद) का सन्तानीय भी प्रकट करते हैं; किन्तु इतिहाससे उनकी यह कल्पना सिद्ध नहीं होती क्योंकि प्रथम तो उपनंशों (जातियों)का अधिकांश विकास संभवतः विक्रमकी दसवीं शतीसे पूर्वका प्रतीत नहीं होता, हो सकता है कि ने इससे भी पूर्ववर्ती रहे हों; परन्तु विना किसी प्रमाणिक अनुसंधानके इस सम्बन्धमें कुल नहीं कहा जा सकता है।

बंशों और गोत्रोंका विकास अथवा निर्माण ग्राम, नगर, और देश आदिके नामोंसे हुआ है। उदाहरणके लिए सांभरके आस-पासके वधेस' स्थानसे वधेरवाल, 'पाली' से पत्नीवाल, 'लण्डेला' से खण्डेलवाल, 'ब्रग्नोहा' से अग्रवाल, 'जायस' ब्रथवा 'जैसा'से जैसवाल, और 'ओसा' से आसवाल जातिका निकास हुआ है। तथा चंदेरीके निवासी होनेसे चंदेरिया, चन्द्रवाहसे चांदुवाह अथवा चांदवाह, और पद्मावती नगरीसे 'पद्मावतिया' आदि गोत्रों एवं मूलेंका उदय हुआ है। इसी तरह अन्य कितनी ही जातियोंके सम्बन्धमें प्राचीन लेखों ताम्रपत्रों, सिक्कों, ग्रन्थप्रशस्तियों और ग्रंथों आदि से इतिहसका पता लगाया जा सकता है।

कविवर रहधूके प्रन्योंमें उल्लिखित 'पोमावह' राज्य स्वयं पद्मावती नामकी नगरीका वाचक है। यह नगरी पूर्व समयमें खूब समृद्ध थी, उसकी समृद्धिका उल्लेख खजुराहोंके वि० सं० १०५२ के शिलालेख मैं पाया जाता है, जिसमें बतलाया गया है कि यह नगरी ऊंचे ऊंचे गगन जुम्बी भवनों एवं मकानोंसे सुद्योभित थी, जिसके राजमागोंमें बड़े बड़े तेज दुरंग दौड़ते थे और जिसकी चमकती हुई स्वच्छ एवं द्युभ दीवारें आकाद्यसे बातें करती थीं। जैसा कि ''सौद्योसुंग पतंग...'' आदि दो पद्योंसे प्रकट है।

९ पं० विनोदीलाबक्कत पूळमाल्यच्चीसी, बृहव्जिनवाणी संग्रह १० ४८५।

#### वर्गी-मिनिम्दन-प्रत्य

इसते सहजही पद्माचती नगरीकी विशालता और समृदिका अनुमान लग जाता है! इस नगरीको नागराजाओंकी राजधानी बननेका मी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्मावती, कांतिपुरी और मधुरामें नौ-नागराजाओंके राज्य करनेका उल्लेख भी मिलता हैं। पद्मावतीनगरीके नागराजाओंके सिक्के भी मालवेमें कई जगह मिले हैं ग्यारहवीं सदीमें रचित 'सरस्वती कण्ठामरण' में भी पद्मावतीका वर्णन है और मालतीमाधवमें भी पद्मावतीका नाम पाया जाता है, आज वह नगरी वहां अपने उस रूपमें नहीं हैं, ग्वालियर राज्यमें उसके स्थानपर 'पवाया' नामका छोडासा गांव बसा हुआ है, जो देहलीसे वम्बई जाने वाले जी. आई. पी. रेल्वेकी लाइनपर 'देवरा' नामके स्टेशनसे कुछ ही दूरपर स्थित है। यह पद्मावती नगरी ही 'पद्मावती पुरवाल' जातिके निकासका स्थान है। इस दृष्टिसे वर्तमान 'पवाया' ग्राम पद्मावतीपुरवालोंके लिए विशेष महत्वकी वस्तु है। मले ही बहां पर आज पद्मावती पुरवालोंका निवास नास है। उपरके इन उल्लेखों से ग्राम नगरादिके नामोंपरसे उपजातियोंकी कल्पनाको पुष्टि मिलती है।

अद्भेय पं॰ नाथूरामजी प्रेमीनेअनेकान्त वर्ष ३,िक.७में 'परवार जातिके इतिहासपर प्रकाश' नामके अपने लेखमें परवारोंके साथ पद्मावती पुरवालोंका सम्बन्ध जोड़नेका प्रयत्न किया है। और पंडित वखत-रामके 'बुद्धि विलास' के अनुसार उन्हें सातवां मेदभी बतलाया है । हो सकता है कि इस जातिका कोई सम्बन्ध परवारोंके साथ भी रहा हो, किन्तु पद्मावती पुरवालोंका निकास परवारोंके 'सप्तम मूर' पद्मावतिया' से हुआ हो, यह कल्पना ठीक नहीं लगती और न प्राचीन प्रमाणोंसे उसका समर्थन ही होता है, तथा न सभी 'पुरवाड वंश' परवार ही कहे जा सकते हैं। और न इस कल्पनाका साधक कोई प्राचीन प्रमाण भी उपलब्ध है। किसी जातिके गोत्रों अथवा मूरसे अन्य किसी जातिके नामकरण करनेकी कल्पनाका कोई आधार भी नहीं मिलता, अतएव उसे संगत नहीं कहा जा सकता।

कविवर रह्धू के स्वयं 'पोमावह' नगरीके समुल्लेख द्वारा, जो पंडित बखतरामसे कमसे कम दो सौ वर्षसे भी अधिक पुराने विद्वान हैं, अपनेको पद्मावती पुरवाल प्रकट करते हैं जिसका अर्थ पद्मावती नामकी नगरीके निवासी होता है। हां, यह हो सकता है कि पद्मावती नामकी नगरीमें बसने वाले परवारों के उससे बाहर या अन्यत्र वस जानेपर उन्हें 'पद्मावतिया' कहा जाने लगा हो जैसा कि आजकल भी देखा जाता है कि देहली या कलकते वाले किसी सजनके किसी अन्य शहरमें वस जानेपर उसे 'देहलिया'

१. नवनागाः पद्मावत्यां क्रांतिपूर्वा मञ्जरायां, विष्णुपुराण अंश ४ अध्याय १४ ।

२. स्व० ओहाजी कृत राजपूतानेका इतिहास, प्रथम जिस्द, १० २३०।

सात खाप परवार कहावें.. प्रवादितवा सप्तम मानी ।

भा 'कंक्कितिया' कहा जाता है और बादमें नहीं नाम गोत्रादिके रूपमें उल्लिखित किया जाने छगता है, हती तरह 'पद्मावतिया' भी परवारोंका खातवां मूर कन गया हो, कुछ भी हो इस सम्बन्धमें विशेष अनुसन्धामकी जरूरत है।

कविवर रह्भू यहस्य विद्वान ये, और वे देव-शास्त-गुरुके भक्त ये। तथा क्षणमंगुर संसारसे विरक्त ये—उदासीन रहते थे; क्योंकि अस्तुत कविने अपनेको 'कविकुछतिछक', 'सुकवि' और 'पंडित' विशेषणोंके अतिरिक्त मुनि या आचार्य जैसा कोई भी विशेषण प्रयुक्त नहीं किया, इससे वे यहस्य विद्वान ही जान पहते हैं। ये जैनसिद्धान्तके अच्छे विद्वान और यहस्योचित देव पूजादि नैमितक पट्कमींका पाछन करते थे। पुराण तथा साहित्यके विशिष्ट अभ्यासी और रचयिता थे। प्राणिक प्रन्थोंके अस्यासके साथ साथ पद्यबद्ध चरितप्रन्थोंके प्रणयनमें अनुरक्त थे। पुराण और चरित प्रन्थोंके अतिरिक्त कविवरकी दो रचनाएं सैद्धान्तिक भी समुपछच्य हैं, जिनमें एक पूर्ण और दूसरी अपूर्ण रुपमें उपछच्य हैं। और वे दोनों गायाबद्ध पद्योंमें रची गयी हैं इन सब प्रन्थोंके समबछोकनसे कविक सिद्धान्तिक ज्ञानका भी परिचय मिछ जाता है।

कविषर रहधू प्रतिष्ठाचार्य भी थे, उन्होंने अपने समयमें अनेक जैन मूर्तियोकी प्रतिष्ठा करायी थी। संवत् १४६७ में इन्होंने मगवान आदिनाथकी एक विशाल मूर्तिकी प्रतिष्ठा ग्वालियरके तत्कालीन तोमरवंशी शासक क्रूंगरसिंहके राज्य-कालमें करायी थी ।

कवि रह्धू विवाहित थे या अविवाहित, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया, और न किवने अपनेको कहीं बाल-ब्रह्मचारीके रूपमें ही उल्लेखित किया है ऐसी रियतिमें उन्हें विवाहित मानना उचित है। किववरने 'यशोधरचरित' की प्रशस्तिके 'णंदउ रह्धू परवारिज्ञच' वाक्य द्वारा अपने कुटुम्बकी मंगल कामना व्यक्त की है और अपनेको परिवार के साथ व्यक्त किया है, किन्तु उन्होंने अपनी सन्तान आदिके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं किया। रह्धूके दो भाई भी ये जिनका नाम बाहोल और माहणसिंह था, जैसा कि 'वहलदचरिउ' (पद्मचरित) के निम्न घन्तेके अंशसे प्रकट है—

# "बाहोल माहणसिंह चिट गुंव्ड रह रहधू कवितीयड विधारा।"

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि हरिसिंहके तीन पुत्र ये बाहोल, माहणसिंह और किन रहधू। यहां पर मैं इतना और प्रकट कर देना चाहता हूं कि आदिपुराणकी संनत् १८५१ की लिखी हुई एक प्रति नजीवाबाद जिला निजनीर के शास्त्र मंडारमें है जो बहुत ही अशुद्ध रूपमें लिखी गयी है और जिसकी आदि अन्तकी प्रशस्ति बुटित एवं स्वलित रूपमें समुपलक्ष है। उसमें आचार्य सिंहसेनको

१ 'संबत् १४९७ वर्षे वैशाख.....७ शुक्र पुनर्गसु नश्चन्ने शे गोपाचल दुर्गे महाराजाविराज राजा श्री सुंग ( दूंगरसिंह राज्य ) संवर्तमानी ( नो ) श्री काझी ( काडा ) संवे माधुरान्वये पुण्करण ( वे ) महारक श्री ग ( ग्रु ) गकीर्ति देवसारपट्टे बशःक्रोतिरेव प्रतिष्ठाचार्ष श्री पवित रहण् तेवं ( तेवां ) आ-माथे (म्नावे) अजीतर्गरी गोशल गोत्रा (तें) साधु'

#### वर्षा-प्राधिमन्दन-प्रत्य

ग्रंथकर्ताके रूपमें उल्लिखित किया गया है। और सिंहसेनने अपनेको हरिसिंहका पुत्र प्रकट किया है। इस प्रतिका परिचय कराते हुए मुस्तार भी जुगलिकशोरजीने रहधूको सिंहसेनका बढ़ा माई बतलाया था"। पं० नाथूरामजी प्रेमीने दशलक्षण जयमालाकी प्रस्तावनाके टिप्पणमें रहधूको सिंहसेनका बढ़ा माई माननेकी मुस्तार साहवकी करूपनाको असंगत ठहराते हुए दोनोंको एक ही व्यक्ति स्वित किया था"। परंतु किविस रहधूकी उपलब्ध रचनाओंके अध्ययन करनेसे दोनों कल्पनाएं संगत प्रतीत नहीं होतीं, क्योंकि रहधूने अपने किसी भी प्रन्थमें अपना नाम सिंहसेन व्यक्त नहीं किया। और जिस प्रन्थका उपर उल्लेख किया गया है उसका नाम मेचेश्वरचरित है आदिपुराण नहीं, और कतोका नाम किव रहधू है सिंहसेन नहीं। उसकी रचना आदिपुराणके अनुसार की गयी है जैसा कि उस प्रन्थके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे प्रकट है—"इय मेहेसर चरिए बाहपुराणस्स सुत्त अनुसरिए सिरि एंडिय रहधू विरइए सिरि महामव्य सेमसीहसाहु णामंकिए सिरिपाल चक्कवह हरणणामं एयादसमो संधिपरिलेखो समत्तो॥ संधि ११॥"

किवत रहधूके 'मेघेश्वर चरित' और नजीवाबादकी उस आदिपुराणकी प्रतिका मिलान करनेसे उस अंथके रचिता किव रहधू और प्रनथका नाम मेहेसरचरिउ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, उसमें साफ तौरपर उसका कर्ता रहधू स्चित किया है फिर माल्म नहीं नजीवाबाद वाली प्रतिमें रचिवताका नाम सिंहसेन आचार्य कैसे लिखा गया ? उसका अन्य किसी प्रतिसे समर्थन नहीं होता, और न रहधूके मेघेश्वरचितसे उसकी भिन्नता ही प्रकट होती है ऐसी हालतमें उक्त दोनों कल्पनाएं संगत प्रतीत नहीं होतीं। रहधू किवके उक्त भाइयोंमें भी सिंहसेन नामका कोई भी भाई नहीं है जिससे उक्त कल्पनापर विचार किया जा सके।

## गुरु-परम्परा----

कविवर रह्म्ने मेघेरवर चरितकी प्रशस्तिमें लिखा है कि भट्टारक यशःकीर्तिने मेरे शिर पर हाथ रखकर मुझे संबोधित करते हुए कहा कि तुम मेरे प्रसादसे विचक्षण हो जाओगे। तदनुसार उन्होंने मुझे मंत्र दिया, और मेरे चिर पुण्योदय तथा सुरगुकके प्रसादसे मुझे कवित्व गुणकी प्राप्ति हो गयी<sup>3</sup>। इसी

१ जैनहितेषी भाग १३ अंक है।

२ दश्रकश्चण जबमाकाकी 'कविका परिचय' नामकी प्रस्तावना ।

शतु पय-पंत्रयाई पणमंतठ, का शह णिवसह जिण पय भत्तठ । ता रिसिणा सो भणिड विणोएं, इत्धु णिए वि सुमदुत्ते जोएं । भौ रहपू पंत्रिय सुणु ववण सुद्वाप, होसि विवनस्त्रणु मञ्झु पसाएं

इब भणेवि भंतन्त्वर दिणाड, ते णा राहिउ तंत्रि शक्तिणाड ।

चिरपुण्णें करत गुण-सिद्धत. सुगुरु पसाएं हुवट पसिद्धत । -- मेघेदवर चरित्र प्रशस्ति ।

कारण कविषयने महारक यशःकीर्तिका निम्न वाक्यों द्वारा परिचय कराते दुए उन्हें मन्यरूपी कमक समृहका उद्वोधन करने वाला पतंग (सूर्य ) तथा असंग (परिष्णह रहित ) बतलाते हुए उनका जयकोष किया है, और उन्होंके प्रसादसे अपनेको कान्यका प्रकट करनेवाला भी सूचित किया है जैसा कि उसके निम्नवाक्योंसे स्पष्ट है—

"मक्य कमक्त-सर-बोह-पयंगो, बंदिस सिरि जसिकित असंगो।
तक्स पसापं कथा पयासिम, विरमिष विदिष्ठ असुद्ध जिगणासिम।—सम्महिजन विदेत ।
इससे प्रकट है कि कविवर रह्यू भ० यहाःकीर्तिको अपना गुरु मानते ये और उनका यथोचित
सम्मान भी करते थे। इसके सिवाय, बलहहचरित्र (पश्चरित)की आद्य प्रशस्तिके चतुर्य कडवकके निम्न वाक्य
द्वारा जो उस प्रन्यके निर्माणमें प्रेरक साहु हरसी द्वारा ग्रंथकर्ता (किव रह्यू) के प्रति कहे गये हैं और
जिनमें ग्रन्थकर्ताको श्रीपालब्रह आचार्यके हिज्य रूपसे सम्बोधित किया गया है। साथ ही, साहू सोहलके
निमित्ति 'निमिपुराण' के रचे जाने और अपने लिए रामचरितके कहनेकी ग्रेरणा की गयी है जिससे स्पष्ट
माल्स होता है कि ब्रह्मश्रीपाछ भी रह्यूके गुरु थे, जो उस समय ब्रह्मचारी होते हुए भी 'आचार्य' के
उपपदसे विभूषित थे। वे वाक्य इस प्रकार हैं—

"भो रह्यू पंडिय गुणणिहाणु, पोमाबह वर बंसहं पहाणु। सिरिपाल बम्हश्रायरिय सीस, महु वयगु सुणहि भो बुह गिरीस ॥ सोदल णिमिस गेमिहु पुरागु, विरयं उहं कहजड़ विहियमाणु। तं रामबरिसु वि महु भगेहिं, लक्खण समेउ हय मणि मुणेहि॥"

यह ब्रह्म श्रीपाल पं॰ रङ्घूके विद्या गुढ जान पडते हैं। यह भट्टारक यशःकीर्तिके शिष्य थे। सम्मङ्चरिउकी अन्तिम प्रशस्तिमें मुनि यशःकीर्तिके तीन शिष्योंका उल्लेख किया गया है, खेमचन्द, हरिपेण और ब्रह्मपाल्ड। इनमें उल्लिखत मुनि ब्रह्मपाल्ड ही श्रीपालब्रह्म जान पढते हैं।

# निवास स्थान और उसका ऐतिहासिक परिचय

कविवर रहभू ग्वास्त्रियरके निवासी थे। ग्वास्त्रियर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। यद्यपि ग्वास्त्रियर राज्यके भेलसा (विदिशा) उजैन, मंदसौर (दशपुर) पद्मावती स्थानिहासिक स्थानीमें जैन, बौद

मुणि कसिकिन्द्रिक्तस्य गुणायर, लेमचंद्र इरिसेणु तवावर ।
 मुणि वहं पावहवं मुण् णंदत्व, तिण्णिव पावद्व मारणिकंदतु ।।

२ तहोरिक्जिनणीसर कद्भमाणु, बिणधम्मरसायण तिरापाणु।
सिरि पजमानव पुरवाच वंशु बद्धरिक जेण जयबद्धरांसु।—पुण्याधनप्रशस्ति।
विशेष परिचयके किए अनेकान्य वर्ष ८ किरण-८-६ में प्रकाशित अतिशयक्षेत्र चम्ब्रवाड नामका केव।

## वर्षी-प्रशिनन्दन-प्रत्य

और वैदिक वर्षके बहुत प्राचीन देशिक्षां अवशेष पाये जाते हैं; किन्तु खास ग्वांकियरमें बीक्ष विदिक्षीं और जैनियोंके पुरातत्त्वकी विपुंक सामग्री मिछती है, जिससे स्पष्ट मास्म होता है कि ग्वांकियर किसी समय जैनियोंका केन्द्र था। जैन साहित्यमें वर्तमान ग्वांकियरको 'गोषाच्छ', गोपाद्रि, गोषगिरि, गोषगिष्ठ, और ग्वांकिय नामसे उल्लेखित किया गया है। ग्वांकियरका यह किला बहुत प्राचीन है और उसे स्रजसेन नामके राजाने बनवाया था। कहा जाता है कि वहां ग्वांकिय नामका एक साध् रहता था जिसने राजा स्रसेनके कुछरोगको तूर किया था। अतः उस समयसे ही इसका नाम ग्वांकियर प्रसिद्ध हुआ है।

ग्वालियर इतिहासमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रलता है। यहां का 'दूबकुण्ड' वाला शिलालेख जैनियोंके लिए विशेष महबक्ती वस्तु है। उसमें संवत् ११४५ से पूर्व कई ऐतिहासिक जैनाचार्योका उल्लेख पाया जाता है । और सासबहुके मन्दिरमें वि० सं० ११५० का एक शिलालेख भी उत्कीर्ष है, जिसमें कच्लपट या कलवाहा वंशके लक्ष्मण, वज्रदामन, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, और महीपाल नामके दश राजाओंका यथाकमसे समुल्लेख किया गया है। तीसरा 'नरवर' का वह ताम्रपत्र है जो वि० सं० ११७७ में वीरसिंहदेवके राज्यमें उत्कीर्ण हुआ है। इसके सिवाय, ग्वालियरमें जैनियोंके भष्टारकोंकी पुरानी गदी रही है, खासकर वहांपर देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, सहस्रकीर्ति, गुणकीर्ति, यशःकीर्ति, मलयकीर्ति, और गुणभद्रादि अनेक भष्टारक कीर मुनि हुए हैं। उनमें भ० यशःकीर्ति और भ० गुणभद्र आदिने चरित, पुराण तथा ग्रन्थोंकी रचना की है।

ग्वालियरका यह किला एक विशाल पहाड़ी चट्टानपर स्थित है और कलाकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। किलेमें कई जगह जन मूर्तियां खुदी हैं इस किलेसे पहाड़ीमें होकर शहरके लिए एक सड़क जाती है। इस सड़कके दोनों ओर चट्टानों पर उत्कीर्ण हुई कुल जैन मूर्तियां अंकित है। ये सब मूर्तियां पाषाणकी कर्फश चट्टानोंको खोदकर बनायी गयों हैं। इन मूर्तियोंमें भगवान आदिनायकी मूर्ति सबसे विशाल है, इसके पैरोंकी खंबाई नौ फीट है और इस तरह यह मूर्ति पैरोंसे पांच या छह सात गुणी ऊंची है। मूर्तिकी कुल ऊंचाई ५७ फीटसे कम नहीं है। सुनि शीलविजय और सीमाग्यविजयजीन अपनी तीर्थमालामें इस मूर्तिका प्रमाण बावन गज बतलाया है?। और बाबरने अपने आत्मचरितमें इस मूर्तिको करीब ४० फीट ऊंची लिखा है साथ ही उन नग्न मृर्तियोंको खंडित कराने के

१ एपी. इंग्डिंग साठ २ पूर्व १३७।

२ 'बाबन गन प्रतिमा दीवती गद गुनाकेरि सदा सोमती ॥ ३३ ।।"—तीर्थमाका ए० १९१ ।

<sup>&</sup>quot;गढ म्बालेर बाबनगंत्र प्रतिमा बंदु ऋषभ रंगरोहीजी, १४-२

वह प्रतिमा बाबन गजकी नहीं है, यह किसी मूकका परिणाम जान पहला है।

<sup>(</sup> सीमान्यविक्य तीर्थमाका ५० ९८ )

३ बाबरका वस मूर्तिको ४० फोडको बतकामा मी ठीक नहीं है वह ५७ फीडसे कम नहीं है ।

कुणित एवं दर्शंड कार्यका जिक्र भी किया है। यशिए उनमें की कविकांश मर्तियां संदित करा ही तसी हैं: परन्त फिर भी उनमें की कुछ मूर्तियां आज भी अलंडित मौजूद हैं। किसेसे निक्छते ही इस विशाक मूर्तिका दर्शन करके दर्शकका चित्र इतना आकृष्ट हो जाता है कि वह कुछ समयके किए सब क्रक भरू जाता है और उस मृतिकी ओर एक्टक देखते हुए भी तवियत नहीं भरती। सचमच यह मूर्ति कितनी सुन्दर, कलात्मक और शान्तिका पुंच है। इसके दर्शनसे परम शान्तिका स्रोत बहने स्नाता है। यद्यपि भारतमें जैनियोंकी इस प्रकारकी और भी कई मूर्तियां विद्यमान हैं. उदाइरखके लिए अवण-बेळगोलकी बाह्रबळी स्वामीकी उस विश्वाल मूर्तिको ही स्वीकिये, वह कितनी आकर्षक, सन्दर और मनमोइक है इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। एकबार प्रसिद्ध व्यापारी टाटा अपने कई अंदेज मित्रोंके साथ दक्षिणकी उस मर्तिको देखनेके लिए गया. ज्योंडी वह मृतिके समीप पहुंचा और उसे देखने छगा तो मर्तिको देखते ही समाधिस्य हो गया. और यह समाधिमें इतना तल्लीन हो गया कि साने वह पाषणकी मूर्ति है। तब उसके साथी अंग्रेज मित्रोंने उसे निश्रेष्ट खड़ा हुआ देखकर कहा कि टाटा तुम्हें क्या हो गया है जो इस लोगोंसे बात भी नहीं करते. चलो अब वापस चलें: परंत हाटा व्यापारी उस समय समाधिमें लीन था. मित्रोंकी बातका कीन जवाब देता. जब उसकी समाधि नहीं खली तब उन्हें चिन्ता होने लगी: किन्त आध घंटा व्यतीत होते ही उक्त टाटाकी समाधि खल गयी और समाधि खलते ही उसने यह भावना व्यक्त की, कि मुझे किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं हैं: किन्त मरते समय मुझे इस मूर्तिका दर्शन हो । इससे मूर्तियोंकी उपयोगिताका अंदाज लग सकता है, ये मूर्तियां वैराग्योत्पादक और शांतिके अप्रवत हैं, इनकी पूजा, बंदना, उपासना करनेसे जीव परमशान्तिका अनुमय करने लगता है। इस प्रकारकी कलात्मक मूर्तियोंका निर्माण करनेवाले शिल्पियोंकी अट्टट साधना, अतुल धेर्य और कलाकी चतराईकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

कविवर रह्णूने पार्कपुराण और सम्यक्त्वगुणनिषान नामके प्रन्योंमें ग्वाखियरका विस्तृत वर्णन दिया है और बहांकी सुवर्णरेखा नामकी नदीका भी उल्लेख किया है और खिला है कि चस समय गोपाचल (ग्वाखियर) समृद्ध या और वहांके निवासियोंमें सुख-शान्ति थी. वे धर्मात्मा, परोपकारी, सजजन थे। उस समय ग्वाखियरका शासक राजा हूं गरसिंह या, जो प्रसिद्ध तोमर खित्रय कुलमें उत्पन्न हुआ था। हूं गरसिंह ब्योर उसके पुत्र कीर्तिसिंह या कीर्तिचन्द्रके राज्यमें प्रजामें किसी प्रकारकी अशान्ति न थी। पिता पुत्र दोंनों ही राजा जैनधर्मपरपूरी आस्था रखते थे। यही कारण है कि उस समय ग्वाखियरमें चोर, डाक्, वुर्जन, खल, पिश्चन, तथा नीच मनुष्य नहीं दिखते थे। और न कोई दीन-दुखी ही दृष्टि-गोचर होता था, वहां चौहट्टेपर सुन्दर बाजार बने हुए थे, जिनपर विषक्तन विविध वस्तुओंका कय-विकय करते थे। वहां व्यसनी तथा हीन चरित्री मानव भी नहीं थे। नगर जिन-मन्दिरोंसे विभूषित था

#### वर्णी-समिनन्दन-प्रस्थ

और श्रावक दान पूजामें निरत रहते थे? । देव-गुरु, और श्राखके श्रद्धानी, विनयी, विचक्षण, गर्वरहित और धर्मानुरक मनुष्य रहते थे। और वहां श्राबक जन सत व्यक्तोंसे रहित द्वाद्दश्वतोंका अनुष्ठान करते थे, जे तम्यव्यान स्वतं थे, जिन महिमा अथवा महोत्सव करनेमें प्रवीण थे और जो जिनस्त्र रूप रसायनके सुननेसे तृत तथा चैतन्य गुणस्वरूप पवित्र आत्माका अनुभव करते थे। जहां नारीजन हड़शिस्ते युक्त थीं और पर पुरुषोंको अपने बांचव समान सकती थीं, कविवर रह्धू कहते हैं कि में उस नगरकी क्रियोंका क्या वर्णन करते ? और जो तीन प्रकारके पात्रोंको दानसे निरन्तर पुष्ट करती थीं। उत्तरके इस संक्षित दिग्दर्शनसे मालूम होता है कि उस समय ग्वालियर जैनपुरी था, जहां बनेक विशास जिन मूर्तियोंका निर्माण, प्रतिष्ठा, महोस्यव और अनेक प्रन्थोंका निर्माण किया जाता हो, उसे जैनपुरी बतलाना अनुचित नहीं हैं। कविवर रह्धू वहांके नेमिनाथ और वर्दमानके जिनमन्दिरोंके पास बने हुए विहारमें रहते थे, जो कवित्त रूप रसायन निधिसे रसास थे—वैराग्य, शान्त और मधुरादि रससे अलंकृत थे जैसाकि उनके निम्नवाक्योंसे पकट है—

परिस सावयदि विहियमाणु. ग्रेमीसर जिणहरि वंड्डमाणु । जियसह जा रहभूकवि गुणालु, सुकवित्त रसायण णिहि रसालु ॥

-सम्मरा गुण निहाण-

## समकालीन राजा

तैम्रलंगने भारतपर १३६८ ई० में आक्रमण किया या, दिल्लीके शासक महमूदशाहने उसका सामना किया, किन्तु महम्दके परास्त हो जाने पर उस समय दिल्लीमें तीन दिन तक कल्ले आम हुआ और तमाम धन संपत्ति लूटी गयी। तब दिल्लीके तंबर या तोमर वंशी वीरसिंह नामके एक क्षत्रिय सरदारने ग्वालियरपर अधिकार कर लिया, उसके बाद विक्रमकी १६ वीं शतीके अन्ततक ग्वालियर पर इस वंशका शासन रहा है। उनमें से किषवर यशःकीर्तिके समकालीन राजा हू गरसिंह और कीर्तिसिंहका परिचय नीचे दिया जाता है—

राजा हूं गरसिंह—यह तंबर या तोमरवंशका एक प्रधान बीर शासक था, यह राजनीतिमें दस, शतुओंका मानमदेन करनेमें समर्थ और क्षत्रियोचित क्षात्र तेजसे अलंकत था। इनके पिताका नाम गणेश या गणपित था जो गुणसमूहसे विभूषित था। अन्यायरूपी नागोंके विनाश करनेमें प्रवीण, पंचांग मंत्रशास्त्रमें कुराख तथा अखिरूप अग्निसे मिथ्यात्वरूपी बंशका दोहक था और जिसका यश सब दिशाओं में

१ पार्श्यराण प्रशस्ति। १ सम्यवस्वगुणनिधान प्रशस्ति।

इसात मा। राज्य पहले अलंकत, विपुष्ठ भाख और बखसे सम्पन्न था। हूं गरसिंहकी पह-महिषी (पहरानी) का नाम 'चंदादे' था, जो अतिशय रूपवती और पतित्रता थी। इनके पुत्रका नाम कीर्तिसिंह या 'किलिपाल' या जो अपने पिताके समान ही तेजस्वी, गुणक, बखवान और राजनीतिमें सत्तर था जैसा कि 'पडमचरिज' की ''तिह हूं गरिसुं णामेणराज....इत्यादि'' पंक्तियोंसे प्रकट है।

द्वंगरसिंहने नरवरके किलेपर घेरा डालकर अपना अधिकार कर लिया था। शाकुलोग इसके प्रताय एवं पराक्रमसे सदा मय खाते थे। वह न्यायी और प्रजावत्सल शासक था। राजा द्वंगरसिंह जैनधर्म पर केवल अनुराग ही न रखता था; किन्तु उसपर अपनी आस्था भी रखता था जिसके फलस्वरूप ही उसने किलेमें दिगम्बर जैन मूर्तियोंकी खुदाईके कार्यमें सहसों रूपया व्यय किये थे। यसपि बैन मूर्तियोंकी खुदाईका यह पवित्र कार्य उसके जीवनमें सम्पन्न नहीं हो सका था। विक्रम संवत् १४६७से कीर्तिसिंहके राज्यकाल (वि॰ सं॰ १६३६)के कुछ वर्ष पूर्व तक-अर्थात् वि॰ सं॰ १४६७से वि॰ सं॰ १५२६ तक-३२ वर्ष जैन मूर्तियोंका निर्माण कार्य हुआ। जिसे उसके प्रिय पुत्र कीर्तिसिंहने पूरा कराया थारे। इंगरसिंहके समय अनेक जैन मूर्तियोंका निर्माण वहांके निवासी मन्य आवकोंने भी कराया था और जिनके प्रतिष्ठा महोत्सव भी उसीके शासनकालमें वहे भारी वैभवसे सम्यन्न हुए थे। चौरासी मधुराके जम्बूस्वामीके मन्दिरकी मूलनायक प्रतिमा भी उसीके राज्यकालमें ग्वालियरमें प्रतिष्ठित हुई थी । उनमें से कितनी ही मूर्तियों आज भी अलंडित मौजूद हैं जो बैनधर्मके अतीत गौरवकी विरस्पृति इदयपटपर अंकित करती हैं, ये मूर्तियां कलाकी दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर हैं और दर्शक वित्रको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई वीतरागता एवं आत्मिक शान्तिका—जीवनकी विश्वद्ध स्वतंत्रतावस्थाका—सवा उपदेश देती हैं।

ङ्क गरसिंह सन् १४५४ (वि॰ सं॰ १४८१) में ग्वालियरकी गदीपर बैठा था, इसके राज्यसमयके दो मूर्तिलेख संबत् १४६७ और १५११के मिले हैं । और संवत् १४८६ की दो लेखक-प्रशस्तियां, एक

१--''तिह तोमरकुछ सिरि रायहसु..... इत्यादि' पत्र (पादर्वपुराण)।

२-- ठाकुर सूर्यंवर्माञ्चत श्वालियरका इतिहास ।

मोपाचकदरों तोमरवंदो राजा श्री गणपतिदेवस्तत्पुत्री महाराजाधिराज श्री इ गर्रासंहराज्ये प्रणमति ।

<sup>---</sup>जम्बूखामी मंदिर, चारासी-मधुरा

४— संबत् १४९७ वर्षे वैद्याल . . . . ७ शुक्के पुनर्वश्वनक्षत्रे श्री गोपाचलतुर्गे महाराजाधिराज राजा श्री हुंग ( डुंगरसिंह राज्य ) संवर्तमानो (ते) का श्री (श्र) संघे माधुरान्वये ' ' ' ' ।।' "सिद्धि सम्बत् १५१० वर्षे । माधसुदि ८ अष्टम्यां श्री गोपगिरी महाराजाधिराज राजा डुंगरेन्द्रदेवराज्य प्रवर्तमाने काछांसपे माधुरान्वये भददारक श्री क्षेत्रकार्ति ' ' ' ।। जैनशिकालेक्सन्यह भाग २ ए० ९३ (पूरणवन्द नाहर द्वारा संकित्त)

#### वर्सी-माभिनन्दन-प्रन्थ

पं विद्युषशीयर के संस्कृत मिन्याद्वारात्रकी और दूसरी अपश्रंध मानाके सुकुमान विराद श्रात हैं। इनके सिवाय, संवत् १५०६ की एक अपूर्ण लेखक-प्रशस्ति कविवर धनपालकी 'मिनस्वयापंचमीकहा' श्री प्राप्त हुई है । जो कार जाके शास्त्रमंद्वारमें सुरक्षित है। इन सब उल्लेखों से राजा ब् गरसिंहका राज्यकाल संवत् १४८१ से वि० सं० १५१०तक ३२ वर्ष तो मिश्चित ही है। इसके बाद और कितने वर्ष राज्यका संवालन किया यह प्रायः सभी अनिश्चित है, परन्तु उसकी निश्चित सीमा संवत् १५२१ से पूर्व है।

कीर्तिसिंह 3—यह धीर और पराक्रमी राजा या, इसका दूसरा नाम कीर्तिपाल भी प्रविद्ध या । इसने अपने पिताके राज्यको और भी अधिक बिस्तृत कर लिया था। यह दबालु, सहुदय और प्रजाबत्वक या। यह भी जैनधर्मपर विदोध अनुराग रखता या और उसने पिता द्वारा आरब्ध जैन मूर्तियोंकी अविदिष्ध खुदाईको पूरा किया था। प्रथकार कि रहधूने सम्यक्तको मुदीकी रचना इसके राज्यकालमें की है। उसमें कीर्तिसिंह के यहाका वर्णन करते हुए लिखा है कि यह तोमर कुलक्त्री कमलोंको विकसित करनेवाला एर्य था और उर्वाराशुओंके संप्रामसे अतृत था,और अपने निता इंगरसिंह के समान ही राज्य भारको धारण करनेमें समर्थ था। सामन्तोंने जिसे भारी अर्थ समर्थित किया या तथा जिसकी यहाकपी खता लोकमें व्याप्त हो रही थी और उस समय यह कल्चिकवर्ती था। " जैसा कि नागौर भंडारकी सम्यक्तकौ मुदीकी प्रति ( पृ० २ ) से प्रकट है।

राजा कीर्तिसिंहने अपने राज्यको खूब पक्कवित एवं विस्तृत किया था और वह उस समय माछवेके समक्ष्य हो गया था। और दिल्लीका बादशाह भी कीर्तिसिंहकी कृपाका अभिलावी बना रहना चाहता था; परन्तु सन् १४६५ (वि॰ सं॰ १५२२) जीनपुरके महमूदशाहके पुत्र हुशैनशाहके ग्वालियरको विजित करनेके लिए बहुत बड़ी सेना मेजी थी, तबसे कीर्तिसिंहने दिझीके बादशाह बहुलोललोदीका पक्ष छोड़ दिया था और जीनपुरवालोका सहायक बन गया था। सन् १४७८

नागपुर विश्वविद्यालयकी पविका १९४२ स. ८ ।
 तथा जैन खिद्यान्त्रभास्कर भाग ११ किरण दोमें प्रकृषित 'भ० वशःकीर्ति' नामका मेटा छेखा ।

१ मध्यप्रांत तथा बरारके संस्कृत प्राकृत प्रन्थोंकी सूची ए० ९४ /

३ स्व० श्री गोर्राशंकर द्वीरायन्य ओझा द्वारा सम्मदित यादराजस्थानके पृष्ठ २५०की ग्वाक्रियरके त'नरवाकी विष्यणीमें कीर्तिसिंहके दूसरे भाई पृथ्वीराजका ७६केस किया हुआ है जो सन् १४५२ (वि० सं० १९०९) में जीनपुर के सुस्तान महमूदशाह शकीं और विश्वकीके वादशाह बहकोक कोदिके वाय होनेवाके संमानमें महमूदशाहके सेनाप त फतहकों डावीके द्वार्थसे मारा गया था। परन्तु कविनर रहभूके मंथोंमें दूंगरसिंहके एक मात्र पुत्र कीर्तिसिंहका ही उरकेस पाया जाता है।

४ ''तह किश्विपाञ्च, गंदण, गरिस्कु, गं कर कामु सब्बद्द मगस्कु । —सिक्क वकावधानकी अन्तिम प्रशास्त ।

में हुचैनसाह दिल्लीके बादकाह बहलोल लोहीसे पराबित हो कर अपनी बली और सम्पत्ति बगैरहको लोह कर माना और मान कर व्यक्तिकारमें राजा कीर्तिसिहकी सरणमें नया था। तब कीर्तिसिहके धनादिसे उसकी सहायता की थी और कालपी तक उसे सकुदाल पहुंचाया मी था। कीर्तिसिहके समयके दो लेख सन् १४६८ (वि॰ सं॰ १५२५) और सन् १४७६ (वि॰ सं॰ १५३०) के मिले हैं। कीर्तिसिहकी मृत्यु सन् १४७६ (वि॰ सं॰ १५३६) में हुई थी। अतः इसका राज्यकाल संवत् १५१० के बाद १५१६ तक माना जाता है। इन दोनों राजाओं समयमें ग्वालियरमें प्रजा बहुत सुखी एवं समूद्ध रही, बीर जैनधमेंका वहां खून गौरव एवं प्रचार रहा।

# समकालीन विद्वान महारक-

कविवर रहधूने म्यालियरका परिचय कराते हुए वहांके महारकोंका भी संक्षित परिचय 'सम्मइ-जिन चारिउ' की प्रशस्तिमें कराया है, और देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, सहस्रकीर्ति, गुणकीर्ति, मलयकीर्ति, और गुणभद्र आदिका नामोल्लेख पूर्वक परिचय दिया है। उनमेंसे यहां सहस्रकीर्तिसे बादके विद्वान भद्वारकोंका संक्षित परिचय दिया जाता है जो कविवरके समझलीन थे।

महारक गुणकीर्ति-यह महारक सहस्रकीर्तिके शिष्य थे और उन्होंके बाद म० पदपर आरुढ़
हुए थे। यह बड़े तपस्वी और जैन खिद्धान्तके मर्मेश बिद्धान् थे। इनका शरीर तपश्चरणसे अत्यंत
श्वीण हो गया था, इनके ळघुआता और शिष्य म० यशःकीर्ति थे। महारक गुणकीर्तिने कोई साहित्यक
रचना की अयवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख देखनेमें नहीं आया। परन्तु इतना जरूर मालूम होता है कि
इनकी प्रेरणा एवं उपदेशसे और कुशराजके आधिक सहयोगसे, जो ग्वालियरके राजा वीरमदेवके विश्वसनीय मंत्री थे, और जो जिनेन्द्रदेवकी पूजामें रत थे, जिसने एक उन्नत एवं विशास चन्द्रमञ्ज
भगवानका चैत्यास्य भी बनवाया था, जो स्वर्गकोककी स्पर्धा करता था, इन्ही कुशराजने
पं० पद्मनाम नामके एक कायस्य विद्वान् द्वारा संस्कृत भाषामें 'यशोधरचरित' अथवा दयासुन्दर
नामका एक महाकाव्य भी बनवाया था, जैसा कि इस प्रन्थकी प्रशस्तिके निम्न पश्चीसे
प्रकट है—

काता श्री कुशराज एव सकतस्मापात्तवृहामणिः । श्री मसोमरवीरमस्य विदितो विद्यासपात्रं महान् । मंत्री मंत्रविवक्षणः सणमयः श्रीणारिपक्षः श्रणात् । श्रीएयामीक्षण रक्षण सममतिजैंने-प्रपृजारतः ॥ स्वर्गस्पर्कि समृज्ञिकोऽतिविमक्षण्यैत्यात्तयः कारितो । कोकानां हृदयन्नमो वृद्यनेश्वन्द्रमथस्य मनोः ।

30Y

## यशी-मानिनव्दन-अन्य

येनेतत्समकातमेष राजिरं भव्यं च काव्यं तथा। साधु मोकुशराजकेन सुधिया कीर्तिकारस्थापकम्॥

× × ×

उपदेशेन प्रन्थोऽयं गुणकीर्ति महामुनेः । कायस्थ पद्मनामेन राचितः पृषस्त्रतः ॥

यतः वीरमदेवका समय वि० सं० १४६२ (ई० सन् १४०५) है; क्योंकि उस समय मल्लू-इकबाल्खाने ग्वाल्यिर पर चढ़ाई को थी परन्तु उसे निराश होकर दिल्ली लौटना पड़ा था । अतः यही समय भट्टारक गुणकीर्तिका है, वे विकिसकी १५ वीं शतीके अन्तिम चरण तक जीवित रहे हैं।

भ० यहाः कीर्ति—यह भट्टारक गुणकीर्तिके शिष्य और स्रष्ठभाता थे, और उनके बाद पट्टधर हुए ये। यह अपने समयके अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने संवत् १४६६ में विबुधभीधरका संस्कृत भविष्यदत्त चिरत और अपभंश भाषाका सुकमालचरित ये दोनों प्रन्थ अपने ज्ञाना वरणी कर्मके श्वयार्थ लिखवाये थे । महाकवि रहधूने अपने 'सम्महजिन चरिउ' की प्रशस्तिमें यशः कीर्तिका निम्न शब्दों उल्लेख किया है—

"तह पुणु सु-तव-ताव-तिव यंगो, मध्य कमल संबोह पर्यगो। जिञ्चोदमासिय पवयण यंगो, बंदिविसिरि जसकिति असंगो। तासु पसाप कःबु पयासिम, श्रासि विहिड किसमलु जिएणासिम।" "मध्य-कमस-सर-बोह-पर्यगो, बंदिवि सिरि जसकिति असंगो।

सम्मतगुणनिधानकी आदि प्रशस्तिमें निम्नरूपसे स्मरण किया है। म० यशःकीर्तिने स्वयं अपना पाण्डव पुराण वि० सं० १४६७ में अप्रवाखवंशी साहू बील्हाके पुत्र हेमराजकी प्रेरणासे बनाया था, यह पहले हिसारके निवासी थे और बादको देहलीमें रहने लगे थे, और देहली के बादशाह मुवारकशाहके मंत्री थे, वहां इन्होंने एक चैत्यालय भी बनवाया था।

१. हिन्दी टाड-राजस्थान श्रीहाजी द्वारा सम्यादित ए० १५१।

२. "सम्बद् १४८६ वर्षे अववणिवदि १३ सीमदिने गीपाचछदुगे राजा द गर्रासंहदेव विजयराज्य प्रवर्तमाने श्री काश्रासंधे माध्रान्त्रये पुष्करगणे आचार्ये श्री भावसेनदेवास्तरपट्टे श्री सहस्रकीर्तिदेवास्तरपट्टे श्रीगुणकीर्ति देवास्तरिक्षध्येन श्रीवद्यःकीर्तिदेवेन निजद्यानावरणी कर्मेखयार्थं वदं सक्तमाकचरित छिखापित, कायस्थयाजन पुत्र थळ्ळेखनीव ।"

<sup>&#</sup>x27;'सम्बद्ध १४८६ वर्षे आवाणवदि ९ गुरुदिनै गोपाचन्नदुगें राजा इ'गरसी (सिं) इ राज्य प्रवर्तमाने श्री काहारांवे प्राधुरान्त्रये पुष्करगणे आचार्यं श्री सहस्र (स्र) कीर्तिदेवास्तरपढेटे आचार्यं ग्रुण कीर्तिदेवा स्तब्धिन्य श्री यशःकीर्तिदेवास्तेन जिजवानागरणी कमेह्यार्थं इट मविष्यदस्य पंचशीकश्रा किलापितम् ॥

और उसकी प्रतिष्ठा भी करायी थी । इनकी दूसरी कृति 'हरिबंदापुराण' है जिसकी रचना इन्होंने बि॰ सं॰ १५०० में हिसारके साहू दिवद्वाकी प्रेरणांसे की थी । साहू दिवद्वा अग्रवाल कुलमें समुरान्त हुए ये और उनका गोत्र 'गोयल' या । वे बके धर्मात्मा और आवकोचित दाददा व्रतोंका अनुष्ठान करने वाले थे । इनकी तीसरी कृति 'आदित्यवार कथा' है, जिसे रविव्रतकथा भी कहते हैं । और चौथी रचना 'जिनरात्रिक्या' है जिसमें शिवरात्रि कथाके ढंग पर जिनरात्रिके व्रतका फल बतलाया गया है । इनके विद्याय 'चंदप्यह चरिउ' नामका अपभ्रंश माषाका एक मन्य और भी उपलब्ध है जिसके कर्ता कि यद्याःकीर्ति हैं । चंद्रप्रमचरितके कर्ता प्रस्तृत यद्याःकीर्ति हैं इसका ठीक निश्चय नहीं; क्योंकि इस नामके अनेक विद्यान हो गये हैं।

भ॰ यशःकीर्तिको महाकवि स्वयंभूदेवका 'हरिवशंपुराण' जीर्ण शीर्ण दशामें प्राप्त हुआ था और जो खंडित भी हो गया था, जिसका उन्होंने ग्वाखियरकी कुमर नगरीके जैन मन्दिरमें न्याख्यान करनेके खिए उद्धार किया था । यह कविवर रहधूके गुरु थ, इनकी और इनके शिष्योंकी प्रेरणासे कवि रहधूने अनेक प्रन्थोंकी रचना की है। इनका समय विक्रिमकी १५ वीं शतीका अन्तिम चरण है, सं०१४८१से १५०० तक तो इनके अस्तित्वका पता चळता ही है किन्तु उसके बाद और कितने समय तक वे जीवित रहे यह निश्चित बत्ताना कठिन हैं ।

भ० मछयकीर्ति—यह भहारक यशःकीर्तिके बाद पट्टपर प्रतिष्ठित हुए थे। इनके शिष्य गुणभव्र भट्टारक थे जिन्होंने इनकी कृपासे अनेक कथाग्रंथ रचे हैं। कवि रहधूने 'सम्मइजिनचरिउ' की प्रशस्तिमें भट्टारक मलयकीर्तिका निम्न शब्दोंमें उस्खेख किया है !— 'उत्तम-सम-सासेण अमंदउ, मलयकिति रिसिवर चिरु णंदउ।' मलयकीर्तिने किन ग्रंथोंकी रचना की यह शत नहीं हो सका।

भ० गुगाभद्र—यद्यपि गुणभद्रनामके अनेक विद्वान् हुए हैं जिनमें उत्तरपुराणादिकके कर्ता गुणभद्र तां प्रसिद्ध ही हैं। शेष दूसरे गुणभद्र नामके अन्य विद्वानोंका यहां परिचय न देकर मलयकीर्तिके शिष्य गुणभद्रका ही परिचय दे रहा हूं। भ० गुणभद्र मायुरसंघी भ० मलयकीर्तिके शिष्य थे और अपने गुक्के बाद गोपाचलके पट्टपर प्रतिष्ठित हुए थे। इनकी रची हुई निम्म १५ कथाएं है जो देहली पंचायत मन्दिरके गुटका नं० १३-१४ में दी हुई हैं, जो संवत् १६०२ में आवणसुदी एकादशी सोमवारके दिन रोहतक नगरमें पातिशाह जलालुदीनके राज्यकालमें लिखा गया हैं । उन कथाओं के नाम इस प्रकार हैं —

१. "तहो गंदणु र्वदणु हेमरा...ड इत्यादि" पाण्डव पुराण प्रशस्ति ।

२. "विक्कम-रावहो वक्गम काळशं ......शत्वादि" इरिनंशपुराण प्रशस्ति ।

३, तं जसिकत्ति मुणिहिं बद्धरिय ......इत्यदि '' स्वयंभू इरिवंश पुराण प्रशस्ति ।

४ जैन सिद्धान्त भारकर माग ११ किएण ० में भ० बश:कोर्ति नामका छेख।

५ अथ सनस्तरिस्तन् श्री नृप विक्रमादित्यराज्यात् संबत् १६०२ वर्षे श्रावण सुदि १९ सोमवासरै रोहितास-श्रमस्थाने पातिसाह जनानदी (अलासुदीन ) राज्य प्रवर्तमाने ॥ छ॥

#### वर्षी-कश्चित्रन्तन-प्रन्थ

१ अर्णतबयकहा २ सवण बारिविद्याणकहा ३ पक्कवहकहा ४ णहपंचमीकहा ५ चंदायणवय कहा ६ चंदण छट्टी कहा ७ णरयउतारीबुदारस कहा ८ णिहहसत्तमी कहा ६ मउउसवमी कहा १० पुष्पंजितकय कहा ११ रयणत्तपविद्याण कहा १२ दहलक्कणवय-कहा १३ लिह्स्यविद्याण कहा २४ सोल्ह्कारणवयिद्धि १५ सुगंभदशमी कहा । इनमेंसे सं० १, १० और १२ की तीनों कथाएं ग्वालियरके जैसवाल वंशी खीभरी कदमणसिंहके पुत्र पंकित भीमसेनके अनुरोधसे रची गयी हैं और सं० २ तथा १३ की सथाएं ग्वालियरके पंकित भीमसेनके अनुरोधसे रची गयी हैं और सं० २ तथा १३ की सथाएं ग्वालियरवासी संवपति साहु उद्धरणके जिनमंदिरमें निवास करते हुए साहु सारंगवेषके पुत्र देवदावकी प्रेरणाको पाकर बनायी गयी हैं। तथा सं० ७ की कथा गोपाचलवासी साहु वीधाके पुत्र सहजपालके अनुरोधके लिखी गयी है । शेष नौ कथाओंके सम्बन्धमें कथा निर्माणके निमित्त आवकोंका कोई परिचय नहीं दिया है।

महारक गुणमद्रका समय भी विक्रमकी १५ वीं शतीका अन्तिम चरण और १६ वीं शतीका प्रारंभिक है; क्योंकि संवत् १५०६ की लिखी हुई धनपाल पंचमी कथाकी छेखक-पुष्पिकासे माल्म होता है कि उस समय ग्वालियरके पष्टपर म॰ हेमकीर्ति विराजमान ये। । और संवत् १५२१ में राजा कीर्तिसिंहके राज्यमें गुणभद्र मौजूद थे, जब शानार्णवकी प्रति लिखी गयी थी । इन्होंने अपनी कथाओं संचनाकाल नहीं दिया है। इसीसे निश्चित समय माल्म करने में बड़ी काठनाई हो जाती है।

इन विद्वान् महारकोंके अतिरिक्त खेमकीर्ति, हेमकीर्ति, कुमारसेन, कमलकीर्ति और ग्रुभचन्द्र आदिके नाम भी पाये जाते हैं। इनमेंसे क्षेमकीर्ति, हेमकीर्ति और कुमारसेन ये तीनों हिसारकी गहीके म० जान पड़ते हैं; क्यों कि कवि रहधूके पार्श्वपुराणकी सं० १५४९ की लेखक-पुष्पिकामें जो हिसारके चैत्यालयमें लिखी गयी है उक्त तीनों भहारकोंके अतिरिक्त महारक नेमिचन्द्रका नाम भी दिया हुआ है जो कुमारसेनके पहुपर प्रतिष्ठित हुए ये, उस समय वहां शाह शिकन्दरका राज्य था<sup>3</sup>।

# कुछ ग्रन्थ प्रशस्तियोंके ऐतिहासिक उन्लेख---

महाकवि रह्धूकी समस्त रचनाओं में यह विशेषता पायी जाती है कि उनकी आद्यन्त प्रशस्तियों में तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का समुलेख भी आंकित है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़े ही महत्त्वका है और वह अनुसंवान-प्रिय विद्वानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन उल्लेखोपरसे ग्वालियर, जोड्णिपुर (दिल्ली) हिसार तथा आसपासके अन्य प्रदेशों के निवासी जैनियों की प्रश्वित, आचार-विचार और धार्मिक मर्थादाका अच्छा चित्रण किया जासकता है, खास कर

१ बनपाल पंचमीकथाकी केखक प्रशस्ति, कार'आ-प्रति ।

२ शानार्णंवकी केखक-पुष्पिका, जैन सिद्धान्त भवन, आराकी प्रति ।

३ पादवेपुराणकी केलक-पुष्पिका, जैन सिब्धान्त भवन आराकी प्रति ।

विक्रमकी १६ वीं स्वीके उत्तरप्रस्त वाटी जैनियोंके तात्कालिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला जा सकता है। उनमेंसे बतौर उदाहरणके यहां कुछ घटनाओंका उल्लेख किया जाता है।

- (१) इरिवंशपुराणकी आद्य प्रशस्तिमें उल्लिखित महारक कमस्रकीर्तिके पहका 'कनकाद्रि' 'युवर्णनिरि' या वर्तमान सोनागिरमें प्रस्थापित होना और उसपर महारक ग्रुभचन्त्रके पदाक्रइ होनेका ऐतिहासिक उल्लेख वहे महस्वका है। उससे यह स्पन्ध माल्म होता है कि ग्वास्थिय महारकीय ग्रहीका एक पह सोनागिर में भी स्वापित हुवा था, जैसा कि हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिकी निम्न पंक्तिमों से प्रकट है— "कमस्रकित्ति उत्तमक्षम चारज, मक्किं भव-कावोजिहि तारज। सस्य पह कावयहि परिद्वित, सिरि सुहचन्य सुन्तव उक्कंडित।"
- (२) कविके 'सम्मह्जिनचरिउ' की प्रशस्तिमें जैनियोंके आठवें तीर्थेकर चन्द्रप्रमास्त्रानकी एक विशास मूर्तिके निर्माण करानेका उल्लेख निम्न प्रकारसे दिया हुआ है और उसमें बतलाया है कि अग्रवाल कुलावतंश संवार-शरीर मोगोंसे उदावीन, धर्मध्यानसे संतृप्त, शक्कोंके अर्थ रूपी राज समूहसे भृषित, तथा एकादश प्रतिमाओंके संपालक, खेल्हा नामके ब्रह्मचारी उस आवक्रने मुनि वद्य:-कीर्तिकी वन्द्रता की, और कहा कि आपके प्रसादसे मैंने संसार दु:लका अन्त करनेवाले चन्द्रप्रम मग्रवान की एक विशास मृर्तिका निर्माण ग्वास्त्रियरमें कराया है, इस आश्यको व्यक्त करनेवाली मूल पंक्तियां इस प्रकार हैं—

"ता तिमा कणि बंभवय-भार भारेण सिरि श्रयकालंक बंसिमा सारेण । संसार-तणु-भोय-णिव्यण क्रिकेण वर धम्म शाणामण्लेव तिक्तेण । केरहाहिहाणेण णीमऊण गुरुतेण जसकिति विणयसु मंडिय गुणोहेण । भो भयण वाविण उल्ह्बण णणवाण संसार-जक्षरासि-उत्तार-वर जाण । गुन्दहं पसाएण भव-तुह-क्रयंतस्स, सिर्विह जिलेंदस्स परिमा विसुद्धस्स । काराविया महंजि गोवायके तुगं, उड्डबावि णामेण तिरथमिम सुद्द संग ।"

पुण्याभवकथाकोशकी अन्तिम प्रशस्तिमें बतलाया है कि जोइणिपुर (योगिनीपुर-दिल्ली) के निवासी साहू तोसड के प्रथम पुत्र नेमिदासेन, जिसे चन्द्रवाबके प्रतापरूद्र नामके राजाने सन्मानित किया था बहुत प्रकारको भातु, स्फटिक और बिद्रुममयी (मूंगाकी) अगणित प्रतिमाए बनवायी थीं, और उनकी प्रतिष्ठा भी करायी थी, तथा चन्द्रप्रम भगवानका उत्तंग शिखरोंवाला एक चैत्यालय भी बनवाया था।

(४) सम्मत्तगुणनिधान नामके प्रत्यकी प्रथमसंधिके १७ वें कड़ वकसे स्पष्ट है कि साहू स्वेमसिंहके पुत्र कमलसिंहने भगवान आदिनाथकी एक विशाल मूर्तिका निर्माण कराया था. जो ग्यारह हाथ ऊंची थी, और दुर्गतिकी विनाशक, और मिध्यात्व रूपी गिरीन्द्रकेलिए वज्रसमान, मन्यों

## पर्या-प्रभिनम्दन-प्रन्य

के लिए ग्रुमगति प्रदानकरनेवाली और दुख-रोम-ग्रोककी नाशक थी। ऐसी महत्वपूर्ण मूर्तिकी प्रतिष्ठा करके महान् पुण्यका संचय किया था और चतुर्विष संघकी विनय भी की थी।

- (५) 'सम्मइजिनचरिउ' में फीरोज शाहके द्वारा हिसार नगरके वसाये जाने और उसका परिचय कराते हुए वहां सिद्धसेन और उनके शिष्य कनककीर्तिका नामोल्छेख किया है। इन सबकी पुष्टि 'पुष्णासव, सम्मतगुणनिभान' तथा जसहरचरिउ की' प्रशशिस्तगोंसे होती है।
- (६) विवारनगरके बावी सहवपाशके पुत्र सहदेव द्वारा बिन विम्वकी प्रतिष्ठा कराने भीर उस समय अभिक्षपित बहुत दान देनेका उल्लेख भी 'सम्महिबनचरिउ' की अन्तिम प्रशस्तिमें दिया हुआ। है। साथ ही, सहवपालके दितीयादि पुत्री द्वारा गिरनारकी यात्राके लिए चतुर्विघ संग चलाने तथा उसका कुल आर्थिक भार बहन करनेका भी समुल्लेख पाया जाता है बैसा कि उसके 'ताह पदम वर कित्ति संगाहर ... हस्वादि' आठ पर्योसे प्रकट है।
- (७) यशोषरचरितकी प्रशस्तिसे भी प्रकट है कि साहरा या साहडपुरके निवासी साहू कमस-सिंहने गिरनारकी यात्रा ससंघ अपने समस्त परिवर्नोंके साथ की थी और यशोधर चरित नामके प्रन्थका निर्माण भी करावा था?।

उपरोक्त सभी समुल्सेख ऐतिहासिक घटनास्त्रोसे स्नोप्र-मोत हैं। इनका ध्यानपूर्वक समीक्षरा करनेसे इनकी महत्ताका सहय ही बोच हो बाता है। झतः ये झन्वेषक विद्वानोंके लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

# कविवर रहधूका समय~

कवि रह्यू विक्रमकी १५ वीं शतीके विद्वान ये, इनकी 'सम्मत्तगुर्णनिषान' श्रीर 'सुकी-श्रालचरित' नामकी दो इतियोंको छोइकर शेष इतियोंमें रचना काल नहीं दिया है, जिससे निश्चित स्तमें यह बतलाना तो कठिन है कि उन सब इतियोंका निर्माणकाल कबसे कबतक रहा है; परन्तु कि बालियरके तोमरवंशी नरेश द्वांगरिष्ट और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके समकालीन हैं श्रीर उन्हींके राज्यमें उनका निर्वाण हुआ है, जैसा कि पहले लिखा गया है। क्योंकि इनका राज्य समय वि० सं० १४-८१ से १५६६ तक रहा है। अतः इमका मध्यवर्तीकाल ही मस्तुत कविकी रचनाश्चोंका समय कहा जा सकता है। इतना ही नहीं किन्तु अधिकांश इतियां संवत् १५०० से पूर्व ही रची गयी हैं। अतः १५ वीं शतीका उत्तरार्थ और १६ वीं शतीका प्रारम्भिक भाग रह्यूका काल जानना चाहिये।

कविवरने 'सम्यक्तगुरा निवान' नामक प्रथकी रचना वि॰ सं॰ १४९२के भाद्रपद शुक्ला

<sup>🧈</sup> ९ के गिरीणवरहुँ वक्त पविक्तंत्र, पविदिव णियः परियण संजुक्ततः )—यशोधरवरितः प्रशस्ति ।

पूर्विमा मंगलवारके दिन पूर्ण की है। इस प्रंयको कविने तीन महीनेमें बनाकर समाप्त किया या, जैसाकि उक्त प्रंयके निम्न प्रशस्ति वाक्यसे प्रकट है—

> खडदृहसय बाणड उत्तराति, वरिसद्द गय विक्कमराय काति। वनसेयत्तु जि जण [यण] समिक्स, भद्दवमासिम स-सेय पिन्छ ! पुराणमिदिणि कुजवारे समोदं, सुद्दयारे सुद्दणामें जणोदं। तिद्वमासयरंति पुराणहुउ । 'सम्मरा-गुणाहि-णिद्वाणु धूउ ।

सुकौरालचरितकी रचना वि॰ सं॰ १४९६ माघवदी १० वीं के दिन मनुराधा नक्षत्रमें हुई है जैसाकि निम्नवास्यसे स्पष्ट है—-

> सिरिविक्कम समयंतराहि, वह तह इंदु सम दिसमकाहि। बीदह सय संवच्छरह झरण, छरणउवज्ञहि पुणु अस्य पुरण। माह दुजि किरह दहमीदिणस्मि, अगुराहुरिक्स पर्यास्य सदास्म।

सम्मत्तगुणिनिषान प्रंथकी प्रशस्तिमें यन्य प्रन्थाकी रचनाका कोई उल्लेख नहीं हैं। किन्तु सुकीशलचितकी प्रशस्तिमें निम्न प्रंथोके रचे जानेका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है। पाश्वनाथ-चरित, हरिवंशपुराण कीर बलभद्रचरित (पश्युराण) से यह स्पष्ट मालूम होता है। कि वि०१४९६ से पूर्व हनकी कार हनमें उल्लिखत प्रन्थोंकी रचना हो चुकी थी। बलहद्दचरिउमें विक हरिवंशपुराण (नीमंजिनचरित) का समुल्लेख मिलता है। बिससे बलहद्दचरिउसे पूर्व हरिवंशपुराणकी रचना होनेका अनुमान होता है। हरिवंशपुराणमें निष्डिशलाकापुरुषचारत (महापुराण), मेध्यत चरित, यशोधरचरित, वृत्तसार, जीवंबरचरित हन छुद प्रंथोंके रचे बानेका उल्लेख किया है जिससे यह स्पष्ट बाना बाता कि हन छुद प्रंथोंकी रचना भी वि० सं०१४६६ से पूर्व हो चुकी थी।

यम्मइजिनचरित प्रशस्तिमे, मेथेश्वरचरित, त्रिषष्ठिमहापुराय, विद्यचकविधि, वलहहचरित, व्रुदर्शनशील कथा और धन्यकुमारचरित नामके प्रथोंका उल्लेख पाया जाता है। वतः सम्मइ-जिनचरित्रका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है अतः यह कहना कठिन है कि इनकी रचना कब हुई थी, पर इनता तो निश्चित है कि वे सब प्रंय सम्मइजिनचरित्रसे पूर्व रचे गये हैं।

इन प्रयोके सिवाय, करकण्डुचरित -सिद्धान्तार्कशार. उपदेशरानमाला, आस्मसंबोधकाव्य, पुण्याश्रव कथा, और सम्यन्त्यकीसुदी ये खुइ प्रंथ कब रचे गये हैं १ करकंडुचरित और त्रिषष्ठि महा-पुराख ये दोनों प्रंथ अब तक देखनेमें नहीं आये हैं। इन प्रन्थोंके अतिरिक्त और भी प्रंथ उक्त किवरके रचे हुए होंगे; परन्तु उनका पता अब भी किसी शोधककी प्रतीद्योमें हैं।

१ खरतरमञ्जूषे इरिसागरस्रिका शाकर्मधार।

# पाइय साहित्यका सिंहावलोकन

श्री प्रा॰ दीरासाल आर॰ कापडिया, एम॰ ए०

भारत खनेक भाषाओं की जन्मभूमि है। युषिचाके लिए उन्हें १ पाइय (अक्टत ) २ व्हिन्त तया ३ द्रिवड़ इन तीन वर्गों में रख तकते हैं। ऋ ग्वेदके निर्माशके समय वी भाषा वोली जाती यी वह पाइय (प्राक्त) भाषाका प्राय्वीनतम रूप मेंचा। इस भाषाकी कीई कृति उपलब्ध नहीं है। जैनों की खदमागची ( क्रार्थमागची ) तथा बौदों की पाली पाइयके दितीय धुगके रूप हैं। आज भी इन दीनों भाषाओं का पुष्कल साहित्य उपलब्ध है। विश्वय निरवधि है सतः यहां पाली साहित्यकी चर्चा नहीं करें गे।

जैन भागम ग्रन्थ भर्दमागधी साहित्यके प्राचीनतम ग्रन्थ माने बाते हैं। श्वेताम्बर मान्यतानु सार इनमेंते कुछकी रचना भगवान् महावीरके समय (५९९-५२७ ई० पू०) में हुई थी । छन्द, ह नाट्य, संगीत शास्त्र तथा दो भाषात्मक नाटकोंमें मरहट्ठी (महाराष्ट्री) सोरसेनी (शीरसेनी) मागती (मागधी) भरहह (भ्रयभ्र श अथवा भ्रयभृष्ट) पेसाई (वैशाची), बादि चनेक प्राकृत भाषाद्वी तथा दे केलिबीके नाम मिलते हैं।

वयाकरण — पालीका व्याकरणामी पाली भाषामें ही उपलव्ध है इसके अंतिरिक अन्य प्राक्ततों की यह स्थित नहीं है। उनकी कुछ विशेषताओं तथा संस्कृत व्याकरणाकी कुछ वार्तों का दिग्दर्शन ही इनके क्याकरण हैं। उदाहरण के लिए आयारका (दि०, ४, १ ६० ३३५) तीन वचन-लिंग-काल-पुरुष विजय, ठाणका (अहम) आठ कारक निरूपण आदि। यह क्योंका त्यों अग्रुस्त्रोगहार (द० १२८) में प्राया बाता है। इस आगमके पू० १०५ व पर (१) एकाल्चर तथा (२) अनेकाल्चर श्रन्दोंका उक्लेख मिलता है। पू० १११-२ व पर लिंग विवेचन है। त्या १२४, १२५, १३० में क्रमशः चार, पांच और दश प्रकारकी संश्वाक्षीका उल्लेख है। सात समासी (स० १३०) का भी वर्णन है। "कृप निजन्यी..." (प० १३०) पांच प्रकारके पदींका अल्लेख करता है तथा अगला पद्यमें चार प्रदार्थीका निर्देश है। 'आवस्त्य' 'की विसेवाबास्त्य आस्य' मराठी श्रीकामें पाइय भाषाकी विशेषताचींका वर्णन हैं।''

१ जैन कागमसाहित्यका बरिडास ।

९ ''नारतीय तथा इरानी अध्ययन' नामक ग्रन्थमें श्री कटारैका प्राकृत भाषाओंके नाम' शीर्षक नियन्य ।

३ ''पाइव साहित्वके व्याकरण-वैशिष्टय'' सार्वजनिक रां ० ४२ ( अनस्ट्र१९४१ )

कोशकार—शोभन मुनिके भाई, तिसकमखरीके कर्ता धर्मपासने अपनी कनिष्टा बहिन सुन्दरिके सिए सम्बद्ध १०२९ में "पाइय-छन्छि-नाममासा" बनायी थी। कलिकास खर्यत्र हेमचन्द्र प्रिट्र (सं० ११९५ १२६७) दूचरे पाइय कोशकार थे। इनकी रयनावलीमें देवी (देश्य) शब्दोंका प्रकरण है। इनसे ही शास होता है कि खुद बिद्धानोंने इस दिशामें कार्य किया था जिनमें अभिमानसिंह भी एक थे इनकी वृत्तिपर उदाताचसने टीका सिखी थी, किन्तु वे सब प्रन्य अब तक अप्राप्य ही है। गोपासने पद्य देवीकोश बना-कर संस्कृतमें शब्दार्थ दिया था। हमचन्द्रके समान देवी शब्दोंका पाइयमें हो अर्थ देने वाले देवराज और गोपासमें मेद है। 'तरंगावलिके' यशस्त्री सेखक पादिवप्पत्रिने भी देशी कोश सिखा था। शिताकृत्व तथा राहुकके विषयों भी ऐसी ही किम्बदन्ती है।

सन्द शास्त्र-भी पिङ्गलका 'पाइय-पिंगल' नौदियइयका गाहालक्षन, प्रज्ञात नामक लेखक का कविदप्पश्च, स्वयम्भूचन्द्र विरहांकका काइसष्ट्रह और रत्नशेखरका सन्दोकीस, श्रादि सुद्रित पाइय-सन्द ग्रन्थ है।

आसंकार-अनुष्ठोगहारमें प्राप्त नवरतों के वर्णनपर से अनुमान किया वाता है कि पाइय-अलंकार ग्रन्थ अवश्य रचे गये हों गे। यदि अनुमान निराधार विद्व हो ती भी सं०११६१ से पहिले सिखा गया अलंकारदप्पण तो प्राप्य ग्रन्थ है ही।

नाटक-कप्पूरमंत्ररी समान सहकों के श्रीतिरिक्त भी प्रत्येक संकृत नाटक प्राकृतों से परिपूर्ण है। वस्तुतः इन्हें संस्कृत नाटक कहना सत्य नहीं है क्योंकि इन सबमें दो से श्रीधक भाषाश्चोंका उपयोग हुआ है प्राकृतोंकी विविधताके लिए मृच्छकटिकका स्थान अनुपम है।

कथा---अपनी विविधता तथा विपुलताके कारण भारतीय कथा साहित्य विश्वमें विख्यात है। पाइय लेखकोंकी इस चेत्रमें भी भारी देन है। उवासगदसा सुन्दर संचिप्त कहानियोंका भण्डार है। इरि-भद्रकी समराइश्वकहा तथा धुत्ताकृत्वान सर्व विभुत है। जैन पुराण साहित्य अति विपुल है।

कार्य-प्रवरसेनका सेतुबन्ध तथा वाक्यतिराजका गोडवही सुप्रिस्द पाइय महाकाम्य हैं। वाक्यतिराजका 'महामोहविखय', सर्वसेनका हरिविजय प्रव तक प्रमाप्य हैं। गोविन्दाभिनोयके वारह सर्गों में प्रथम ग्राठके रचयिता बिल्वमंगल हैं श्रीर शेष सर्ग उनके शिष्य दुर्गाप्रसाद ने लिखे थे। ये दोनों केरलदेश वासी थे। श्रीकण्ठका यमक-काष्य, रामपाश्चिवादके 'उसानिरूद तथा कंस्वहों' ग्रादि भ्रम्य काष्य ग्रन्थ है।

स्तोत्र-मराठी पाइयमें श्रनेक बैनस्तोत्र हैं; यथा नन्दिषेशका श्रवियसान्ति काया, जिनप्रभका पासनाह सहयाया, भद्रवाहका उवसम्महरयोत्त तथा तिवयपहरायोत्त, श्रादि सुप्रसिद्ध हैं।

कवितावित-प्राचीन युगमें कवितावित्योंका महत्त्वका स्थान रहा है। 'हालकी गाइ।सतसई' ५३ ४१७

#### वयां-स्रिमनस्दन-प्रव्य

प्रकृत वाहित्य ही नहीं समप्र तंस्कृत साहित्यमें प्राचीनतम प्रम्थ है। जयवल्सभके 'बब्धासमा' पर रत्नदेव-गियाने १३९३ में टीका शिखी थी। मानुचन्द्रके शिष्य सिद्धिचन्द्रगिया ने 'सुमासियसंदोहकी' रचना की थी। भवभावना भादि पाइय प्रम्थ स्किमोंसे परिपूर्ण हैं। कुमारपासचरिया भी नीति वाक्योंसे परि-प्राचित हैं।

वृश्येत-भार्थमागवीमें लिखित 'पवयणसार, पंचसुत्त सम्मइपयरण, चम्मसंगइणी, कर्मप्रन्थ बादि विविध दार्शनिक प्रन्थ हैं।

गिरात शास्त्र—आयंभट्टके गिरात पदकी टीकामें भास्करने पाइय पद्य उद्भृत किये हैं, जिस परसे पाइय गिरात प्रन्थोंका अनुमान किया जा सकता है। स्यगह निक्जुत्तिकी सीलांककृत टीकामें तीन गुरु-गाथाएं भी यही अनुमान कराती हैं। इनके अतिरिक्त स्रियपण्याति, इइसियकरण्डग, तिल्लोयपण्यात्ति, आदि प्रन्थ गिरात शास्त्रके उल्लेखोंसे परिपूर्ण हैं।

विविध प्रन्थ —जिनप्रभस्रिका गागातित्यकहा, दुर्गदवेका रिडसमुच्चय, सग्गरसुद्धि, सिद्धपा-हुन, मयनागडह, विवीतियागाग, बत्युसार, श्रादि विविध ग्रन्थ हैं।

यह अति संद्वित तथा एक सम्प्रदायके साहित्यको ही प्रधानतया दृष्टिमें रखकर लिखा गया निवन्य यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हैं कि संस्कृतको भांति प्रत्येक विश्वविद्यालयको प्राकृत पाठनकी पूर्व व्यवस्था करनी चाहिये। इससे हमारी दृष्टि उदार होगी। श्रीर भाषाके आधार पर निर्मित दलबन्दी भी स्वतः शिक्षित हो जायगी।



## प्रश्नोत्तरस्तमालाका कर्ता ?

### भी पं० लाखचन्द्र भगवान गान्धी

प्रश्नोत्तर रत्नमालाके कर्तृश्वके सम्बन्धमें कितने ही समयसे मत-मेद चला आता है। एक २९ आर्याकी लघुकाय कृतिके भिन्न भिन्न दिगम्बर, श्वेताम्बर, बैन, बासरा, बैद, अनेक कर्ता होना विचित्र है। तथापि भिन्न भिन्न स्थानोंमें प्राप्त विविध नाम-निर्देश स्था गवेषणा करनेके लिए आहान करते हैं।

## सितपट गुरु विमल नामयुक्त मूलकी प्राचीन प्रतियां-

सन् ८९० की आवृत्तिमें क्रोर पिकुली सन् १९२६ को चौथो आवृत्तियों में इस कृतिके ऊपर नीचे प्राचीन प्रति (संवेशि साधु क्षीक्षांन्तिषिवयजी की) के आधारसे 'श्रीविमल प्रणीता (विरचिता) प्रदनोत्तररत्नमाला' छुपा हुआ है ! क्षीर इसकी अन्तिम २९ वीं आयों सं रचिताने अपना नाम विमल, क्षीर अपने विशेषण में सितपटगुरु (श्वताम्बराचार्य) स्पष्ट सचित किया है—

"रचिता सितुप्टगुरुणा विमला विमलेन रत्नमालेव। प्रश्नोत्तरमालेयं क्रव्डगता कं न भूषयति ?॥ २६॥'

त्तेकिन सम्बुद्धिको वहां टिप्पशीमें श्रामिक स्थानमें दो पत्रवालो (स्रतके श्रेष्ठि भगवान्दास प्रेषित ) पौथीका पाठान्तर श्रेष्ट्रासु अलोक भी दिया है—

> "विवेकात् त्यक्तराज्येन राह्मयं रत्नमालिका। रच्चिताऽमोधवर्षेण सुचियां सदस्तंकृतिः॥"

यह पोथी कितनी प्राचीन हैं ?, अथवा यह श्लोक लेखन कितना प्राचीन हैं ? मालूम नहीं । विवेकसे राज्यका त्याग करनेपर भी नामका मोह त्याग न करनेवाला अपनेको 'राजा' शब्द द्वारा परिचित करे पूर्व नामका त्याग न करें ? एक खायुकृतिके कर्तारूपमें अपनेको प्रकट करे; यह विचित्र लगता है। अमोधवर्ष नामक अनेक राजा हो गये हैं तथापि कई दिगंबर विद्वानोंका मत है कि दि॰ आचार्य जिनसेन

वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

सादिका जो भक्त था, वह इसका कवि होना चाहिए, जो विक्रमकी नवमी शतीके सन्तर्में, स्त्रीर दशमी शतीके मारम्भमें विद्यमान था।

सुप्रसिद्ध पं॰ नाथ्राम प्रेमीबीने 'बैनसाहित्य स्त्रीर इतिहास (पृ॰ ५१९) में स्मोधपर्षका परिचय कराते हुए उसे इस प्रश्नोत्तर रत्नमास्त्राका कर्ता बतलाया है स्त्रीर सचित किया है कि "प्रश्नोत्तरस्त्नमालाका तिन्वतीभाषामें एक सनुवाद हुस्या या, को मिसता है, स्त्रीर उसके सनुसार वह स्रमोधवर्षको बनायी हुई है। ऐसी दशामें उसे शहराचार्यकी, शुक्यतीन्द्रकी या विमलस्रिकी रचना बतलाना जबर्रस्ती है।''

सं ५ ६ की टिप्पग्रीमें उन्होंने लिखा है—'श्वेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलस् रिका उल्लेख नहीं मिलता, जिसने पश्नोत्तररत्नमाला बनायी हो। विमलस् रिन अपने नामका उल्लेख करने वाला जो अन्तिम पदा जोड़ा है, वह आर्था छुन्दमें है, परन्तु ऐसे लघुअकरण ग्रन्थोंमें अन्तिम छुन्द आम तीरसे भिज होता है, जैसा कि प्रश्नोत्तरग्लमालामें है और बही ठोक मालूम होता है।"

यह कथन सूद्भादृष्टिसे विचार करने पर आपुष्टवा मालूम होता है। यह नहीं बताया कि— दिगम्बर साहित्यमें अन्यत्र कहां कहां उल्लेख मिलता है कि— अमोधवर्षने यह प्रश्नोत्तरस्त्रमाला बनायी थी। तिब्बती भाषाका लेखन अस्पष्ट और सन्दिग्ध हैं, ऐसे लेखन पर इस कृतिको अमोधवर्षकी बतलाना उचित नहीं है। श्वेताम्बर साहित्यमें विमलसूरिकी रचना सूचित करती हुई इस प्रश्नोत्तर-रत्नमालाकी ही खुद सौ वर्ष प्राचीन शताधिक प्रतियां भिन्न-भिन्न स्थानोंमें उपलब्ध हैं। अतः सम्भव तो यह है कि —आर्थामय मूल प्रन्थसे अलग मालूम पड़ता अमोधवर्ष नामवाला वह अनुष्ट्रप श्लोक, सित-पट्युष्ठ विमल निर्देशवाली २९ वी आर्थिक स्थानमें किसीने जोड़ा होगा।

यह कोई महाकाव्य नहीं है, कि सर्गके अन्तिम पद्योंकी तरह इसके अन्तमें भिन्न छुन्दों वाली रचना चाहिये। अकरणोंके अन्तिम पद्य भिन्न छुन्दमें होनेका कोई नियम नहीं है। अतः ऐसी दलीलोंसे इस इतिको अमोधवर्षकी बतलाना युक्ति-युक्त अतीत नहीं होता। तटस्य दृष्टिसे इस निवन्चका मनन करने पर, इस कृतिका वास्तविक कवि सितपट-गुरु विमल अतीत होगा। यद्यपि राज्य स्थागनेवाले राजाका 'राजा' रूपसे परिचय देनेके समान ही 'सितपटगुरुखा' आदि भी सन्देहोस्पादक हैं।

राजा अमोधवर्षके नाम-निर्देशवाली प्रश्नोत्तर-राजमालाकी कितनी शाचीन प्रतियां कहां कहां कित प्रकार उपलब्ध हुई है ! कितीने प्रकट नहीं किया, श्वेताम्बर बैन-समाजके चतुर्विध संघमें इसका पठन-पाठन-प्रचार व्याख्यानादि अधिक रूपमें चलता रहा है, ऐसा मासूम होता है। श्वेताम्बर बैन विद्वानों, श्रोर आचार्योंने इसके उपर संविध्न, विस्तृत, प्रत्येक प्रश्नोत्तरके साथ कथा-साहित वृत्तियां व्याख्या, अव-चूरि, बालाववीध, भाषार्थ-स्तवक (ठवा), वार्तिक आदि रचे हैं। सैकहों वर्षोंसे गुकरातमें इस कृतिने अच्छी

प्रतीसर रतनमालाका कर्ता

लोक-भिगता पानी है। पठन-पाठनके लिए उपयुक्त प्रकरणसंग्रह, प्रकीर्यागन्यसंग्रह, प्रकारणपुरितका कादिमें इतके प्रति समावर दर्शाया है।

गुवरातकी प्राचीन रावधानी पहुनमें भिक्ष-भिक्ष प्राचीन जैनप्रंथभंडारोंमें इस प्रश्नोत्तरस्त्रमालाकी ताइपन्न पर लिखी हुई १५ प्रतियां विद्यमान हैं। गायकवाड प्राच्य प्रन्यमालाके सं॰ ७६ में प्रकाशित 'पलनस्य प्राच्य जैनमाण्ड गारीय प्रन्थसूची [ ताडपन्नीय विविधप्रन्य परिचयात्मक प्रथम भाग ]' में पांचसी वर्षों स्विधक प्राचीन अनेक प्रतियों के उल्लेख हैं। इसके अतिरिक्त संबवी, पहन, डभोई ( दर्भावती ), बड़ौदा, लिंबडी मंडारोंकी प्रतियों, मध्यप्रान्त तथा बरारकी संस्कृत प्राकृत प्रन्थसूची, बीकानेर, लन्दन, इटलीकी प्रंथसूची, एशियाटिक सोसाइटी, खंभात, आदिकी सूचियोंमें विमलसूरि ही इसके कर्ता रूपसे उद्धृत हैं। वर्मन तथा फ्रैंझ प्रनुषादकोंने भी इसे विमलसूरि कृत उल्लेख किया है।

विमलस्रि के उल्लेख — यद्यपि पीटर्सन ने 'पउमचरिउ' के कर्ताको बीद लिखा या किन्तु श्री हरिदासशास्त्रीके निवन्धने उसका प्रतिवाद किया था। 'कियारत समुख्यमें' गुणरत्नस्रिने गुर्वावलीमें मुनि सुन्दरस्रिने तथा धर्मसागरजीने तपागच्छ पट्टाविक अन्तमें विमलस्रिका रमरण किया है। नवाङ्गी- वृत्तिमें, तथा दर्शनशुद्धिमें विमलगियाका उल्लेख है। एकविमलचन्द्र पाठक देवस्रिके बन्धु रूपमें डा॰ पलीट द्वारा उल्लिखत हैं। प्रा. वेवरकी जर्मन प्रम्थस्ची, अभिघानराजेन्द्र, गच्छमतप्रवन्ध, आदि उक्त आर्या रूपसे विमलस्रिका उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अनेक विमल गुरुखोंकी स्पष्ट संभावना होते हुए भी वि॰ सं० १२२३ में विरिचत वृत्तिके आधारपर यही मानना उचित होगा कि हसकी रचना इस तिथिसे परिके हो जुकी थी।

जैन सिद्धान्तभवन आरामें संकलित कञ्चह लिपिके इस्तलिखित शास्त्रोंकी स्चीमें ५२७ संख्याक ग्रन्थ प्रश्नोत्तररत्नमाला है। इसमें कर्ता रूपसे श्रमोधवर्षको ही लिखा है। ऐतिहासिक लेखकों तथा शोधकोंने भी राष्ट्रकूट अमोधवर्षकी कृतियोंमें इसे गिनाया है। तथापि विशेष विवरण एवं अनेक प्रतियोंके सभावमें उसकी मान्यतापर विश्वास नहीं किया वा सकता है।

प्राकृत क्यान्तर—इसका किसी अज्ञात नाम विद्वानने प्राकृतमें भाषान्तर किया है जिसमें "पण्डुत्तर रयग्रमालं...इत्यादि" आशिष वचन है। इसपर उत्तमऋषिने गुजराती वार्तिक रचा था, जिसकी प्रति बढ़ीदा जै० ज्ञा॰ म० में (सं० १०९२) सुरित्तित है। जैसलमेरके शास्त्र-भण्डारोंकी स्चीके आघार पर वि० सं० १२२३ में हेमप्रभस्रीन इसपर २१३४ स्ठीक परिमाण वृत्ति रची थी। विवेचन करनेपर वह सम्बत् शुद्ध ही प्रतीत होता है। सं० १४२९ में देवेन्द्रस्रिने एक वृत्ति लिखी थी, जिसकी सं० १४४१, १४८६, १५३६ में की गयी प्रतिक्षिपियां पहन, पूना तथा वर्तिनमें अब भी सुरित्तत हैं।

#### वर्गी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

इसके बादकी भी इसकी अनेक प्रतिक्षिपियां भारतभरमें मिलती हैं। यह प्राचीनतम दृति भी खेलक रूपसे भी विमक्ष गुरुका रमरण करती हैं। गुवराती बालबोध टीका विमलत् रिको ही कर्चा बताती हैं। श्रीमानन्द्र-समुद्रकी संख्ति दृति भी इसीकी पोषक है। इसपर निर्मित अवचूरि तथा कथामय दृतियां भी यही सिद्ध करती हैं।

दांकराचार्य सिंहत प्रतियां — इहत्स्तोत्ररत्नाकर तथा बृहत्स्तोत्र -रत्नहारमें वेदान्त स्तोत्रोंके लाथ मुद्रित प्र॰ रतन॰ माला 'कः खलु नालंकियते' आदिसे प्रारम्भ होकर 'श्री मत्परमहंस...विरिचता' आदिमें समाप्त होती है। वर्नेल केटलाग वाले संस्करग्रसे 'रिचता शंकरगुक्णा विमला विमलोचर-रत्नमालेयं" आदिके साथ "श्री मत्परमहंस...आदिमें" समाप्त होती है। शंकर सीरीजमें "...विमलाश्च भान्ति सत्समाजेपु (६७)" के उपरान्त 'इति कण्ठगता विमला....'तथा 'श्रीमत्परमसंसादि' के साथ समाप्त होती है। शंकराचार्यके नामके साथ एक श्रम्य प्रति प्रश्नोत्तर मिण्यरनमाला नामसे मिलती है।

इतका प्रारम्म- "अपार संसार समुद्रमध्ये सम्मञ्जतो मे शरणं किमस्ति ?

गुरो ? कृपातो ? कृपया वदैतद् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनीका । १।"

तथा श्रन्त- "कएडं गता श्रवणं गता वा श्रभोक्षराच्या मिणरत्नमाता ।

तनोतु मोदं विदुषां सुरम्या (मयकाद् ) रमेश गौरीश कथेव सचः ।३२।"

'श्रीमच्छाङ्कराचार्य विरचिता प्रश्नोचर रत्नमाला समाता।' रूपसे होता है। इन सबका स्थूल परीच्या ही यह सिद्ध करनेके लिए पर्यात है कि मूलकृतिमें ये बलवद् परिवर्तन किये गये हैं। फलतः निराधार एवं क्यर्थ हैं। इस संक्षित सामग्रीके श्राधारपर विचारक स्वयमेव लेखकका निर्णय कर सकते हैं। विसमें ग्रन्थका श्रन्तःपरीच्या भी बहुत श्रिकि साधक होगा।



## जैन कथाश्रोंकी योख्य यात्रा

प्रा० काळीपद मित्र एम० ए०, बी० एछ०, सहित्याचार्य

द्वानीका अनुवाद — 'कथाकोश'का ट्वानीकृत अनुवाद देखनेके पश्चात् 'कुमारपाल-प्रतिबोक' देखने पर यद्यपि ऐता लगा है कि बहुत कुछ अंशोंका अनुवाद शुद्ध है। तथापि ट्वानीके अनुवादकी आधारभृत प्रति किसी प्राकृत प्रतिका संस्कृत भागान्तर रही हो गी ऐसी कल्पना भी मनमें आती है। तथा वही मूल प्राकृत प्रन्थ कुमारपालप्रतिबोधका भी स्त्रोत होना चाहिये। इतना हो नहीं हैमचन्द्र-कृत परिशिष्टपर्व भी आंशिक रूपसे उसी मूलप्रन्थका भाषान्तर होना चाहिये। आ० उपाध्ये द्वारा सम्पादित हैरिषेणकृत नृहत्कथाकोशके प्रकाशित होनेपर यह अनुमान स्पष्ट हो गया है क्योंकि प्रकृत कथाकीश प्राकृत 'आराधना' का संस्कृत रूप मात्र है।

हरिषेणका आराधना मूलाधार —श्री ट्वानीने अपने अनुवादमें उन भागोंका भाषान्तर नहीं किया है जो उन्हें प्राप्त प्रतिमें प्राकृतमें ही थे। तथा सम्प्रति आराधना कथाकीश और कु॰ प्र॰ की सह।यतासे पूर्ण किये जा सकते हैं । इस प्रकारके स्थलोंकी संख्या पर्याप्त है। कहीं कहीं मूलकी आस्पष्टताका उल्लेख करके ट्वानीने यथामित अनुवादको पूर्ण करनेका प्रयत्न किया है । अनुवाद तथा कुमा॰ प्रतिवोधका पार।यण करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनोंका मूल स्रोत कोई प्राकृत प्रन्थ था जो कि हरिषेणका 'आराधन।' ही हो सकता है। जैसा कि डा॰ उपाध्येक उपग्रीहास्त्रित प्रन्थसे भी सिद्ध होता है।

विश्व कथाओंका मूलकोत अराधना— ट्वानीने अपने अनुवादमें यह भी संकेत किया है कि कथाकोश तथा सोक्ष्यकी कथाओं में पर्वात समता है—

(क) एक किवानने अपने भोजनके एक भागको वत्पात्रमें देनेका नियम किया या। तथा यथाशक्ति वह जिनः लयको भी दान देता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। पत्नीके भोजन साते ही वह मन्दिर गया और वत्पात्र ( मुनि, आदि ) की प्रतीज्ञा करने लगा। किवी देवको उसकी परीज्ञा

१ कुरुचन्द्र कथानक पृ० ७९-८, धन्यकथानक, भरत कथानक पृ० १९२-५। (ओरिएण्टल ट्रान्सलेशन फण्ड नवीं माखा २, १८९५)

२ वहीं पृष्ठ २०८ की कुमा॰ प्रति० पृत्र ५९ "अक्ष्यगस्स . . इत्यादि" से तुक्रमा ।

#### वर्णी-स्वभिनन्दन-प्रन्थ

क्षेत्रेकी धुन सवार हुई। वह तीन बार मुनियोंके मेष घारण करके खाता है खीर सब भोजन छे बाता है।" यह कया मिनरोक्की ८१ वीं कथाका स्मरण दिलाती है जिसमें 'बाइर लाष्टिक्न' खपने भोजनका तीन चौथाई 'सेण्ट पीटर'को देता है जो कि भिक्षुरूपमें तीन बार उसके सामने आये थे।

- (ल) आरामशोमा तथा सांपकी कथा—संपेरे द्वारा आहत सांपकी विद्युष्टमा रह्या करती है। सांप शरीर छोड़कर देव रूपमें उसके सामने खड़ा हो जाता है तथा वर मांगनेको कहता है।' इसीका रूपान्तर काडनेके 'अण्डर डैस' 'झोलिने वाडमैन' में मिलता है जहां लिश्टनैस किसी दुष्ट सङ्केसे सांपको मुक्ति दिलाता है। सांप मन्त्र-कीलित राजकुमारी निकलता है छोर वह अपने मुक्ति दातासे विवाह कर लेती है।
- (ग) ''आरामशोभाका एक राजकुमारसे विवाह होता है। उसकी विमाता उसे भारकर राजपुत्रसे अपनी लड़को विवाहना चाहती है। फलतः वह विवाक मिष्टान्न उसे मेजती है।'' गोजियन वाचके 'जिलीवियनिशे मारचेन'में मत्सरी बहिनें 'मारच्जेडाके' पास विवाक रोट मेजती हैं।
- (घ) "आरामशोभाके पुत्र होता है। विमाता उसे कुएंमें फेंक देती है और उसके-स्थानपर अपनी लड़कीको लिटा देती है।" ग्रिमरोबको ग्यारहवीं कथा "ब्रूडरचन तथा द्वेस्तरचन" की बल्त भी ऐसी ही है।
- (ङ) सोते समय अपृथिदत्ताके मुखको एक राज्ञ्ञती रंग देती है स्त्रीर वह राज्ञ्ज्ती समभी आती हैं, स्रादि कया प्रिमरोजकी तीसरी कथा समान है।
- (च) सागरदत्त चाण्डालसे कहता है कि दमनको मार डालो । वह उसकी एक अंगुली काटकर ही सागरदत्तको दिखाता है। इत्यादि कथा भी प्रिमरोजको २९ वीं कथाके समान है। इस प्रकार अनेक बैन काथाएं है जिन्हें सोक्रियन कथाकारोंने अपना लिया था।

### कथाएं कैसे योरुप गयीं-

कथाश्रोंकी यह योरूप यात्रा एक नूतन मोहक समस्याको जन्म देती है। ट्वाइनीके मतसे "योरूपकी जिन कथाश्रोंमें उक्त प्रकारकी समता है वे भारतवर्षेते ही योरूप ने (उधार) ली हैं। वास्तवमें ये कथाएं परितया होकर योरूप पहुंची हों गी। अब लोग इस बातका अपलाप नहीं करते कि विविध कथाएं भारतसे योरूप आयी थीं। यह शंका 'कि क्या ये भारतमें ही सर्व प्रथम गढी गयी थी ?' हो सकती है...यदि धर्म प्रचारकों, प्रवासियों, तातार आक्रमणों, धर्म युदों, व्यापारिक, आदि महायात्राओं के समय इन कथाओं के मीलिक आदान प्रदानकों हिंशें न रखा जाय। क्योंकि निश्चयसे इन्हीं अवसरों पर भारतीय जैन कथाओंकी बारा योरूपकी श्वीर वही थी।" भारतीय साहित्यकी सप्रल निर्माता राज्य-

#### जैन कथाओंकी बोरप बाजा

वभाओं द्वारा ही ये क्याएं भारतसे बाहर गयी होंगी। एक शंका यह भी हो सकती है कि जैनवर्म तो बहुत कुछ अरतखब्बमें ही रहा है. किर उसकी कथाएं बाहर कैसे गयीं? किन्तु आरतीय संस्कृतिको जैन वर्मको अनुपम देनका विचार करते ही इसका समाधान स्वयं हो जाता है। यह कहना अति कठिन है कि भारतीय संस्कृतिको जैन, बौद तथा वैदिक धर्मों मेंसे किसने कितना दान दिया है। यह निश्चित है कि भारतीय धर्मक्याग्रोमय योक्सीय कथाएं भारतसे ही गयी थीं। पूर्वी भारतके समान उत्तर तथा पश्चिम भारतकी कथाएं भी योक्स पहुंची हैं। १९२२ ई० में 'बोब्बनीस हरतल'ने लिखा या कि गुबरात की श्वेताम्बर जैन कथाएं भी योक्समें अन्वलित हैं। उदाहरक स्वक्स उन्होंने संस्कृत तथा गुजराती प्रंथमें प्राप्त 'रत्नचूड कथा'' का उल्खेख किया था। यहूदियोंकी कितनी ही कथाग्रोंका उद्गमस्थान भारत या या भारतमें कथा साहित्यका भी आदान प्रदान या हसीलिए कितनी ही जैन कथाएं बौद साहित्यमें पायी जाती हैं श्रीर बौद वर्मके साथ वे तिन्यत, रूस, ग्रीस सिसली, इटली, आदि देशों तक चली गयी हैं। बास्तवमें भारतीय कथा साहित्यमें धर्म मेद नहीं है तथा समस्त धर्मोंक कथा साहित्यको भारतीय कथा कहना ही उपयुक्त होगा। जैन, इहरकथाकोशकी इस साहित्यमें अनुपम स्थिति है। इसकी 'कहारपिंग कथा' वासुदेव रिडीमें ही नहीं मिलती है, अपितु बढ़ते बढ़ते इटली तक गयी हैं श्रीर संभवतः शेकस्थियरके एक नाटककी मूल वस्तु बन गयी है यद्यित बालती नाटकमें यह साधारपासी घटना रूपमें उपलब्ध होती है।



१, द्वाइनी कृत क्याकोशके अनुवादकी भूमिका ए. ९६-७।

२, इण्डियन हिस्टोरीकड क्यारटरकी १९५६ शैंटै०-दिस. में रेखकका रेख !

# उत्तराष्ययनसूत्रका विषय

भी प्रा० बखदेव उपाध्याय साहित्याचार्य, एम० ए०, आदि

जैन विद्धान्तके श्रन्तर्गत उत्तराध्ययनसूत्र<sup>९</sup> की पर्यात्र प्रतिष्ठा तथा महत्ता है। यह प्रयम 'मुलुत्व' माना जाता है। 'मुलुत्व' का मुलुत्व किमुलुक है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मुलु शब्दका प्रयोग ब्राह्मण तथा बौद्ध प्रन्योंमें प्राचीन बिशुद्ध ग्रन्थके लिए पाया बाता है। पैशाची बृहत्कथाके अनुवादक सोमदेवने अपने 'कथासरित्सागर' में मूल प्रत्यके अनुगमन करनेकी प्रतिज्ञा की है ( यथामूलं तयैवेतन मनागप्यतिक्रमः )। 'महान्युश्पत्ति' में प्रयुक्त मूलप्रन्य का प्रयोग भगवान् बुद्धके साह्यात् कहे हए बचनोंके लिए ही प्रतीत होता है। 'सूत्र' से अभिप्राय दार्शनिक सूत्रोंके समान अल्पाद्धर विशिष्ट बाक्यां या वाक्यांशीसे नहीं है, प्रत्युत महावीरके उपदेशींके सार प्रस्तुत करनेके कारण ही ये प्रन्य इस शन्दके द्वारा श्राभिष्ठित किये गये हैं। 'उत्तराध्ययन' के प्रथम पद 'उत्तर'की व्याख्या भी टीकाकारोंके मतमें विभिन्न ती है। एक टीकाकारने 'उत्तर' का अर्थ श्रेष्ठ बतलाकर इन सूत्रोंकी विद्वान्त प्रन्योंमें श्रेष्ठ माना हैर। परन्तु प्रन्योके नाममें उत्तर शब्दका प्रयोग श्राधकतर 'श्रन्तिन' 'पिछला' के ही अर्थमें दीख पड़ता है। उत्तर नाम विशिष्ट प्रन्योंकी संख्या कम नहीं है, परन्तु सर्वत्र इसका संकेत 'पूर्व' के विपरीत 'पिछला' या 'श्रन्तिम' श्रर्थमें ही उपयुक्त दीखता है। उत्तरकाण्ड, उत्तरकण्ड, उत्तरप्रन्य, उत्तरतन्त्र, उत्तर त।पनीय —बादि प्रन्थोंके नाम इस कथनके स्पष्ट प्रमाख 🖁 । भगवान महावीरके बन्तिम उपदेश होनेके कारण हो इस प्रन्यका यह न मकरण हैं। जैनियोंका सचेल सम्प्रदाय बतलाता है कि महावीरने व्यपने व्यन्तिम पञ्जुषनमें बुरे कर्मोंके निर्देशक पचपन प्रव्यायोंको तथा छत्तीस विना पूछे हुए प्रश्नोंकी व्याख्या करके अपना शरीर छोड़ा ( छत्तोस...अपुट्ट बागरखाइं ) । अन्तिम प्रन्थसे टीकाकार इसी उत्तरा-

१ एतान्यध्ययनःनि निगमन सर्वेषामध्ययनानाम् । प्रधानत्त्रेऽपि रूढ्याऽमून्येव उत्तराध्ययन शब्द वाचकरतेन प्रसिद्धानि । —नर्न्दा टीका ।

२ वर्तमानमें प्रचित्रतः मूत्रमन्थोंको केवरू इवेतम्बर सम्प्रदाय ही सर्वथा सत्य मानता है। मूक सम्प्रदायकी दृष्टिमें मं.यं सम्राट चन्द्रगुप्तके राज्यकारूके अन्तमें दुए द्वादशवर्षीय दुर्शिक्षके कारण तथा श्रुतकेविक्योंके अभावके कारण अंग साहित्य दृषित हो गयाथा।

प्यवनकी प्रदेश करते हैं। और यह होना स्वाभाविक ही है। इस प्रथमें ३६ प्रकरख वा अध्ययन हैं।
'अपृष्ट ज्यांकरख' का लच्य यह प्रथ भक्षी भांति हो ही सकता है। साधारखतया प्रश्न पूछ्ने पर ही महाबीर
न उनका समुचित उत्तर दिया है, परन्तु इस द्वामें प्रश्न नहीं पूछे जाने पर भी सिद्धान्तीका ब्याकरख है
अन्तमें यह सूत्र महावीरकी ही साझात् देशना बतलावा गया है "इह पाउकरे सुद्धे नायए परिशिक्षुए।
छत्तीस उत्तरक्काए भवतिद्धीयसम्मए।। इन प्रमाखोंसे यही सिद्ध होता है कि यह प्रन्य भगवान महाबीरकी
ही देशना है और अन्तिम संकलन है। अर्थात् उत्तराप्ययनके बावय महावीरके ही मुखसे निकले हुए
अमृतमय उपदेश हैं। इसी मान्यता तथा सिद्धान्तके कारख इस प्रंय को इतना गीरव प्राप्त है बहा मैं
उन लोगोंकी बात नहीं करता जिनकी इस सिद्धान्तमें आस्था है।

उत्तराध्ययनके अन्तर्गत ३६ प्रकरण या अध्ययन हैं: इनके अनुशीलन करनेसे अनेक महत्व पूर्ण तथ्योंका परिचय हमें प्राप्त होता है। इन प्रकरणोंके विषयों का सामझस्य टीकाकारोंने दिखलाने का रखाधनीय उद्योग किया है। ग्रंथका उद्देश्य नये यतिको जैन धर्मके माननीय तथा मननीय सिद्धान्तींका उपदेश देना है। कि हीं किन्हीं प्रकरणोंमें सिद्धान्तका ही एकमात्र प्रतिपादन है. परन्तु अन्य प्रकरणोंमें प्राचीन आख्यान तथा कथानकोंके द्वारा सिद्धान्तको रोचक तथा हृदयंगम बनाया गया है। कले सुखे सिद्धान्तींको आख्यानोंके द्वारा परिपुष्ट तथा सुन्दर बनाकर जनताको उपदेश देनेकी प्रथा वही प्राचीन है। जैनी लोग इस कार्यमें बढ़े ही सिद्धहत्त सिद्ध हुए हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंशमें जैन कथा-साहित्यकी प्रसुरताका यही रहत्य है।

उत्तराध्ययनके व्यन्तिम ब्राठ दस ब्रध्यायों ग्रुद्ध सिद्धान्तोका ही प्रतिपादन किया गया रं-यथा २४ वें प्रकरणमें 'सिमिति का वर्णन हं २६ में समायारी (सम्यक् ब्राचरण) का; २८ में मीच्यार्ग गतिका, ३० में तपस्याका, ३३ में कर्मका, ३९ में सेश्वयाका तथा ३६ में जीव, क्रजीवके विभागका विशद वर्णन हं। एक बात ध्यान देनेकी यह है कि यह प्रन्य शास्त्रीय पद्धित पर लिखे गये प्रन्यों (जैसे उमान्स्वामीका तत्वार्थसूत्र ब्यादि) से प्रतिपादन शैलीमें नितान्त पृथक् है। इन पिछले प्रयोकी रचना एक विशिष्ट तर्कका अनुसरण करके की गयी है,परन्तु उस तार्किक व्यवस्थाका यहां क्रभाव है। यह विशिष्टता इस ग्रंथकी प्राचीनताको स्चित करनेवाली है। ब्राक्सणों तथा बैंद्धों द्वारा ब्याक्रमण किये जाने पर तार्किक शैलीका अनुगमन नितान्त आवश्यक था, परन्तु इस प्राचीन ग्रन्थमें ग्रनावश्यक होनेसे इसका अनुवावन नहीं है, ग्रन्युत श्रद्धालु जनताके सामने जैनवर्मका उपादेय उपदेश सीधे सादे शब्दोंमें प्रस्तुत किया गया है। डा० कारपेन्टियरने इन श्रष्ट्यायों को पीछे जोड़ा गय। माना है; यह सम्भव हो सकता है, परन्तु जैन अनुयायी सम्प्रदावमें यह ग्रंथ सदासे ही ३६ श्रष्ट्यायोंसे युक्त माना गया है।

बैन विद्वान्तींके निदर्शन रूपसे जो आख्यान यहां दिये गये हैं वे नितान्त प्राचीन हैं, इसमें ४२७

#### वर्शी-स्मिनन्दन-प्रन्य

ठन्देइ करनेकी बगह नहीं है। इनमें से कतिएव प्राचीन आक्यानोंकी वहां चर्चा की वा रही है। उपसम्ब प्राक्शानोंमें निम्न क्रिस्तित पांच निम्सन्दिग्ध सुदूर प्राचीनकात्तसे सम्बन्ध रखते हैं—

- (१) राजा जिसीका कथानक नीवें भ्रष्ययनमें भाषा है। ये मिथिलाके राजा ये और चार समकालीन अत्येकनुदों वा त्वयं सम्बुदोंमें भन्यतम ये। 'त्वयंसम्बुद्धों' से अभिप्राय उन सिद्ध पुरुषोसे है जो दिना किसी गुरुके ही अपने ही प्रयत्नसे बोबि प्राप्त करनेवाले होते हैं। वे अपना ज्ञान दूसरोंको देकर मुक्त नहीं कर सकते। वे 'तोर्थकर' से इस बातमें भिन्न होते हैं। राजा निमिकी संबोधि तथा वैराग्यका आख्यान अपनी लोकप्रियताके कारण वैदिक-बोद साहित्यमें भी है। ब्राह्मणके वेषमें इन्द्रके प्रश्न करने पर निमिने अपनी वर्तमान वैराग्यमयी स्थितका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। निमिकी यह प्रसिद्ध उक्ति वहां उपलब्ध होती है—हमारे पास कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है। इस अविश्वन हैं। इस स्रवस्त जीवन विताते हैं। मिथिलाके जला जाने पर भी मेरा कुछ भी नहीं जलता?।
- (२) हरिकेशकी कथा—(१२ वें अध्ययनमें)—इत कथाके द्वारा तपस्या करनेवाले धर्मशील चण्डालकी श्रेष्ठता याज्ञिक बाह्मखोंसे बदकर सिद्धि की गयी है। टीकाकारोंने कथाका सिक्तर वर्णन
  टीकामें किया है। बीद्घोंके 'मातङ्ग जातक' (जातक ४।९७) में भी ऐसा ही आख्यान हं। 'यक्त की यहां
  आध्यास्मिक व्याख्याकी गयी हैं। बाह्मखोंके प्रश्नपर हरिकेश वे इसकी अच्छी मीमांसा की है तप अग्नि
  (क्योति) है; जीव अग्निरथान (वेदि) है; कार्योंके लिए उत्साह स्तुवा है; शरीर गोमय है, कर्म ही
  मेरा इन्धन है; संयम, योग तथा शान्ति ऋषियोंके द्वारा प्रशंक्ति होम है जिसका मैं इवन करता हूं।'
  धर्म ही मेरा तालाव है, ब्रह्मचर्य निर्मत्त तथा आत्माके लिए प्रश्नन, शान्त तीर्थ (नहाने का स्थान) है;
  उसी स्नान कर, मैं विमल, विशुद्ध तथा शीतल होकर अपने दोषको छोड़ रहा हूं रे!'

यज्ञकी यह आध्यात्मिक कल्पना उपनिषदोंमें भी प्राह्य है। ज्ञानकाण्डकी दृष्टिमें कर्मकाण्डका मूल्य अधिक नहीं हैं। इसिलए मुण्डक उपनिषद्में यज्ञ अदृद् नीका रूप बतलाया गता है (प्लवा होते अदृदा यज्ञरूपाः)।

(३) वित्रसंभूतकी कथा—(१३ अ०)—इस कथाके अनुरूप हो बीद जातक 'चित्तसंभूत' (आ० ४९८) की कथा है। जातककी गाथाओं अशब्दिक अनुकरण भी यहां बहुसतासे उपलब्ध होते हैं।

१ सुद्दं वसामी जीवामी येसि नो नत्थि किंचण !

मिहिलाए उज्हामाणीए नमे छज्जाह किंचण ॥

१ तनी जोई जोनी जोईथाणं जोगा सुया सरीर कारिसंग कम्मेहा रांजय जोग सन्ती होम हुगामि इसिंगं पसत्थं ॥४४॥
 धम्मे इरण वम्मे सन्तितित्ये अणाविके अलायसन्त्र केसे।
 काई सि नामो विमको विसुद्धो सुसीहमूओ प्रवासि दौस ॥४६।

चित्र कैन मुनि थे तथा भीग विकारोंसे बिरक होकर तापस जीवन व्यतीत करते थे। छंभूत राजा थे कीर भीगोंमें आकण्ठ मग्न थे। दोनों प्राचीन जन्ममें खुद्धद् थे इसी भावसे प्रेरित होकर चित्रने संभूतको बढ़ा सुन्दर उपदेश दिया—समय बीत रहा है। दिन जल्दी बीत रहे हैं। मनुष्योंके भीग कथमपि नित्य नहीं हैं। वे मनुष्यके पास आते हैं और उसे उसी प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार पद्धी फलाहीन वृद्ध की ।'

- (४) इसुकारकी कथा—(१४ म०)—इसमें कर्मासक पुरोहित तथा उनके ज्ञानी तपस्वी पुत्रोका अध्यास्म विषयक वार्ताखाप है। बौद्धोंके हस्तिपाल जातक (जा० ५०९) में इसकी स्पष्ट मूचना है। भगु और उनकी पत्नी वासिष्ठिका बढ़ा मनोरम तथा शिद्धाप्रद संवाद भी इसी भावनासे झोतप्रोत है। क्योंकि वेदपाठको मुक्तिका सावन न मानकर इसमें तपस्या तथा निष्काम जीवनको मुक्तिका उपाय वतलाया है।
- (४) रथनेमिकी कथा—(२२ म०) भगवान कृष्णचन्द्रकी कथासे यह कथा सम्बद्ध है। स्रारिष्टनेमिन जैनमतानुवाबी मुनि बनकर भपनी मनोनीत पत्नीकाभी परित्याग कर दिया। रथनेमि उन्हों के भाई थे, पर चरित्रमें हीन थे।

२३ वें अध्ययनके अनुशीलनसे उस समय पार्यनाय तथा महावीरके अनुयायियोंके परस्पर मतमेदका पता चलता है। इस परिच्छेदको हम ऐतिहासिक हि से बढ़े महस्वका मानते हैं। महाबीरके समान पार्श्वनाय भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसमें सन्देह करनेकी जगह नहीं है। जैन सम्प्रदायकी यह मान्यता कि वे महावीरसे दाई सी वर्ष पहले उत्पन्न हुए, नितान्त सबी है। केशी पार्यनायके मतानुयायी ये तथा गीतम महावीर के। कहा जाता है कि पार्थनाय बार मतके उपदेश ये तथा महावीर पांच मतों के। महस्वर्थ (पंचम नत) का महस्य अपरिमहके अन्तर्भत पार्थनायको मान्य या, परन्तु कालान्तरमें इस मतके उत्पर विशेष जोर देनेकी आवश्यकता होनेसे इसका निर्देश अलग किया गया। बद्धके विषयमें दोनोंके विभेदका यहां स्पष्ट उल्लेख है। पार्थनाय यतियोंके लिए बद्ध-परिधान् के पद्धपाती थे, पर महावीर परिधानके एकान्त विरोधी थें । गीतमकी व्याख्यासे इसका धार्मिक रहस्य स्कृटित होता है कि मोक्षके साथनके लिए जान, दर्शन तथा चरित्रकी आवश्यकता है, बाह्य आचरवाकी नहीं—

ब्रह्म भवे पर्वता उ मोक्कसम्भूयसाहणा। नाणं वंसणं चेव चरित्तं चेव निच्छप॥ (२३।३३)

१, अच्चेइ काको तरन्ति राइओ न वानि भोगा पुरिसाण निच्चा । उनिच्च भोगा पुरिसं चर्चति दुर्म जहा सीणफळ व पनसी॥ (१२।३१)

२ अचेकगो य जो धम्मो जो स्मी सन्तरुत्तरो । देसिओ बह्वमाणेण पासेण य महाजसा ॥ २९.

#### वर्णी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

गीतमके उत्तरींसे प्रसन्न होकर केशी भी अपने प्राचीन मतका मोह छोड़कर महावीरका पका अनुयायी वन वाता है। जैनमतके इस प्राचीन कृतकी जानकारीके लिए यह अध्ययन अस्यन्त उपकारक है।

पचीसर्वे अध्ययनमें ज्ञाक्षरात्वकी बढ़ी ही सुन्दर व्याख्या है। यज्ञ करनेवाले जाक्षरा विजयघोष तथा जैनमतावलम्बी साधु जयघोषके बीच वेद तथा यज्ञके रहस्यके विषयमें उपादेय प्रश्नोत्तर है। साधु जी बाहरी कर्म काण्डको अनादरकी दृष्टिसे देखते थे। इन्होंने अपने मतका प्रतिपादन अनेक गावाखोंके द्वारा किया---

## स्रांगिहुत्तमुहा वेया जसही वेयसा मुद्दं। नक्कराय मुद्दं बन्दो धम्माण कासबो मुद्दं॥ १६॥

'वेदका मुख्य विषय अग्निहोत्र है; यज्ञका प्रधान विषय उत्तका तात्पर्य है, नज्जोंका मुख चन्द्रमा है और धर्मों में मुख्य काश्पय (ऋषभ ) का धर्म है अर्थात् धर्मों में जैनमत ही श्रेष्ठ है।'

ब्राज्ञ सन्ते स्वरूपकी जो ब्याख्या यहां की गयी है, वह महाभारत, घम्मपद तथा सुत्त-निपातके साथ मेल खाती है। महाभारतमें अनेक स्थलोंपर ब्राह्मखालकी विशद ब्याख्या है। वही विषय घम्मपदके 'ब्राह्मख वर्ग' में तथा सुत्तनिपातके 'ब्राह्मखाधर्मिक सुत्त' में बड़ी सुन्दरतासे प्रतिपादित है। अर्थ साम्यके साथ ही साथ पद-साम्य भी अनेक स्थानों पर आश्चर्य जनक है। यह अर्थ अत्यन्त प्राचीनता की तथा साहित्यिक सीन्दर्यकी दृष्टिसे नितान्त गौरवपूर्ण है। ब्राह्मख सत्यका सन्त्या उपासक होता है—

> न जटाहिन गोरोहिन जञ्चा होति ब्राह्मणो।
> यिह सञ्चञ्च धरमो च सो सुची सोच ब्राह्मणो॥२४॥ धरमपद कोहा वा जद वा हासा सोहा वा जद वा भया। मुसंन पयई जोउ तं वयं वृम माहणं॥२४॥

जिस प्रकार जलमें उत्पन्न होने पर भी कमल जलसे लिस नहीं रहता, उसी प्रकार अध्या भी काममें चिलास रहता है—

> जहां पोमं जले जायं नोविक्वप्पद्द वारिणा । एवं द्वासितं कामेहितं वयं वृम माहस्यं ॥२७॥

यह उपमा धम्मपदमें भी प्रयुक्त हुई है (बारि पोक्खर परीव ) ब्राह्मण तथा तपस्वीकी पहिचान भीतरी गुणोंसे होती है, बाहरी गुणोंसे नहीं। अमणकी पहचान समता है, ब्राह्मणकी ब्रह्मचर्य, मुनिकी जान और तापसकी तपस्या।

समयाप समजो होइ बन्भचेरेज बन्मजो । नाखेज च मुजी होइ टवेज होइ सापको ॥३१॥

#### उत्तराध्ययनसूत्रका विषय

स्वेताम्बरोकी मान्यताके अनुसार गोतम गोत्री स्थूसभद्रकी अध्यक्षतामें पारलीपुत्रमें ३०० ई० क्रास्वपास जैन मुनियोंकी जो समिति हुई उसीमें अंगोंका लिपिय-धन कार्य सपक हुआ। भाषा तथा भाव—उभय दृष्टियोंसे उत्तराध्ययनकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध है। यतः यह उस समय भी सिद्धान्त में सम्मिलित या, माननेमें विशेष विप्रतिपत्ति नहीं प्रतीत होती। उपवेशोंकी सुन्दरताके कारण यह प्रंय नितान्त लोकप्रिय है।

जैन घमंके स्वरूपकी तमीचा करनेसे स्पष्ट ही प्रतीत होता कि भारतीय संस्कृतिकी अहिंसामय बनानेका अय उसे ही है। इसकी छावा उपनिषदों निहित सिद्धान्तों में विकासित हुई है। यहाँके हिंसात्मक होनेसे जैनवर्म उसका निन्दक है, दार्शनिक जगत्में संक्योंने भी इस मतकी उद्भावना की। यहाँमें च्या, अतिहाय तथा अविद्युद्धि होनेसे संख्य यहाँको दोषयुक्त ही मानता है। यहाँमें प्रमुहिंसा होनेके कारण ही समग्र फलमें किश्चित् न्यूनता आ जाती है। व्यासभाष्यमें इसे 'आवापगमन' कहा है'। यहाँको अहट नीका (काषा एते अहटा यहकाः) उपनिषद् भी वतलाते हैं। इसीक्षण आरण्यकों ही यहकी भावनाको वित्तृत कर दिया गया है। भीमद्भगवद्गीता इसी विद्याल यह भावनाकी चतुर्य अध्यायमें व्याख्या करती है। बाह्य आचार तथाशीचकी अपेद्या आभ्यत्तर शीच पर अग्नह करना उपनिषदोंका भी पद्ध है और जैनधर्ममें तो इसका समुद्र हो है। उपनिषदोंमें किसी एक ही मतके प्रतिपादन की बात (एकान्त) ऐतिहासिक दृष्टिसे नितान्त हेय हैं। उनकी समता तो उस जानके मानसरोवर (अनेकान्त) से है बहासे भिन्न भिन्न भन्न धार्मिक तथा दार्शनिक धाराएं निकलकर इस भारत भूमिको आप्यायित करती आयी हैं। इस घारा (स्थाहाद) को अग्रसर करनेमें ही जैन जैनधर्मका महत्त्व है। इस धर्मका आचरण सदा प्रत्येक जीवका कर्तक्य है। वर्षमान महाबीरने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

जरा जाव न पीडेर वाही जाव न वहर। जाविंदिया न हार्यति ताव धम्म समायरे॥



१ केखकका 'भारतीय दर्शन' ( पृष्ट ३३५ )

# भौपपातिक-सूत्रका विषय

श्री डा॰ विसद्धवरण ला, एम॰ ए॰, बी॰ एस॰, पीएप॰ डी , डी॰ लिट॰

स्रोवाइय-स्य' (स्रोपपातिक स्प्र) स्रथवा 'उववाइय स्य' स्वे० वैन उपाङ्गीमें सर्वप्रथम है। उववाइयका स्रयं सत्ता होता है'। इसपर सभयदेवस्रिकी प्राचीनतम टीका है। इसमें १८६ स्व हैं प्रत्येक स्प्र विषय-विशेषका परिचायक उन्दर्भ हैं स्रयंवा पद्य स्प्रमें प्रत्येक गाया या पाद किसी विषयका वर्षन करता है। प्रारम्भिक स्त्र गद्य तथा स्वित्त पद्य रूप हैं। स्त्र १६८-९ सिद्धोंकी स्थिति तथा स्वभावके प्रक्रपक होनेके कारण विशेष मोहक हैं। ४९, ५६, ७६ तथा १४४ स्त्रोमें इसी प्रकारके स्मृति सन्दर्भ हैं। वर्णनकी शैली वैचिन्य लिये हुए है स्रयांत् मूल तथा विवेचन एक ही जगह एकत्रित् हो गये हैं। समस्त वस्तु भगवान महावीर तथा चम्पाके कुणिकके मिलन तथा भ० महावीर सौर गणवर इन्द्रभृतिके प्रश्नोत्तर के प्रसंगते उपस्थित की गयी है। समस्त विवेचनका प्रधान उद्देश्य भ० महावीरकी सर्वोपिर महत्ता तथा लोकीत्तर व्यक्तित्वका शापन उनके उपदेशोंकी कैवल्यसे उत्पत्ति,वीरके 'ग्रइस्य साधक नैष्टिक सनुयायियोंकी उन्नत स्वस्या, को समक्ताना है। तथा सिद्धपद सर्वोपिर है। द्वितीय भाग (सूत्र ६२-१/९) में गुरु परस्पराका वर्णन है। स्वभिषम्म पिटकका 'पुग्गलपण्यात्ति' भाग प्राणि वर्गका विकाद कमसे वर्णन करता है, किन्द्र वह सब वर्णन मनोवैशानि तथा साचार मूलक है; ऐतिहासिक नहीं। 'नित्या' स्रयंवा लच्योंके प्रतिपादक स्त्र इनकी ठीक विपरीत दिशामें पहते हैं।

१ वषि सत्र प्रन्योंके वर्तमान रूपमें दिगम्बर तथा इवेताम्बरोमें भेद है तथायि उनके नाम और प्रधान वर्ण्य विवयोंको रेक्कर ऐसी स्थिति नहीं है। हास० औपपातिक स्त्र नामसे श्री ई० स्पूर्मनने इस स्त्रको ''अभा० क्यूर डाई कु० मो०, हर० बोन डा० डयू० मो० गैस० ''मा० ८,२ लिपकिंग १८८६'')। संस्कृत टीका सहित दूसरा संस्करण आगमोदय प्रन्थमाकासे निकला है। एन० जी० स्क्ला विवेचनात्मक संस्करण विशेष उपयोगी है।

२ एस॰ रेबी ( ज॰ ए० १९१२ टी॰ २० )।

गम्भीर तथा सारगर्भित है। चम्पानगरी, पुण्णभह उपाभव, उसके उदानोंके प्रशोक वृद्ध, विम्मसारका पुत्र राजा कुखिक, रानी धारिको तथा भ० महावीरके वर्णन स्वष्ट तथा साङ्गीपाङ्ग है। इसके साथ साथ भ० बीरके समक्तारका तथा राजा कुखिककी बन्दनायात्राके चित्रका भी चित्राकर्षक है।

श्रीपपातिक युवके श्रनुसार वैमानिक देव उत्तम देव हैं। इनके बाद ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी श्राते हैं। वैमानिक देव, सौधर्म, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्क, सहस्रार श्रादि स्वर्गोर्म विभक्त हैं। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नद्यत्र, तारकादि ज्योतिषी देव हैं। भूत, पिशास, यद्य, राख्य, किसर, किंपुरुष, गन्धर्य, श्रादि व्यन्तर देव हैं। श्रसुर, नाग, सुपर्य, विद्युत, श्राप्ति, दीप, समुद्र, दिक्, पवन, श्रादि भवनवासी देव हैं। इनसे निम्न अधीके जीवोमें पृथ्वी-जल-श्राप्ति वायुकायिक जीव गिनाये हैं।

स्वित्तक, श्रीवस्त, नन्यावर्त, वर्द्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य तथा दर्पण ये आठ ( अष्ट- ) मंगल द्रव्य हैं (स्० ४९) । अगले (५३-५)स्त्रोंमें कुछ और मंगल द्रव्योंकी भी चर्चा है। सामाजिक जीवनसे ब्राह्मणोंकी प्रधानताको समाप्त करनेके उद्देश्यसे कतिएय मंगल द्रव्योंकी कल्पना की गयी है। बौद्धधर्ममें भी इसका अनुसरण हैं। तीयंकरोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उन सब शंख पद्मादिका वर्णन है जो वैदिक साहित्यमें भी पाये जाते हैं । भगवान महावीरको धर्म चक्रका प्रवर्तक श्रेष्ठ चक्रवर्ती कहा है। बौद्ध साहित्यमें भी इसकी समता सम्पत्तक है।

वानप्रस्थ ग्रह्ण करके गंगाके किनारे तपस्थामें लीन तापसोंके वर्णनमें श्राम पूजक सकुटुम्ब साधुन्नोंका वर्णन है जो भूमिपर सोते थे। वे याग-यशादिमें लीन, सपरिप्रह व्यक्ति थे। पानीके कलश तथा रहीईके वर्तन उनका परिप्रह था। वे विभिन्न प्रकारसे तप करते थे—कोई शंख श्रयवा कुलघमनक बजाते थे, कोई चर्म तथा मांसके लिए हिरण मारते थे तो दूसरे कम हिंसाको करनेके लिए हाथीको मारते थे, कोई सीचा दण्ड लिये श्रयवा एक दिशामें दृष्टि एकाम किये चलते थे। वे नदी श्रयवा समुद्रतीर पर बृत्यमूलमें रहते थे। पानी, बायु जल, बनस्पति, मूल, कन्द, बल्कल, फूल, बीज भादि उनके भोज्य पदार्थ थे। पंचामि तप करके उन्होंने श्रपने शरीरको चला दिया था। इसी सूत्रमें पव्वैया समर्थोंका भी उल्लेख है जो श्रीशृष्ट प्रकारसे इन्द्रिय भोगोंमें लीन थे तथा तृत्यगान ही जिनकी साधना थी।

इसीमें ब्राह्मण तथा चत्रिय परिवाजकोंके भेदका वर्णन है। उन दार्शनिकोंका वर्णन है जो कपिलका संख्य, भागेवका योग, भादि मार्गका भनुसरण करते थे तथा भारतीय तपमार्गके बहुदका कुटिवता, हंसा तथा परमहंसा श्रेसियोंके द्योतक थे। कोई कोई कृष्ण परिवाजक थे। भाजीविकोंको

१ खुद्द पाठान्तर्गत मगळ सुत्त ए० २-३, महामंगल जातक सं० ४५३, सुत्तनिपात ए० ४६-७।

२ औपपातिक मूत्र भा॰ १६, दीघनिकाय भा० ३. रुक्खण सुत्तन्त ।

#### वर्गी ग्रमिनन्दन प्रन्थ

श्रात्तय गिनाया है। इनका वर्णन येरवाद (वि०१२०) के ही समान है। तपस्वियोंके गम्य (साध्य) का भेषि विभाग भी रोखक है। इस वर्णनमें बीद प्रपञ्चत्दनी तथा उपनिषदोंके वर्णनमें समता है। बोबातके वर्-स्रभिजात सिद्धान्तकी इससे तुलना की जा सकती है।

श्रीपपातिकस्त्रके मतसे ग्रहस्यसाधु व्यन्तर, वानप्रस्य च्योतियो, परिवाजकब्रहालोक, श्रीर श्राबी-विक श्रन्युत पदको मरखके बाद प्राप्त करते हैं। बीद ब्रह्मघोषके मतसे ब्राह्मख ब्रह्माक, तापव श्राभस्तार स्नोक, परिवाजक सुभ-किण्यालोक तथा श्राबीविक श्रनन्तमानस लोक जाते हैं। इस स्त्रमें ऐसे विरक्षोंका भी वर्णान है जो श्रपना सारा संसार त्यागकर ग्रहस्योंके भलेके लिए ही प्रयस्न करते हैं, ऐसे लोग ही श्रमेक बन्म बाद श्रीभयोगिक देव होते हैं। खिण्ह्या (निहक) साधुश्रोंका भी उल्लेख हैं जो श्राप्त बचनों की उपेद्मा करके विपयगामी हो जाते हैं। वे द्रव्य-साधु मात्र हैं। ऐसे ही लोगोंमें तेरासियों (त्रैराशिक) की ग्राह्मण है श्रमेक बन्म धारण करके ये लोग भी उपरि ग्रीवेयकोंमें जन्म लेते हैं।

ऐसे भी धर्मात्मा है जिनका आचार शुद्ध है तथा नैतिकतासे अपनी आबीविका करते हैं। क्रपने ग्रहीत वर्तीका पालन करते हैं तथा हिंसासे दर रहते हैं। कीथ, मान, माया, लोभसे परे रहते हैं। वे आदर्श गृहस्य उपासक है जो मर कर अन्यत करूप तक जाते हैं। गृहस्य सर्वया राग द्वेष मक्त नहीं हो सकता है क्योर न पूर्ण रूपसे हिंसाका ही त्याग कर सकता है। यह सब वे ही कर सकते हैं जो वीरप्रश्नेक मार्गपर चलकर सब कुछ छोड़कर गुप्ति-समिति आदि का पालन करते हैं। दीवित साधुश्रोमें जिनका परम श्चारम विकास नहीं होता ने मर कर सर्वार्थिसिक्सें उत्पन्न होते हैं। तथा जिन्हें पूर्ण तपदारा कैंबल्य प्राप्ति हो गयी है वे "लोग-मन्ग-पैट्ठाणा हनन्त ।" मन्तमें सिद्धोंका विशद विवेचन है। इसे केवलकया, ईस-पन्भार, तहा, तहातण, सिद्धिलोक, मुक्ति, श्रादि नामोंसे कहा है। यह श्रविनाशी, श्रनन्त श्रीर लोकोत्तर है। ईसपब्भार अति प्रचलित नाम है। यह देवलीक तथा ब्रह्मकल्पसे बहुत ऊपर है। यद्यपि इसे 'पृथ्वी' शब्द द्वारा कहा जाता है जहां रिद्ध अनन्त काल पर्यन्त रहेंगे। जन्म, हानि, मरण तथा पनर्जन्म चक्रसे सिद्ध लोक परे हैं। संसारमें रहते हए सिद्ध ( भव्य ) जीव शारीरिक कह,शीमित आयु, नाम, वंश आदि बन्धनोंसे मुक्ति नहीं पा सकते । फलतः श्रात्माको बांध रखनेवाली समस्त सांसारिक उपाधियोंको सर्वया नष्ट करके वे मुक्त होते हैं। संसारी अवस्थामें वे नित्य नैमिलिक कार्य करते हैं। इस प्रकार जब पूर्ण कैवल्यको प्राप्त कर लेते हैं तो वे पौदगिलक स्थितिको समाप्त कर देते हैं और समस्त उपाधियोंका आत्यन्तिक क्षय कर देते हैं। जैनधर्ग सम्मत जीवका चरम विकास वह चिरस्यायी शाश्वत विश्व है जहां मुक्त बीबोंका निवास है। साधारण जिज्ञासकी 'वे वहां कैसे समय व्यतीत करते हैं ?' इस जिज्ञासाका यह सूत्र उत्तर नहीं देता।

१, प्रपञ्चसूदनी २, ए. १ टिप्पण ।

यह नृत्र रिउ(ऋग्)-वेद, क्लुवेद (यलुवेंद), सामवेद, अहण्ण (अवर्ष)-वेद, हतिहास ( पञ्चम वेद) निवण्ड, छह वेदाङ्ग, छह उपांग. रहस्त (स्थ ) प्रत्य, विहांत्र, आदि वैदिक साहित्यकी तालिका देता है। संक्लाण (अंक गणित), सिक्ला (ध्विन), कप्प, वागरण (अयाकरण) छुन्द, निरुत (क्त), बोह्य (क्योतिष ), आदि के सहायक अन्य रूपमें ही वेदाङ्गोका निरूपण है । इतमें संख्य तथा योग दर्शनोंका ही उल्लेख है यद्यपि अणुक्रोगहार सुत्तमें बौद्ध सास्तं, विसेशियं, लोकायतं, पुराण, व्याकरण, नाटक, वैशिकं, कोडिलीयं, कामसूत्र, धोडयमुहं आदिके उल्लेख हैं। वत्युविक्जा (धास्तुशाक्ष) का निर्देश है। तथा नगर, पुर, प्राम, विविधमयन, प्रासद, सभाग्रह, दुर्ग, गोपुर, साज सक्जा, निर्माण, तथा खाद परीक्षा, भवन निर्माण, सामग्री परोद्धा, उद्यान निर्माण, आदि हसके द्धेत्रमें आते हैं। निर्माता 'थपति' अथवा बडटिक नामसे प्रसिद्ध थे। तद्यण पाषाणोत्कीर्णन आदि हसी विद्याके स्रंग थे।

जैन साहित्य 'नक्खल विजा' के विकासका वर्णन करते हैं। सूर्य चन्द्रादिके स्थान, गति, संकमरा, प्रभाव, श्रादिका विशद विवेचन मिलता है। इससे शात होता है कि सूत्रकी रचनाके समय लोग प्रहरा, नद्मन, प्रह, श्रद्धाओं, श्रादिसे ही परिचित नहीं ये श्रापित क्योतियी, श्राद्ध, यृष्टि, श्रादिके समयमें भविष्यवासी भी करते थे। शैद साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है।

चम्पा नगरमें राजा विम्बसारके पुत्र कुणिकके अभिषेक महोत्सवका वर्णन है। इस समय प्रभु वीर भी वहां पद्यारे ये पुण्णमह चैत्यमें उत्सव हुआ था। इसके चारों झोर सबन बन थे। विविध स्थानों तथा वर्गों के लोग प्रभुके दर्शनार्थ आये थे। लिच्छुित, मल्ल, इस्वाकु, जात्रि, आदि च्रित्रय वहां आये थे। राजिता विम्बसार उत्सवमें नहीं थे। राजाकी पितन्यों में धारिशो अथवा सुभद्रा प्रमुख थीं। अजातश्चुकी पत्नी तथा प्रसेनिवतकी पुत्री विवराकी इस प्रसंगर्भे अनुपरिवित रहस्यमय है। अंग तथा मगचके राजितिक सम्बन्धोंको भी चर्चा नहीं है। कुणिकका अभिषेक अगके कुमारामात्य रूपसे हुआ या अथवा स्वतंत्र शासक रूपसे; इस विपयकी सचना सूत्रमें नहीं है। शंका होती है कि क्या कुणिक अजातश्च हो था। यहां पर सब व्यक्तियोंका आदर्श चित्रश है। राजामें बौद्धिक तथा कायिक सभी शुभ लच्च थे फलतः वह अभिनन्दनीय, आदरशीय एवं पूजनीय था। रानियां भी शील-तीन्दर्यंका भंडार थी। परिखा, गोपुर, प्रासाद, भवन, उद्यान कीडास्थल, सम्पत्ति, समृद्धि, स्थायी आनन्द, आदिके कारण स्वर्ग समान ही थी। इन सब वर्णनोंसे वीरप्रभुकी महत्ता तथा विरक्तिक चित्रश होता है। किन्तु वर्णनों तथा उत्लेखोंसे स्वष्ट है कि यह सूत्र भगवान वीर तथा उनके उपदेशोंक बहुत समय बाद लिखा गया होगा।

१. ओ. सू. वि. १६०-७।

२. ओ. स. बि, ७७।

### वर्षी-स्रभिन्दन-प्रन्थ

गखनायक, दण्डनायक तथा तलावार आदिके उल्लेख सूचित करते हैं कि सूत्र ई० सन् के बादका है। ऐसा लगता है कि ब्वेताम्बर बैन खेलक बौद तथा बादका खेलकोंको परास्त करनेके लिए कटिनद थे; भ०महा-बीरके ग्रारीर-वर्खनके प्रकरखसे ऐसा लिखत होता है। जहां बौद बुद्धके शारीरिक लख्योंकी सख्या २२ बतावें हैं वहीं यह सूत्र ८००० कहता है। तथापि कुछ ऐसे प्राचीनतर उल्लेख हैं जो पाली सन्दर्भोंको स्पष्ट कर बेते हैं; उदाहरखार्थ बौद निकायोंमें 'हतिहास पञ्चम' के पूर्व आवा अथर्ववेदका उल्लेख, यदापि दव्य (द्रव्य) लेत (खेन), काल, लोव (खोक) अलोव (आलोक), जीव, अजीव, बन्ध, मोद्ध, आदिके विवेचन प्रारम्भिक कोटिके ही हैं।



## धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंका संक्षिप्त परिचय

#### भी पं० छोडनाथ शास्त्री

### ग्रंथ परिचय---

श्चिम तीयंकर भी महावीर स्वामीकी दिव्य ध्वनिकी गौतम गण्यपने द्वादशांग भुतके क्यमें रचना की । जिसका शान भाचार्य परंपरासे कमशः कम होते हुए घरसेनाचार्य तक भाया । उन्होंने बारहवें श्चंग दृष्टिवादके श्चंतर्गत 'पूर्व' एवं पांचवें श्चंग व्याख्यात्रश्चिके कुछ श्चंशोंकी पुष्पदंत श्चौर भृतविक्तकों पदाया । उन्होंने 'सत्कर्म पाहुड' की छुइ इजार स्श्नोंमें रचना की । इसका नाम पट्खंडागम-सिद्धान्त है । जिसमें जीव स्थान, शुल्लक वंध, बंधसामित-विचय, वेदना, वर्गया, श्लौर महावंध नामके छुइ विभाग ई । उसके पहलेके पांच खंडों पर वीरसेन स्वामीने धवला नामकी टीका या भाष्यकी रचना शक सं० ७३८ में पूरी की । यह ७२ इजार श्लोक परिमाया है ।

षड्खंडागमका छठवां खण्ड महाबंध या महाधवल है जिसकी रचना स्वयं भूतविल आचार्यने बहुत विस्तारसे ४० हजार हलोक परिमाण गद्य रूपसे ही की है। उस पर विशेष टीकाएं नहीं रची गर्यो।

धरसेनापार्यके समयमें गुराधर नामके एक और माचार्य हुए हैं। उन्हें भी द्वादशांगका कुछ हान था। उन्होंने कवायप्राभृतकी रचना की। उसे पेन्जदोसपाहुड भी कहते हैं। इसका भार्यमंग्र क्रीर नागहस्तिने व्याख्यान किया और वितृषभाचार्यने उस पर नृशां-सूत्र रचे। इस पर भी श्री बीरसेन स्वामीने टीका की। परंद्र, वे उसके भार्यशपर २० इजार क्लोक परिमाश टीका सिखकर ही स्वर्गवासी हो गये। तब उनके सुयोग्य शिष्य विनसेनाचार्यने ४० इबार परिमाश और टीका सिखकर उसे पूरा किया। इस टीका या भाष्यका नाम वयधवता है। इसका परिमाश ६० इबार है।

हन तीनों प्रंथोंकी ताडपत्रीय प्रतियां मूडिबड़ीके खिडान्त मंदिरमें विराजमान हैं। उनमें जबला की तीन प्रतियां हैं। तीनोंके खद्धर समकालीन जान पड़ते हैं। उनमेंसे एक प्रति प्रायः पूर्ण है। दूसरी प्रतिमें बीचके कई पत्र नहीं हैं। खौर तीसरी प्रतिमें तो सेक्ड़ों पत्र नहीं हैं। अवधवलाकी एक ही प्रति है। वह संपूर्ण है। महाबंबकी एक ही प्रति ताडपत्रकी है। असमें बीच बीचके कई ताडपत्र नहीं है।

#### वर्धी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

### विषय परिचय---

(१) षड्लंडोमें प्रथम लंडका नाम जीवस्थान है। उतमें एरसंख्यादि माठ अनुयोगोंसे गुण-स्थान भीर मार्गण स्थानोका भाभय लेकर जीवस्वरूपका वर्षन है। (२) पूरारे लंडका नाम श्रुद्रवंघ या श्रुत्त्वक वंघ है। इस लंडमें स्वामिस्वादि ग्यारह प्ररूपणामें कर्मवंघ करनेवाले जीवोका कर्म वंघके मेदों सिहत वर्षान है। (३) तीसरे लंडका नाम वंध-स्वामिस्व-विचय है। इसमें कितनी प्रकृतियोंका किस जीवके कहां तक वंघ होता है? कितनी प्रकृतियोंकी किस गुणस्थानमें व्युच्छित्ति होती है? इत्यादि कर्मवंघ संबंधि विषयोंका जीवकी अपेजासे विश्वद विवेचन है। (४) वेदना लंड चीथा है। इस लंडके अंतर्गत कृति और वेदना अनुयोगके आअथसे, कारणकी प्रधानतासे वेदनाका अधिक विस्तारसे वर्णन किया गया है। (५) पांचवें लंडका नाम वर्गणा है। इस लंडका मुख्याधिकार 'वंधनीय' है। जिसमें तेईस प्रकारकी वर्गणाओंका वर्णन और उनमेंसे कर्मवंधके थोग्य वर्गणाओंका विस्तारसे विवेचन किया गया है। (६) छुठे लंडका नाम महावंध है। उसमें भूतवित्त आचार्यन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रवेश इन चारों प्रकारके वंधोका विधान लव विस्तारसे किया है।

हम उपर बतला चुके है कि कषायप्राश्तको 'पेण्यदोसपाहुड' भी कहते हैं। इसमें पद्रह अधिकार हैं। उनमेंसे पेण्यदोस विहत्तिमें केवल उदयकी प्रधानतासे व्याख्यान किया गया है। आगेके चौदह अधिकारोंमें वंघ, उदय और सत्व आदिके आश्रयसे कषायोंका विस्तृत विवेचन है। दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्म, राग, द्रेष, मोहरूप एवं कथाय और नो-कथायरूप है। षड्खंडागममें अनेक अनुयोगों द्वारा आठों कमोंके वंघ, वंधक, आदिका विस्तारसे वर्णन है। परंतु इस कथायप्राश्तमें केवल मोहनीय कर्मका ही मुख्यतासे वर्णन है। कथायप्राश्तमें तीन प्रंय एक साथ चलते हैं। कथायप्राश्त मूल गायाएं है जो कि गुग्रवराचार्य कृत हैं। और उस पर यतिकृषभाचार्य की चूर्णी-कृत्ति एवं भी बीरसेनस्वामीकी वय-धवला टीका है।

## ताडपत्रीय प्रतियोंका लेखन काल--

धवला सं०१ की श्रन्तिम प्रशस्तिसे विदित होता कि मंडलिनाडुके भुजवल गंगपेमीड देवकी काकी एडवि देमियकने यह प्रति भुतपंचमी व्रतके उद्यापनके समय शुभचंद्राचार्यकी समर्पित की यी शुभचंद्राचार्य देशीगणके थे। श्रीर बन्निकेरे उत्तुंग-चैत्यालयमें उस समय विराजमान थे।

शुभन्तंद्रदेवकी गुरुपरंपरा, व उनके स्वर्गवासका समय अवग्रवेलगीला शिलालेख सं०४३ (११७) में पाये जाते हैं, उनका स्वर्गवास शक सं०१०४५ आवग्र शु०१० शुक्रवारको हुआ या। अर्थात् उनको स्वर्गस्य हुए करीब ८२२ वर्ष हुए हैं।

घवलादि सिद्धान्तप्रंथोंका संक्षिप्त परिचय

शिमोग्गाके एक शिलालेखसे जात होता है कि उक्स बन्निकेरे चैत्यालयका निर्माण ग्रक सं० १३०५ में हुआ है। ताडपत्र शंय सं० १ धवलाको देमियक ने जिन्नपसेठीसे लिखवाकर शास्त्र दान किया या। इसका अ. वे. शिलालेख सं० ४६ (१२९) में स्विस्तर वर्णन है। उसमें उनका नाम देमति, देवमति, देमियक इत्यादि दिया है। उन्हें शुभचन्द्रदेवकी शिष्या तथा श्रेष्ठिराख चांगुंडरायकी यस्नी लिखा है। उनकी धर्मानुबुद्धिकी खूब प्रशंसा की है। उक्त देमियकका का स्वर्गवास शक.सं० १०४२ विकारि संवस्तर फाल्गुन कृष्ण ११ को हुआ था। अतएब पता चलता है कि धवला सं० १ प्रतिको लिखनाकर देमियकने अपने स्वर्गवासके पूर्व अर्थात् शक १०३७ और १०४२ के बीचमें शुभचन्द्रदेवको अर्थां किया होगा। अब तक उसे करीब ८२७ वर्ष हुए हैं।

श्रमितम तीन 'कंद' पद्योंमें लिखा है कि कोपल नामके प्रसिद्ध निःश्वे पुरमें बिन्नपसेठी नामका एक भावक रहता या। वह दानशूर एवं समस्त लेखक वर्गमें या विद्वानोंमें श्रत्यंत चतुर, श्रीर जिनभक्त था। हत्यादि विशेषणोंसे उसकी श्रत्यंत की है। इतना ही नहीं तीसरे पद्यमें उसके सुन्दर श्रद्धरोंका वर्णन करते हुए खिखा है कि उसकी श्रद्धर पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है मानो समुद्रमें स्थित मोतियोंको निकालकर उन्हें छेद करके सरस्वती देवीके कंठका श्रत्यंकार हार ही गूंया हो। सचमुचमें इस प्रतिके श्रद्धर मोतिके समान श्रत्यंत संदर हैं। उपरोक्त प्रशंक्ति-पद्योंका संग्रह यहां श्रावश्यक नहीं है।

## घवलाकी दूसरी प्रति —

इसकी श्रंतिम प्रशस्तिसे शत होता है कि, इसे राजा गंहरादित्यदेवके पडेवल ग्रायांत्-सेनापित मिल्लदेवने खिलवाकर कुलभूषण मुनिको अर्पण किया था। वे कुलभूषणमुनि श्राचार्य पद्मनंदिके शिष्य थे। मूलसंघमें कुंदकुंदाचार्यकी परंपरामें हुए थे। उक्त मिल्लदेवकी प्रशंसामें कई पदाईं। 'सुजन चूडामिण' राजवयभूषण' श्रादि विशेषणोंसे उनका स्मरण किया है। उक्त पद्योंमेंसे कुछ पद्म निम्न प्रकार हैं—

> गुणनिधि-मिल्लिनाथ-पडेवल्लनांनिदत,कुंदकुंद-भूषण कुल भूषणोद्ध-मुनिपंगे जिनागम तस्य सत्मकः पणमेनिसिर्दुदं धवलेषं परमागममं जिनेदबरप्रणुत मनोल्पिन बरेथिसिक्तनिदं कृतकृत्य नादनो ॥ सेनानिर्मलिनाथाच्यो विश्वत्या विश्वभूतले । गंडरादित्यदेवस्य मंत्री मंत्रिगुणान्त्रितः॥

घवलाकी तीसरी प्रतिमें प्रशस्ति नहीं है, तो भी समकालीन ऋत्योंसे जान पहता है कि पूर्वोक्त दोनों प्रतियां लगभग ⊏०० वर्ष पहलेकी हैं ।

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ

### जयघवलाकी प्रति---

सिदान्त मंदिरमें जयववलाकी ताडपत्रीय प्रति एक ही है। उसे बल्लिसेहिने सिखकर क्रांश किया था। श्रंतिम प्रशस्तिमें पद्मसेनमुनिकी प्रशंसामें कर्नाटक पद्म हैं। उनमें उनकी 'जैन सिदान्त-वननिधि-ताराधिप', 'वाशिवारासि-सेद्धान्तिक-चूडारल' श्रीर 'कुमतकुघर बज्रायुघ' इत्यादि उपाधियोंसे स्मरण किया है (यह पद्मसेनाचार्य कुलभूषण्के गुरु पद्मनंदी ही होंगे) प्रशस्तिमें पद्मसेनके बाद उनके शिष्य कुलभूषण्का स्मरण किया है।

उक्त प्रशस्तिमें लेखक बल्लिसेडिको 'वैश्य कुल्तदीघिति', 'श्रमण्य पुण्यनिघि' श्रीर 'शीचगुणां वु निषि, श्रादि उपाधियोंसे विभूषित किया है। वह इतना उदार था कि स्वार्जित द्रव्यको शास्त्रदान श्रादिमें व्यय करता था। उक्त मुनि पद्मसेन या पद्मनंदि श्रीर बल्लिसेडीका समय विचारणीय है।

### महाबंघकी प्रति--

महाबंधकी ताडपत्रीय प्रतिको राजा शांतिसेनकी पत्नी पिल्लकांबाने उद्यादित्यसे लिखना कर श्री पंचमी त्रतके उद्यापनाके समय आचार्य श्री माघनंदिको समर्पित किया था। उक्त ग्रंथकी श्रंतिम प्रशस्तिमें लिखा है कि उपरोक्त माघनंद्याचार्य श्राचार्य श्री मेघचंद्रके शिष्य थे। उक्त माघनंदि श्राचार्य, राजा शांतिसेन स्त्रीर मिल्लकांबाका समय विचारणीय है।



# अज्ञात-नाम कर्तृक-व्याकरण

श्री डा॰ बनारसीदास जैन एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰

जिस व्याकरसाके कुछ सूत्र नीचे उद्भृत किये जाते हैं, उसका न तो नाम मालूम है झीर न कर्ता। इसके प्रारंभके केवल १०५ सूत्र उपलब्ध हुए हैं जो एक ताइ-पत्रीय प्रतिके पहले झीर दूसरे पत्र पर नेवारी अच्छोंने लिखे मिलते हैं। यह प्रति नेपाल देशके कठमांझ भंडारमें सुरखित है। इसके कुल १६ पत्र हैं। पहले दो पत्रों पर प्रस्तुत व्याकरसाका ग्रंश और शेष १४ (३-१६) पत्रों पर पुरुषोत्तमकृत प्राकृतानुशासनके अन्तिम १८ (३-२०) अध्याय कि लेखे हुए हैं। समग्र प्रति एक ही हायकी लिखी हुई प्रतीत होती है। ऐसा जान पहला है कि इस प्रतिमें दो व्याकरसोंके पत्र मिश्रित हो गये हैं—अशत-नाम व्याकरसोंके प्रथम दो झीर प्राकृतानुशासनके ग्रंतिम चौदह। एक हो हायके अख्य होनेसे यह भूल निवारस्य नहीं हो सकी। प्रतिके अन्तमें लिपिकाल नेपाली सं० ३८५ (वि० सं० १३२२) दिया है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पहले किस व्याकरसाकी लिपि हुई।

नेपाल-नरेशकी आजासे इस प्रतिके फोटो बनवाये गये। एक छैट विश्व भारती शान्तिनिकेतन को मेजा गया, दूसरा फांसमें पैरिसकी लायजे री को। बहासे प्रो॰ जुइच्या-निल-दोक्तची ने इस प्रतिका संपादन किया जो सन् १९३८ में प्रकाशित हुआ। । सन् १९३८ में महायुद्ध ख्रिष्ट बानेसे यह पुस्तक भारतमें आनेसे ककी रही। अभी पिछले वर्ष ही लाहीर आयी है। इससे पूर्व इन व्याकरणोंके अस्तित्वका ज्ञान नहीं था। यदि अज्ञात-नाम व्याकरणका लिपिकाल भी सं० १३२२ हो, तो इससे सिद्ध होता है कि यह व्याकरण सं० १३२२ से पहले की रचना है, तथा नेपालमें किसी समय प्राकृतका अच्छा प्रचार होगा।

इस तेलके द्वारा जैन विद्वानोंका ध्यान श्रशात-नाम प्राकृत न्याकरणकी श्रीर आकर्षित किया जाता है ताकि वे इसकी पूर्ण प्रति द्वंडनेका प्रयत्न करें। जैन भंडारों में श्रव भी कई ऐसे ग्रंथ सुरिख्त हैं जिनका संसारमें नाम तक प्रकट नहीं हुआ है।

१. ''की प्राक्ततानुकासन ही पुरुषोत्तम पर किंगिअ नित्ती-डोक-पेरिस'' १९३७ ए. १४१ मूल्य १० क्रिकिंग । इसमैं अज्ञात-नाम कर्नुक व्याकरणका उपक्रका अंश प्रकाशित किया गया है ।

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-ग्रंथ

# नेपाल से प्राप्त अज्ञातनाम-कर्तृक प्राकृत-व्याकरणके स्त्र--

### ॐे नमो बुद्धाय ।।

(१) ऋ ऋ खु खु न सन्त्यत्र नोमो न णकानाः पृथक्। न शबी क्रियचनक्ष्येय चतुर्थी दश्यते स्वचित्॥

- (२) ए भी पदादी ॥
- (४) ब्राह्दैतः॥
- (६) उदोदादीतः॥
- (८) एत इत्।।
- (१०) श्रत ठः<sup>२</sup> ॥
- (१२) ईत उः४॥
- (१४) ब्रादीवृतामलीपंऽसंबीगे हस्यः ॥
- (१६) आदिद्तां कचिहीर्धः ॥
- (१८) उदोतोरिदुतौ ॥
- (२०) उरूरि सन्यञ्जनस्य च ॥
- (२२) ईदरी ॥
- (२४) रः परसवर्षाः ॥

- (३) अउदीती वा॥
- (५) कचिदेदिदीतः ॥
- (७) भादिदीतामेत्॥
- (९) श्रत इदोती ॥
- (११) इत उः<sup>3</sup> ॥
- (१३) ऊत एः ॥
- (१५) दाढा ॥
- (१७) व्यञ्जनादुत 🖬: ॥
- (१९) ऋतोऽदिदुदातः ।।
- (२१) इदुती वा ॥
- (२३) लृल्योरिकाः॥
- (२५) डढणवभमदधनरहितवर्गा वर्णा

-भ्रपदादौ नायुक्तात्॥

- (२६) कुदुतुषोकतेषां ॥
- (२८) हो यः ॥
- (३०) श्रंकालं ॥
- (३२) टो बढी ॥
- (३४) वृदः॥
- (३६) को भः॥

- (२७) तयकखघघमा हः ॥
- (२९) त लोपो खडपडरककाराश्र ॥
- (३१) वेण्टं ॥
- (३३) फालहं ॥
- (३५) वस्य हुः॥'
- (३७) यवरडां लः ॥

१, प्रतिके प्रारम्भमें अंक १ से मिलता हुना रांकेतात्मक कें है जिसे निसी-दोलचीने छोड़ दिया है ।

२, प्रतिका पाठ]औतः।

**३, प्रतिमॅ—्हत** ऊः ।

४, प्रतिमें—ईत इः '

५, प्रतिमें दुदेदातः ।

## भशात-नाम कर्तृक-ध्याकर**वा**

|                                                  | अशासनाम कर्तिक क्यांकरकी                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (३८) खडालघरवटाम् ॥                               | (३९ कालोपः पूर्वस्य वाचा ॥                   |
| (४०) कगचबदपा मपदादाव संयुक्तानां ह               | तोपः (४१) वो बहुलम् ॥                        |
| (४२) डः ॥                                        | (४३) यः पदादौ <sup>९</sup> जा ॥              |
| (४४) सोपोऽन्यम् ॥                                | (४५) चजोर्यः ॥                               |
| (४६) पो वः ॥                                     | (४७) सः ॥                                    |
| (४८) दो डः ॥                                     | (४९) तादी <sup>२</sup> चादवः शयां ॥          |
| (५०) बराण्डादयः ॥                                | (५१) श्रेषोरख वहाः ॥                         |
| (५२)प्रथमतृतीयानांमखरक्ववतंयोगिनां तत्           | र्भाव (५३) खेडं ॥                            |
| (५४) प्रथमसंयोगे प्रथमद्वितीयौ ॥                 | (५५) समसंयोगे प्रथमा विसर्ग द्वितीय चतुर्था- |
|                                                  | चरम् ॥                                       |
| (५६) पदादी स्वस्य मत्न्कुलाः॥                    | (५७) मध्यान्तयो युक्ताः ॥                    |
| (५८) स्मस्य च्छ्रहो ॥                            | (५६) च्छ्रमा ॥                               |
| (६०) ध्मस्य बुमः॥                                | (६१) द्रक्च ॥                                |
| (६२) ष्टस्य हिस्रोठाकाश्च ॥                      | (६३) स्तस्य पदादी थठलाः ॥                    |
| (६४) हो ऽन्यत्र ॥                                | (६५) र्यस्य ज्वल द्वी ॥                      |
| (६६) सेज्ञा ॥                                    | (६७) इमस्मयो श्रंः ॥                         |
| (६८) ष्मष्ययो ई: ॥                               | (६९) सुण्हा ॥                                |
| (७०) चोगः॥                                       | (७१) दो रः ॥                                 |
| (७२) रोरीर वहाः ॥                                | (७३) दीह दीहरी दीर्घत्य ॥                    |
| (७४) मनलय पूर्वो इः परस्तात्यः? ॥                | (७५) हो न्दः।                                |
| (७६) चस्य रुकः।                                  | (७७) सोहो वा।                                |
| (७८) प्यस्योमः                                   | (७९) इस्य वर्गी पदादी।                       |
| (८०) संयुक्तावपदादौ ।                            | (८१ श्रुवोः संयोगादेखीपः।                    |
| (८२) स्कस्त स्पर्ना <sup>४</sup> ख <b>य</b> काः। | (८३) ष्यास्तोः सयाः ।                        |
| (८४) त्नस्य दर्ग ।                               | (८५) श्राद्धतः सद्दिश्चं ।                   |
| ९, प्रतिमें पदादावी ।                            |                                              |
|                                                  |                                              |

२, यहां प्रतिमें एक अक्षर पढ़ा नहीं जाता ।

३, वहां प्रतिमें परस्तेत्यः पाठः है

४, प्रतिमें स्करतस्यको पाठ है।

### वर्गी श्रमिनन्दन-भ्रंथ

- (८६) श्लम्लोः सलमलौ
- (८८) नी खा।
- (९०) संयोगे लोपः।
- (६२) श्रपः।
- (६४) टदी रन्ते वदी।
- (९६) व्यत क्रोकारे ।
- (६८) हुई वेब पदादी।
- (१००) भीष्मादयो न महाराष्ट्रेषु ॥
- (१०२) द्वियचनस्य बहुबचनम् ।
- (१०४) बहुबचनस्य कचिछोपः।

- (८७) पश्ची च्हः।
- (८९) हे।
- (९१) मनोः पूर्वस्वर्णः ।
- (६३) मध्यलोपावादि स्वरो वा ।
- (९५) तयोक्षीपः।
- (६७) संयोगात् करणं क्रचिदस्वरस्य।
- (९९) दघ कहार परा गाया पा मस्मकेषु ।
- (१०१) हरादयः शब्दः समानाः।
- (१०३ स आ) पुंति।
- (१०५) अनभ..."



# कन्नड भाषाको जनोंकी देन

श्री प्रा० के० जी० कुन्दनागर, एम० ए०

कल भाषाके निर्माताओं तथा कन्नद साहित्यके विधाताओं जैनियोंका सर्व प्रथम तथा स्वांचम स्थान है। इस दिशामें उन्होंने इतना अधिक कार्य किया है कि, भाषा, व्याकरण, साहित्य, छन्द, दर्शन, गिणत, राजनीति, विशान, टीका आदि कोई भी शाखा उनके कर्तृत्वसे अछ्ती नहीं है। भाषी कर्णाटिकयोंके लिए उन्होंने ऐसी समृद्धि छोड़ी है जिसके लिए उनकी सन्तान सदैव भृष्णी द्रहेगी। समय अनुकूल था; यदि राजाअयमें वे लिखते थे तो विद्वान भी उनकी रचनाओंका समादर करते थे। वे स्वयं भी विविध भाषाओंके पंडित ये तथा जनताका धर्मप्रेम उनकी प्रत्येक रचनाको जनपदके कोने कोने तक ले जाता था। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जैन साहित्य कर्णाटकके विद्वानों और धर्मात्माओंकी धराधनाका विषय बन गया था। ऐसे विशाल साहित्यके दिग्दर्शन मात्रका यहां प्रयत्न किया जा रहा है स्थेंकि उसका आश्चिक वर्णन भी कठिन है किर पूर्ण विवेधनकी तो कहना ही क्या है। इस विवेधनमें चौदहवीं शतीके प्रारम्भ तकके साहित्यके संकेत रहेंगे। क्योंकि तबतक इन मनीवियोंका कार्य पूर्ण हो सुका था।

शुतकेवली भद्रबाहुके नेतृत्वमें जैन संघकी दिख्य यात्रा तथा उनका अवसा बेलगोलमें निवासके समयसे ही दिख्यमें जैन धर्मका प्रसार प्रारम्भ होता है। अपने धर्मके प्रचारके लिए पूर्य प्रयस्न करके भी वे चोल राजाओंके दमनके कारण तामिल जनपदमें असफल ही रहे। दूसरी और कर्याटकके गंग, चालुक्य, राह्कूट, कदम्ब, होयसल शासक सब धर्मोंके प्रति उदार ये फलतः जैनधर्म वहां सरलतासे फूला फला।

आधुनिक धर्म प्रचारकोंके समान जैनाचारोंने भी अपने सिद्धान्तांको हृदयंगम करनेके लिए कज़ भाषाको माध्यम बनाया था जैसा बौदोंने भी किया था क्यों के अग्रोक-लेख तथा बौद विद्यार कर्यांटकमें मिले हैं। दां कज़ इमें कोई साहित्य अवश्य नहीं मिला है। दालमिडि लेखसे जात होता है कि चौथी शती पू० से लेकर ई० ४ शती ई० के मध्यतक कज़ इलिखने पढ़ने थीग्य न हो सकी थी पखतः संस्कृत प्राकृतसे शब्द लेकर जैनोंने इसे समृद किया। तथा कितने दी कज़ शब्दोंको प्राकृतमें भी लिया फलतः कज़ शब्द भी तस्सम, तद्भव और देश्य हो सके। कमल, कुसुम, बीर, बात, संगम, मोच, आदि संस्कृत शब्द तस्सम हैं। इनके अथोंके वाचक कज़ शब्द होते हुए भी चम्पू तथा श्रेलीकी इडिसे तस्सम

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

शब्द अपनाये गये थे। करगर्स (क्रक्च ) अन्ग (अर्थ ) वेहार (व्यवहार ) सकद (संस्कृत ) सिर्सा (ओ) आदि तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों के प्राकृतमय कलाइ रूप हैं।

सरसित (सरस्वती), विकोदर (विद्याघर), दुकोधन (दुवोंघन) आदि तद्भव नाम हैं। (वग्गः=स्याघ्र), तिगलपेरे (सिस=श्वा)) वर्दु (मिलदु=मृत्यु), वर्दु (ओसदः=श्वोधि), वान् (आगतः=श्वाकाश), आदि देश्य शब्द हैं। इनके अतिरिक्त अगल (रकेबी), भावरि (सिन भिद्या), अरियेक्कार (चर), रंदविश्या (पाचक), मादेल (पूंजी), आदि शब्द भी बनाये गये थे एसे कितने ही शब्दोंका अब भी चलन हैं। तथा वक्तस्यके सममानेके लिए संस्कृत शब्दोंका यथेच्छ प्रयोग हुआ है।

शब्दोंके निर्माणके साथ साथ कन्नइपर संस्कृत व्याकरणकी भी छाया पड़ी है। संस्कृत वर्णमाला संज्ञापं, सातकारक, सम्बन्धवाची सर्वनाम, समास, सित-सप्तमी, कर्मबाच्य, मादि इसके ही सुफल हैं। बैनोंके इस परिवर्दनके कारण कितने ही बिद्रान कन्नइकी संस्कृतकी पुत्री कल्पना करते हैं। संस्कृत खन्दोंका उपयोग द्राविह षट्पादि, त्रिपादि, रगले, स्वकर, स्नादि छन्दोंके साथ किया है।

साहित्य निर्माण—कल जैन कि तथा लेखकोंने सर्वत्र समन्तभद्र, किवपरमेश्वर तथा पूक्यपादका स्मरण किया है इन आचार्यों की लेखनीसे भी कल इमें कुछ लिखा गया था यह नहीं कहा जा सकता, हा इनके लंखक प्रश्चत प्रश्चित प्रश्चिप कल इमें टीकाएं अवश्य उपलब्ध हैं। भी वर्धदेव; अपरनाम प्रंक्तराचार्यने (६५० ई०) तत्त्वार्थ महाशाख्यर चूड़ामिण टीका लिखी थी। इनके समकालीन शांमकुंदाचार्यने कल इ प्राभृतोंकी रचना की थी। अर्थात् इस समय तक कल इ भाषा दारीनिक प्रन्य तथा किता लिखने योग्य हो गयी थी । इस समयसे लेकर राष्ट्रकूट राजा, त्यतुंग देव (८१४-७८ ई०) तकके अन्तराल में निर्मित कोई प्रन्य उपलब्ध नहीं है। त्यतुंगदेव अपने 'किय राजमार्ग' में कितने कल इ गद्य पद्य निर्माताओं का ससमान उल्लेख करते हैं। भामहके काव्यालंकार, दंडीके काव्यादर्शने लिये जानेपर भी इस प्रन्थके विषयमें भाषा और पद्योंकी अनुकूलताकी दृष्टिसे परिवर्तन किया गया है। इनका उत्तर-दक्षिण मार्ग मेद कल इ भाषा विज्ञानके प्रारम्भकाद्योतक है। ८७७ से ९४० ई० तकका समय पुनः सुद्धितका समय था। अद्यतन शोधोंने हरिवंशपुराख तथा शद्भक पद्योंके यशस्वी रचिवता गुणवर्म तथा नीति-वास्पान्तके कल इ टीकाकार आचार्य नेमिचन्द्रको कल साहित्यके इस युगके निर्माता सिद्ध किया है।

इसके बाद इस कलड़ साहित्यके स्थर्ग युगमें आते हैं। क्यों कि आदिपुराख तथा भारतके रखयिता भी पंप ( स॰ ९४० ई॰ ), शान्तिपुराख जिनाच्चरमासेके निर्माता पन्न ( स॰ ६५० ), त्रिषष्ठि

१ अवगवेकगोक शिकाकेख सं० १७, ७६, ८८ बादामिका एक शिकाकेख सन् ७०० ई० का (१ण्डियन एण्टेक्शा० भा० १०, १० ६१) सिद्ध करते हैं कि कलव उस समय तक कविताके योग्य हो गयी थी। इनमेंसे एक श्राद्धेक विकासित, दो असेअविकिटित तथा एक त्रिपर्दि कन्दमें है।

सक्य महापुरायके लेखक वायुण्डराय (९६८ ई०) तथा अजितपुराय एवं गदायुद्धके निर्मांता रक्ष (९६६ ई०) इसी समनमें हुए हैं। अपनी काव्य कला, कोमल कल्पना, चारू चिन्ता, प्रस्कृदित प्रतिभा तथा प्रसाद गुणयुक्त रोलीके कार्या तत्कालीन कजड़ चिन्तकोंपर इनकी प्रभुता क्षा गयी थी तथा पंप, पोक्ष और रक्षने अखाधारण क्यांति पायी थी। यही कारण है कि बारहवीं शतीके प्रारम्भमें हुए नागचन्त्र कृषिन 'अभिनवपंप' उपाधि वारण की थी। इनकी शैली उत्तम चम्पू है। पोक्ष तो वाणको बरावरी करते हैं। चरित्र चित्रण तथा भाव व्यक्षनामें रक्ष अति अर्वाचीन हैं। तीर्यंकर पुराण श्रंगार-सान्त रक्का आसीकिक क्षम्मभया हैं। यही अवस्था भावाविक्षकी है जिसके आधिसे अधिक भागमें श्रंगार और शेषमें शान्त रख है। शेष रक्ष कथा वस्तुका अनुगमन करते हुए इन्हीं प्रधान रहींका समर्थन करते हैं। दर्शन तो इसमें जीतगीत है। यही जैन पुराणोंकी विशेषता है। इसी कारण इनको संक्षित करना संभव नहीं है।

श्रधतनीय दृष्टिगोंसे इन ग्रन्थोंकी समालोचना करना उचित नहीं होगा न्योंकि उस समयकी दृष्टि भोग, भान्तरिक श्रान्ति तथा भारयन्तिक सिद्धि थी। जिनका इन ग्रन्थोंने सर्वथा सुन्दर निर्दाष्ट किया है। यम्यका कर्या, योजका दमितारि तथा रक्षका दुर्योघन सिद्ध करते हैं कि ये दुलान्त पाण चित्रयामें पारंगत थे। महाकि ये इसीलिए सहस्र वर्ष बीत जानेपर भी उनके ग्रन्थ आज नये ही हैं। इसी कारया चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजाओं ने उन्हें 'कवि चकवती' भादि उपाधियों भी देकर सम्मानित किया था। जिनसेनाचार्य तथा गुग्रभद्राचार्यके पूर्वोत्तर-पुराग्रोंसे कथा वस्तु लेकर चालुक्यायने त्रिषष्ठि-साध्या महापुराग्यकी रचना की है। कहीं कहीं तो कविपरमेश्वरके पद्य भी इन्होंने उद्धृत किये हैं। ये किय होनेके साथ साथ युद्ध तथा धर्मवीर भी थे। अवगा-बेलगोलस्य भी १००८ बाहुबलि-मूर्ति इनकी आमर कीर्ति है। बहुराधने नामक गद्य ग्रन्थ इस युगकी सर्वोत्तम कलामय रचना है। कुछ लोग खो-भ्यवा श्वि-कोट्याचार्यको इसका सेलक कहते हैं तो दूसरे अशतकर्तृक बताते हैं। यो भी हो जैनधर्मके माहात्म्य खोतक कथाआँका यह संग्रह अनुपम है। तथा आने गुगके कथा ग्रन्थ 'देवी-अराधना' धूर्ताख्यान, जातक कथा, आदिकी कोटिका ग्रन्थ है। फलतः इसके यहास्वी सेलकको भूल जाना कजिंगोंका दुर्भाग्य हो गा।

श्रव ग्यारहवीं शतीमें श्राते हैं तो हमें श्राभिनव पंप नागचन्द्र तथा श्रीमतीकान्तिके दर्शन होते हैं। 'भारती वर्णपूर, साहित्य-विद्याधर, साहित्य सर्वेज श्रादि उपाधियां हो पंपकी महत्ताको प्रकट करती हैं। इन्होंने श्रपनी रामायखर्में विमलस्तिके पउमचरिकका अनुसरख किया है। रावध्यके दुलान्त चरित्र चित्रखर्में श्रद्भत कुशलताका परिचय दिया है। इन्होंने विजयपुरमें मिल्लिनाथ मन्दिर बनवा कर वहीं मिल्लिनाथ पुराखकी रचना की थी। नागचन्द्रने स्थयमेव कान्तिदेवीकी कवित्व विधयक उरक्कश्रताका उल्लेख किया है। 'कान्तिहंपर समस्ये' प्रमथ उपलब्ध है श्रम्य कृति कोई श्रवतक प्राप्त नहीं हुई है। श्रम्य कवियोंकी तालिका

#### वर्षी-स्रियनन्दन-ग्रन्थ

निम्न मकारसे हो सकती है। कर्यापार्थ (११४०) नेमिनाथ पुरावा। नेमिचन्त्र (११७०) जीलावती, क्रार्थनेमिपुरावा। क्राग्वल (११८९) चन्त्रप्रभ पु॰। वंधवर्म (१२००) इरिवंशाम्युद्य, जीवसंबोधने। क्राचण्य (११९५) वर्षमान पु॰। पार्श्वपंडित (१२०५) पार्श्वनाय पुरावा। जस (१२०९) क्रान्तपु॰ वशोधरचरित । शिश्यमायरा (१२३६) त्रिपुरदहन, स्रंबनाचरित्रे। ग्रुग्यवर्म्म (१२३५) पुष्पदत्तपु॰ चन्त्राष्ठक। कमलभव (१२३५) शान्तिहबर पुरावा। स्रंडच्य। (१२३५) कम्बिसर काल। क्रमुदेन्दु (१२७५) रामायग्र। इस्तिमरुख (१२६०) अ।दिपुराग्र (गद्य)।

शिलाहार गंगरादित्यके कालमें उत्पन्न कर्णपार्यका नेमिनाय प्राण श्रद्भत चम्प्रकाव्य है। बीलावति श्रंगारिक उपन्यात है जिसकी वस्त संचित होनेपर भी दश्यादिके सुन्दर वर्णनींसे प्रन्य दीर्घकाय हो तथा है। इनकी कल्पनाने 'सर्वको भ्रष्ट्र तथा विधातासे श्रतिर्मित बस्त भी कविसे परे नहीं' किस्बदन्तीको सस्य कर दिया है। कलाकान्त, भारती-चित्त-चोर खादि विशेषग्र इनकी योग्यताके परिचायक है। बन्धवर्मसे पार्क्षपंडित तकके लेखक एक ही अग्रीके हैं। जब कल्पनाशील न होकर भी प्रसाद वर्ष है। बशोधरचरितमें चित्रित ऋहिंसा बार्मिकता तथा संसारिकताका सन्दर समन्वय है। दोनों ग्रन्थ महत्त्वके काव्य है अतएव होयसल-यादव तृपति द्वारा दत्त 'चन्नवर्ती, राजविद्वत्समा-कलहंस, आदि उपाधियां माश्रर्य चिकत नहीं करतीं। कामदहन लाण्ड-कान्य ही श्रंडय्यकी रव्यातिका कारण हुन्ना है। कवित्वके श्वतिरिक्त इस उपान्याससे उनका मानुभाषा प्रेम तथा उत्साह भी फट पडता है। शिशमायण तथा क्रमदेन्दने चम्पू शैलीको त्यागकर 'सांगस्य' 'घट्पदि' छन्दींको स्टेकर जनपदके जनका विशेष अनुरक्षन किया है। ये सभी कावि अनेक भाषाओं के पंडित ये तथा संस्कृत वहल भाषा लिखते थे। फलतः 'कन्नड संस्कृतके माश्रित है' मारोपके साथ जन-मन तूस नहीं हुआ। इसी आतृप्तिने बारहवी शतीमें साहित्यक-दार्शनिक क्रान्ति की सृष्टि की । वसवके वीरशिव मतकी स्थापना तथा 'वचनों' की रचनाने नृतन युगको जन्म दिया । जिससे प्रभावित हो नयसेनने धर्मामृत सिखकर संस्कृत शैलीके विरूद कान्ति की थी। यह स्थिति देखकर भी उन्होंने भाषी बिपत्तिके प्रतिरोध तथा जन मन प्रनुरंजनका सुवि-चारित प्रयत्न नहीं किया था । जिसका परिणाम जैनवर्मके लिए वातक हन्ना । तथापि कतिपय व्यक्तियोंने इस स्थितिका सामना प्रचारात्मक ग्रन्थ लिखकर किया था। ऐसे लेखकोंमें निम्न कवि प्रधान थे। ब्रह्मशिव (११२५) समयपरीचे, त्रैलोक्य चुडामणित्तोत्र । वीरगंदि ( ११५३ ) आचारसार तथा टीका । वृत्तविसास ( ११७० ) प्रामृतभग, तत्वार्थं परमात्ममकाशिके । मापर्यादि ( १२६० ) शास्त्रवार समुच्चय । नागराज ( १३०० ) पुण्यास्तव । कनकचन्द्र ( १३०० ) मोच्चप्रासृत टीका ।

नक्षशिवके समयपरी होमें भारागम तथा भनारागम विवेचन करते हुए वैदिक शास्त्रोंकी न्यूनता स्रोका संकेत किया है। किन्द्र सम्पूतया गम्भीर विवय होनेके कारदा वह सन-प्रिय न हो तका वृत्तिवित्तासकी धर्मपरीज्ञाकी भी वही स्थिति है। यह ध्रमितगतिकी धर्मपरीज्ञाका कम्मड चम्यू स्त है। माधनिन्द कृत शाक्कधारसमुख्य जैन दर्शनका विस्तृत वर्धान करता है यह कम्मड भाष्य युक्त स्वप्नम्य है विश्वके व्याख्यान पंपके ध्रादिपुराण ध्रादि प्रन्थोंके उत्तेस्लोंसे परिपूर्ण हैं।

किन्तु ये व्याकस्मिक अवस्न न तो जनताको तुष्ट कर सके आरे न उनकी कान पिपासा ही बुआ। सके । मल्लिकार्जुन, (१२४५) नागवर्ग (११४५) केशिराव (१२६०) व्यादि भी समयकी पुकारको न समक सके । इसीक्षिय व्यालंकारिक साहित्यके महत्त्वकी सिद्ध करनेके लिए उन्होंने कमशः 'सुक्तिः सुवार्यंव' काव्यावलोकन, शब्दमियदर्पण, ब्यादि अन्य लिखे वो कि स्कि, सब्दा तथा व्याकरणके व्यायुक्तम अन्य होकर भी अपने सो वर्ष बाद ही 'बट्पदि-युग' के प्रारम्भको न रोक सके ।

वैश्वानिक विषयोपर खिखनेवाले कतिपय विद्वानोंकी तालिका निम्न प्रकार है— श्रीभ्रराचार्य (१०४९) जातकतिलक । राजादित्य (११२०) व्यवहार-चेश्र-गणित् लीकावती चित्रहसुगे। कीर्तिवर्म (११२५) गोवैद्य । जगहलतोमनाय (११५०) कल्यायकारक (कर्याटक)। यष्टकवि (१३००) रष्टमत (५०० ज्यो०)।

ईनमें से भी कितने ही ग्रन्थ चम्यू शैलीमें है। विविध विशाल कन्नइ साहित्यमेंसे ग्रन्थों तथा लेखकोंका यह स्रति संज्ञ्ञत संकलन है। तथापि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनाचार्थोंने किस प्रकार कन्नइ भाषा तथा साहित्यका निर्माण किया है। तथा कन्नडिगोंके लिए प्राचीन सालंकारिक संस्कृतसे सम्बद्ध करके कितनी अनुपम सम्पत्ति छोड़ी है। साहित्यके सब ग्रंगोंमें नाटक एकमात्र ग्रंग है जिसका अनुपातिक पीषण नहीं किया गया है। तथापि 'गुदायुद्ध' आदि ग्रन्थोंमें नाटकके समस्त गुणोंके दर्शन होते हैं।



## एक अज्ञात कन्नड़ नाटककार

## श्री एम० गोविन्द पाई

शंगरारया कृत 'मिश्रविन्द-गोविन्दा' १८०० ई० तकके कल्नड साहित्यमें एकमात्र नाटक है। मैस्रके राजा चिक्कदेवराय (१६७२-१९०४) की राजसभाके शेरी वैष्णाव' किय थे। यह नाटक भी भी हर्षके रत्नावित नाटकका भाषान्तर मात्र है जिसमें केवल पात्रोंकी संज्ञाएं परिवर्तित कर दी गयीं हैं। आपाततः जिज्ञासा होती है कि कालिदासके मालिकामिमभें उल्लिखित सौमिल्ल कविपुत्रादि के नाटकोंके समान किसी प्राचीनतर कन्नडिंग कियके नाटक भी तो कहीं लुप्त अथवा गुप्त नहीं हो गये हैं। महाकिव रन्नके गदायुद्ध (१००७ ई०) में चित्रित कञ्जुकी एवं विद्वषकादि पात्रोंकी उपस्थिति विशेष कर इस स्रोर आकृष्ट करती है क्योंकि संस्कृत साहित्यके महाकाव्योमें इनका चित्रण नहीं पाया जाता है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि प्रारम्भमें रन्न अपनी कृतिको नाटक रूप देना चाहते ये श्रीर बादमें महाकाव्य रूप दे गये। फलतः इतना कहा ही जा सकता है कि उनके सामने संभवतः कोई नाटक अवश्य थे।

गद्य-पद्यमय पद्धतन्त्र र नामका एक कन्नड प्रत्य है इसके रचितता ब्राह्मण विद्वान् दुर्गेसिंह हैं। इसकी लगभग पचास प्रतियों में ''श्रति संपन्नतेवेत्त....प्रमदलीला पुष्पिताग्रहुमम्।'' श्लोक पाया जाता है। तथा जो कि मुद्रित प्रतिमें नहीं है । यह मन्य प्रजापित संवस्तरकी चैत्रशुक्ता द्वादशी सोमवारको समास हुआ था। प्रन्यके प्रारम्भ (१०११-१८) में लिखा है कि कि चालुक्य वंशी जगदैकमल्ल कीर्तिविद्याधरकी राजसभामें रहते थे। सगौंको सन्धमें कि अपना उक्त राजाक्योंके समयमें ''महासन्धिविद्याधर स्थित भी उल्लेख करता है १ यह राजा पश्चिम चालुक्य वंशी जबस्दि चगरेकमल्ल कीर्तिविद्याधर (१०१८-१०१२) के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता। कलतः गुजाक्यकी पैशाची वृहत्कथासे 'वसुभागभट्ट'

९ "सीमिल्ड कवियुत्रादीनां प्रवन्धात्"

मैस्र राजकीय सर्वती सदन तथा दि● जैन सिद्धान्त भवन आरामें संचित प्रतियां ।

३ कर्णाटक काञ्चमकरी मालामें प्रकाशित २३ वां पुष्प (१८९८)

हारा संस्कृत रूपान्तर किये गये पंचतन्त्रके कन्नड भाषान्तरका काल ६५३ शासिधाइन वं० (सोमबार ध्रमार्च १०३१ई०) होगा।

बाल्मीकि, ब्यास, विष्णुगुम, गुगाटय, वरहचि, कालिदात, भवभूति चादिका स्मरण करते हुए कि दुर्गाविह इनके बाद ही कलड़ कवियोंका भी स्मरण करते हैं। जिलके पुष्ट आजारपर इस भी विजय, कल्नमय्य, अस्म, मानसिज, चन्द्रभट्ट, पीन्न, पग्प, गगनांकुश तथा कविताविलातको उनका पूर्ववर्ती मान ही सकते हैं। इनमें भी अस्म संस्कृत कवि भी ये वैसा कि उनके प्रकाशित वर्द्धमानचरिष' तथा शान्तिपुराग्रसे स्पष्ट हैं। "संवरसरे दशनवीत्तरवर्षपुक्ते ।१०४।...प्रव्याष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ।१०५।" पर्यो द्वारा कविने "वर्द्धमानचरित" के रचना समयकी स्पन्ना दो है। अर्थात् 'बोल राजा श्रीनायके राज्य कालमें विमलानगरीमें विद्या पदकर मैंने ९१० संवर्तमें यह प्रन्य लिखा था। पोन्न (९५० ई०) अपने शान्तिनाथ पुराग्रमें कल्नह कवितामें अपनेको अस्मके समान लिखते हैं। फलतः वर्द्धमानचरितका समाप्ति काल सं० ९१० शािलवाहन' न होकर 'विकम' ही हो सकता है। फलतः ८४६ ई० तक राज्य करनेवाले राजा श्रीनाय चोल कोकिल्लि अपरनाम श्रीपति होंगे तथा रचनाकाल ८५६ है० होगा। छम्दकी सुविधाके कारग्र श्रीपतिका श्रीनाय हो जाना तो सुकर है ही।

श्रवगकी खित करनेके ठीक पहले दुर्गीसंह "श्रव तक कोई ऐसा सुकवि न दुशा है और न होगा जिसकी तुलना कन्नमध्यसे की जा सके। जिनका मालवी [ती]-माधव विदानोंके हृदको मन्त्रमुख करता है । " श्रवंमय पदा द्वारा कन्नमध्यका समरण करते हैं। राष्ट्रकृट उपित उपतुंग(८१४-७७ ई) द्वारा रचित कहे जानेवाले लख्यप्रम्थ कविराजमार्गमें कन्नद कि भीविजयका उल्लेख हैं। श्रीविजयको पद्मतन्त्रकार दुर्गीसंहने भी समरण किया है। यद्यपि श्रवम तथा कन्नमध्यका कविराजमार्गमें उल्लेख नहीं है तथापि कन्नमध्य न्यूयाधिक रूपमें उपतुंगके समकालीन रहे होंगे क्योंकि उनके कुछ ही पहले श्रवमाकी मृत्यु हुई थी फलतः कन्नमध्य द्वारा 'मालवि-माधव' का रचनाकाल ८०० ई० कहा जा सकता है उर्मायवश्च यह नाटक श्रनुपलन्ध है फलतः विपुल कन्नह साहित्यमें प्रकृत क्लोकके सिवा कन्नमध्य का उल्लेख श्रन्यत्र नहीं मिलता है।

मालवि-माधव नाम ही संस्कृत नाटक मालती-माधवका स्मरण दिला देता है। श्रीर उसके साथ, साथ करुण रसावतार महाकवि भवभूतिकी श्रमर कीर्ति भी मूर्तिमान हो उठती है। ऐसाभी स्पष्ट

१. श्री रावजो सरवारम दोषी शोलापुर द्वारा प्रकाशित ।

२, "कन्नद कवितेयोल असगम्।"

३, दक्षिण भारतमें येतिहासिक छेख ए० ३४०।

४, "परम कर्बाइवर चेती इर मैबिनमेसेव माळवी माधवं। विरचिसिद कल्नमध्यं बरमागं सुकवि वगेबीडिन्तु सुन्तं॥"

#### वर्सी-प्रभिनम्दन-प्रम्थ

प्रतीत होता है कि साक्षि-भाषत कन्नइ नाटक था। प्रधान नायिकाके नामका भेद इचित करता है कि यह नाटक एंस्कृत नाटकका केवल भाषान्तर नहीं या अपितु स्वतंत्र कन्नइ नाटक था। जिसमें किकने भवभूतिका प्रसिद्ध नाटक सामने रहनेके कारण एंभवतः नायिकादिके आंशिक समान नाम रखे थे। दुर्गसिंह द्वारा की गयी लेखक तथा नाटककी प्रशंस सिद्ध करती है कि ८०० है० लगभग एक महान् कवड़ किने महान् कन्नइ नाटककी सृष्टि की थी जो कि अब लुप्त है। नाम तथा कन्नइ साहित्वके निर्माण आदि समस्त परिस्थितवोंसे यह भी पृष्ट होता है कि कन्ममन्य बैन विद्यान थे।



# भारतीय अश्वागम

भी पी॰ के॰ गोडे, एम॰ ए०

आचार्य हेमचन्द्रकी (१०८८-११७२ ई०) श्रीमशान-चिन्तामिक भूमि खण्डमें निम्नपण है—
"विते तु कर्क कोकादी खोक्तादः श्वेतपिकृते ॥३०३॥
पीयूषवर्षे खेरादः पीते तु हरियो हये । कृष्णवर्षे तु खुद्धाद कियादी लोहितो हयः ॥३०४॥
श्रामीलस्तु नीलकोऽय त्रियुद्दः कपिली हयः । वोस्लाह्यस्वयमेष स्वात् पाण्डकरोर वालिषः ॥३०५॥
उराहस्तु मनावपाण्डः कृष्णवङ्गोभवेशदि । सुसाहको गर्दभाभः खोरखानस्तु पाथ्यः ॥३०६॥

कुलाहरूतु मनाक्पीतः कृष्याः स्वायदि वतुनि । उक्तनाहः पीतरक्ष्म्वायः च एव तु कचित् ॥३०७॥ कृष्णरक्तस्क्ष्मिः मोक्तः शोकःकोकनवन्क्ष्मिः । इरिकाः पतिहरितन्क्षायः एव हालकः ॥३०८॥

पङ्गुताः सितकाचाभः इताहिश्मितितो इयः।"

हनमें वर्णके अनुसार कोकाह, खोड़ाह; सेराह, खुङ्गाह कियाह, त्रियूह, बोल्लाह, उराह, सुवाहक, बोचलान, कुलाह, उकनाह, हलाह, आदि नाम आये हैं जिन्हें आचार्यने 'देशी', शब्द कहा है। उनका हन शब्दोंका विग्रह कहीं कहीं सर्वथा काल्पनिक प्रतीत होता है यथा—'वैरियः सनति वोदलानः'। अपने एक पूर्व लेल दें में में सिद्ध कर खुका हूं कि आ० हेमचन्द्र द्वारा दल अश्वनामों में से कितने ही नाम जयदत्तके अश्वायुर्वेद के, अध्वाय तृतीय ( सर्वलख्याच्याय ) तथा चालुक्य-तृपति सोमेश्वर कृत ( ल० ११३० है० ) मनसोल्लासके 'वाजि-वास्तालि-विमोदः' (पोलो )में भी उपलब्ध हैं। यद्यपि आचार्य हन शब्दोंको देशी कहते हैं तथापि मुके वे विदेशोंसे आये प्रतीत होते हैं। ई० की ८ ही तथा १३ वों शतीके मध्य भारतमें बहुस्ततमे साथे वये घोड़ोंके साथ ही ये नाम आये होंगे। ये कब कितके द्वारा आये, आदि पर कारसी खोर अरबीके विद्वान प्रकाश काल सकते हैं। हतना निश्चत है कि आचार्यने सावजान कोशकारके समान उस समय प्रचित्तत हन सन्दोंको लेकर अपने कोश तथा भारतीय भाषाको कालको हिंदी सर्वाकृत सम्बन्त किया था।

१, ''खोज्रदादयः शब्दाः देशीप्रायाः।" २, प्रेमी अविनद्वसम्य ५० ८९।

रे, विवली विका इण्डिका, कलकता ८८६ ।

#### वर्गी-सभिनन्दन-ग्रन्थ

उक्त निष्कर्षों तक पहंचनेके समय तक युक्ते यादवप्रकाश कृत 'वैजयन्ती' कोशका पता नहीं या को आन्वार्यसे घोडे 'समय पूर्व सु० १०५० ई० में बना था। आन्वार्यकी जीवनीमें भी व्यक्तरने ' शेषाल्य नाममाला: अभिधानचिन्तामिशको प्रक है। जिसमें जयन्तप्रकाशकी वैजयन्तीके उद्धरणोंकी भरमार है ( पु०९१ टि॰ ७३ )"। "श्रमिश्वान चिन्तामिशके साथ पुनः प्रकाशित नाममःसा भी बादबश्रकाशके प्राचीनतर ग्रन्थ वैजयन्तीसे श्रत्यधिक मिलती जुलती है। तथा इससे बहुसंख्याक दलीं शब्द भाषार्थने लिये हैं।" आदि लिखकर सिद्ध किया है कि आचार्य यादवशकाराके ऋगी हैं। बदि भी व्यूलरका यह कथन सस्य है तो हमारे अनुमानसे उपय किल्लाखत अध्वनाम भी आचार्यन वैजयन्तीके<sup>२</sup> भूमिकाण्ड जित्रयाच्यायके ६६-१०६ श्लोकोंसे लिये 🖁 । बादवप्रकाश 'श्रश्वाना-मागमें पद द्वारा किसी अश्व-शास्त्रका संकेत करते हैं जो कि जयदत्तका अक्ष्वायवेंद्र ही हो सकता है बिसमें वर्णात्रसारी अध्यनाम तृतीय अध्यायके १०० से ११० स्ठोकोंमें दिये हैं। क्योंकि नकुलकृत श्रम्बचिकित्तित, बाग्भटकृत श्रम्बायुर्वेद, कल्ड्यकृत वारवसुरच्चय तथा भोजकृत युक्तिकल्पतरू प्रन्योमें कोकाह, खुक्काह, आदि नाम नहीं मिसते हैं। अतः सम्प्रति यही अनुमान होता है कि यादवप्रकाशने वर्णानुसारी अश्वनामोंको संभवतः जयदत्तके 'अश्ववैद्यक'से ही लिया है। फलतः अश्वशास्त्रके विकासमें कालकमसे सर्वप्रयम अञ्चविद्यक-कार भी जयदस ( १००० ई० ) से पहले होंगे तथा उनके बाद बादब-प्रकाश ( १०४० ई० ). आ॰ हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) तथा सोमेखर (११३०६०) आवें गे।

संभवतः श्राचार्यंने अपने कोशको किसी विशेष अश्वागम अथवा अश्वागमोंके आधारसे नहीं बनाया या, अपितु उनका आधार प्राचीनतर कोश ही ये जैसा कि उनके द्वारा किसी अश्वशासका उल्लेख नहीं किये जानेसे स्पष्ट है। कारसी तथा अरबी घोड़ोंका भारत व्यापी व्यवसाय, देशके समस्त राजाओंकी सेनामें उनका प्राधान्य तथा चार संस्कृत कोशकारों द्वारा उनके नामोंका अपने ग्रन्थोंमें दिया जाना एक ही समयकी घटना है। इन चार कोशकारोमेंसे भी जयदत्त तथा सोमेश्वर स्वयमेव शासक थे। अपने ग्रन्थकी प्रश्वस्तिमें जयदत्त अपने आपको 'महा सामन्त' कहते हैं यद्यपि इनका पूर्ण परिचय अव तक स्थिर नहीं हुआ है। और सोमेश्वर अस्वन्त संस्कृत चालुक्य शासक थे जैसाकि उनके विशास एवं बहुमुख संस्कृतिक प्रन्थ 'मानसोल्लास'से स्पष्ट है।

भारतीय कोश-साहित्यको समय समयपर हुए निष्णात कोशकार विद्वानोंने अपने समयमें प्रचितत विदेशोदभूत शब्दोंको भी तत्तद कोशोंमें लेकर हमारे शब्दभण्डारकी ओशुद्धि की है। जैसा कि

१. श्रीमणिकाल पेटलकुत अंग्रेजी अनुवाद प्•१६।

२. गुष्टाव ओपर्टका संस्करण ( महास १८९३ ) ए० ११२ ।

अप्रवनामोंके पूर्व विवेचनसे ही नहीं अपितु संस्कृत टीकाकारोंके सामधान विवेचनसे भी स्पष्ट है।
वधा-'अप्रवक्ता' शब्दका अर्थ करते हुए डल्लख ( ल० ११०० ई० ) का उसे शाक कहना,
अथवा हरीकी व्याख्यामें सुभुतका 'अप्रवब्ता तथा गोथिका समानार्थक हैं जिसके लम्बे पत्ते होते हैं
तथा जिसे तुक्क देशमें 'हिस्कित्य' कहते हैं, आदि। अन्यत्र' मैं लिख जुका हूं तुकीं, फारस, अप्रवमें
हिस्कित्य अथवा हरियत अथवा अस्पित एक धास है जिसे खिलाकर मोड़े मोटे किये जाते हैं।

अपने कोशमें आगत शब्दोंका विग्रह आवार्यने वैयाकरणकी दृष्टित किया है, फलतः उसको ऐतिदृष्टिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। फलतः 'कोक बदाहिन्त भुवं कोकाहः, लभुद्गाइन्ते कोङ्गाहः;
पृषीदगदित्वात्, सीरबदाहिन्त भुवं सेराहः, हरि वयां यान्ति हृरियः, खुरैगांहते खुकाहः,
कियां न जहाति कियाहः, त्रीन यूर्यति त्रियुहः, ब्योम्न उल्लक्षते योह्नाहः, उरसा
आहन्ति उराहः, सुलेन राहेति सुकहकः, वैरिणः लनित वोरुकानः, कुलमाजिहीते कुलाहः,
उन्चैनंग्रते उक्तनाहः, हलबदाहिन्त हलाहः, हलित क्ष्मां हालकः।, आदि विग्रह मीलिक एवं
पांडित्यपूर्णं हो कर भी ऐतिहासिक नहीं कहे जा सकते। क्योंकि असंस्कृत शब्दोंका विग्रह संस्कृत
व्याकरण अथवा कोशके आधारपर करना उचित नहीं है। इतिहास एवं भाषाके शास्त्री ही इन
शब्दोंकी प्रामाणिक ब्याख्या कर सकते हैं। फलतः उक्त ग्रन्थोंके सिवाय ग्रन्य संस्कृत ग्रन्थोंमें
हन नामोंकी शोध संस्कृतज्ञोंको करना चाहिये तथा फारसी श्रीर अरबीके विद्वानोंको भी इनके मौलिक
उद्गमादिपर प्रकाश डालना चाहिये। तभी इनके वास्तविक विग्रह किये जा सकें गे।

२ वैक्ट्रिया ( प्राचीन ईरान धन हिन्दू कुछ और औक्सस नदीके मध्यका कम्बा प्रदेश ) अधवा बाल्हीक, मीडोका साम्राज्य, मैडिकजड़ी, अर्थशास्त्र तथा दर्षचरितमें वर्णित बाल्डीक अस्व, आदिका विचार अस्ववला तथा बाल्डीक अथवा बैक्ट्रियासे सम्बन्धका संकेत करता है।



१ भारतीयविधा (बम्बई) में प्रकाशित 'अदवबला' छेखा

# जैन पुराणोंके स्रीपात्र

श्रीमती त्र० पं० चन्दाबाई जैन, विदुषीरत्न

साहित्य मानवताको सर्वाव करता है। सविशेष पुराशः, ये साहित्य कलाके ऐसे अवयव हैं जिनसे मानव अपनी विचार धाराको परिष्कृत कर सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, और आर्थिक सदाचारका निर्माण करता है। वह पौराशिक पात्रोंके जीवनके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर उनके समान बननेका प्रयत्न करता है। प्रत्येक नर-नारीके जीवन तत्वोंकी अभिक्यिक नैतिकता या सदाचारके आधार पर ही हो सकती है। सस्य, स्थाग, परदु: स-कारता, हदता, सहिष्णुता, स्वार्थ-हीनता, संयम, इन्द्रिक्वय आदि ऐसे गुण हैं जिनके सदावसे ही मानव जीवनकी नीव हद होती है। इन गुणोंके अभावमें मानव मानव न रहकर दानव कोटिमें चला जाता है। आत्मिनरीच्या एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति अपनी आन्तिरिक् दुर्वलताओं पर विजय प्राप्त कर समा, मार्दव, सत्य, प्रस्ति भावोंको उद्बुद्ध कर सकता है। यह आत्मिनरीच्या प्रवृत्ति कुछ लोगोंमें सहज जायत हो जाती है और कुछमें आगम जान द्वारा। पौराशिक पात्रोंके आदर्श चरित्र व्यक्ति हस आत्म निरीच्या प्रवृत्तिको बुद्ध-शुद्ध कर देते हैं, और वाचकके जीवन में सत्य और अहिंसाका भलो-भांति संचार होने लगता है।

विश्वमें बदासे नर और नारी समान रूपसे अपने कार्य कलापोंके दायित्वको निभाते चले आ रहे हैं। इसी कारण इसारे पुरुष; पुराण-निर्मात।ओंको भी पुरुषपात्रोंके समान नारीपात्रोंका चरित्र-गत उत्कर्ष दिखलाना ही पढ़ा था। वहां नारीको 'नरक नसैनी' बतलाया है, वहीं लोकिक दृष्टिसे मातृत्वमें उसके उमस्त गुणोंका विकास दिखाकर उसे जननीत्वके उच्च शिखरपर आरूद कर वगत्पूज्य बनाया है। तीर्यंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, प्रसृति महापुरुषोंको अन्म देनेवालो और लाखन करने वाली नारी कदापि हीन नहीं कहीं वा सकती है। हां केवल वासना और विलासिताकी प्रतिमूर्ति नारी अवश्य उपेश्वणीय, निम्दनीय तथा घृणाकी वस्तु बतलायो गयी है। यह केवल नारीके लिए ही चरितार्थ नहीं है किन्दु नरके लिए भी हैं। विष्ठ पुरुषने विलास और वासनाके आवेशमें होश-हवासको भुलाकर अपना पत्तम किना है पुराकोंने उसके खीवनकी समालोचना स्पष्ट करमें की गयी है।

पुराणकारोंने नारीके लोकिक शिव क्यीर धत्य रूपकी अभिव्यक्षना बड़े सुन्दर ढंगसे की है।

वाहित्यक दक्किमें कई स्थलोंपर पुरुषणामोंकी अपेखा नारी पायोंके श्वरियमें स्विष्क सान्तरिक वाँदर्गकी सिम्म्यक्ति हुई है। नारी पात्रोमें कुछके सरिवोंपर परिस्थितियोंके धात-प्रतियात एवं प्रकार पहें हैं कि उनसे उनका श्वरित्र सस्यविक मनाबोश्यादक हो गया है। सीता, अंजना, राजुल, आदि कतिपय ऐसी पीराश्यिक नारियों है किनके सरित्रका उत्कर्ष विविध्य परिस्थितिमोंसे हो कर त्यागवृत्तिमें परिवर्तित होता हुआ आदर्श स्वरूपमें प्रकट हुआ है। पुराश्यकारोंकी यह विशेषता है कि उनने पहले नारियोंका स्थाय विवशास्थ्यामें दिसलाया है किन्द्र आगे उस त्यागको स्वेच्छा और आत्महितकी कामनासे कृत तिक्क किया है।

वैन पुराखोंके चरित चित्रवाकी एक विशेषता यह है कि उनके नारी पात्रीका व्यपना स्पक्तित्व है। राधाके समान उनके नारीपात्र पुरुषके व्यक्तिस्वसे सम्बद्ध वहीं हैं किन्तु नारीकी पृथक् सत्ता स्वीकार कर पुरुषपात्रींके समान उसके जीवनकी गतिशीलता, त्याग, ताहत, शील, हन्द्रिय विवय प्रभृति अनुकरखीय गुवांका सुन्दर अंकन किया है। सीकिक दृष्टिसे भी जैन पुरावांके नारी पात्र स्वीप रूपमें सामने उपस्थित हो कर जीवनके उत्थानकी शिक्षा देते हैं। मादिपुराण कीर पश्चपुराणके कुछ स्वत तो इतने संदर है कि धार्मिक दृष्टिसे उनका जितना महत्त्व है, साहित्यिक दृष्टिसे कहीं उससे अधिक है ! श्चंबना श्चीर राजुलके विरहकी मुक वेदना इतनी मर्मस्पर्शी है कि इन दोनोंके चरित्रोंको पदकर ऐसा कीन व्यक्ति होगा वो बहातुम्तिके दो आंत् न गिरा एके । करबासे हृदय खाई हुए बिना नहीं यह एकता है । वैदिक परायानिर्मातास्त्रीन भी श्रीकृष्याके विरहमें गोपिकास्त्रोंके विरही हृदयकी सुन्दर व्यंजना की है। किन्तु वहां गोपिकाझोंका वीवन अपने आराध्य प्रियके बोवनके साथ सम्बद्ध है, यहां जैनपुरायोंकी नारीका जीवन स्वतन्त्र रूपमें है। पुरुषके समान भारम विकासमें नारी भी स्वतन्त्र रूपसे भागसर हुई है। चहार दिवारीके भीतर रख कर जैन पुरायाकारोंने उसे केनल विरहमें हो नहीं तपावा है किन्तु श्वास्प-साधनाकी श्रांचमें गलाकर उसे पुरुषके समान शुद्ध किया है। नारीके मातुःकके खाय उसके त्यांनी बीवन का यह समन्वय बैन पुराणोंकी भारतीय साहित्को एक अमृत्य देन है। वहां इतर भारतीय पुराखोंमें नारीका केवल एक ही जीवन दिखलानी पहता है नहीं जैन पुराखोंमें उसके दोनों पद्योका स्पष्ट प्रतिविमा इष्टिगोचर होता है।

भारतीय साहित्यकी दृष्टिसे चरित्र चित्रयाकी सफलताका एक प्रधान मापदण्ड वह है कि वो चित्र वीवनको जितना अधिक ऊंचा उठा सके वह उतना ही सफल माना बाय गा। एका-एक किसीके त्याग या तपत्याकी बात मानव दृदयको प्रभावित नहीं कर सकती हैं, किन्दु जब यही बात संघर्षकी आगमें तपकर दृग्दास्मक तराज्के पलड़ोंपर भूकती हुई —कभी इघर और कभी उघर भुकती हुई मानव दृदयको प्रभावित करके एक और बोक्सल हो लुदक वाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रभावमें आ जाता है

K Y40

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-ग्रन्थ

श्रीर तदनुकूल श्रपने जीवनको बनानेका प्रयत्न करता है। जैन पुरागोंमें श्रंकित नारी पात्रोका श्वरित्र भी मानव मात्रको श्रात्रोक प्रदान करने वाला है। जैसा कि कतिपय उद्धरगों द्वारा विद्ध हो गा।

वम्बूस्वामी चरित्रमें भवदेव अपने क्येष्ठ भाताकी प्रेरणासे अनिच्छा पूर्वक मुनि हो गया था, किन्द्र उसकी आंतरिक इच्छा भोगोंसे निवृत्त नहीं हुई थी। वह सर्वदा अपनी रूपवती, गुण्यवती, सुशीका भार्याका स्मरण कर आनन्दानुभव किया करता था। एक दिन उसके गुरु अपने अनेक शिष्योंके साथ, किनमें भवदेव भी था उसके नगरमें आये। विषय वासनाओंसे परास्त भवदेव एक मन्दिरमें जाकर ठहर गया और वहां पर रहनेवाली आर्यिकासे अपनी स्त्रीकी कुशक खेम पूंछने लगा। आर्यिकाने—भवदेवकी स्त्रीने, जो कि भवदेवके सन्यासी हो खानेपर संसारसे उदासीन होकर आर्यिकाका नत पाल रही थी—मुनिको विचलित देखकर उपदेश दिया। आर्यिका नागवस्—भवदेवकी स्त्रीने वासनामें आसक हुए अपने पतिको इस अकार पतनके गट्टों में गिरकेसे बचाया। उसने केवल एक हो स्थक्ति रखा नहीं की किन्द्र साधु जैसे उच्चादर्शको दोषसे बचानेके कारण भारतीय उत्तम साधु परम्पराकी महत्ताका मुख भी उच्चवल रखा। क्या अन्न भी नारीको केवल वासनाकी मूर्ति कहा जा सकता है ?

इरिवंशपुरायामें ऋरिंजय राजाकी पुत्री प्रीतिमतीका चरित्र लीकिक और पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियोंसे उत्तम है। प्रीतिमती नाना विद्याश्रोंमें प्रवीया, साइसी, श्रीर रूपवती थी। जब वह वयस्क हुई तो पिताने स्वयम्वरमें आये हुए राजकुकारोंसे कहा कि जो इस कन्याको तेज चलनेमें परास्त कर दे गा और मेरूकी प्रदक्तिया जिनेन्द्र भगवानकी पूजन करके पहले था जायगा उसीके साथ इसका विवाह किया जायगा। उपस्थित सभी विद्याचर कुमार और भूमिगोचरी राजपुत्रोंने प्रयत्न किया, किन्तु वे सभी कन्यासे पराजित हुए, जिससे विरुक्त होकर प्रीतिमतीने संसारिक वासनाश्रोंको जलाञ्जलि देकर आर्थिकाके अत प्रवया कर लिये तथा तपश्चरण द्वारा अपने आर्थित कमोंको नाश किया?।

हरियंशपुर। यामें भनेकों नारियोंके चरित्र बहुत ही सुन्दर रूपमें श्रंकित किये गये हैं। जिन चरित्रोंसे नारियोंकी विद्वत्ता, तपरचर्या, कार्यनिपुराताकी छाप हृदयपर सहस्र ही पद जाती है। बनारस निवासी सोमशर्माकी पुत्री सुलसा और भद्राकी विद्वत्ताका सुन्दर और हृदयग्राहक वर्यान किया है ।

पद्म पुरायामें विद्याल्याका स्वरित्र चित्रया बहुत ही सुन्दर किया गया है। पुरायाकारने बताया है कि उस नारी शिरोमियामें इतना तेख था कि उसके जन्म प्रहण करते ही सर्वेत्र शान्ति ह्या गयी

९ जम्बूरगमी बरित्र पृ० ७१-७२

२ इरिवंशपुराण ए० ४३२

३ इत्विशपुराण पृ० ३२६।

थी तथा उसके भव भवान्तरोंके दिल्य चरित्रका निरूपण कर नारी चरित्रको बहुत ऊंचा उठा दिया है। बाचार्यने विश्वल्याके चरित्रको अस्यन्त उज्ज्यल बनाया है। वरद्वतः उस नारीके चरित्रको मानवके चरित्रसे बहुत ऊपर उठा दिया है। क्या कोई भी निष्पत्व विद्वान् उस वर्णनको देखकर नारी की महत्तासे इंकार कर सकता है ? विश्वल्याकी पूर्व भवावलीके वर्णनमें अनंगसराकी दीव्याका चित्र भी कम सुन्दर नहीं है। इस चित्रने भारतीय रमग्रीको बहुत ऊंचा उठा दिया है। वह केवल वासना या गृहस्थीके खंबालकी कठपुतली ही नहीं रह गयी है प्रस्पुत त्याग और तपस्थाकी प्रतिमूर्ति वन गयी है। वैनाचार्योंकी बही सबसे बही विशेषता है।

इस प्रकरणके दो श्लोकों नं नारीकी सहानुभूति खीर दयाका अंकन आचार्य प्रवर रिविषेशने कितना सुंदर किया है। सतीको भूला अजगर निगल रहा है, रखक उसकी रखा करना चाहते हैं। किन्तु अनंगतरा रखकोंको इशारेसे मना कर देती है और वतलाती है कि इस बेचारे भूले जन्तुकी हिंसा न कीजिये। यह आत्मा अमर है विनाशशील शरीर अनादि कालसे हो उत्पन्न खीर नष्ट होता चला आ रहा है फिर इसमें मोह क्यों ? यह अब बच नहीं सकता। पद्मपुरायामें आचार्य रिविषेशने मन्दोदरीके राग विरागात्मक गंगा जमुनी चरित्रका निर्माय कर पीराशिक नारी चरित्र चित्रयाको आजके मनोवैज्ञानिक स्तरपर पहुंचा दिया है। मन्दोदरीकी दयाका चित्र देखिये—

"पतिपुत्र वियोग दुःबज्यक्षनेन विदियिता सती जाता।"

× × ×

"हा पुत्रेन्द्रजितेदं व्यवसितमोहक्कथं त्वया कृत्यम्।
हा मेघवाहन कथं जननी नापेक्षिता दोना॥"

"त्यस्तारोषप्रहस्थवेषरचना मन्दोद्दरी संयता।
जाताऽत्यन्त विशुक्षधर्मनिदता शुक्तकथस्त्राऽऽवृता।"

× × × ×

"संशुद्धमणा वतोरुविभवा जाता 'नितान्तोत्कटा।"

(प॰ पु० मा० ३ ए० ९१-५२)

जो मन्दोदरी एक ज्या पहले पति, पुत्र, पीत्र, आदिके शोकसे विहल दृष्टिगोचर होती है वही दूसरे ज्या बदली हुई परम धार्मिक, संसार-विरक्त, मोह मायासे हीन और आत्माकी साधिका नवर आती है। पुराया निर्माताओंका नारी चरित्रका यह विकास कम स्या आवके अंतर्द्रन्दकी प्रकट करनेवाला नहीं है! मन्दोदरीकी दोसायमान मानसिक स्थितिका शन्द-विश्व क्या इससे सुंदर वन सकता है!

# संतोंका मत

### भी आचार्य चितिमोहन सेन

मध्य युगके साथकोंकी कुछ बातें कही था रही हैं। वातिमेद तो समावतत्वके साथ युक्त है। उन साथकोंके लिए धर्म ही सार था। मध्ययुगके ये साधु-संत भगवान के साथ प्रेमद्वारा युक्त किये हुए वेयक्तिक योगकी खोजमें थे। इस सम्बच प्रतिष्ठा के रास्ते, बाह्य आचार, शाह्म, भेष प्रश्वतिका प्रमोजन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भगवतप्रेमकी तुक्तमामें वे सभी उनके लिए तुच्छ थे। उन्होंने यह तहीं स्वीकार किया कि स्वर्गमें पहुंचनेके लोभसे एवं नरक्षासके डरसे धर्मका प्रवर्तन हुआ है। इस प्रेम-धर्ममें उन्होंने ऐसा एक अमेद खौर साम्य पाया जो वेदान्तमें वर्शित अमेदसे कहीं ज्यादे सरस है।

प्रेम पथके पथिक होनेकी वजहसे उन्होंने कायाको तथा क्लिष्ट करना न चाहा। फिर भी प्रेम ही के लिए उनको देह-मनका सर्वेषिष क्लुप, समल्यसे परिहार करना पड़ा है। उन्होंने देहको देवालय माना है। एवं इसी देवालयमें देहातीत चिन्मय बसकी प्रतिष्ठा की है। उनके लिए मिट्टी-परधरके देवालयोंमें प्रतिष्ठित मूर्तिका कोई मूल्य नहीं। बाह्य उपचारों द्वारा की गयी पूजा वे अर्थहीन समभते थे। दया, अहिंसा, मैत्री यही उनकी साधनाएं थों। शास्त्रोंमें इन साधनाओंका तस्त्र नहीं मिलता। देहके अंदर ही विश्व बसाण्डकी स्थापना है। एवं इस परम तत्त्वको गुढ़ ही दशीं सकते हैं यह बात वे मानते थे। फल स्वरूप गुरूके खिए उनकी अचल भक्ति थी। साधुकोंके सत्त्यंगसे प्रेमभाव उपजता है इस्तिए साधुसेवा एवं साधुसेंग भी महाधमें है। जहां भक्ति होती है वहीं भगवान विराजते हैं। बाह्य आचारोंसे क्या होगा, प्रेम ही से प्रेस उपजता है।

"प्रेम प्रेम वीं होय," (रविदास)। भगवानका स्वरूप ही प्रेम है। अहा एवं निष्ठाद्वारा कमसे रूचि, आग्रह एवं अनुरागकी उत्पत्ति होती है। किर अनुरागसे प्रेम उपवता है। प्रेम उपवते पर प्रेम-स्वरूपके साथ सम्बंध कर लेना सहय ही बाता है। और वध - यह सहअ सम्बंध प्रतिष्ठित होता है सभी वीवनकी खरम सार्थकता मिलती है।

वे गुरूसे इन सब तन्बोंकों सुना करते। इसकिए गुरूके प्रति उनकी श्रद्धा-मस्तिका कोई इति न या। गुरूके प्रति इस प्रकारकी भक्तिका उल्लेख बौद्ध महायान धर्ममें, तन्त्रोंमें, पुरावासिं, मध्य- युगर्ने वर्षत्र पाया जाता है। जैन पाहुड़ दोहोंके द्वारा भी मुककी महिमा सर्वत्र विकेषित हुई है। स्थानतः वह गुरूमिक भी आयोंको आयेंतर स्थानोंसे ही मिली है। कास्या वेदके आदि युगरें गुरूमिकता इतना आदुर्भाव देखनेको नहीं मिलता। चीरे चीरे इसका प्रभाव कड़ने सागा। जहाचारियोंके लिए आचार्य वन्दनीय एवं अनुसरस्थीय गिने जाते ये—बन्दन एवं अनुसरस्थ करनेकी भावनाके पीके भी गुरूमिकका योड़ा बहुत संभान मिलता है। सेकिन बादके गुरूमादमें गुरूका स्थान और भी बढ़ा है।

पाश्चात्य शिका एवं भारतीय शिक्वा-खंस्कृतिमें एक विशेष ममेद यह है कि ग्रीस प्रसृति देशों के प्रश्निवासियों के गुरू विद्या बेचा करते थे। विद्या उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। पैसे देकर उनकी विद्या खरीदनी पहती थी। बोल कर गुरू इच्छानुकूल इसे बेच भी सकते थे। भारतके ब्रह्मचारी एवं गुरू सम्पूर्ण मानव समाजके पालक थे। एवं चूंकि गुरुक्रोंकी साधना विश्व सत्यपर केन्द्रित होती थी इसिलए उनसे प्राचित शान भी विश्वके समस्त अधिवासियोंके लिए था। इसिलए गुरूक्षोंको शान बेचनेका कोई प्रश्निकार न था। तक्षशिक्ता, पुरुषपुर प्रभृति स्थानोंमें श्रीक प्रभावसे प्रभानित गुरू कहों कहों विद्या बेचा करते थे। लेकिन ऐसा करनेके कारण उनकी यथेष्ट निन्दा होती थी। भारतकी साधनामें विद्या किसी भी स्थान पर व्यक्तिगत कोई बस्तु न मिनी गयी, वह सब मानवकी थी। इहत्-संहिता की भूमिकामें डा० एच कर्ण ० भू० पृ० ५२) सहबने बहे आश्चर्यके साथ इसका उल्लेख किया है। उपनिवदके गुगसे लेकर आज तककी भारतकी साधनामें गुरुद्योंके लिए एक बहा स्थान है। वहां गुरू विद्या नहीं बेचते विलक्त वे शिष्योंका पालन करते हैं एवं साधनाके बलसे शिष्योंको धन्य कर विश्वसाधनाको आगे बदाते चलते हैं।

कवीर प्रभृति साधक निरद्धर हो सकते हैं, से किन गुरूकी कृपासे वे तत्त्वज्ञानी थे। उनकी अपनी प्रतिभा भी अतुलनीय थी इसलिए पण्डित न होने पर भी उनका किसी तरहका नुकसान नहीं हुआ। बल्कि कवीर प्रभृति सावक यदि पण्डित होते तो शायद ऐसी अपूर्व तत्त्वपूर्ण वातें उनकें मुंहसे न निकलती। कवीर वातिके जुलाहा थे जिनपर हिन्दू-मुसलमान किसी संस्कारका बोक न लदा था। सब प्राचीन संस्कारोंसे ने मुक्त थे। सब तरहके भारोंसे मुक्त होनेके कारण ही इतनी सहजमें उनके कानों तक भगवानकी बाग्री पहुंच पानी है। बंगालके बाउल भी इसीलिए इतने मुक्त हैं। उनके गीतोंमें है—

# तोमार पथ ढेके हे मन्दिरे मसजेदे । तोमार डाक सुनि साँद चहते ना पाद क्वे दांडाय गुरुते मरशेदे ।।

मन्दिर और मसजिदने तुम्हारे पास पहुंचनेके रास्तेकी टक रखा है। तुम्हारी नुस्नाहर सुनावी दे रही है लेकिन आगे बढ़ा न जाता है। गुरु एवं मरशेद रास्तेमें डपटकर खड़े ही जाते हैं।

#### वर्षी श्रभिनन्दन-अंथ

गुरू एवं मरशेषके पश्चवासोंका स्वार्थ मेद बुद्धिको बनाये रखनेमें है। ये सब बार्ते उनकी स्थानपर नहीं भारतें। इसक्षिए वे बात बातमें मेद-विमेदकी दुहाई देते हैं।

क्यीरको अब सब कहने सागे—"तू नीच कुलका होकर भी इन सब सत्योंका संचान कैसे पा गया ?" तो क्यीरने अवाब दिया—"बरसात होनेपर पानी तो ऊंचे स्थानपर नहीं ठहरता, सब पानी बह कर नीचेकी झोर इकट्टा होता है, समके चरगों के नीचे।

## "उं चे पानी ना टिके नीचे ही टहराय' ॥"

कबीरने फिर एक जगह कहा — 'पण्डित लोग पढ़ पढ़कर पत्थर, और क्लिख क्लिखकर ईट हो गये, उनके मनमें प्रेमकी एक ख़ींट भी प्रवेश न कर पाती है।

> "पढ़ि पढ़िके पत्थर भये लिखि लिखि भये जू इंट। कवीर अन्तर प्रेमकी लागि नेक न छींट?॥"

संस्कृत न जाननेवाले कवीर काशीमें बैठे बैठे चारों झोर पंडितोंमें बेघडके मनकी बात जलती भाषामें जोरसे प्रचार करने लगे—सब कहने लगे—'कबीर, यह क्या कह रहे हो ?'' कबीर बोले—''संस्कृत कुएके पानी जैसा है झीर भाषा है बहती जलघारा 3।''

## "संस्कृत है क्रपजल भाषा बहुता नीर ॥" (वही, पृ०३७९)

नाना संस्कृतिके मिलनसे हिन्दू (भारती) संस्कृतिकी गठन होनेकी बजहसे इसमें गतिशीलताके लिए एक प्रकारकी श्रद्धा फूट पहती थी। ऐतरेय ब्राह्मखों इन्द्रकी सार बात 'अप्रसर हो चलों' यही देखनेको मिलती हैं। मध्ययुगकी सार बात—''अप्रसर हो चलों' ही है। अप्रसर न होनेकी शिद्धा हम लोगोंको आजकल अंग्रेजीके शिद्धितोंमें अधिक देखनेको मिलती है-अंग्रेजी सन्यता असलमें स्थितिशील या कन्खवेंदिव सन्यता है। कबीर सर्वदा सचल एसं सजीव भाषोंके उपासक थे। अचलताके अंधकारकी उनने किसी दिन पूजा नहीं की। वे कहते—बहता पानी निर्मल रहता है. बंधा पानी ही गदा हो उठता है। सावक गया भी यदि सचल हों तो अच्छा है। ऐसा होनेपर किसी तरहका दोष उनको स्पर्शनहीं कर पाता है?

# "बहुता पानी निरमका बंदा गंदा होय। साध तो खाकता महा दाग न छानै कोय॥" (नहां ६० ६७)

१ नाककरासजी द्वारा प्रकाशित कवीर साहेनका साखी प्रन्थ, ए० १९८ २ वही ए० १९९।

## पय चलते यदि कोई गिर भी पढ़े तो कोई हरवा नहीं।

"मारग बलते जो गिरै ताको नाहों दोस ॥"(वर्श ए॰ ३६४)

अचलताके प्रति कवीरकी भक्ति न थी। उनका प्रेम बिलाइ प्रेम था, इसी लिए प्रेमकी साधना द्वारा उनने वीरत्यकी साधना करनी चादी थी। इस संसारमें प्रवेश करते ही उन्होंने सुना कि आकारामें रण दमाना वस रहा है, युद्धका नगाड़ा चोट ला रहा है और उस चोटकी तालसे ताल मिलाकर बीवन की बाबी लगाते हुए उनकी अप्रसर हो चलना पड़ेगा।

"गगन दमामा बाजिया पड्या निसान घाव'॥"

कबीर कहते हैं—जिस मृत्युसे सब डरते हैं मुझे उसीसे भानन्द पात होता है। मौतकी परवाह न कर निडर होकर आगे बदना होगा।

"जिस मर्सी धें जग डरै सो मेरे झानन्द ॥' (वही ए० ६९)

कबीर कहते हैं कि प्रेमकी कुटियापर पहुंचनेके लिए अगम्य अगाच रास्ता चलना पड़ता है। जो अपना शीश उनके चरखोंमें उपहार दे सकता है उसे ही प्रेमका स्वाद मिलता है।

> "कबीर निज घर प्रेमका मारग अगम अगाघ। सीस उतारि पग तिल घरै तब निकटि प्रेमका स्वाद॥ ( वही १० ६९ )

साधनाका पथ दुर्गम व अगाघ होने पर भी साधकोंके दल हस पथ पर चलनेमें कभी नहीं हरे। भारतके आकाशसे विधालाकी जो आदेशवाणी उनके दमामेंमें नित्य प्यनित होती है, वही सब साधनाकी समन्वयवाणी है। इस पथपर जो साधक आते हैं उनके दुःख-दुर्गित-खांझनका कोई अंत नहीं रह जाता है। उनके लिए घर और बाहर सर्वत्र दिन रात उत्पीहन व आत्याचार प्रतीखा किया करता है। हतना होने पर भी भारतके यथार्थ तपस्वियोंका दल हन सब विपदोंसे भीत होकर पीछे न हटा। युग-युगमें उनका आविर्भव होता ही रहा। वीर लड़ाईके मैदानमें चला, यह भला क्यों पश्चाद पद होने लगा ?

"सूरा चढ़ि संप्राम को पाछा पग क्यों देश॥" ( दाद्. सुरातन अक्त, १३)

यही है बीरोंकी साधना-पथ, यहां कापुरुषोका स्थान नहीं।

"कायर काम न आवर बहुस्रेका खेत॥" (वहो, १५)

श्रष्ट प्रहर राधनाका यह युद्ध बिना खड़गके चल रहा है;

"आठ पहरका जूसना विना बाँडे संप्राम ।" ( साली अन्य ग्रुरमा अन्न, ५९ )

१ नागरी प्रवारिणी सभाकी क्वीर प्रांथायकी ए॰ ६८ ।

#### वर्णी-स्मिनन्दन-प्रत्य

परको एवं श्राकाशमें कम्पन बारी है, समस्त श्रूत्यताको भरदेने वाला गर्बन सुनावो पड़ रहा है:

# धरणी झाकाशा थर हरै गरजे सुंत के वीच ॥ (साबी प्रन्य, सरमा अक्र, १२६)

इसनी अइन्बर्नोंके होते हुए भी युग-युगमें भारतीय साधकोंके दल अपनी मैत्री एवं समन्वयकी बिसाट साधनाको क्षेकर निर्भयसाके साथ वीरोंकी तरह अप्रसर हुए हैं। बाहरकी बाचाएं एवं घरका विरोध बीच बीचमें उनके पथमें बाधा स्वरूप होकर अवस्य खड़े हुए हैं लेकिन उनकी साधनाकी अप्रगतिकों सर्वदाके लिए रोक न सके। विधाताकी वह महान् आदेश बाधी अभी भी जिनके कानोंमें पहुंचे गी उनकी प्रतिहत गतिमें किसी तरहकी विधि निषेत्र, कोई दुःख विपद बाधा, जरासा भी उनके अप्रगमनमें हकाव न डाल सकेगा।



# मध्ययुगीन सन्त-साधनाके जैन मार्गदर्शक---

## श्री चाचार्य हजारीयसांव दिवेती

हिंदी वाहित्यके विस अंगका नाम 'सन्त-साहित्य' है वह विक्रमकी चौदहवीं शतीके बाद प्रकट हुआ है। इसका प्रवान त्वर भक्ति और प्रेम है। दिख्यके रामानुव, रामानद आदि आखायोंकी प्रेरणासे वह भक्ति-साहित्य प्राणवान हुआ था। केकिम यह साहित्य केवल दिख्यके वैष्णव आखायों का अनुकरण या अनुवाद नहीं है। उत्तरके शैव, शाक, बौद क्लैर वैन साधकोंने इसके लिए भूमि तयार कर रखी थी। इस क्ल-साहित्यकी पृण्ठभूमिके अध्ययनके लिए क्लिप अकार पुराण, आगम, तंत्र, और वैष्णाव संहित्ताएं आवश्यक हैं उसी प्रकार सहजन्मानियों, नाथ-पंथियों, निरंजनियों और वैन साधकों के स्रोक भाषामें सिस्ते प्रन्य भी आवश्यक हैं, बहिक सच पूछा बाय हो यह कूसरे अकारके साहित्य ही अधिक आवश्यक हैं।

करवीं-नवीं शतीवें वह विशास नाय-संप्रदेश काविश्वं हुआ का विक्रते सगमन सक्षे उत्तर भारतको प्रभावित किया था। आव भी इत संप्रदाबके स्वान कामक्ष्मवे काबुस कक फैले हुए हैं। नाय-पंथीं सिद्धों से अनेक ऐसे हैं जो वज्रवाकके कावार्ष भी आवे काते हैं। इव किनों नायपंथी मीनियों में अनेक पुराने संप्रदाविक गोगी रह गये हैं। इन में सकुलीश, बीक, वामप्राणी नौनी को है ही; केक्षव और जैन योगी भी हैं। वस्तुतः आठवीं-नवीं शतीमें एक ऐसे शक्तिशासी लोकवर्मका आविर्भाव हुआ या जो किसी संप्रदाय विशेषमें बद नहीं था। इस शक्तिशासी लोकवर्मका आविर्भाव हुआ या जो किसी संप्रदाय विशेषमें बद नहीं था। इस शक्तिशासी लोकवर्मका केह बिंदु 'योग' था। 'योग' में भी काया-योग या इठयोग ही उसका प्रधान साथन मार्ग था। बाह्याचारका विरोध,चित्तशुद्धिपर जोर देना, पिंडको ही ब्रह्माण्डका संक्षित रूप मानना, और समस्ती भावसे स्वसंवेदन आन-दके उपभोगको ही परम आनन्द मानना इस योगको कुछ खास विशेषताएं यों। सन् इंस्वीकी आठवीं-नवीं शतीमें 'जोइन्दु' या योगेन्द्र नामके जैन साधक हो अये हैं। क्रमकी अवस्त्र शर बार का काव्य करती है। इसी प्रकार पार्य जाती है जो उस गुगकी कावनामें सुक्य क्यसे, पूर्व सिरक्य वार बार का काव्य करती है। इसी प्रकार बोइन्दुके प्राय: एक शती बाद उत्पन्न हुए गुनि रायसिहकी के पाहुड़ दोहे पाये गये हैं जिनमें बाह्या-कारका कावर कोई सन्देश परस्थिक विश्वनका कहा आवपूर्ण और कुन्दर कर्कन पत्रवा जाता है। इसी कोई सन्देह नहीं कि जैन सावकों के प्रयोगें 'परमातमा' जा जिन्देकन' का ठीक वही वर्ष कही है जो

48

#### वर्गी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

रीव या शाक लोगोंके प्रन्योंमें ग्रहीत हैं। जैन सन्त अगियात आत्माओं में विश्वास करते हैं। ये आत्मा मुक्त होकर आलग वर्तमान रहते हैं परन्तु उनका गुण एक होनेसे वे 'एक' कहे जा सकते हैं। यह पद ज्ञानसे प्राप्त हो सकता है और अनका सबसे बड़ा साधन चिक्तशुद्धि है। जोइन्दुने परमारमप्रकाशमें (२७०) कहा है कि हे जीव! जहां खुशी हो जाओ और जो मर्जी हो करो किन्तु जब तक थिए शुद्ध नहीं होता तब तक मोख नहीं मिलनेका —

जिहें भावद तिहं जाद जिथ, जं भावद करि ते जि। केम्बद मोक्स ण स्रत्थि पर, चित्तद शुद्धि ण जंजि।

ह्योर दान करनेसे भोग मिल सकता है, तप करनेसे इन्द्रसन भी मिल सकता है परन्तु जन्म ह्योर मरगुसे विषक्ति शाश्वत पद पाना चाहते हो तो वह तो ज्ञानसे ही मिल सकता है—

> दाणि सम्मद्द भोड पर, इंद्त्तसु वि तवेण। जन्मण मरण विवक्षियड, पर सम्मद्द णावेण॥

> > ( प० प० २-७२ )

जब यह मोख प्राप्त ही बाय गा तब आत्मा ही अन्य आत्माओं के समान 'परम'-आत्माका पद प्राप्त कर लेगा। कहना नहीं होगा यह मत शैव, शाक साथकों के मतसे भिज है, परन्तु भिजता पंडितों के शास्त्रार्थका विषय है। साधारक जनता के लिए यह बात विशेष चिन्तित नहीं करती कि मरने के बाद वह चिन्यय सत्तामें विलीन हो जायगा गा अलग बना रहेगा, या एकदम लुप्त हो जायगा। मरख और जन्मके चकरमें किर नहीं पढ़ना पढ़ेगा, इस विषयमें दो मत नहीं है। इसीलिए साधारख जनता के लिए वह उपदेश ही काफी है कि दान और तपकी अपेद्धा शान और चित्तशुद्धि श्रेष्ठ है।

बस्तुतः इन रचनाक्षोंने अधिकांश पद ऐसे हैं जिनपरसे 'जैन' विशेषण हटा दिया जाय तो वे योगियों और तांत्रिकोंकी रचनाओं जैसी ही लगें गी। परवर्ती सन्तोंकी रचनाओं से तो इनमें अद्भुत साम्य है। जब जैन साधक बोइंदु कहते हैं कि देवता न तो देवालयमें हैं न शिलामें, न चंदन प्रभृति लेपन पदायों में, और न चित्रमें, बल्कि वह श्रक्षय निरंजन ज्ञानमय शिव तो समचित्रमें निवास करता है—

देउ ज देवत जिन सिक्स्प, ज वि तिल्पह जिन विस्ति । जन्म जिल्लामु जाजगड, सिङ संहिड समिविति ॥

(परमात्मप्रकाश १-१२१)

तो यह भाषा कबीर और दायू जैसे सन्तोकी सगती है। निस्सन्देह ये जैन साथक परवर्ती भक्ति-साहित्यके पुरस्कर्ताओं भिने अधिगे।

## मध्ययुगीन सन्त सामनाके जैन मार्गदर्शक

बाहरी, वेश-भूषा, नहाना-धोना या ऊपरी मनसे जपतप वस्तुतः कोई विशेष सिद्धि नहीं देते, इस बातका प्रचार इन जैन साथकोंने बड़ी शिक्षिशाली भाषामें किया है। मुनि रामसिहने मेषकी अर्थता दिस्तानेके लिए सांपकी केंचुलीसे उपमा दी है। ऊपरी भावरखकी सांप छोड़ देता है छोर नवीन भावरख धारख करता है। इससे उसका विष बोड़े ही नष्ट होता है। इसी प्रकार मेष बदल कर साधु बन जानेसे भादमी शुद्ध नहीं होता। इसके लिए भावश्यक है भोग-भावका परित्याग। जब तक यह नहीं होता तब तक नाना वैशोंके धारखसे क्या साम है ?

# सप्पि मुक्की कंचुलिय जं विसु तंण मरेद्र । भोयदं भाव ण परिहरद सिंगवाहसु करेद ।

मुनि रामसिंहने सिखा है कि हे योगी, जिसे देखनेके सिए त् तीयोंमें घूमता फिरता है बह शिव भी तो तेरे साथ साथ घूम रहा है, फिर भी त् उसे नहीं पा सका---

> जो परं जोर्ज जोरया तित्यरं तित्य ममोर । सिउ पर्सिष्ठं हरिडियज, लहिबि ण सिक्क तोर ॥

इसे पढ़ते ही कवीरदासका वह प्रसिद्ध भवन याद आ जाता है जिसमें कहा गया है— 'मीको कहां ढूंढ़ें बंदे, मैं तो तेरे पासमें।' परम प्राप्तव्य इस श्रारिके बाहर नहीं हैं, जो कुछ श्रह्मांडमें प्राप्त है वह सभी पिंडमें पाया जा सकता है। यह उस युगकी प्रधान विशेषता है। इन जैन साधकोंने भी अपने ढंगसे इस सत्यका प्रचार किया है। गुनि रामसिंहने कहा है कि ए मूर्ख ! तुम देवा-स्वयोंको क्या देखते फिरते ही। इन देवालयोंकी तो साधारण की गुने बना दिया है। तुम अपना श्रारीर क्यों नहीं देखते जहां शिवका नित्य वास है!—

# मूढ़ा जीवह देवतहं, सोयहिं जाहं कियाहं। देह ण पिच्छह अन्यणिय, जहिं सिंउ संतु ठियाहं॥

पुस्तकी विद्यासे वह परम प्राप्तव्य नहीं पाया जाता । कथन मात्रसे उसे नहीं उपलब्ध किया जा सकता । गोरखनाथने रटंत विद्याका परिहास करते हुए कहा था---

# "पढ़ा-लिखा सुम्रा विलाई साया, पंडितके हाथां रह गई पोथी"

तोता सब शास्त्र पढ़ ज.य तो भी विलाईके हायसे नहीं बच पाता और हायमें पोथी लिये लिये पंडित मायाका शिकार हो जाता है। जो इन्दुने भी पुरतकी विद्याकी व्यर्थता बतायी है। यह जो वेला-चेलियोंका ठाट बाट है, पोथियोंका अम्बार है, इनके चकरमें पढ़ा हुआ जीव भले ही अवस हो है परन्तर है यह अनुभवगम्य सर्थके लिए अन्तराय ही है (परमारमप्रकाश २,८८) जब तक चित्त

#### वर्गी-अभिनन्दनश्रीय

विषय विकारसे दूषित है तब तक उसमें शिवका साझात्कार असंभव है। 'ए बीगी, निर्मंस मनमें ही परमशिवका साझात्कार होता है, वन रहित निर्मंस नभीमण्डसमें ही त्यं कुरित होता है—

> जोइय णिम्न मौज जिम्मलय पर दीसह सिव सन्तु । भ्रम्बर जिम्मल धण रहिए भागु जि जेम फुक्नु ॥ (१० ४० १०११९)

यह खेदकी बात है कि निरंबन झीर निर्मुं या मतके अनुयायी साधकेंकि साहित्यके आध्ययनके प्रसंगमें अभीतक इन जैन सावकोंके साहित्यका उपयोग नहीं किया गया है। रामसिंह बोइन्दुके अतिरिक्त और कोई भी सावक इस अधिके कवि हुए हैं या नहीं यह इसे मालूम नहीं है। मेरा विश्वास है कि जैन भारडारों मं अभी इस प्रकारके अनेक अंथ पढ़े हुए हैं। उसके शुकंपहरित संस्करणानी बड़ी आवश्यकता है और साथ ही सन्त साहित्यके शोधकोंका भी यह कर्तव्य है कि वे पीथियोंसे ही सन्दुत्र न रहकर इन अज्ञात उत्सोंकी लोज सकर से ।



# भारतीय-ज्योतिषका पोषक जैन-ज्योतिष

श्री पंठ नेक्निक्यू जैन, श्रासी, न्यायतीर्थ, साहित्यरत, व्योतियाचार्य

भारतीय आचार्षीने "ज्योतियां स्वीदिग्रहासां बीयकं शासम्" क्योतिय शासकी म्मुत्पति की है अर्थात् सुकाँदि प्रह कीर कालका नीय करानेवाले ग्राह्मको ज्वीतिय शास्त्र कहा है। इसमें प्रवासतया ग्रह, नद्यत्र, भूमकेतु, श्रादि ज्योति।पुर्खीका स्वरूप, तंत्रार, परिश्रमण कास, ग्रहण श्रीर श्यिति प्रस्ति समस्त परनाक्रोंका निरूपण तथा प्रद, नचत्रोंकी कति, स्थिति और संचारानुसार श्राभक्षाभ फलोंका कथन किया जाता है। ज्योतिषशास भी मानवकी चादिम चन्द्रमामें श्रंकरित होकर ज्ञानीजतिके साय-साय कमराः संशोषित और परिवर्षित होता हुआ क्त्यान अक्स्थाको प्राप्त हुआ है। भारतीय ऋषियोंने अपने दिव्यक्षान और सकिय साधना द्वारा आधुनिक यन्त्रोंके अभाव मय प्रागितिहासकालमें भी इस शासकी अनेक गुरिययोंको सुलकाना था। प्राचीन वेचशालाओंको देलकर इसीलिए आधीक वैद्यानिक श्राश्चर्यचिकित हो जाते हैं। ज्योतिष श्रीर श्रायुर्वेद जैसे लोकोपयोगी विषयोंके निर्माण भीर अनुसन्धान द्वारा भारतीय विज्ञानके विकासमें जैनाचार्यीन अपूर्व योग दान दिया है। ज्योतिषके इतिहासका आलोधन करने पर ज्ञात होता है कि जैनाचार्यों द्वारा निर्मित स्थोतिय ग्रन्थोंसे वहां मौशिक विद्धान्त राकार हुए वहीं भारतीय क्योतियमें भनेक नवीन बातोंका समावेश तथा प्राचीन विद्यान्तोंमें परिमार्जन भी हुए हैं। भारतका इतिहास ही बतलाता है कि ईस्वी सन्के सैकड़ों वर्ष पूर्व भी इत शासको विज्ञानका स्थान प्राप्त हो गया था । इसीलिए भारतीय आचार्योंने इस शासको समय-समय पर अपने नवीय अनुसन्धानों द्वारा परिष्कृत किया है। जैन विद्वानों द्वारा रचे गये ग्रन्थोंकी सहायताके विना इस विज्ञानके विकास-कमको समसना कठिन ही नहीं, असंभव है। शह, राशि और लग्न विचारको लेकर जैनाचार्योने दशको प्रन्य लिखे हैं। आज भी भारतीय ज्योतिएकी विवादास्पद श्रनेक समस्याएं जैन ज्योतिषके सहयोगसे सुलक्षायी जा सकती हैं।

यों तो भारतीय ज्योतिष का शृङ्खलाबद्ध इतिहास इमें आर्यभट्टके समयसे मिलता है, पर इनके पहलेके प्रन्य वेद, श्रंग साहित्य, बासचा प्रन्य, स्वीप्रकृति, गर्गसंहिता, ज्योतिषकरण्डक एवं वेदाङ्गच्योतिष प्रसृति प्रन्योंमें ज्योतिष शासकी श्रनेक महस्वपूर्ण बार्वोका वर्षांच है। वेदाङ्गच्योतिषमें पश्चवर्णीय गुगपर से

#### बर्गी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

उत्तरायग्र श्रीर दक्षिगायनके तिथि, नद्धभ एवं दिनमान श्रादिका शाधन किया गया है। इसके श्रानुसार युगका भारम्भ मात्र शुक्ता प्रतिपदाके दिन सूर्व और चन्द्रमाके धनिष्ठा नच्चत्र सहित कान्तिवृत्तमें पहुंचने पर माना गया है। वेदाङ्ग ज्योतिषका रचनाकाल कई शती ई० पू० माना जाता है। इसके रचनाकालका पता लगानेके लिए विद्वानोंने जैन ज्योतिषको ही पृष्ठभूमि स्वीकार किया है। वेदाङ्ग ज्योतिषपर उसके समकालीन पट्खण्डागममें उपलब्ध स्फट ज्योतिष चर्चा, सूर्यप्रज्ञप्ति एवं ज्योतिषकरण्डक आदि जैन ज्यो-तिष प्रन्थोंका प्रभाव स्पष्ट लिखित होता है । बैखा कि 'हिन्दुस्व' के लेखक के ''भारतीय व्योतिषमें यूनानियोंकी शैलीका प्रचार विक्रमीय सम्बत्से तीन सौ वर्ष पीछे हुआ। पर बैनोंके मूल-प्रन्य अङ्गोमें यवन ज्योतिषका कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार सनातिनयोंकी वेदसंहितामें पञ्चवर्षात्मक युग है और कृत्तिकासे नस्त्रत्र गयाना है उसी प्रकार जैनोंके अङ्ग प्रन्थोंमें भी है; इससे उवकी प्राचीनता सिद्ध होती है? ।" कथनसे सिद्ध है। सूर्यप्रज्ञितमें पञ्चवर्षात्मक युगका उल्लेख करते हुए लिखा है ''भावण कृष्ण प्रतिपदाके दिन सूर्य जिस समय ऋभिजित् नक्त पर पहुंचता है उसी समय पञ्चवर्षीय युग प्रारंभ होता है<sup>3</sup>।" अति प्राचीन फुटकर उपलब्ध पट्लण्डागमको ज्योतित चर्चासे भी इसकी पृष्टि होती है। वेदाकुज्योतिषसे पूर्व वेदिक प्रन्योमें भी यही बात है। पञ्चवर्षात्मक युगका सर्व प्रथमोल्लेख जैन ज्योतिषमें ही मिलता है। डा॰ श्यामशास्त्रीने वेदाङ्गच्योतिपकी भूमिका में स्वीकार किया है कि वेदाङ्गच्योतिषके विकासमें जैन ज्योतिषका बहा भारी उदयोग है बिना जैनव्योतिष के अध्ययनके वेदाकु व्योतिषका अध्ययन अध्या ही कहा जायगा। प्राचीन भारतीय क्योतिषमें जैनाचार्योंके सिद्धान्त अस्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

जैन क्योतिषमें पौर्णमास्यान्त मास गर्णना ली गयी है, किन्तु याजुष क्योतिषमें दर्शान्त मास गर्णना स्वीकार की गयी है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें पौर्णमास्यान्त मास गर्णना ली वाती यी, किन्तु यवनोंके प्रभावसे दर्शान्त मास गर्णना ली जाने लगी। बादमें चान्द्रमासके प्रभावसे पुनः भारतीय क्योतिर्विदोंने पौर्णमास्यान्त मास गर्णनाका प्रचार किया लेकिन यह पौर्णमास्यान्त मास गर्णना सर्वेत्र प्रचलित न हो सकी। प्राचीन जैन क्योतिषमें हेय पर्व तिथिका विवेचन करते हुए प्रश्मके सम्बन्धमें बताया गया है कि एक सावन मासकी दिन संख्या

१ स्वराक्रमेते सोमाको बदा साकं सवासर्वा । स्यात्तदादि युगं माध्यतपश्शुक्कोऽयनं ह्युदक् ।। प्रवचे ते श्रविश्वदी सर्वाचन्द्रमसाबुदक् । सर्वाधे दक्षिणार्करतु माध्यावणयोगसदा ॥ (वेदाक् क्योतिष ए० ४-५) २ हिन्दत्व ए० ५८१ ।

३ "सारण बहुक पश्चित्र, बालवकरणे अभीह तक्खरो । सम्बत्ध पडम समये जुनंस्स आहं विद्याणाहि ॥"

<sup>ं</sup> ४ वेदाङ्गज्योतिषकी भूमिका, ए० ३।

<sup>ं</sup> ५-- स्वेपहरि, ए० २१६-१७ (मलब्धिर् टीका )।

२१-१२ १६ २१ हैं। कारत मास और चान्त्रमासका अन्तर अवस होता है अतः १०-२९-१२/६२ = ३०/६२ अवस आवा हुआ, हव अवसकी पूर्ति दी मास में होती है।" अनुपातसे एक दिनका अवसारा १/६२ वाता, है। वह सूर्य मस्ति सम्प्रत अवसारा वेदानुकातियमें औ है। वेदानुकातियकी रक्षमा अन्य कई राती तक इस मान्यतमें भारतीय क्योतियने कोई प्रियत्न नहीं किया सेकिन जैन क्योतियके उसरवर्ती क्योतियकरण्डक आदि अन्योमें सूर्य प्रश्नित कालीन स्थूल अवसारामें संशोधन एवं परिवर्तन मिलता है, प्रक्रिया सम्मार है इस कालमें ३०/६२ की अपेशा २१/६२ अवसारा माना गया है। इसी अवसारा परसे त्याक्य तिथिकी व्यवस्था की गयी है'। इससे वराहमिहिर भी प्रभावित हुए हैं उन्होंने पितामहके सिदातका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'रिव शाशिकोः पञ्चयुगवर्षाणि पितामहोपिद्धानि। अधिमासिकाशित्मिमासिरवमी जिल्ला है। कम्य-स्था सम्य-स्था प्रक्रिया जैनाचार्योन स्थतन्त्र रूपसे किया। समय-समयपर इस प्रक्रियामें संशोधन एवं परिवर्तन होते गये।

वेदाङ्गन्योतिप में पर्वोका ज्ञान करानेके लिए दिवसात्मक श्रुवराशिका कथन किया गया है।
यह प्रक्रिया गणित दृष्टिसे श्रत्यन्त रथूल है। जैना चार्योने इसी प्रक्रियाको नज्ञ रूपमें स्वीकार किया है।
इनके मतसे जन्द्र नक्षत्र योगका ज्ञान करनेके लिए श्रुवराशिका प्रतिपादन निम्न प्रकार हुन्ना है
"खडबीससमं काऊण प्रमाणं सन्तरिद्वमेष फलम्। इञ्छापञ्चेहि गुर्ण काऊणं पञ्जया लहा ॥"
श्रयात् ६७/१२४×१८३०/६७ = ९१५/६२ = १४+४७/६२ = १४+९४/१२४की पर्व श्रुवराशि बतायी गयी
है। द्वलनात्मक दृष्टिसे वेदाङ्गुच्योतिष सम्मत श्रीर जैनमान्यताकी श्रुवराशिपर विचार करनेसे स्पष्ट है
कि नज्जात्मक श्रुवराशिका उत्तरकालीन राशिके विकासमें महत्त्वपूर्ण योग है। श्रागे इसी प्रक्रियाका
विकास रूप कान्तिवृत्तके द्वादशभागात्मक राशि है।

पञ्चवर्षात्मक युगमें वैनाचार्योकी व्यतीपात-श्रानयनसम्बन्धी प्रक्रियाका उत्तरकालीन भारतीय व्योतिषमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। व्योतिष करण्डककी निम्न गाथाश्रोमें इस प्रक्रियाका विवेचन मिलता है3

> श्रयणायां सम्बन्धे रिवसोमायां तु वे हि य जुगिमा। जं हवर भागतारं वरहया तिस्या होन्ति ॥ वावस्ततीपमाणे फतारासी रिव्छते उ जुगभेप। इच्छिय वरवार्यपि य रुच्छं काऊण आणे हि ॥

९-- 'दावितमधसस्य ततस्युर्वोदयस्यो । उपस्थिता वर्वेरीत्या द्राक त्रिवहितमी क्रिया ।।'

२--'निरेकं द्वादशाभ्यस्तं द्विगुणं रूपसंयुतम् । पश्च्या पश्च्या युतं द्वाभ्यां पर्वणां राशिरूव्यते ॥'

<sup>—</sup>नेदांगज्योतिष [ बाजुप ज्योतिषं सोमाकर सुपाकर माध्याभ्यां सहितम् ], ए० २० !

#### वर्णी-वाधिन-धन-ग्रन्थ

द्रम गाम्यक्षोत्ती व्यास्थाः करते हुद टीकाकार अस्याधिको "द्रस स्वयोक्षास्थासी स्याधिको यसे वर्गामानी स्था परस्य क्ष्मित्रात्ताः स कालो क्ष्मित्राताः सम विस्तेष्वयोः कुने कुन्यमध्ये यामि अवनानि तेषां परस्यर सम्बन्धे पद्मम्मोताने इते झाम्यां आयो क्षिपते । इते च आयो यञ्चायित आगामान्यं सायकाः सायस्थानाः सुने क्ष्मित्राताः अस्ति ॥" विद्यातिम्या — ७२ व्यतिपातमे १२४ वर्षे होते हैं तो एक असिपातमें स्था ! ऐसा अनुपात करनेपर--१२४४१/७२ = १४५२/७२ ×१५ = १०+६०/०२ विधि ६०/७२ ×१० = २५ मुदूर्तः । व्यतिपात मुक्तियानी पद्दिका एक मुनने विभाग प्रकार सिद्य होगी---

|                             | पर्व | तिथि       | <b>मुहू</b> र्च |
|-----------------------------|------|------------|-----------------|
| = \$ X 50/45} ( 1 )         | ŧ    | ţo.        | ¥F              |
| ( २ ) १२४/७ <b>२</b> X २ =  | 3    | Ę          | २०              |
| ( \$ ) १२४/४२×३=            | ų    | 8          | १५              |
| ( x ) \$5x/05 xx=           | Ę    | <b>१</b> ३ | १०              |
| = x × 50/858 ( 4 )          | 6    | £          | યું.            |
| ( § ) १२४/७२×६=             | १०   | <b>u</b> , | •               |
| ( v ) १२४/४२ x v =          | १२   | ø          | २५              |
| ( & ) १२४/७२ x ==           | १३   | ११         | ₹•              |
| = ? x 50/855 ( ? )          | १५   | <b>u</b>   | १५              |
| ( १० ) १ <b>२</b> ४/७२×१० = | १७   | ₹          | १०              |

वहां वेदाङ्गरुगोतिषमें स्यतिपातका केवल नाममात्र उल्लेख मिलता है, वहां जैन ज्योतिषमें गिर्मित सम्बन्धी विकसित प्रक्रिया भी मिलती है। इस मिक्याका चन्द्रनच्चत्र एवं स्थ्नेच्चत्र सम्बन्धी स्थितपातक आनयनमें महत्त्वपूर्य उपयोग है। बराहमिहिर जैसे गणकोंने इस विकसित श्रुवराशि पष्टिकाके अनुकरण पर ही स्थतिपात सम्बंधी सिद्धान्त रियर किये हैं। जिस कालमें जैन-पञ्चाङ्गकी प्रणालीका विकास पर्यात करमें हो चुका या उस कालमें अन्य क्योतिषमें केवल पर्व, तिथि, पर्वके नच्चत्र एवं योग आदिकके आनयनका विधान हो मिलता है। पर्व और तिथियों नच्चत्र लानेकी जैसी सुन्दर एवं विकसित जैन प्रक्रिया है, वैसी अ य ज्योतिषमें खुठी शतीके बादके प्रन्थोंमें उपलब्ध होती है। काललोकप्रकाशमें लिखा है कि गुगादिमें अभिवित् नख्य होता है। चन्द्रमा खिभिजन्को भोजकर अवस्थे श्रुक होता है और प्रथिम

३, क्योतिष **काल्डक ए॰ २००---२०५**। ( पूर्व एउ।र )

## भारतीय-क्योतियका चोचक केन वरोतिक

प्रतिक्तांको संभा नदान पर धाता है? । नदान सावेकी वाचित प्रतिक्ता इस प्रशार है क्यांकी संस्थाको । १५ के मुख्य कर धत रिजि संस्थाको चीवा कर बी हो उसके हो पक्ष कर रोवचे ६२ का अस्य देनेचे को लेक रहे उसके २७ का आस देनेचे को लेक जा कर रोवचे १० का आस देनेचे कर का स्थान देनेचे अस्य का कर रोवचे १० का आस देनेचे अस्य का के उसकी ही संस्था का का नदान होता है, परस्त यह सक्य-स्थाक इस्तिका है सेनी काहिये।

त्राचीन वैन अवोतिष्में सूर्य संकारितके अनुसार द्वावस महीनोकी नामासकी भी किन्न प्रकार मिसारी है—-

| प्रचलितः नाम        | <b>त्रं लंकानितने अनुसार कैन महि</b> नोके नाम |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|
| भावस                | <b>भविन</b> -दु                               |  |
| भावपद               | · <del>कुनित्र</del>                          |  |
| श्रादिवन            | विजया                                         |  |
| <b>कार्तिक</b>      | <u> ग्रीतिवर्द</u> न                          |  |
| मार्गशीर्ष          | <b>मेश</b> न्                                 |  |
| पीच                 | . शिव                                         |  |
| - माघ               | विग्र <b>िक्</b> र                            |  |
| फा <b>लगुन</b>      | हैमक्सन्                                      |  |
| <b>ने</b> श         | वसन्त                                         |  |
| नेरात्स             | <b>कु</b> सुगस्टेभ <b>य</b>                   |  |
| <del>स्</del> वेद्ध | निश्च                                         |  |
| श्राषाढ़            | <del>य</del> मविरो <del>षी</del>              |  |

इस माध्र प्रक्रियां मृह्यं संगानित सम्बन्धि वक्षण रहता है। इस मक्षण प्रधानित ही प्रभिनन्दु आजि हादरा महीनोंके नाम नताने गये हैं। वैनेतर भारतीय क्योतिक्यें भी एकाथ वग्रह दो कार महीनोंके नाम आये हैं। वराहमिदिरने सत्नानार्थ कीर यवनानार्थका उत्क्रीक करते हुए क्यान्ति संबंधी नज्यके विसानके मास गणनहता कादन किया है। लेकिय प्रारंभिक क्योतिक स्वित्तन्तिके कारर विचार करनेले वह साम प्रक्रिया बहुत प्रस्तित है क्यूक्त क्योतिक्यों एक स्थानकर कार्तिकरे लिए प्रीतिक्योंन कीर कारिक्यों के कार प्रक्रिया बहुत प्रस्तिकर्तन कीर कारिक्यों के साम प्रक्रिया बहुत है।

इसी प्रकार जैन न्योतिवर्मे सम्बत्सकी प्रविक्षा की कीश की विक क महत्त्वपूर्व है । वैनाकार्यों वितने विस्तारके साथ इस सिद्धान्तके कपर सिक्षा है उतना भ्रम्य सिद्धान्त्रों स्थानकों नहीं । प्राचीन

९ "नश्चत्राणां परावर्तं ....."इत्वादि । काककोकावावा, पृ७ ११४ ।

Ę٥

कास्त्रीं भी वैज्ञाचार्थीन सम्बत्सर-सम्बन्धी को गाणित और किसतके नियम निर्धारित किए हैं ने वैनेतर मारतीय क्योतिषमें भाठवीं रातीके बाद क्यबहुत हुए हैं। नाश्चन सम्बत्सर, १२७ + हुन, युग सम्बत्सर पांच वर्ष प्रमाण, प्रमाण सम्बत्सर, शनि सम्बत्सर। जब बृहस्पति सभी नच्चनस्पृको भीग कर पुनः भीमजित नच्चन पर भाता है तब महानाच्चन सम्बत्सर होता है। फिसत जैन क्योतिषमें इन सम्बत्सरोंके प्रकेश एवं निर्वाम मादिके द्वारा विस्तारसे फल बताया है, भातः निष्पच दृष्टिसे यह स्वीकार करना ही पढ़िया कि भारतीय क्योतिषके विकासमें जैन सम्बत्सर प्रक्रिया का बड़ा भारी योग दान है।

चर्खण्डागम भवता टीकाके प्रथम खण्ड गत चतुर्थोशों प्राचीन जैन ज्योतिषकी कई महस्वपूर्ण बातें स्वक्तमें विद्याना हैं उत्तमें समयके शुभाशुभका ज्ञान करानेके लिए दिनरात्रि के (१) रीद्र (२) देवत (३) भैत्र (४) बारभट (५) दैत्य (६) वैरोचन (७) वैश्वदेव (८) म्राभिजित (९) रोहरण (१०) वस्त (११) विजय (१२) नैत्रहत्य (१३) वक्षण (१४) अर्यमन् बौर (१५) भाग्य मुहूर्त बताये हैं। इन दिनमुहूर्तों में फिलत जैन प्रन्योंके अनुसार रीद्र, सारभट, वैश्वदेव; दैत्य बौर भाग्य यात्रादि शुभ कार्योमें स्थाज्य हैं। अभिजित स्थान ये दो मुहूर्त सभी कार्योमें सिक्कि दायक बताये गये हैं। भाठवीं शतीक जैन ज्योतिष सम्यन्धी मुहूर्त्तप्रन्योमें इन्हीं मुहूर्तोको अधिक पल्लवित करके प्रत्येक दिनके शुभाशुभ कृत्योंका प्रहरोंमें निक्तपण किया है। इसी प्रकार रात्रिके भी (१) सिव्य (२) धुर्य (३) दात्रक (४) यम (५) वायु (६) हुताशन (७) भानु (८) वैजयन्त (९) सिद्धार्थ (१०) सिद्धार्थ (१०) सिद्धार्थ (१०) सिद्धार्थ (१०) सिद्धार्थ, सिद्धसेन, दात्रक स्रीर पुष्पदन्त (१४) सुगंधर्व स्त्रीर (१५) सक्षण ये पन्द्रह मुहूर्त हैं । इनमें सिद्धार्थ, सिद्धसेन, दात्रक स्त्रीर पुष्पदन्त शुभ होते हैं शेष अधुभ हैं। सिद्धार्थको सर्वकारोंका सिद्ध करनेवाला कहा है। ज्योतिष शास्त्रमें इस प्रक्रियाका विकास आर्थभट्टके बाद निर्मित किसत प्रन्योमें ही मिसता है।

तिथियोंकी संज्ञा भी स्त्रक्रपसे धवलामें इस मकार भावी है—नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता (द्वका), और पूर्वा वे पांच संज्ञाएं पन्त्रह तिथियोंकी निश्चित की गयी हैं, इनके स्वामी कमसे चन्त्र, स्वर्थ, इन्द्र, भाकाश और धर्म बताये गये हैं। पितामह विद्वान्त, पीलस्थ-विद्वान्त और नारदीय विद्वान्तमें इन्हों तिथियोंका उल्लेख स्वामियों सहित मिलता है, पर स्वामियोंकी नामावली जैन नामावलीसे सबेबा भिक्त है। इसी प्रकार सूर्यन्वत्र, चान्त्रनच्त्र, बाहर्रसस्यनच्चत्र एवं शुक्रनच्चत्रका उल्लेख भी जैनाचायोंने विलच्चण स्व्यवहि और गणित प्रक्रियासे किया है। भिक्त-भिन्न प्रहोंके नच्चत्रोंकी प्रक्रिया पितामह विद्वान्तमें भी सामान्यक्रपसे क्ताबी गयी है।

९ "रीदः व्वेतश्व . . . इत्यादि" भवका टीका, चतुर्थं माग पु॰ ३१८ ।

२ "सनित्री पुर्वसंबध . . . . " इत्यादि । ववका दीका, चतुर्व भाग, ए० ३१९

स्वन सम्बन्धी बैन व्योतिषकी प्रक्रिया तरकालीन व्योतिष प्रन्योकी सपेशा स्विक विकतित एवं मौलिक है। इसके अनुसार सर्वका बारखेन स्वरंक अभया मार्गकी कौड़ाई—पांच सी दश योजनसे कुछ अधिक बताया गया है, इसमें से एक सी अस्सी योजन चारखेन तो अम्बूदीपमें है और अवशेष तीन सी तीस योजन प्रमाग्र लवणसमुद्रमें है, जो कि जम्बूदीपको चारों छोरसे घेरे हुए है। स्वर्थक अमया करनेके मार्ग एक सी चौरासी हैं इन्हें शास्त्रीय भाषामें बीधियां कहा जाता है। एक सो चौरासी अमया मार्गोमें एक स्वर्थका उदय एक सी तेरासी बार होता है। अम्बूदीपमें दो स्वर्थ और दी चन्द्रमा माने गये हैं, एक अमया मार्गकी तय करनेमें दोनों स्वर्गेको एक दिन और एक स्वर्थको दो दिन अर्थात् साठ मुहूर्त लगते हैं। इस प्रकार एक वर्षमें तीन सी छुयासठ और एक अयनमें एक सी तेरासी दिन होते हैं।

सूर्य जब जम्बूद्दीपके अन्तिम आम्यन्तर मार्गसे बाहरकी भोर निकलता हुआ लबणसमुद्रकी तरफ जाता है तब बाहरी लबणसमुद्रस्थ अन्तिम मार्गपर चलनेके समयको दिखणायन कहते हैं भीर वहां तक पहुंचनेमें पूर्यको एक सी तेरासी दिन लगते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य लबणसमुद्रके बाह्य अन्तिम मार्गसे सूमता हुआ भीतर जम्बूद्दीपकी और आता है तब उसे उत्तरायण कहते हैं और जम्बूदीपस्य अन्तिम मार्ग तक पहुंचनेमें उसे एक सी तेरासी दिन लग बाते हैं। पश्चवर्षात्मक युगमें उत्तरायण और दिखणायन सम्बन्धी तिथि नज्जका विधान कर्वन्यम युगके आरंभमें दिखणायन बताया गया है यह आवण कृष्णा प्रतिपदाको अभिजित नज्जमें होता है। दूबरा उत्तरायण माप कृष्णा सप्तमी हस्त नज्जमें; तीसरा दिखणायन आवण कृष्णा प्रतिपदाको अभिजित नज्जमें होता है। दूबरा उत्तरायण माप कृष्णा सप्तमी हस्त नज्जमें; तीसरा दिखणायन आवण कृष्णा दिस्मी दिखायन आवण कृष्णा सत्तमी देवती नज्जमें; आठवां उत्तरायण माप कृष्णा प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें; सातवां दिखणायन आवण कृष्णा सतमी देवती नज्जमें; आठवां उत्तरायण माप कृष्णा प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें; नवमां दिखणायन आवण कृष्णा सतमी देवती नज्जमें; आठवां उत्तरायण माप कृष्णा प्रतिपदा माप कृष्णा प्रतिपदा माप कृष्णा प्रतिपदा माप कृष्णा प्रतिपदा माप कृष्णा प्रतिपद्य माप कृष्णा क्रतिपद्य माप कृष्णा क्रतिपद्य क्रतिपद्य क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय हो। वहा विष्य क्रिय हो क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय हो। वहा क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय हो। वहा क्रिय क्रिय

जैन मान्यताके अनुसार जब सूर्य उत्तरायण होता है — लवण समुद्रके बाहरी मार्गसे भीतर जम्बूदीपकी झोर जाता है—उस समय कमशः शीत घटने लगता है और गरमी बदना शुरु हो जाती है। इस सदीं झौर गर्मीके वृद्धि-हासके दो कारण है, पहला यह है कि सूर्यके अम्बूद्रीपके समीप आनेसे उसकी किरणोंका प्रभाव यहां अधिक पहने लगता है, दूसरा कारण यह कहा जा सकता है कि उसकी किरणों समुद्र

१ "प्रथम बहुक पश्चित्रः " इत्यादि, सूर्यप्रहृप्ति ( सक्यिक्ट क्षेत्रा सहित ); पृ॰ २२२ ।

### रका स्थितरहरू अन्य

के संखान सहापरसे न्यानेसे ठंडी पड़ वादी थीं। उन्हों कमशः बम्बुद्दीपकी कोर ग्रह्माई कम होने एवं स्थल-भाग पात होनेसे स्थाप काविक बहुता: साता है, इसी कारण यहां गर्मी अधिक पड़ने सगती है। वहां तक कि सर्ज वह वम्बुदीको भीतरी अन्तिम सार्गपर पहुंचता है दब यहां पर स्वसे अधिक: गर्मी पढ़ती है। उत्तरायका प्रारंथ मकर संक्रांतिको और दक्षिणायनका बारंथ कर्क संक्रांतिको होता है। उत्तरायक मारंभयें १२ मुहुर्चका दिन और १८ मुहुर्चकी सांत्र होती है। दिन-मानका प्रमाण निम्बपकार बताया है । पर्व संख्याको १५ से गुणाकर तिथि संख्या बोह् देना काहिए, इस तिथि संख्यामें से एक सौ बीस तिथिपर आने वाते अवसको घटाना काहिए। इस शेपमें १८३ का भाग देकर वो शेष रहे उसे दूना कर ६१ का भाग देना चाहिये वो सब्ब आवे उसे दिनमान आता है। उदाहरखार्थ युगके आठ पर्व बीत बानेपर तृतीयाक दिन दिनमान निकासना है जत: १५४८ = १२०+३ = १२३ — १ = १२२+१८७ = ०+१२३ = १२२×२ = २४४÷६१ = ४, दिख्यायन होने से १८—४ = १४ मुहुर्स दिनमानका प्रमाण हुआ।

वेदाङ्गन्योतिषमें दिनमान सम्बंधी यह प्रक्रिया नहीं शिक्षती है, उस कालमें केवल १८—१२ = ६÷१८३ = द्वी वृक्षि-द्वास कर दिनमानका प्रमाण साधारणालुपास द्वारा निकास गया है। फलतः उपपुर्ण प्रक्रिया विकस्ति और परिकृत है इसका उत्तरकालीन पितामहके सिद्धान्तपर बड़ा भारी प्रसाब पढ़ा है। पितामहके केन प्रक्रियाने योदास संशोधन एवं परिकर्षन करके उत्तरायण या दिल्या-यनके दिनादिमें नितने दिन व्यतीत हुए हो उनमें ७६२ बोड़ देना चाहिने फिर वृत्ता करके ६१ का भाग देनेसे वो स्वन्य आने उसमें १२ घटा देने पर दिनमान निकासना बताया है?। पितामहका सिद्धान्त एक्स होकर भी वैन प्रक्रियासे स्वष्ट प्रथावित माल्य होता है।

बक्षमीके आकार सम्बन्धी उस्केस जैन क्योतिक्सी स्थानी विशेषता हैं। कन्द्रप्रसिमें नक्षमोंके आकार-प्रकार, मोजन क्यन सादिका प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि अभिजित नक्षम गोश्यक्ष, भवण वक्षम कपाट, चिन्ना नक्षम प्रधीके पिजरा, शतिभिषा नक्षम प्रवक्ष राश्चि, पूर्वाभादपद एवं उत्तराभादपद अर्थ-वावदी, रेक्ती नक्षम कटे हुए अर्थ फल, अविवनी नक्षम अववस्कन्य, भरिणी नक्षम स्त्री की योनि, कृतिका नक्षम प्राह, रोहणी नक्षम शक्ट, मृगशिरा नक्षम मृगमस्तक, आर्द्री नक्षम किए विन्तु, पुनर्वसु नक्षम चूलिका, पृष्य नक्षम बद्दते हुए चन्द्र, आश्चेषा नक्षम ध्वजा, मधा नक्षम प्राकार, पूर्वाफलानी एवं उत्तराफाल्गुली नक्षम सर्थ-पल्यक्ष, हस्त नक्षम हथेली, चिमा नक्षम मजआके पृष्य, स्वाति नक्षम खीले, विशाला नक्षम दामिनी,अनुराध नक्षम एकावली, ज्येष्ठा नक्षम गजदन्त, मूल नक्षम विक्तृ, पूर्वाषाढ़ा नक्षम

१ ज्वोतिषद्भाष्ट्रक, गाथा ३११-२०।

२ "इयन्ति स**नेकूल**रकः • • • **१यः वद्यसिद्धान्तिका** ।

इंस्सीको चाल और उत्तरापादा नेश्वत्र विहक्ते आकार होता है "। यह नवनोकी तंस्थान चन्यन्थी अफ्रिया न्यरहिन्दिके कालसे पूर्वकी है। इनके पूर्व कहीं भी नलतों के आकार की प्रक्रियाका उस्तेल नहीं है। इस प्रकारते नश्चत्रोंके संस्थान, आसन, शयन आदिके विद्यान्त जैनाचार्योंके द्वारा निर्मित होकर उत्तरोत्तर पर्ल्जवित और पुल्पित हुए हैं।

प्राचीन भारतीय ज्योतिषके निम्न सिद्धान्त जैन-अजैनोके परस्पर सहयोगसे विकसित हुए प्रतीत होते हैं। इन सिद्धान्तोंमें पांचवां, सातवां, आठवां, नवम्, दसवां, ग्यारहवां और बारहवें सिद्धान्तोंका मूखतः जैनाचायोंने निरूपण किया है।

प्राचीन जैन क्योतिष प्रन्योंमें षट्खण्डासम्बूग एवं टीकामें उपक्रथ फुटकर क्योतिष चर्चा, सूर्यप्रकास, ज्योतिषकरण्डक, चन्द्रप्रकास, जम्बूदीपप्रकास, त्रैकोक्यप्रकेष्ट्र, अञ्चलिका, गणविका, आदि प्रन्य प्रधान हैं। इनके तुक्रनास्प्रक विश्लेषणसे ये सिद्धान्त निकलते हैं—

(१) प्रतिदिन सूर्यके भ्रमण मार्ग निरूपण-सम्बन्धी सिद्धान्त—इसीका विकसित रूप दैनिक अहोरात्रवृत्तकी कल्पना है। (२) दिनमानके विकासकी प्रणाली। (३) अयन-सम्बन्धी प्रक्रियाका विकास—इसीका विकसित रूप देशान्तर, कालान्तर, भुजान्तर, चरान्तर एवं उदयान्तर-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं। (४) पर्वोमें विश्ववानयन इसका विकसित रूप संक्रान्ति और क्रान्ति हैं। (५) संवत्वर-सम्बन्धी प्रक्रिया—इसका विकसित रूप संक्रान्ति और क्रान्ति हैं। (६) गणित प्रक्रिया द्वारा नक्षत्र लग्नान्यनकी रीति—इसका विकसित रूप त्रियांग्र, नवमांश, द्वाद्यांश एवं होरादि हैं। (७) कालगणना प्रक्रिया—इसका विकसित रूप अंश, कला, विकला आदि सेत्रांश सम्बन्धी गणना एवं वटी पलादि सम्बन्धी कालगणना है। (८) श्रुतुरोप प्रक्रिया—इसका विकसित रूप स्वयं गणना एवं वटी पलादि सम्बन्धी कालगणना है। (८) श्रुतुरोप प्रक्रिया—इसका विकसित रूप समस्त प्रह गणित है। (१०) छाया द्वारा समय-निरूपण—इसका विकसित रूप समस्त प्रह गणित है। (१०) छाया द्वारा समय-निरूपण—इसका विकसित रूप इष्टका कालगत भयात, ममीग एवं सर्वमीग आदि हैं।(१०) नवत्राकार एवं तारिकाओंक युक्तादिकी व्यास्त इसका विकसित रूप पर्य प्रक वत्राया गया हो। (१२) राहु और केलुकी व्यवस्था—इसका विकसित रूप सूर्य एवं चन्द्रमहण-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं।

जैन ज्योतिष प्रन्योमें उक्तिखित ज्योतिष-मण्डल, गणित-फल्लित, आदि मेदोपमेद विषयक वैशिष्ट्योंका दिन्दर्शन मात्र करानेसे यह लेख पुस्तकका रूप घारण कर छेगा, जैसा कि जैन शास्त्र भण्डारोंमें उपलब्ध

१ व्यव्हार्विति, पु०९०४-५५०।

#### वर्षी-माभिनन्दन-मन्य

गिष्णत, फलित, आदि ज्योतिपके प्रन्थांकी निम्न संक्षिप्त तालिकासे स्रष्ट है। तथा जिसके आधारपर शोध करके जिशास स्वयं निर्मय कर सकेंगे कि जैन विद्वानोंने किस प्रकार भारतीय स्योतिष शास्त्रका सर्वाक्ष सुन्दर निर्माण, पोषण एवं परिष्कार किया है।

## गणित ज्योतिषके ग्रन्थ

```
१ स्पेंप्रज्ञति मूल प्राकृत, मलयगिरि वृत्ति (संस्कृत टीका )
                                                  ३ ज्योतिषकरण्डक मूल प्राकृत, संस्कृत टीका
 २ चन्द्रप्रशित
                                         ,,
 ४ अंगविष्णा और गणिविष्णा ( प्राकृत )
                                                  ५ मण्डल प्रवेश
६ गणितसार संग्रह (संस्कृत)—महाबीराचार्य (सन् ८५०) ७ गणितसूत्र ( संस्कृत )
्र व्यवहार गणित (कन्नह )—राजादित्य (११ वीं सदी)
 ह जैन गणित सूत्र ( ,, )- राजादित्य, यह विष्णुवर्द्धनके आश्वित थे। समय ११ वीं सदी है।
 १० जम्बूद्वीप प्रश्नि अमितगति, रचनाकाल सं० १०५०
 ११ सिद्धान्त शिरोमणि ?—त्रैवेद्य मुनि
                                           १२ गणित शास्त्र ( संस्कृत ) श्रीधराचार्य ।
 १३ सार्धद्वीपद्वय प्रश्ति ( संस्कृत )
                                           १४ श्रीलावती ( कन्नइ )-- कविराजकुक्तर
 १५ क्षेत्र गणित (कन्नक) राजादित्य (११ वीं सदी)
                                                  १६ व्यवहारस्त (कन्नइ )
 १७ लीलावती ( अपभ्रांश ) लालचन्द्र सं० १७३६
                                                  १८ लीलावती ( संस्कृत ) लाभवर्द्धन
 १६ गणित शास्त्र ( संस्कृत ) श्रेष्ठिचन्द्र
                                                  २० यन्त्रराज ( संस्कृत ) महेन्द्रसूरि सं० १४३७
२१ गणितसार (प्राकृत) ठक्कुरफेरू, रचनाकाल-
     -सं०१३७५ के आसपास
                                                  २२ जोइससार ( ठक्कुरफेठ ) सं॰ १३७२
 २३ ज्योतिष मण्डल विचार—तपोविजय कुशलतुरि सं०
                                                 १६५२
                                                 २५ गणित साठसौ-महिमोदय
२४ ज्योतिष सारोद्धार-आनन्दमुनि सं० १७३१
२६ पंचाक्कानयनविधि-महि॰ रचनाकाल एं॰ १७२३ २७ नवग्रह गणित-पञ्चाक्क,गणित सहित (तेलगृ)
२८ ग्रित संप्रह—एकाचार्य
                                                 २६ इतीसुपूर्वप्रति उत्तर-प्रतिसइ-महावीराचार्य
३० अष्टकवर्ग-सिद्धसेन
                                  २१ अलोकिक गणित-देइली के पंचायती मन्दिरके भण्डारमें है
१२ भ्रमण सारिकी दे० पं० मं०
                                                  ३३ च्यायुजातक
३४ पद्माङ्ग विचार
                                                  ३५ चन्द्राकी पद्धति
३६ ज्योतित्रकाश दिल्ली के धर्मपुरा मन्दिर भण्डार है। ३७ तिथि सारणी-पार्श्वचन्द्रगच्छी बाधजी-
                                                       -मुनि सं० १७८३
  ३८ व्योतिषधार संप्रह - कवि रत्नभानु - समर प्रन्थालय द्वकीगंत्र इन्दीर ।
```

## भारतीय-व्योतियका योचक वैन-व्योविष

```
३९ कम पर्व पद्धिः - वर्षकीर्वि (१७ वर्षे शती) का ४० वन्मपत्र पद्धिः - सम्बद्धाः (सं १७५१)
४१ बन्म पत्र प्रवासिना महिमोद्य ४२ इष्टतिथि वारणी-सस्मीवस्त्र(तं० १७६०).
४३ महायु सामन-पुण्यतिलक
                                         .. ४४ वयचन्द्रिका शरकी - शरकाद
४५ चन्द्रवेष्य प्रकीर्षक (प्रकृत पत्र संख्या ६,इस्रो० १२५) ४६ चन्द्ररब्यु चकविवरस (पत्र४,स्ह्रो० २६०)
४७ तिय्यादि सारिखी(पत्र ३)
                           ४८ यम्त्ररत्नावली--पद्मनाग
४९ पञ्चाङ्ग विधि विवरस्य (श्लीक संस्था १९०) ५० अञ्चप्रभा-(पत्र संस्था ७ जेलसकेर भण्डार
५१ मह दीपिका—(पत्र संस्का ८) जैत० म० ५२ महरत्नाकर कीडक—(पत्रसंक्या १६) "
                                           ५४ करवा ग्रावृंत
५३ पंचांत दीपका
५५ पञ्चांग तरब
                                             ५६ बकमार्थी---(पत्र इंख्या १)
  फलित ज्योतिषके जैनग्रन्थ
 ५७ केवलज्ञान हीरा ( वंस्कृत ) चन्द्रसेनमुनि ग्रन्थप्रमाण, ५ हवार रलोक ।
 ५८ श्वायकान तिलक (प्राकृत ) दामनन्दिके शिष्य भष्टबोसरि, प्रन्य प्रमास ५० पत्र ।
५९ चन्द्रीन्मीलन प्रश्न (संस्कृत)—श्ली ४ इवार
 ६० भद्रबाहु निमित्तशास्त्र , --भद्रबाहु, रुलीक ४ इजार
 ६१ रिट्रसमुच्चय ( प्राकृत )---दुर्गदेव सं० १०८९ गाथा २६१
 ६२ अर्धकाण्ड
 ६३ ज्योतिर्ज्ञानविधि ( संस्कृत ) श्रीधराचार्य,
 ६४ उत्तमसद्भाव प्रकरण ,, मिल्लिषेणाचार्यं, सन् १०५०, श्लोक १९६।
 ६५ केवलज्ञानप्रश्न चूडामिश ( संस्कृत ), समन्तभद्र, पत्र संस्था १८।
 ६६ ज्ञानप्रदीपिका ( संस्कृत )-प्रकाशित ६७ सामुद्रिक शास-(सं० प्रका०)
 ६८ ज्योतिषसार (प्राकृत) (अनु॰ पं॰ भगवानदास)
 ६९ अर्हत्पासा केवली ( संस्कृत ) महारक सकलकीर्ती (पत्र संख्या ६)
 ७० ऋदुर प्रश्न केवली , पत्रसंख्या ६, श्लो० संख्या २८०।
                                            ७२ निमित्तशास-(प्राकृत) सूचिपुत्र (प्रकाशित)
७१ इस्त संजीवन --- (संस्कृत )
                                            ७४ स्वप्नविचार ( प्राकृत )--विनवालगर्गिः प्र
७३ ज्योतिषमकाश (संस्कृत )--हीरविषय
                                         🕟 ७६ स्वप्नचिन्तामिश 🔑 दुर्तभराब
७५ स्वप्नमहोत्सव ( संस्कृत )
 ७७ पासाकेवली-( संस्कृत )- गर्गमुनि
 ७८ सामुद्रिक शास्त्र ( संस्कृत )--समुद्रकृषि ( लिपिकाल सं० १८४४, पंचायती मंदिर बेहली )
```

808

#### वंची सामित्रका प्रत्य

```
८० वामुद्रिक वडीक वृक्तीके नेपानती मेनिक सन्दारमें)
७९ दादरामंद मधनामधी ( धंग्हरा )
८१ सामहिक काका--( वे. चं. झं. )
                                        ८२ शक्त विचार (भाषा क्षेत्रहेन्द्रस्य-क्षेत्रः १७६३)
                                             ८४ स्त्रीमाग्य पंचाशिकार् संस्कृत,सिकिकास १७७४)
८३ मतिष्ठा सुपूर्व--(दिल्ली-मंबायती मन्दिर)
                                             ८६ श्रम्मशामप्रदीष ('वि. यं. मं. )
८५ कृष्यक
८७ नष्टबन्मविचार
                                             ८८ चन्द्रमाविचार
                                             ९० वजन ( शकुन चीपाई )-देपविषय
पर शनिविधार
९१ स्वप्न सहातिका-विजयस्वान सुनि (२३ वी वदी) ६२ स्वप्नवदीय-वर्दकान सुनि
                                                 ९४ गर्गतंहिता---(संस्कृत-प्राकृत मिलिका) वर्गहुनि
९३ जातक तिलक (कन्नड़ ) श्रीकरान्वार्थ
९५ लोकविजय यंत्र ( बाक्का २८ व्याप्त )
                                                 ९६ शकुनदीपिका चौपई (जयविक्य सं ० १६६०)
९७ शक्रनशास्त्र—विनदत्तसूरि (१३ वीं सदी)
                                                 ९८ नज्ञ अञ्चामिया (संस्कृत)
९९ गैलिशकुन ( इन्नड, मिल्लिसेन, ३५ पत्र )
                                                 १०० सामुद्रिकशास्त्र सटीक (संस्कृत २२ पत्र)
१०१ ज्योतिषसंप्रह (संस्कृत २० पत्र)
                                                 १०२ सुप्रीवयतराकुन (कन्न ३० पत्र)
 १०३ सामुद्रिक रूथमा—(संस्थात २० पत्र)
                                                १०४ शहुम दीपक ( सं० )
 १०५ स्वप्नदीपक
                                                                             कुमारजन्दि गुनि
                                                 १०६ कुमारसंदिता
 १०७ निमित्तदीपक
                                                 १७८ क्लेतिसपाङ
 १०६ ज्योतिश्रक विचार (प्राकृत)
                                                  ११० इस्तकाण्ड पार्श्वचन्द्र
 १११ शकुनावली (धंस्कृत) सिद्धसेन
                                                  ११२ शकुन रतावली " (बर्दमान)
 ११३ शकुनावलो रामचन्द्र (सं० १८१७)
                                            ११४ शङ्ककादीप (हिन्ही) क्रकमीचन्द्र यसि(सं० १७६०)
 ११५ सामुद्रिक लक्षण (संस्कृत ) स्वक्रीविकाय
                                                  ११६ सामुद्रिक (संस्कृत) अजन्दान
 ११७ सामुद्रिक
                              -रामक्किय
                                                  ११८ सम्बद्धांस 🦏
                              विजयकान सूरि
 ११६ रमलसार
                                                  १२० सामुद्धिक हिन्दी रामचन्द्र
 १२१ जिनसंहिता (संस्कृत) एकसन्धी भट्टारक
                                                  १२२ काळक्डंब्ता " कालकाचार्य
 १२३ अई ब्रुगमणिक्षार (प्राकृत) भद्रमाहु
                                                  १९४ चार्डमस्बिक क्लंक
 १२५ तिथि कुळक
                                                  १२६ सेभमाका पत्र १८:
 १२७ छन्नश्चिक्त (संस्कृत) इरिभद्रसूरि (८ वीं शती) १२८ नारचन्द्र ज्योतिष-नारचन्द्र (स्क्रे०२०० दिगान्वर)
 १२६ भागप्रस्न (संस्कृत रहो० ६०)
                                              ९३० द्वादशमान जनमग्रदीप--भद्रबाहु (पन संस्था ८)
 १३१ नवसङ्ग्रिश विचार (संस्कृत शही० १६६)
                                             १३२ निधनादिपरीक्षा शास्त्र (बंस्कृत) पत्र ३
१३३ भवसागर संस्कृत (इलोक० ३३००)
                                              १३४ योगायोगप्रकरस (संस्कृत) ७ पन्न
 १३५ व्यवसून (संस्कृत) २ पत्र
                                              ३३६ कैयोगादि १ पत्र
```

#### भारतीय ज्योतिवका पॉपक -वैन क्योतिय

```
१३७ शनमंबरी
                                                  १३८ ग्रहदीपिका
                                                                       " ८ पत्र
१ २६ सतांकी
                                                  १४० षट् भूषण
                                                                       " १६ पत्र
१४१ मूळ विभान
                                                  १४२ योग मुहूर्त्त
                      ,, १३ पत्र
१४३ ज्योतिष फल दर्पण ,,
                                                  १४४ खरस्वर विचार--खण्डित प्रति
१४५ झींक विचार—खडिण्त प्रति
                                                  १४६ राकुनावळी<del> वसन्तर</del>ाम १३० ताइपत्र
१४७ सामुद्रिक तिलक--जगदेव, ८०० आर्या प्रमाग
१४८ स्वप्नसप्तिका वृत्ति-सर्वदेषसूरि सं० १२८७ छो०८००
१४६ स्वप्नाष्टक विचार—संस्कृत, १ पत्र
                                                  १५० ब्वान शकुन विचार-खण्डत प्रति
१५१ स्वानसप्तती--- रखो० २००
                                       १५२ मानसागरी पद्धति, संस्कृत-मानसागर, इलो० १०००
१५३ जोइसदार-पाकृत, हरिकलश
                                                   १५४ लग्न विचार
१५५ मेघमाळा--मेघराज
                                                   १५६ जनम समुद्र सटीक-नरचण्डोपाध्याय
१५७ मंगल स्फुरण चौपई--हिन्दी, हेमानन्द
                                                   १५८ वर्ष फलाफल ज्योतिष—संस्कृत, स्रचन्द्र
१५६ सामुद्रिक तिलक-संस्कृत, दुर्लभराज
                                                   १६० शकुनदीपिका- संस्कृत अज्ञात
१६१ दिपकावली — ,, जयरत्न सं० १६६२
 १६२ स्वप्नसप्ततिकावृत्ति ,, जिनवल्छभ, टी॰ जिनपाल
                                                   १६४ अष्टाङ्ग निमित्त — ऊने दिकशान
१६३ शकुनशास्त्रोद्धार ,, माणिक्यस्रि
१६५ लग्नघटिका-सोमविमल
                                                    १६६ मास-वृद्धि हानि विचार-नेमकुशाल
१६७ ज्योतिष लग्नसार--संस्कृत, विद्याहेम १६८ षट्ऋतु संकान्ति विचार--संस्कृत कवि खुटयास
१६९ हायन सुन्दर (संस्कृत) पद्मसुन्दर---१७ वी सदी।
१७० दिनशुद्धि दीपिका (प्राकृत) रत्नशेखरस्रि, टी० विश्वप्रभा, १५ वीं सदी।
१७१ प्रश्नशतक स्वोपक वेतालपृत्ति (संस्कृत) नरय जपाध्याय
 १७२ प्रश्नचतुर्विशतिका (संस्कृत) नरचन्द्रोपाध्याय, १३ वीं सदी
 १७३ उदय दीपिका
                             मेघवित्रय
                                                 १७४ रमलशास्त्र — संस्कृत
१७५ यशोराज राजी-पद्धत्ति (संस्कृत) यशश्रुतशागर, एं० १७६२
 १७६ च्योतिषरत्नाकर—(संस्कृत), महिमोदय
                                                १७७ विवाहपटल (संस्कृत) भ्रभयकुश्ल
 १७८ विवाहपटल (संस्कृत) रूपचन्त्र
                                                १७९ विवाह पटला (संस्कृत) हरि
 १८॰ मुहूर्च चिन्तामिया ठवा (शंस्कृत) चतुर्विजय
 १८१ चमस्कार चिन्तामिखा ठवा (संस्कृत) बैनमतिसार
 १८२ चमत्कार चिन्तामिं वृत्ति (संस्कृत) स्रभयकुशल
          ξŧ
                                           828
```

#### वर्गी भ्रमिनन्दन-श्रंथ

१८३ बिनेन्द्रमाला (संस्कृत) टीका, कम्नक १८४ शकुनदीपक (संस्कृत) वीरपंडित १८५ होराज्ञान (संस्कृत) गौतमस्यामी १८६ ऋर्नतपासाकेवली-हिन्दी, विनोदीलाल १८७ ब्राईन्तपासाकेवली-हिन्दी, वृन्दावन १८८ श्रज्ञरकेषली शकुन (संस्कृत)अञ्चल (पत्र१०) १८९ नरपिङ्गल (कज़ड़ ) शुभचन्द्र १९० स्त्रीवातकवृत्ति (संस्कृत)नारचन्द्र (४००१स्तो०) १९१ ज्योतिरशास्त्र संस्कृत १९२ बोइससार---प्राकृत (पत्र संख्या४ खण्डत) १६३ ज्योतिसार-संस्कृत १६४ ब्रह्मीचर-,,(पत्र संख्या ३५१) १९५ बहद्धिफल १९६ प्रद्रप्रमाखमंबरी--संस्कृत १९८ महबलिबार १९७ ग्रहफल १९९ भुवन दीपक-संस्कृत, पद्मप्रभ १४ वीं सदी २०० भुवनदीपक सिंहतिस्तकृति सहित सं० १३२६ ,, खरतरगच्छीय रत्नघीर दृत्ति सं० १८०६ २०२ प्रह्वाटिका--संस्कृत २०३ प्रश्नव्याकरण ज्योतिकोंनी २०४ स्वप्नसुभाषित-प्राकृत २०६ स्वरोदय २०५ स्वप्नविचार यशकीर्ति २०७ सामुद्रिक फलाफल-संस्कृत (४ पत्र) २०८ सामुद्रिक सार (संस्कृत) ८ पत्र २१० ज्योतिषविषय (कन्नड्)६ ताइपत्रश्लो० १२ २०६ सार सम्रह .. हर्षकीर्ति २११ ज्योतिषसंग्रह--संस्कृत,टीका (कलड़) ताड्यत्र११९ २१२ जोतिष संग्रहात्मक (कलड़)६० पत्र २१३ ज्योतिषसंब्रह (संस्कृत-कञ्चड) ९६६ पत्र २१४ ब्रारम्भसिद्धि (संस्कृत) उदय प्रकरणी १३ वी सदी २१५ ब्यारम्भविद्धि टीका हेमहंस गणि सं० १५०४ २१६ त्रैलोक्य प्रकाश--संस्कृत, हेमप्रभसूरी सं० १६०५. श्लो० १९६० २१७ निमित्तदीपक-संस्कृत, जिनसेन २१८ ज्योतिषपटल-महावीर २१९ जिनेन्द्रमाला-संस्कृत २२० जिनेन्द्रमाला वृत्ति २२१ श्राहुमत-क्षाइ अहुजीव, सन् १३०० २२२ मेबनाला—हेमप्रभ सूरि २२३ ज्योतिष सारोद्धार, हर्षकीर्ति १७ वों सदी २२४ वर्यप्रबोध—संस्कृत, मेधविजय २२५ उदयविलास--श्री सूरि जिनोदय २२६ मेघमाला मेपराज सं० १८८१ २२७ वर्ष फलःफल--पत्रसंख्या १२ २२८ श्रंगविद्या-प्राकृत २३० इस्तकारड-पादर्वचन्द्र २२९ कररेहा लक्षया---प्राकृत २३२ स्वरोदया-भाषा, चिदान्द सं० १८०७ २३१ रमलशास्त्र—मेघ विजय

### भारतीय क्योतिएका पोधक जैस क्योतिय

२३१ दृष्टि विचार--प्राकृत, पत्र संख्या २२ २३४ श्रंगलच्य २३५ तिथिकुलक २३६ चातुर्यशिव कलक २३७ अन्मकुण्डली विचार १ पत्र २३८ जातकविधान (संस्कृत) सिंहमल, रुली० १३८० २३९ जातक दीपिका (संस्कृत) हर्षवित्रय, खण्डित २४० जातक पद्धति " पत्र ८ श्रध्याय १ २४१ हादशभाव फल .. २४२ लग्नशुद्धिविचार " २४३ पष्टि सम्बत्तरी—संस्कृत, चीमकीर्ति, इली० ३०० २४४ जन्मपत्रिकागत कालादि-विचार २४५ जन्म कुण्डलिका २४६ कुण्डकेशर-- १० पत्र २४७ कालज्ञान-संस्कृत २४८ कालशतक-मनिचन्द्रस्रि २४६ ज्योतिष सारिणी—संस्कृत, शुभचन्द्र २६० लग्न शास-हमप्रभ सरि २५१ लग्न परीज्ञा-- उदयप्रभदेव सूरि २५२ लग्न कुण्डली विचार २५३ कामधेनु---१६ पत्र २५४ घीष्णीपचारसार, पत्र संख्या २ २५५ खेळवाडी--- प्राकृत, माहूवा गाथा १३६७ २५६ पत्लीविचार, पत्र संख्या ४ २५७ पल्ली शरद शान्ति-बृद्धगर्गमुनि (इली० २०) २५९ शकुनरत्नावली-नगीनदास (इल्लो॰ ११००) २५८ लघुशकुनावली २६० शत सम्बत्सरिका---पत्र ३५ २६१ सिद्धाजा-पद्धति २६२ अक्षरचूड़ामणि--(संस्कृत) पत्र ३१ २६३ सूर्य-चन्द्र ग्रह्ण विचार-लिधी मंडार लिधी (ग्रहमदाबाद) २६४ सूर्य-चन्द्र मण्डल विचार-ज्ञानानन्द भण्डार गोपीपुरा में

२६६ अक्षर प्रक्रीतर (संस्कृत) पत्र ५

२६५ प्रश्नशतक - जिनवल्लभसूरी

२६७ श्रव्हरमाला प्रश्न-(संस्कृत) पत्र ८ श्लोक १२०

२६६ श्रद्धारवर्ग

२७१ ऋषिपुत्र संहिता (संस्कृत-प्राष्ट्रत लिखित ) ऋषिपुत्र

२७२ गुट्टफलाफल - कन्नड्, ५ ताइपत्र, श्लो० १२४

२७४ प्रहफलादेश --संस्कृत

२७६ जन्मप्रदीप-देवसूरि

२७८ गणितसार —संस्कृत, श्रीवराचार्य

२८० षट्खण्ड भूपद्धति -- वंस्कृत, अजितवागर स्वामी

२८२ ज्वोतिदीपक-संस्कृत, भद्रबाहु

२=४ ख्योतिबांच--तेलगू,कवि भास्कर

२७३ ताजिक प्रकीध—तेलगू

२७० वर्गाष्ट्रक प्रश्नावस्रो

२७५ चन्द्राकी--प्राकृत, ११पत्र, गाथा १६२

२६८ श्रक्षर कण्डिला प्रश्न-श्रप्प० ग्रंथ, पत्र ४

२७७ ज्ञान दीपिका — संस्कृत, इली ३२०

२७९ विद्धान्त शिरोमिया—श्ववितसागर

२८१ कालजान--धर्मशागर

२८३ व्रतिथि निर्णय-संस्कृत,सिंहनन्दि

२८५ चित्रहसुरो-कज्ञड,राजादित्य सन् ११२०

#### वर्षी-सभिनन्दन-ग्रन्थ

२८६ सीसावती, रावारिस्य

२८८ ग्रहदीपिका-संस्कृत

२८७ गुहसूत्र

२८९ जातक फलपदीप

२६० नृतनफल

२९१ ऊर्धकाण्ड या ऊर्बकाण्ड (बीजुं)—देवेन्द्रसूरि शिष्य हेमप्रभसूरि

२६२ बम्बूदीपबीवा-गर्गिपाद 🖛 पत्र

२६४ प्रस्तरत्न सागर-विजयसूरि २६६ समयविचार-मामरकीर्ति

२६८ जातक निर्याय

३०० संवेगरंग शाक्य-प्राकृत, जिनचक

· २६३ द्वादशजन्मभा**वपल-- भद्रवा**हु

२६५ मझरीमकरन्द- भट्टकल्याणक

२९७ दैवज्ञविलास---लक्ष्मग्रसूरि

२६६ जातक योगार्णव

३०१ चरग्रकाण्डक-दुर्गदेव सं० १०८६

इनके भतिरिक्त लगभग १००-१५० प्रत्य ऐसे भी तालिकाओं में मिलते हैं जो समान नाम बाले हैं तथा कर्ताभ्रोंके नामोका उल्लेख नहीं हैं। ज्योतिषमार, ज्योतिषसंग्रह, ग्रहदीपिका, जन्मपत्री-पद्धति प्रइक्त-प्रश्नशतक, भादि नामोंके वैकड़ों प्रन्य हैं भ्रतः विना प्रन्योंको देखे उनके पृथक्षका निर्णय शंकास्पद ही रहे गा।

# जैनेतर ज्योतिष ग्रन्थॉपर जैनाचार्योकी टीकाएं

१ गणित तिलक वृत्ति — सिंहतिलकसूरि, सं० १२२

२ प्रह्लाघव वार्तिक-यशस्वतसागर सं० १६७८

३ कर्णकुत्रल-सुमतिहर्ष, सं० १६७८

४ होरामकरन्द वृत्ति-सुमतिहर्ष

५ ताजिकसार टीका--- ,, सम्बत् १६७७

६ लघुवातक टीका-भक्तिलाभ, सम्बत् १५७१

७ लघुवातक वार्त्तिक-मतिसागर, सम्वत् १६०५

८ लघुजातक ठवा--- लघुश्यामसुन्दर

१० जातक पद्धतिदीपिका-सुमतिहर्ष, सम्बत् १६७३

९ जातक पद्धति वृत्ति-किनेश्वरसूरि

११ महादेवी सारगी वृत्ति--धनराज, सम्बत् १६९२

१२ प्रहलाधव टिपण्या--राजसीम

१३ ज्योतिर्विदाभरण-भावप्रभसूरि, सम्बत् १७६८

१४ षट्पंचाशिका बालावबीय महिमीद्य

१५ चन्द्राकों वृत्ति--कृपाविजय

१६ भुवन दीपकावलि--लच्नीदिव्य,सम्बत्१७६७

१७ मुहूर्तं चिन्तामिण ठवा--चतुरविजय १८ चमत्कार चिन्तामिण ठवा--मितसागर, सम्बत् १८२७

१९ चमत्कार चिन्तामणि वृत्ति-अभयकुश्रालस्रि

२० वसन्तराज शकुन टीका---भानुचन्द्र गणि

२१ स्त्रीजातक वृत्ति -नारचन्द्र

२२ विवाह पटलबोध--- श्रमरवाणी

२३ विवाह पटल टीका-हर्षकीर्तिस्रि

२४ विवाह पटल अर्थ-विद्याहेम,सम्बत् १८३७

२५ जातक दीपिका--इर्परस्न, सम्बत् १७६५

# भारतीय गणितके इतिहासके जैन-स्रोत

श्री ढा॰ अववेशनारायण सिंह, एम० एस्सी०, डी० एस्सी०, आदि

वर्तमानमें उपलब्ध संस्कृत प्रन्य भारतीय ज्योतिष तथा गणित शासकी सफलताओंका स्पष्ट संकेत करते हैं बातएव ईसाकी पांचवी शतीसे लेकर आज तकके विकासका इतिहास भी इन परसे लिखा जा सकता है। किन्तु ईसाकी ५ वीं शतीसे पहिले लिखा गया कोई भी संस्कृत प्रन्य अब तक देखनेमें नहीं बावा है। ५ वीं शतीके पहिले को गणित अथवा ज्योतिष प्रन्य वे वे छुठी शती तथा बादकी शतियों मं नवीकृत होकर पुनः लिखे गये थे। ६२६ ई॰में लिखे गये बहास्कृठ सिद्धान्तमें ऐसे अनेक ज्योतिष प्रन्योंका उल्लेख है जो परिष्कृत हो कर पुनः लिखे गये थे। अतः ५ वीं शतीके पहिले ज्योतिष तथा गणित शाखोंकी अवस्था बतानेवाले कोई भी प्रमाण संस्कृत प्रन्योंमें नहीं हैं। यह वह समय था जब संभवतः आयंभट और उनके पूर्ववत्तीं पाटलिपुत्रीय विद्वानोंके प्रभावसे भारतमें अंकोंके 'स्थान मूल्य' का सिद्धान्त प्रचलित हुआ होगा।

मानी कुछ समय पहिलों में जैन साहित्यमें ऐसी सामग्रीको पा सका हूं जो 'स्थानमूल्य' के सिद्धान्तक पहिलेके मर्थात् ईसाकी ५ वीं शतीसे पूर्वंक भारतीय गणित छोर ज्यौतिषक इतिहासके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण स्चनाएं देती है। जिन उल्लेखोंका मैं यहां विवेचन करूंगा वे खाचार्य भी भूतविल—पुष्पदन्त द्वारा विरचित पट्खण्डागम सुत्रोंकी ''धवला'' टीकामें पाये जाते हैं। जिसका कुछ वर्ष पहिलों सुत्रसिद्ध जैन पंडित हीरालालजीने सम्पादन किया है। घवलाटीकामें साधारखत्या विविध माकृत ग्रन्थोंके उद्धरख है। ये उद्धरख ऐसे ग्रन्थोंसे हैं जिनका पठन पाठन वैदिक विद्वानोंने छोड़ दिया था किन्तु जैन विद्वान १० वीं शती तक इनका उपयोग करते रहे थे। ५ वों शतीमें प्राकृत साहित्यक भाषा न रही थी छोर न इसमें उसके बाद कोई महत्त्वपूर्ण प्रन्थ ही खिला गया है। यतः मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि जैन प्रन्थोंमें प्राप्त उद्धरख उन ग्रन्थोंके हैं जो ईसाकी ५ वीं शतीके पूर्व ही खिलों गये थे।

सन् १९१२ में भी रंगाचार्य द्वारा 'गियातसार संग्रह' के प्रकाशनके बादते गियातशोंको सन्देह दीने सागा है कि प्राचीन भारतमें एक ऐसा भी गियातशोंका वर्ग था विसमें पूर्य रूपसे जैन विद्वानोंका दी प्राचान्य था। कसकता गियात-परिषद्—(कसकता मैयमैटिकस सीसाइटी) के विवरस्य के २१ वें भागमें

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-ग्रन्थ

भी बी॰ दत्तका 'खेन गियातक वर्ग' शीर्षक नियन्त्र प्रकाशित हुआ है विसमें विद्वान सेलकने गियात तथा गियात प्रन्यों के विषयकी तासिकाएं दी हैं। फलतः विकासुक्रों के लिए यह नियन्त्र पठनीय है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उपिर-उक्तिक्तित 'गियातसार संग्रह' के अतिरिक्त अन्य जैन क्योतिष अथवा गियात प्रन्योंका अन्न तक पता नहीं लगा सके हैं। ऐसे प्रन्य हैं या नहीं यह भी आज नहीं कहा जा सकता, फलतः जैन गियात निषयक समस्त उल्लेखोंको हम उनके सिद्धान्त प्रन्योंसे ही संकलित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त उद्धरण भी बहुत कम हैं। इनका भी अपेद्धाकृत विस्तृत वर्णन मुक्ते सबसे पहिले घवला-रीकामें ही देखनेको मिला है।

घवला टीका इमें निम्न सूचनाएं देती है —१—-'स्थान मूल्य' का उपयोग, २—घातांकों (Indices) के नियम, ३—लधु गणकों (Logarithms) के सिद्धान्त, ४,—भिकोंके विशेष उपयोगके नियम तथा ५—ज्यामिति स्रीर च्रेमितिमें उपयुक्त प्रकार।

च्चेत्रफल श्रीर श्रायतनको सुरिच्चत रखने वाले 'क्पान्तर' सिद्धान्तका भी जैनाचार्योंने उपयोग किया है। च्चेत्रमितिमें इसका उन्होंने पर्यात प्रयोग किया है। च्येत्वामें पाई (म)का २५५/११३ मूल्य मिलता है। इसको पाईका 'चीनीमान' कहा जाता है किन्तु मेरा विश्वास है कि कतिपव लोगोंने इस मानक . इनका चीनमें प्रचलन होनेसे पहिले भी जाना था तथा प्रयोग किया था।

## अंकगणित---

'स्थानमान' सिद्धान्त—जैन सिद्धान्त तथा साहित्यमें हम बड़ी संख्याश्रोंका प्रयोग पाते हैं। इन संस्थाश्रोंको शुन्दोंमें व्यक्त किया गया है। धनला टीकामें आगत उद्धरण ऐसी संख्याश्रोंको श्रंकों द्वारा व्यक्त करनेकी कठिनाईका उल्लेख करते हैं फलतः उन्हें व्यक्त करनेके कतियय उपाय निम्नप्रकार हैं—

- (क) ७९९९९८ की 'बह संख्या जिसके प्रारम्भमें ७, मध्यमें छह बार ६ तथा ऋन्तमें ८' कह कर व्यक्त किया है।
- (ल) ४६६६६६४ को 'चौंसठ, छुइसी, छुयासठ हजार, छुयासठ लाल तथा चार करोड़' किला है। व
  - (ग) २२७९६४९८ को 'दो करोड, सत्ताइस, निन्यानवे इजार चार तथा श्रंठानवे कहा है'। <sup>3</sup> श्रीधवलाके तृतीय भाग पृ० ६८ पर—

सत्तादी भट्टंता छएणव मज्या य संजदा सब्वे । तिग भजिदा विग्रुणिदा पमत्त रासी पमत्ता दु ॥

१, घवला, भा॰ १, पृ०९८ पर जीवकाण्ड (गीम्मटसार )की ५१ थीं गाथा (पृ० ६३३) उद्घृत है। २, वही, पृ० ९९,गा॰ ५२।

<sup>4, 461, 80 113410 34</sup> 

<sup>8, ,, ,, \$40, ,, 48 |</sup> 

#### भारतीय गणितके इतिहासके दैन-स्रोत

यह मूल गाया मिलती है जो कि प्रयम प्रकारका उदाहरण है तथा पाठकों के विचार करनेमें विशेष लाक होगी। यह गाया बतलाती है कि लेखक विद्वान ही श्रंकों के 'स्थानमान' को भली भाँति नहीं जानते ये अपित हस समयके पाठकोंने भी इसे समभ लिया था। यद्यपि इस गाथा के मूल लेखकका अब तक पता नहीं लग सका है तथापि मेरा विश्वास है कि यह ईसाकी प्रारम्भिक शतीमें किसी जैनाचार्य ने ही लिखी होगी। ये आचार्य निश्चयसे ईसाकी ५ वीं शतीसे पहिले हुए होंगे। जेन अन्थोंने सुलभ उक्त प्रकारके उद्धरण प्राचीन भारतमें प्रचलित 'स्थानमान' सिद्धान्तके महत्त्वपूर्ण ऐसे प्रमास हैं जो अन्य वैदिक, आदि अन्योंमें नहीं पाये जाते हैं।

घातांक — ग्रंकोंके 'स्थानमान' के प्रयोगमें भानेसे पहिले बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके लिए विविध प्रकारोंका स्रविकार किया गया था। यत: जैन वाङ्गमयमें बहुत सम्बी सम्बी संख्याओंका प्रयोग किया गया है अतः इन्हें व्यक्त करनेके लिए घातांक नियमानुसारी प्रकार अपनाये गये थे। (१) वर्ग, (२) वन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (४) उत्तरोत्तर वन, (५) संख्याको स्वयं-घात (Power) बनाना इस प्रक्रियामें प्रधान दृष्टियां थीं। वे 'मूलों'का भी प्रयोग करते थे; विशेषकर (१) वर्गमूल, (२) घनमूल, (३) उत्तरोत्तर वर्गमूल, (४) उत्तरोत्तर धनमूल, आदिका। इनके अतिरिक्त धातोंको वे उपरि लिखित प्रकारों द्वारा ही व्यक्त करते थे। उदाहरखार्थ उत्तरोत्तर वर्ग तथा वर्गमूलको लिखनेका प्रकार निग्न था—

#### वर्षी-सभिनन्दन-प्रन्य

संस्थाको स्वयं अपना ही जात बनानेकी प्रक्रियाकी "वर्गितवंगरित" संशा यी तया किसी संस्थाका उत्तरीतर वर्गित-संवर्गित निम्न प्रकारते किसा बाता या—

इसी प्रकार किसी भी घात तक के जाया जाता या। वर्गित-संवर्गितकी प्रकियासे बहुत बड़ी संख्याएं बनती हैं। यथा २ का वर्गित संवर्गित(२५६)<sup>२ ५६</sup> है। यह संख्या विश्वमें उपलब्ध विद्युत्कर्णोकी संख्यासे भी बड़ी है। जैनोंको निम्न सिखित धातांक-नियम जात ये तथा वे इनका उपयोग भी करते थे।—

इन नियमोंके प्रयोगोंके उदाहरखोंकी भरमार है। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकार है। २ के बातवें वर्गमें २ के ब्रुटे वर्गका भाग देने पर २ का ब्रुटा वर्ग शेष रहता है। वर्षात्—

लघुगणन-भी ववलामें निम्न पदींकी परिभाषाएं दी हैं-

(क) किसी भी संस्थाके 'अर्ड-खेद' उतने होते हैं जितनी बार वह आधी की जा सके। इस प्रकार ्म के अर्थ-खेद = म होगा। अर्ड-खेदका संकेत रूप 'अख्रु' मान कर हम वर्तमान गणन प्रथानुसार कह सकते हैं-

इ के अब अथवा अछ ( च )= लग० च, जिसमें लघुगग्रक २ के आधारसे है।

(ल) संबंधा विरोषके वर्ष-छेदके अर्ध-छेद बरावर उसकी 'वर्मश्रकाका' होती है। वर्षात्-

(ग) कोई संख्या जितनी बार ३ से विशक्त की बा सके उसके उतने ही तृकच्छेद होते 🖁 ) फरतः---

व के तुक्कोद = तुच (क्ष) = लग ३ वहां लघुगयाक ३ के आधारसे हैं।

(घ) किसी संस्थाके चत्रर्थच्छेद उतने होते हैं जितनी बार उसमें ४ से भाग दिया जा सके। द के चतुर्थंच्छेद = लग र (त् ) जिसमें लघुगगाकका आधार ४ होगा।

आवक्ल गणितत ए अथवा १०के भाषारसे भी लघुगणकका प्रयोग करते हैं। ऊपरके दृष्टान्तोंसे स्पष्ट है कि जैनी २,३ तथा ४ के आधार तक संभवतः लघुगणकका प्रयोग करते थे किन्तु इसका व्यापक प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। घवलामें इस बातके निश्चित प्रमाण हैं कि जैनोंकी प्राची लिखित लघुगराक विषेम भजीमांति ज्ञातं ये---

- (१) स्वा (म/न) = लग म--श्वान।
- (२) लग (मन) = लगम+ लगन।
- (३) स्वर्ग (२म) = म, यहां लघुनवाकका अधार २ है।

च्<sup>२</sup> (४) लग (च)=२ इसगच।

ख्र (५) लग लग (च) = हग च+१+लग लग का

क्यों कि वार्माक = इग (२ च लग च )

= लग स्न-सग २-- सग लग ध

= लग च्र+१+लगलगचा।

(२ के आधारसे हुए लग २ के समान यहां १ है।)

व व च च (६) लग (व) च = च लग च

(७) माना 'म' एक संख्या है । तक

श्रका प्रथम वर्गितसं = श्र = व (मान लीजिये)

" तृतीय " = य == द ( ,, ) धवला में निम्न निष्कर्ष मिलते हैं —

(क) लग व == श लग श

#### वर्षी-अभिनन्दन-प्रन्थ "

- (ख) तम स्व म= तम अने तम सम
- (ग) सगय = व स्वगव
- (घ) लग लग य = सग ब+जग लग व

= लग अमेलग लग अमेथ लग स्र

- (च) लगद= य लगय
- ( छ ) लग लग द = लग य+लग लग य, तथा आगे ।

संस्कृत गणित प्रन्यों इस प्रकारके लघुगणक नियम नहीं मिलते हैं। मेरी दिविते वह सर्वका जैनियोंका अविष्कार था और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था। इसकी सारिणी कैनोनेका कोई प्रयस्त नहीं किया गया था। इसीलिए यह परिष्कृत विचार भी न सिक्कांन्त रूपसे विकसित हुआ और न अंकोंके गणनमें सहायक हो सका। सच तो यह है कि उसने आबीन मुगमें गतिएत सामुनक्षको अयोग योग्य विकसित नहीं था। अतः उस युगमें भी इन नियमोंका प्रयोग ही अविक आधार्यकारी है।

सिश्च—जब 'स्थानमान' का प्रयोग नहीं होता था तब भवन या भाग कंठिन था। यद्यपि भिन्न सम्बन्धी झंकगियातीय मूल क्रियाएं शांत थीं तथापि स्थानामें उनका प्रयोग करना सरल न था। उस समयके अंकगियात हरके लिए विविध प्रकारोंकी शांख लेते थे, तथा इनसे बहुत समय बाद सुक्ति मिली थी। स्थानमानके प्रयोगके पहिले प्रयोगमें आये कतिएय प्रकारोंकी नीचे दिया जाता है। ये सब भी घषला टीकासे हैं—

$$(2) \quad \frac{\overline{q^2}}{\overline{q+(\overline{q}/q)}} = \overline{q} + \frac{\overline{q}}{\overline{q+2}}$$

(२) म संख्यामें द तथा दा भाव होंसे भाग दीविये तथा ख और खा की भवनफता (या भिन ) आने दीविये; जैसा कि आगे के गुरूसे म की द + दा के द्वारा भाग देनियर आने फतासे स्वष्ट है-

$$\frac{\pi}{c \pm c_1} = \frac{e_1}{(e_1/e_1) \pm c_2} = \frac{e_2}{(e_1/e_1) \pm c_3}$$

(3) 
$$a = \frac{\pi}{c} = \frac{\pi}{c$$

# भारतीय गयितके इतिहासके जैन सीत

तथा 
$$\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{q}-\mathbf{q}} = \mathbf{q} + \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{q}-\mathbf{q}}$$

(4) यदि 
$$\frac{qq}{q} = qq$$
 तय  $\frac{qq}{q+q} = qq - \frac{qq}{\frac{q}{q+q}}$ 

$$\frac{u}{u-u} = u + \frac{u}{u} + \frac{u}{u-v} + \frac{u}{u} = u + \frac{u}{u}$$

$$\mathbf{q} = \mathbf{q} - \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{q}},$$

ब्रीर यदि 
$$\frac{\pi}{4} = 4 - 3$$
, तब बा  $= 4 + \frac{\pi}{4}$   $\frac{\pi}{\pi} - 2$ 

(c) 
$$a = a$$
,  $a = a$ 

$$=\frac{e}{e}$$

(९) यदि 
$$\frac{u}{u} = u$$
, तथा  $\frac{u}{u - u} = u + u$ , तो

$$(2 \circ)$$
 यदि  $\frac{\pi}{\alpha} = m$ , तथा  $\frac{\pi}{\alpha + \alpha} = m$ , ती

### वर्ती-म्रभिनन्दन-प्रत्य

# ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति--

भारतीयोंको समानान्तर चतुर्भुंज, समलम्ब, चकीय, चतुर्भुंज, त्रिभुब, वृत्त तथा त्रिज्यलण्डके

क्षेत्रफल निकालनेके गुढ जात थे। इसके अतिरिक्त समानात्तर पड्फलक समतल, आधारयुक्त श्रूची स्तम्भ, बेलन, तला शंकुके आयतन निकालनेके गुरू भी उनसे क्लिपे न थे। किन्तु वैदिक प्रत्योमें इस बातका कीई अभात भी नहीं मिलता कि थे गुरू किस प्रकार फलित हुए थे। किन्दु धवलामें छिन्न-शंकुका आयतन निका-लनेकी सर्वाङ्ग प्रक्रिया तक मिलती है। यह वर्णन स्पष्ट बताता है कि ज्यामितिके अध्ययनकी भारतीय प्रथा प्रीक प्रथासे सर्वथा भिक्त थी। उक्त दृष्टान्तमें किसी च्रेत्रफल या आयतनको सरलतर च्रेत्रफल अथवा आय-तनमें, च्रेत्रफल या आयतनको विना बदले ही विकृत करनेका सिद्धान्त निहित है।

यतः वर्तमानमें वैदिक तथा जैन प्रन्थोंमें उपलब्ध चेत्रमितिके गुरुश्रोंकी उपपत्तिका पुनर्निर्माण शक्य है। अतः यहां पर हम कतिपय उपपत्तियोंका पुनर्निर्माण करेंगे भी, किन्तु ऐसा करनेके पहिले धवला के मूल उद्धरण तथा उसके अनुवादको देख लेना अनिवार्य है—



लोकका आयतन निकालनेका प्रश्न है। जैन मान्यातानुसार लोक नीचे ऊपर रखे गये तीन क्षित्र-शंकुक्रोंके आकारका है (देखें आकृतिश)। विविध परिमाण आकृतिमें दिखाये गये हैं। घवतामें लोक के आयतनकी गणना की गयी है। नीचे लिखे निष्कर्ष अधोलोक (आकृति २) के ख्रिन्न-शंकु (Frustum) का आयतन निकालनेमें सहायक हैं।

श्राधारका व्यास = ७ (राजु)

मुख (शिखर) का ब्यास= १ ,,

उत्वेध = ७ ,, । घष्टाः टीका निम्न प्रकार है-

'मुखर्म (ऊपर) तिर्यंक रूपसे गोल तथा ्चाकाशके एक प्रदेश बाहुल्यपुक्त इस स्वीकी परिषि ३५% होती है। इस (परिषि)के आधेको क्षिकरम (एक राष्ट्र)के आधेसे गुसा करनेपर

# भारतीय ज्योतिवंके इतिहासके बैन-स्रोत

है ५५ है ५ दे का हो ने को को अभीभागका अध्यतन निकालना है अतः खेत्रफल (१५५/४५६) में सात राजुका गुरा करनेपर वह ५३६५ होगा (आकृति २)। १९

पुनः चौदह राज लम्बे लोकचेनमें से स्वीको निकालकर मध्य लोकके पास उतके दो भाग कर दें। उनमें से नीचेके भागको लेकर ऊपरसे (चित्त) पसारने पर वह चेन स्पाके आकारका होता है। इस स्पाकार खेनका ऊपरका विस्तार (लम्बाई) ने ने जे प्रमास है। तथा तलकी लम्बाई २१ में ने जे है। इसे सात राज लम्बे मुख-विस्तार द्वारा नीचेकी और काटनेपर दो त्रिभुव तथा एक आयत चतुरसाकार चेन बन वाते हैं।



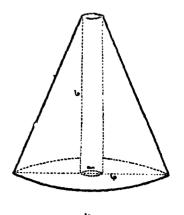

तते (नीचे) तीन राज प्रमाण है, फलतः मुख विस्तारको तात राज तथा तक विस्तारके आधे (हेदे राज ) से गुणा करनेपर मध्यम भागका आयनत ३२३३३ होगा।

'श्रव शेष दो त्रिकीण चेत्र सात राजु ऊचे, एक राजुके एकसी तेरह भागों महतास्त्रीस युक्त नी राजु (९ ५६ व्र ) भुजा ( श्राधार ) युक्त हैं। भुजा और कीटिका परिमाण कर्णके अनुपातसे हैं।

१ "एदस्स मुद्दिरिय बहुस्स एगागास परेस बाहरूस्स परिठुओं एतिओ दीविं है पेंचुँ (पेंचुँ ) इममद्रेण विद्यं — मद्धेण गुणिदे एतियं दोदि हुँ पूँ (हुँ पूँ ) । अधीलीग माग मिञ्छामी ति सत्तिह रुज्यू गुणिदे खायफलमेतियं दोदि ५ हुँ पूँ (प्रेप्त १२)। (१० १२)

२ 'पुनी निस्तर्द खेल चोदस रज्जु आयद दो खंडानि करिय तस्थ देष्ट्रिम खंड वेल्न उदद पाटिय पसारिदे सुष्यकेल होऊन चेहिद । तस्स मुहनित्थारो एतिओ होदि दुन्दे (१६६५) । तस्तिक्यारो ऐतिओ होदि २२६५५ (११६५३) । एस्थ मुहनित्थारेन सत्तरज्जु अपामने छिदिदे दो त्रिकोण खेलानि एयमायद चतुरस्स खेलं च होर।"
(१० १२—१३)

३ 'तत्थ ताव मन्सिमसेराजल माणिज्जदे । प्रस्त उरहेहो सत्त रवज्जो । विश्वमी पुण परिजो होदि ३ ५९ (१५%) । सुहस्मि प्रगागासपदेस बाहरल तलस्मि तिम्मि रज्जु बाहरलो ति सत्तिह रज्जूहि सुहवित्थार गुणिय तल बाहरलद्वोण गुणिदे मन्सिम सेराजलमेतियं होदि ३४३३% (१२३३३) । "(ए० १६)

#### वर्षा-पश्चिममञ्जून मध्य

दोनोंके क्योंको बीचमें कादकर दोंनों दिशाओं में बीची कर्याकार रेकाम सीचने पर तीन, होन खेच यह जाते हैं। (बाकृति ३) ।"

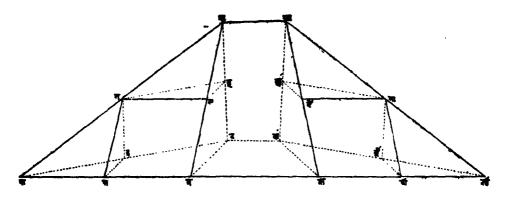

"इनमेंसे दो चतुष्कलकोमें प्रत्येककी कंचाई (इ द तथा हा दा) सदे तीन राख है, सम्बद्धं (फ व तथा का वा) एक राख़ के दो सी ख़ब्बीय भागोमें से एक सी इक्तर युक्त चार राख़ (४ २६ है) है, इक्किय (बादा) तथा काम (ब द) दिशामें मोटाई तीन राख़ है, दिक्या तथा बाम कोर ही कार तथा नीचे कमशः डेंद्र राख़ है कीर शेष दो कीनोंमें व्यक्तश्चके एक प्रदेश भर (श्रूत्यवत्) है तथा क्रम्पन्न कमसे घटती बद्ती है। (ब्रात्यव यह सब) निकल बाने पर जब एक चतुष्कलक चेत्रको दूसरे पर पक्षर कर रख देते हैं तो सबंग तीन राख़ मोटाईयुक्त चेत्र हो जाता है। (ब्राक्ति ४) इसकी सम्बाईमें अंचाई तथा मोटाईका गुग्रा करने पर ४९ इन्देश्च चेत्रफळ ब्राता है। रंग

स्वरोप चार चतुरस चेनोंकी जंचाई साहे तीन राख है, उनकी शुनाशोंकी सम्बाई बीजनके ही सी स्वतीत भागोंमें से एक सी इकतर अधिक चार राख (४ देवें ) प्रमास है। इनके कसोंकी

१ 'संबद्दि सेस दो बेलाणि सत्तरञ्जु अवस्त्रंवयाणि तेरसुत्तरसदेण एक रञ्जु खंदिय तथ्य अद्देताबीस खंद स्माद्दिय णवरञ्जु भुजाणि मुजकीढि क्रांभीया कण्णाणि कण्णभूमीए आष्टिहिव दोस्र वि दिसासु मक्सम्मि फाकिदे तिण्णि तिण्णि बेलाणि होति ।' ( ए॰ १३-१४ )

१ 'ताथ दो खेलागि अह्न हरदरजुरतेहाणि छन्।सुत्तर-वेसदेहि एगरच्छ खेहिब तत्य एगरिठखंड न्माहिच खंड सबेध सादिदेव चलारि रच्छ विक्खंमाणि दक्खिण-वामकेटिठमकोणे तिथिण रच्छ वाहरकाणि, दक्खिण-वाम कोणेस खहारमे समरिम हेटिठमेस दिवहरुज वाहरकाणि, अवसेसगोकोणेस एगागासवाहरकाणि, अण्यास कम-विकास वाहरकाणि येत्र्य तत्य फासिसुरसुविर विविक्तेसे विवच्यासं बाह्रक दिवस सम्बद्धित रच्छ वाहरकतेसं होत् । एगस्स वित्यार सुक्तेहै ग्राणिय वेदेण ग्राणिय सावक वेत्रिमं होत्रे ४९९३३ ।' (१०१४)

लेक्ट दोनी (तस पर तथा कारकी भीर ) दिशासीमें ठीफ बीचते काटने पर चार आसतचतुरस तथा माठ विश्वय खेत्र होते हैं।"

इनमेंसे चारी बाबत बहुरख हेक्कि प्रमुख दुर्वोक्त (ऐसे ही) दो व्यापत चत्रासोंड प्रमण्डका एक चौषाई होता है। बारों क्षेत्रोंमें (दो दी की पताट कर मीटाईके मिन-रोक्से एक शाब रखने पर (धनकी) मोठाई तीव राख होती -है (तथा) पूर्वोक्त क्षेत्रोंकी सम्बाई तथा अंचाईकी अपेदा इनकी सम्बाई ऊंचाई खाधी ही पायी जाती है। चारों चेशेंकी मिलाकर भी मोटाई किस कारवासे तीन राज मान होसी है ! प्रकृत खेत्रोंकी मोढाई पूर्वोक खेत्रोंकी अपेखा आधी

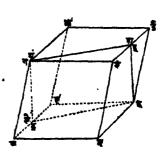

मात्र होनेसे तथा इनकी ऊंचाई भी पूर्वोक्त चेत्रोंसे आधी मात्र दिखनेसे।

अन शेष आठ ति होया चेत्रोंको पूर्ववत् खंडित करने पर पूर्वोक्त तिकोसोसे आधी मोटाई. अंचाई तथा लम्बाईके सोलह त्रिकीया चेत्र होते हैं। इनकी निकाल कर ( शेष ) आठ आयत चतुरस्रोंका चेत्रफल भभी कहे गये ( आयतींके ) फलसे एक चीयाई भात्र आता है।3

इस प्रकार सोलह, बसीस, चौंसठ, झादि कमसे तब तक आबत चत्रस्य क्षेत्र बनते बांबरे क्ष तक कि अविभाग प्रतिच्छेद ( प्रदेश ) श्रवस्था नहीं आय गी। तथा इतमें पूर्ववर्ती आवत वतुरहाँकि चेनफलसे उत्तरवर्ती (दिगुणित) कानत चतुरलोका फल एक बीबाई ही ही गाउँ।

इत प्रकारसे उत्पन्न निग्रोय चेत्रोंके फलॉको बोदनेकी प्रक्रिया कहते हैं। यह इस प्रकार है---

१ 'मनसेस चत्तारि खेत्ताणि अद्बुहरज्जुसेहाणि छन्नीस्तुत्तर वैसदेहि एगरज्जु खंडिय तत्व एगद्विसद खडेहि सादिरेव चत्तारिरज्जु (४३६१) मुजाणिकण्णलेते आलिहिव दोष्ठ वि पासेष्ठ मन्त्रस्मि छिण्णेषु चत्तारि कायद चउरंस खेताणि अट्ट त्रिकोण खेलाणि च होति।' (१० १४-१५)

२ 'पत्थ चदुः ह मायद चउरंस खेताणं फलं पुन्त्रिल दो खेत फलस्स चउण्मागमेतं होदि । चदुसु वि खेत्रेस बाहरकाविरोहेण एगट्ट करेसु तिब्जि रुक्त बाहरलं पुश्चिरस्य खेत विंक्संभायामेहिं तो अद्भागत विक्लंभायामपमाण खेतु-बलमादी । किमट चडण्ड पि मिकिदाण तिष्णि रूज बाहरूको ? पुन्तिक खेत्त बाहरूकोदी संपद्विय खेताण मद्रमेत्त बाहरूं होदूण तदुरक्षेड पेक्खिद्ण बद्धमेतुरक्षेह देसंणादी ।" ( पृ० १५ )

३ 'संपृष्टि सेस अट्ट खेताणि पुर्व्य व संदिय तत्थ सोल्स तिकोण खेताणि वर्णतरापीदखेताण मुस्तेहादी विकलभादी बाहरूवादी च अदमेलाणि अवणिय अट्रण्डमायद चउरंस खेलाणं फरू मणंतराहक्कंत चदुखेल फरूस कउभाग मेर्र होति।" ( 20 84)

४ 'एवं सोलस-वतीस-चउसिट बादि क्रमेण भावद चउरंस खेताणि पुन्विस्त खेतफलादो चउनागमेत फकाणि होदूण गच्छंति जाव अविभागपिकच्छेरं पर्त ति ।" (१० १५-१६)

क्षित क्षेत्रोंका पनफल चतुर्वित कमसे निश्चित जाता है ( ऐसा मानकर)स्वसे जातिम पनफल की चारसे गुरा करने तथा एक कम उतने (तीन) से ही भाग देने पर ६५ क्षेत्रेट्ट ( ६५ क्षेत्रेट ) जाता है। ( अतः ) जावोलोकके तमस्त चेत्रोंका घनफल १०६ क्षेत्रेट ( १०४ क्षेत्रेट ) होता है।

गणितवास्त्रके इतिहासकी दृष्टिसे अघोलोकके इस विवरसमें निम्न तथ्य वह महस्वके हैं---

- (१) कोई भी वक सीमाओं से युक्त खेत्र सीची सीमायुक्त खेत्रों में ऐसे दंगसे विभाजित किया वा सकता है कि चेत्रफल पर कोई भी प्रभाव न पड़े। विशेषकर यदि अन्ताशून्य (पोला) शंक्याकार (आकृति २) को सीघी सीमा युक्त (आकृति ३) में परिवर्तित किया जाय तो फलमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- (२) सप्ट प्रदर्शन अथवा विदिके लिए आकृति निर्माणका विदान्त वत्य माना गया था। अ व व द तथा आ वा वा दा (आकृति ३) चतुष्पलकों के घनपत्ल निकालने में इस विदान्तका विशेष रूपसे प्रयोग हुआ है।
  - (३) ज्यामितिकी श्रेशियोंमें स=  $\frac{m}{2-1}$ , र<।

स = म्रां-मर्+ग्रर२ + ... मर न + ....का गुरू स्वयंतिद्व मान लिया गया था।

(४) क का मूल्य क = देवें स्वीकार कर लिया गया था।

# शेवितिके गुरुओंकी साधक रचना--

अपरके निदर्शनोमें उपयुक्त आकृति परिवर्तन तथा रचनाके विद्यान्तोंका भारतीय चैत्रमितिमें प्रचलित तथा उपयुक्त निम्न गुरुक्रोके निकालनेमें उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रफल-१-परिभाषा-कम्बाईमें चौड़ाईका गुगा करनेपर आयतका चेत्रफल आता है।



१ 'एव मुप्पण्णासेस खेत्तफड मेलाश्य विद्याणं चुच्चदे । तं जहा सन्य खेतफलाणि चउगुण कमेण अविद्वि-दाणि ति कादूण तत्य अतिम खेत्तफलं चडहिं गुणिब रूबूणं काळग तिर्गुणिद छेरेण ओविट्ठदे परियं होई ६५ १३२० ६ (६५ १६३)। अथो लोगस्य सन्यक्षेत फड समासो १०६३६६ (१०४३६७)।" (ए०१६)

### भारतीय गणितके इतिहासके जैन-कोत

रखना—( आकृति ६ में) सद पर बंक लम्ब डालनेसे बने ब स क भागकी काटकर दूसरी तरक आ ए द क्ष्म से जोड़ दीजिये इस प्रकार बनी आकृति आयत होगी और प्रमेय निकल आयगा।

आकृति परिवर्तनका प्रथम नियम—समानान्तर चतुर्भुजकी एक मुजाको अपनी ही सीधमें चलानेसे उसका चेत्रफल तदयस्य रहता है। यद्या अ व स दमें स द भुजाको अपनी ही सीधमें बढ़ाते हुए ए फ रूपमें ले आये हैं और इस प्रकार बना आयत (ए आ व फ) चेत्रफलमें अ व स द के समान है।

३---आवारकी आघी लम्बाईमें ऊंचाईका गुगा करनेसे त्रिभुत्रका च्रेत्रफल आता है। यह निष्कर्ष सत्य है क्यों कि उसी आघार पर बने उतनी हो ऊंचाईके समानान्तर चतुर्भुवसे त्रिभुव आघा होता है।

श्राकृति परिवर्तनका द्वितीय नियम -- यदि त्रिभुजका शीर्ष श्रावारके समानान्तर हटाया जाय तो त्रिभुजका च्रेत्रफल तदवस्य ही रहता यथा; श्राकृति ७ है।

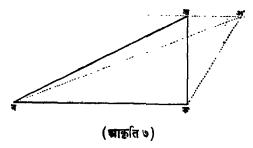

४—श्वाधारकी श्वाधी लम्बाईमें पत्त (फलक Face ) को जोडकर ऊंचाईसे गुणा करने पर समलम्बका चेत्रफल श्वाता; यथा श्वाकृति ८ है।

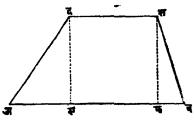

(श्राकृति ८)

इत आकृतिकी रचनासे परिखाम निकलता है कि आकृति परिवर्तनका सिद्धान्त समलम्बके लिए भी काममें आ सकता है। अर्थात् समलम्बकी एक समानान्तर भुजाकी आपनी सीघमें बढ़ानेसे सम-लम्बके चेत्रकल पर कोई प्रभाव नहीं पहला है।

#### वर्षी सभिनम्दन-प्रन्थ

ः ५-- इसके त्रिष्टय-सण्डका स्रेष्फल आवे चाप तथा त्रिक्यके गुरुविफलके बराबर होता है।

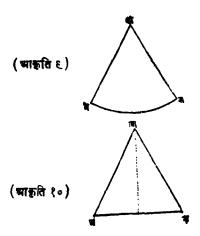

रखना—अ व स त्रिज्यखंडको (आ०९) अनेक (संभवतः समान) छोटे त्रिज्य खंडों में बाटो श्रीर इनके चाप इतने छोटे हों कि उन्हें सीघी रेखासे भिन्न सममना भी कठिन हो । इस प्रकार त्रिज्यखंड अनेक त्रिभुजों समक हो जाता है।

श्चन इन त्रिभुजोंको बस आधार पर इस तरह रखो कि उनके आधार एक दूसरेसे सटे रहें (आ। १०) श्चीर उनके शीघों को इस प्रकार चलाओं कि वे आ बिन्दुपर आ मिलें। इस प्रकार त्रिज्यख-ण्डका खेनफल अ व स त्रिभुजके बराबर ही आता है। श्चीर वस आधारकी लम्बाई चाप तथा ऊंचाई विश्वख्यक्ष त्रिक्यके समान होती है।

विकृतिका तृतीय नियम—यदि वृत्तके तृज्यलण्डको ऐसे त्रिभुजमें परिवर्तित किया जाय जिसके ग्राधार ग्रीर ऊंचाई त्रिज्यलण्डके चाप तथा त्रिज्यके बराबर हों तो चेत्रफल तदवस्य ही रहता है।

को ग्रांके द्विभाजकको केंन्द्रपर स्थित रखके तथा वृत्ताकार चापको सीघा करके यह आयाकृति परिवर्तन किया जाता है।

६ -परिधिकी आधी लम्बाईको निज्यसे गुगा करनेपर वृत्तका चेत्रफल आता है।

रचना—त्रिज्यके सहारे (त्रिज्य परसे ) वृत्तको काटकर इसे त्रिकोण रूपसे फैला दीजिये तो वृत्तका ज्ञेत्रफल इस त्रिकोणके समान हो गा । क्योंकि आधार परिविक्ते और अंचाई त्रिज्यके सरासर होनेसे उक्त फल स्वयंसिद है।

(क्लोम) उपसिद्धान्त—भ तथा व त्रिक्यायुक्त वो समकेन्द्रक मृतौ तथा दोनौ जिक्सोसे ४९८

#### भारतीय गणितके इतिहासके बैन-सीत

छीमित चेत्रका चेत्रफल जब यमनकानके बराबर होता है जिसकी समानान्तरभुवाएँ दीनी वृक्षीके चापके बराबर होती हैं तथा ऊंचाई दोनों बृक्षीके त्रिक्योंके झन्तरासके बराबर होती है।

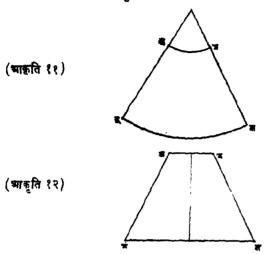

#### आयतन---

७ परिभाषा--समकोश वह्फलकका आयतन उसकी लामाई चं दाई तथा मीट ईका उत्तरोत्तर गुणा करनेसे आता है।

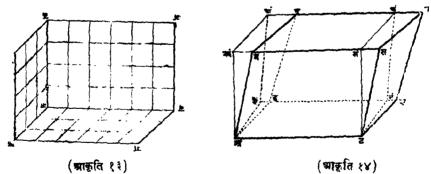

च--पड्फलकका आयतन इसके आधारके वर्गमें ऊंचाईका गुवा करनेपर आता है।

रचना---आकृतिके संकेतानुमार द स सं क ए एं भागको काटकर दूसरी और से जानेपर समानातन्त पड्फलक समकोया--- समानान्तर पड्फलक है। आकृतिमें दो फलक समकोया--- समानान्तर पड्फलक है। आकृतिमें दो फलक समकोया--- समानान्तर पड्फलक है। अगर ये समकोयाय न होते तो ऊपरकी एक पुनश्वृत्ति करनेसे समानान्तर पड्फकक; समकोया समानान्तर पड्फलक हो जायगा।

#### वर्षी भगिनन्दन प्रस्थ 🧸

विकृतिका चतुर्थ सिद्धान्त-वि वमानान्तर वड्फलकडे एक फलकडी उत्तके चरातसपर इटाया जाय तथा सामनेके फलकको तदबस्य रखा जाय तो स॰ पड्फलकके आयतनमें कोई अन्तर नहीं पहता है। इसके अनुसिद्धान्त रूपसे इम कह सकते हैं-

६-माधारके लेजफलमें ऊंचाईका गुर्खा करनेसे समपार्श्व (Prism) का आयतन आता है।

१०--माधारके क्षेत्रफलमें अंचाईका गुर्खा करनेसे सम-मनुमस्य परिच्छेदयुक्त वैजनका भागतन निकलता है।

११--आधारके तृतीयांशके स्नेत्रफलमें ऊंचाईका गुर्गा करने पर चतुष्फलकका आयतन निक-लता है। कारण त्रिकोणात्मक आधार पर बनाया गया समपार्श्व तीन समान चतुष्कलकोंमें विभक्त किया जा सकता है।

उपरि श्रंकित श्रकृतिमें चतुष्फलकका आयतन निकालनेके प्रकारका दसरा विकल्प भी बताया है।

१२--- ब्राघारके तृतीयांशके वर्गमें अंचाईका गुणा करने पर श्चीस्तम्भका भायतन भाता है।

रचना--श्रचीस्तम्भको श्रनेक चतुष्पलकोमें विभक्त किये जा ।कनेके कारण उस्त निष्कर्ष स्नाता है।

१३--सम-शंक्रके आधारके चेत्रफलमें कंचाईका गुणा **५२नेपर उसका मायतम आता है।** 

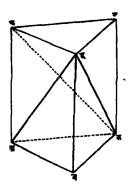

(भाकृत १५)

रचना--श्राधारकी त्रिक्याके सहारे कथ्याकार रूपसे शीर्धतक शंकको काटिये, फिर इसे ऐसा बढ़ाइये कि आधार आकृति ६ के त्रिभुजमें परिवर्तित हो जाय। इस प्रकार शूचीस्तम्भ चतुष्पलकमें परिवर्तित होता है। इस चतुष्पलकका आयतन आचारके तृतीयांशके चेत्रफलमें क चाईका गुणा करने पर भाता है। श्रीर उक्त निष्कर्षकी पृष्टि करता है।

यह परिशाम विकृति-नियम चारके अनुसार सम-विषम, वर्तुल-अवर्तुल सभी शंकुश्रोंके लिए उपयुक्त है।

१४--यतः श्राचारकी समतल समानान्तर रेलासे शंकुको (बाकी) काटनेसे छिन-शंकु बनता है अतः उसका अन्यतन व्यवकतन पद्धतिसे निकाला जा सकता है। श्विच-शंकु ज्ञात होनेसे उस मूल शंकुका पता अवश्व लग वाना चाहिये जिसे काटकर श्रिक-शंकु बना है। किन्तु धवलाकार ऐसा न करके उस रचना तथा विकृतिके सिद्धान्तींके सहारे क्रिन्न-शंकुका सीधा आयतन निकासते हैं जिसके पुनर्निर्भाण का मैंने यहां प्रयत्न किया है।

भारतीय गखितके इतिहासके बैन-सीत

कत्यना कीविए कि व्य तथा व छिन्न-चांकुके ब्राधार तथा इ ऊंचाई है। इसमें से व जिक्या तथा इ ऊंचाईका वेकन अलग करके रचना तथा विकृति करते हुए 'ब्राकृति तीन'में दत्त पिण्ड मात होता है। इस ब्राकृतिमें—

इस पिंडको अतथा आ के बीचसे जाने वाली समतत कर्ष्मांकार रेखाओं द्वारा तीन भागों में बांट देते हैं। तब अप ब द दा वा आ समपार्श्व और अप ब स द तथा आ वा सा दा ये दो समान चतुष्कलक बन जाते हैं। त्रिको सात्मक आधार अप ब द पर स्थित २ ग वं कंचाई युक्त अप ब द दा वा आ समपार्श्वका आयतन---

# अनन्त प्रक्रिया---

दोनों चतुष्फलकोंका आयतन तो सीधे ही निकल आया है। प्रत्येक चतुष्फलकको आव (आवा) के मध्यबिन्दुग (गा) में से ऊर्ध्यांकार समतल रेखाएं खींचकर तीन भागोमें विभक्त कर दिया है। बद हए ग हफ तथा वा दा हा ऐ गाई का पिण्डोंको एक दूसरे पर रखनेसे त्रिकोग्राहमक आवार पर हं ऊंचाईका समानान्तर चतुर्भुंच बन जाता है। वसी-वाभितन्दत्त-अन्य

उस्त रचनामें प्रदर्शित चारां चतुष्पलकों में से प्रत्येकके भुवाके मध्यविन्दुमें से समतल ऊर्ध्याकार तल लींचकर तीन भाग करिये। इस प्रक्रिया द्वारा व द ह ए ग इ क समान चार पिंड तथा आठ चतुष्पलक और उत्पन्न होते हैं। इन चारों पिण्डोंको एक साथ रखनेसे एक समानान्तर चतुर्भुंच बनता है जिसका आयतन पूर्वोक्त (८० च०) के आयतनका चतुर्थ भाग होता है आर्थात् इसका आयतन है क है। इस कमसे उत्तरीत्तर निग्नांकित आयतन आते हैं—

क, 
$$\frac{2}{3}$$
 क,  $\frac{2}{3}$  क,  $\frac{2}{3}$  क,  $\frac{2}{3}$  क, .....

इनका योग होगा—

क  $\left(2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \dots \right)$ 

$$= \frac{2}{3}$$
यतः क  $\frac{2}{3}\pi$   $($  $\frac{1}{2}\pi$  $)$   $\frac{2}{3}$  के समान मान िलया गया है द्यातः —  $\frac{2\pi}{3}$  =  $\frac{1}{3}\pi$   $($  $\frac{1}{2}\pi$  $)$   $\frac{2}{3}$  =  $\frac{1}{3}\pi$   $($  $\frac{1}{2}\pi$  $)$   $\frac{1}{3}$  =  $\frac{1}{3}\pi$   $($  $\frac{1}{2}\pi$  $)$   $\frac{1}{3}$  =  $\frac{1}{3}\pi$   $($  $\frac{1}{2}\pi$  $)$   $\frac{1}{3}$  =  $\frac{1}{3}\pi$   $($  $\frac{1}{2}\pi$  $)$   $\frac{1}{3}\pi$  $)$ 

पूर्वोक्त विधिसे उत्तरोत्तर रचना कम चालू रखनेसे चतुष्प्रलकोंका श्रायतन घटता ही जाता है। श्रीर श्रानन्त रचना करनेसे विन्दु मात्र रह जाता हैं। श्रातएव घवलाकारने ठीक ही कहा है कि चतुष्प्रलक्ष विन्दु मात्र रह जानेके कारण उनका श्रायतन श्रुत्य ही जाता है। श्रातएव श्रावस द तथा श्रावस सासा दोनों चतुष्प्रलकों में प्रत्येकका श्रायतन होता है—

(१) रचनाके अनन्त अनुक्रमका निश्चित प्रयोग तथा (२) अनन्त श्रेणीके योगके गुरुका निश्चित प्रयोग ।

भारतीय गांबातके इतिहासके बैन-स्रोत

प्राचीन भारतीय गणितकोने अनन्तकमके उपयोगको कैसे विद्ध किया या यह इम संभवतः कभी न कान वकेंगे। फलतः भारतीय गणितक ८ वीं ९ वीं शती ई० वहरा प्राचीन समयमें भी अनन्त कमका उपयोग करते ये कह कर ही हमें संतुष्ठ होना पहला है।

इसके उत्तरीतर संस्त ३, 🗟 तथा 👯 🖁 ।

ुँ के मूल्यांकनका ग्रीक विदानोंने प्रयोग किया या अतएव इसे "का ग्रीक मूल्य कहते हैं। आर्यभट्टके झंकनमें यह दूसरा छंछत है तथा भारतमें ही आर्यभट्ट दि॰ तथा भास्कर दि॰ ने इसका "का स्थूल मूल्य कह कर प्रयोग किया है।

तृतीय संस्त हैं हैं का वैदिक गणितकों तथा व्यंतिषियोंने बहुत कम उपयोग किया है। समहवों शती हैं के चीनी विद्वानोंके प्रत्योंमें पाये जानेके कारण पाश्चात्य विद्वान इसे न का 'चीनी मृत्य' कहते हैं। किन्तु ववलाकार श्री वीरसेनने श्चपनी रचना ८ श्वस्टूबर ८१६ ई० को समाप्त की थी। किन्तु उन्होंने इस न = हैं हैं जे मृत्यांकनका प्रयोग करते हुए इसके समर्थनमें प्राचीनतर गाया का प्रयोग किया है जिसकी संस्कृत लायांके श्वनुसार विशुद्ध श्वनुबाद हो गा—

"व्यासमें १६ से गुणा करके १६ जोड़ कर तीन — एक-एक (११३) से भाग वेकर व्याससे तिगुनेको जोड़नेसे 'स्इमसे सूचम' (परिधि) निकल आता है।"

प=३व्या+ १६ व्या+१६ (इसमें प तथा व्या कमसे परिषि तथा व्यासके लिए प्रयुक्त है।) उक्त गाथार्थकी बीरसेन निम्न स्थाख्या करते हैं—

$$q = 3$$
  $= 21 + \frac{2521}{253} = \frac{344541}{253}$ 

श्चर्यात् म = ३ के के च = के के । यह व्याख्यातव तक ठीक न होगी जब तक 'पोडश सहितम्' का अर्थ ''१६ बार जोड़ा गया'' न किया जाय। इस प्रकार गाथाका अर्थ हो गा---

"१६ से गुणित व्यात,—-श्रयांत् सोलइ बार जोड़ा गया —में तीन-एक-एकका भाग देकर व्यातका तिगुना जोड़ देनेसे सूक्ष्मसे सूच्म (परिधि) निकल आती है।"

पाई (ग) का मूल्य--

'वृत्तको वर्गाकार' बनानेका प्रश्न; अथवा भारतीय धार्मिक दृष्टिसे अधिक मीलिक एवं महत्वपूर्ण 'वर्गको वृत्ताकार' बनानेका प्रश्न वैदिक यह यागदिके साथ ही उत्पन्न हुआ था तथा आत्यन्त १ — "व्यासम् बोड्य गुणितं पोड्यसहितं त्रि-रूप-स्परिविभक्तम् । व्यास विग्रुणित सहितं सःभादिन तर् भवेत स्वसम् ॥"

१ —"व्यासम् बोड्य गुणितं पोड्यसहितं त्रि-रूप-रूपैरविभक्तम् । व्यक्तं विग्रणित सहितं सःमादपि तर् भवेष स्वमम् ॥" २—-'अकानां वामनो गतिः' अनः । एक-एक-तीन ( ११३ ) संख्या होगीः ।

महस्वपूर्ण बन गया था। उंभवतः यह प्रश्न ऋक्वेदके सर्व प्रथम मन्त्रके साथ ही (ईसासे ३००० कर्ष पूर्व) उठा हो गा। गाईपत्य, आहवनीय, तथा दिविणा नामकी प्रारम्भिक तीनों वेदियोंका चेत्रफल समान होने पर भी उनके आकार विभिन्न—वर्ग, दृत्त तथा अर्थदृत्त—होना आवश्यक था। तैतिरीय छंहितामें रथचक चिति, ससुद्ध चिति, परिचय्य चिति नामोंसे उत्तिखित पांच वेदिकाओंको एक ऐसा इत बनाना चाहिये जिसका चेत्रफल ऐसे वर्गके समान हो जिसका चेत्रफल १ होता है। उन दिनों का मृत्य ३ तथा ३ १ के बीचमें घटता बदता रहता था।

'म का मूल्य≔√र॰' का सबसे पहिले जैनाचार्योंने ही प्रयोग किया था ऐसा प्रतीत होता है। इसका उमास्वामिने प्रयोग किया था जो कि प्रथम शती ई० पू० में हुए हैं। वे कहते हैं —

''ब्यासके वर्गको दशसे गुणा करके वर्गमूल निकालने पर परिधि ब्याती है। तथा उसमें ब्यासके वर्गका गुणा करने पर चेत्रफल निकलता हैं?।''

यह श्रंकन ( $\pi = \sqrt{20}$ ) इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तरकालीन ब्रह्मगुप्त (६२८), श्रीघर (ल० ७५०), महाबीर (ल० ८५०), धार्यभष्ट द्वि० (ल० ९५०), आदि वैदिक गणितको एवं क्योतिषियोंने भी इसका खूब प्रयोग किया है।

 $\pi = \frac{6}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$  का श्रायं भट्ट प्र० ने प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि २०००० व्यासयुक्त कृतकी परिश्विका स्थूल प्रमाण १०० धन ४ में प्रका गुणा करके ६२००० जोड़नेसे आता है ।

इस देखते हैं कि 'विहितम' का प्रयोग ओड़ तथा गुणा— अर्थात् संख्याका बारम्बार योग—
दोनों अर्थों में वेदांग ज्योतिषमें किया गया है किन्तु आर्यभट (४९९) तथा दूसरे गणितकोंने इन दोनों
अर्थों में इसका प्रयोग नहीं किया है। इसके आधारपर यही अनुमान किया जा वकता है कि उक्त उद्धरण
ई० की पांचवीं शतीसे पहिलो ही लिखा गया हो गा जब कि 'विहितम' का प्रयोग-योग तथा गुणा-दोनों
अर्थों में प्रचलित था। अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि म = कुन्ते तथीक चीनी मूल्यांकन भारतमें प्रचलित
था; और संभवतः चीनसे बहुत पहिले। यह भी संभव है कि बौद्ध धर्मप्रचारकों द्वारा यह चीनको प्राप्त
हथा हो अथवा यह भी सर्वया असंभव नहीं है कि उन्होंने स्वतंत्र आविष्कार किया हो।

उक्त उद्धरणमें दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 'स्क्ष्म।द्रांप सूचमं' है। इसका यही भावार्थ होता है कि क का सक्त मूल्य ज्ञात या जो कि म=्/१० झथवा म= है ये। यदि तृतीय संस्त दूसरेका समीपतर संजिकशिकरण है तो आर्थभहके मूल्यसे इसका सम्बन्ध भी स्पष्ट है।

१—विशेष परिचय के लिए क्टक्तिता विश्व विधालयके श्री बी॰ वी॰ दशका 'दी साधन्स श्रीफ सुस्वा (The Science of Sulba.) १३२ बृहत्व हैं।

र---जमारशमिकृत तत्त्वार्थस्त्र का सन् १९०३ में श्री के० पी॰ मोदी द्वारा प्रशक्ति कलकत्ता सस्करण ३,२ भाष्य। अभी पता लगा है कि भाष्यसे प्राचीनतर प्राकृत यन्थी में भी इसका उल्लेख है।

<sup>9--</sup>आर्थमह, दि०, १०∤

# आयुर्वेदका मूल प्राणवाद-पूर्व

भी पं० कुन्दनलाल न्यायतीर्थ, आदि

#### प्रारम्भ-

जैन काल-गणनानुसार अनसर्पिणी युगचकके पहिले तीन कालोंमें भोगमूमि रहती है। चीचे कालके साथ कर्मभूमि प्रारम्भ होती है और संभवतः उसीके साथ अन्नाहार तथा सावाध जीवन भी। फलतः त्रिदोषका कीप हुआ और जनता बहुत भीति हो गयी। वे इस युगके आदिपुरुष भगवान आप्रभदेवके पास गये और उनसे समक सके कि किसी देवी देवताके प्रकोषके कारण नहीं, अपितु जीवनमें व्यतिकमके कारण ही वे रोगी हुए हैं। अदिपुरुषने बताया कि आयुके लिए क्या हित कारक है और क्या अहितकारक है। इन दोनों से किस प्रकार अमशः रोग शान्त तथा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आत्मा तथा श्रारिका सम्भन्न जीवन (आयु), उसमें होने वाले उपद्रवींका निदान तथा उनकी शान्ति कप चिकित्सा मय शास्त्र आयुवेंद का प्रारम्भ हुआ।

संसारके समान अपुर्वेद भी अनादि अनन्त है। तथापि आधुनिक ऐतिहासिक परम्पराके अनुसार उपलब्ध पुरातत्व सामग्री के आधारसे भी आधुर्वेदका विचार किया जाय तो हम देखते हैं कि अपुर्वेदमें भी अनेक शक्क कियाओं तथा मंश्रि-मंत्र श्रीष्ठियों उल्लेख है। चन्द्रमांके ज्ञय तथा दिवत्रकी चिकित्सा, व्यवन ऋषिकी पुनर्यों वन प्राप्ति ही कथाओं ने अधिनीकुमारों को वैद्योंका ब्रह्मा बना दिया है। अपविवदमें मणिमंत्र श्रीष्ठिपतंत्रकी भरमार ती है। और अग्निवश-संहित आदिकी तो कहना ही क्या है। वेद भी अग्ने जाकर यदि वेखा जाय और अधावधि प्रचलित मान्यताकों ही 'बावाबाक्यं' न माना जाय तो जैन वाङ्मय के बारहवें अंग दृष्टिवादके मेद पूर्वगतमें १२ वां मेद 'प्राशाबाद' है। इस प्राशाबादमें अष्टांग श्रुरीरिवशनका जो वर्णन है वह ऐतिहासिक दृष्टिसे भी आधुर्वेद को सुदूर भूतकाल तक से जाता है। यह प्राशाबाद ही आयुर्वेदका मूल स्रोत है। वेदादि ग्रन्थों उपलब्ध आयुर्वेदका स्पष्ट उल्लेख संकेत करता है कि इनके पूर्व आयुर्वेदका सांगोपांग विवेचन हो जुका था।

१ ' . . अवदर्व परमायुष एव लोके तेषां महद्भयमभृतिह दोषकोपात । "

र 'आयुर्हिताहित व्यापेनियानं शमनं तथा . रेप आयुर्वेद इति स्मृतः ।"

#### वया-प्रशितन्दन-प्रम्य

## चिकित्सा प्रकार----

आयुर्वेदिक विकित्सा (१) काय तथा (२) शस्य चिकित्साके मेदसे दो प्रकारकी है। इन दोनों को ही १-काय, २- बाल, ३-मह ४-ऊ आंग या शालाक्य, ५-शस्य, ६-दंष्ट्रा, ७-जरा तथा ८-वृष के मेदसे प्रह्या करने पर इनकी संज्ञा अष्टांग आयुर्वेद हो जाती है। अष्टांगका विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि सप्तधात, त्रिदोष और रक्तसे होने वाले दोषोंके प्रतिकार से लेकर भूत, प्रह, आदि तक की चिकित्सा पद्धति प्राचीन भारतमें सुविकसित हो चुकी थी।

शल्य चिकित्ता भी कोरी कल्पना न थी अपित इसकी वास्तविकता तथा सर्वाङ्गीण विकास
सुभुत, आदि प्रन्थों से हाथका 'कगन' हो जाती है। जिस समय 'सरजरी' के सर्जकों को मछली भूनकर
खाना नहीं आता था उस स्तूर भूतमें भारतके चिकित्सक बढ्युदोदर, अश्मरी, आवृद्धि, भगंदर, मूट्गर्भ,
आदिका पाटन (औपरेशन) करते थे।

वात, पित्त तथा क्षक इन तीनों दोषों, रत रक, मांस, मेद, अस्थि, मक्ष्मा और शुक्र इन सात बादुक्यों, दूष्यके ही अन्तर्गत मलमूत्रादि, वातादिके स्थान लच्चण, आदिके विवेचन लघुकाय लेखमें स्पष्ट संभव नहीं हैं। तथा अभिनन्दन प्रन्थ ऐसे बादिक आयोजनों की प्रत्येक विषयकी ज्ञान भारामें वृद्धि करना बाहिये। फलतः आयुर्वेद के प्रेमियों तथा विचारकों के लिए 'जैन वाङ्मयमें आयुर्वेद के स्थान' का संकेत ही पर्याप्त है।



# स्वास्थ्यके मूल आधार

भी विद्वखदास मोदी

# एक भ्रान्ति-

प्रायः लोगों का ख्वाल है कि स्वास्थ्य सीभाग्यसे प्राप्त होता है और रोग दुर्भाग्य की निशानी है; जब कि बात ऐसी कराई नहीं है। न स्वास्थ्य आसमानसे टफ्क पड़ने वाली चीज है न रोग ही। हम एक साइकिल या मीटरकार लरीदते हैं उसे ठीक दशामें रखने के लिए, उससे ठीक काम लेने के लिए हमें उसके श्रंग प्रत्यंगसे परिचित होना पड़ता है। हमें जानना पड़ता है कि हमें कब कहां और कितना तेल देना चाहिए और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि अपनी पूरी अवधि तक हमें अच्छी तरह काम दे सकें। शोक है कि शरीर रूपी आमूल्य मशीनके बारेमें हम कभी कुछ, जानने की कोशिश नहीं करते उसे न अच्छी तरह चलानेकी ही विधि सीखते हैं। फलतः रोग आते हैं और इसके चलते रहने पर ही साधारखातः लोग इसे स्वास्थ कहते हैं। इससे बिदया और पूरा काम नहीं लिया जा सकता।

दुःख तो इस बात का है कि कुछ लोग स्वास्थ्य के ठेकेदार बन गये हैं, उन्होंने डाक्टर, वैद्य और हकीम की लंशा ले ली है। वे कहते हैं बीमार पड़ने पर हमारे पास आको, हम तुन्हें रोगसे मुक्त कर देंगे। यद्यपि खुछमखुछा वे यह वोषित नहीं करते कि 'जैसे चाहां रहों, जो चाहों करों। आहार-बिहार के कुछ नियम जाने सुने हों तो उन्हें तोड़ों। इससे होने वाले जुकसान की दूर करने का हम जिम्मा लेते हैं। प्राय व्यापारियों को तरह ये व्यापारी हैं और आज के व्यापारी से दया, घम और ईमानदारी कितनी दूर चली गयी है यह बतानेकी जरूरत नहीं है। फिर भी व्यापार करने वाले स्वास्थ्यके ठेकेदार घनके लोभमें ऐसा न कहें, ऐसा न करें; तो क्या करें ?

## प्रकृतिकी गोदमें-

ऐसी दशामें हमें प्रकृति से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना होगा। जिस प्रकृति-पुरुष का प्रकृतिके साथ सामं-जस्य या उसके जीवन का अध्ययन करना होगा। हम उसकी संतान हैं, उसकी आदतोंके आनुसार चका-कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और खोया स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। पारचात्य विद्वानोंके मतसे मनुष्य अपने आदि कालमें शिकारपर जीवन वसर करता था। शिकार किया, मॉस खाया।

#### वर्णी अभिनन्दन-प्रंथ

न उसे उत्को साथ किसी अन्य चीज की जरूरत थीन शिकार ही नियमित था। ऐसी दशामें उसे कहें दिन तक भूखों रहना पहता था। कंदमूल, फल प्रह्ण करते समय भी वह कोई बहुत तरहके फल या कंद इकड़ें नहीं करता था, जो जिस जगह मिला, खाया। जब वह पशुपालक हुआ तब उसे दूध भी मिलने लगा, और खेती करना सीखने पर भोजन पाने के लिए उसे अपने एंड़ी-चोटी का पसीना एक करना होता था। उसके इस स्वाभाविक जीवनमें इम यह देख सकते हैं कि उसे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम करना पहता था और वह एक बारमें एक ही चीज खाता था। अतः यदि इम आज स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अम-शील होना चाहिए और अपना भोजन सादा रखना चाहिए। सावेसे मतलब यह है कि कुदरत जो चीज जैसी पैदा करती है उसी दशामें उसे प्रहण करें। अज ऐसा खाद्य जिसे पचाने की ताकत आज हममें नहीं रह गयी है उन्हें इम पकाकर खांय पर इसका यह मतलब नहीं है कि घी, तेल, चीनी सी दस चीजें इकड़ी करके उनसे एक चीज बना कर उसे प्रहण करें। दूध को दूधकी तरह लें, मलाई, घी, रबड़ी बनाकर नहीं। गजा जब मिले उसे लें पर उसे चीनीके रूपमें परिवर्तित कर साल भरके लिए अमा न करें। हर अद्भुमें नये खाद्य आते हैं, अद्भुसे उनका और हमारा संबंध होता है। जो चीज जब पैदा हो तब उसे हम प्रहण करें।

बुद्धि जीवीके लिए श्वाज अमजीवीका जीवन ग्रहरा कर सकना कठिन होगा। पर अम तो उसे करना पढ़ेगा ही चाहे वह किसी रुगमें करे। वह अम उपजाऊ अमके रुपमें करे या श्वासन, व्यायाम, टह-सना, दौड़ना, श्वादि के रुपमें करे; पर करे जरूर। न अमसे किनाराकशी करके वह कभी स्वस्य रह सकता है और न श्वाज का बिगड़ा हुआ भोजन कर के।

# रोगका मूल कृत्रिम जीवन-

सहज-पुरुष प्रकृतिके प्रांगगामें रहता था। न उसने गर्द, गंदगी, धूएँ बदध्से भरे गाँव और शहर बसाये थे, न धूप और हवासे उसे छिपाने और दूर रखनेवाली अट्टालिकाएं ही बनायी थीं। आज शहरके निवासीके लिए नंगे या दिन भर धूपमें रह सकना और दिन भर शुद्ध वायु प्राप्त करना किटन है। फिर भी स्वस्थ रहनेके लिए उसे इनका उपयोग करना अवश्यक है। अतः सबेरे कुछ समय के लिए अपने बदनपर धूप लेकर और शुद्धवायुसे भरे स्थानमें टहलने जाकर इनका आशिक उपभाग कर सकता है और उसके अनुपातमें अंशतः स्थास्थ्य प्राप्त कर सकता है। और जो खास बात हम पुरुषमें रेखते हैं वह थी उसकी निश्चिन्तता और शुद्ध जलका प्रयोग। शुद्ध जलके नामपर आज शहर बालोंको इकड़ा किया हुआ और साफ किया हुआ नलका पानी मिलता है और बहुतसे लोग तो पेयके नामपर चाय,काफी,लेमन,शर्वत और मदिश भी पीते हैं.जबिक पेय जल ही है अन्य सब विषमय है। इमें जहाँ तक बन सके शुद्ध जलका उपयोग करना चाहिए।

#### स्वास्थ्यके मृत्त-भाषार

श्चावकी सम्यता और आवके अर्थशाखने निश्चिन्तता हर ली है। मनुष्य कटे पतंगकी तरह हो गया है और उसका दिमाग इपर उपर उइता रहता है। उसे पता नहीं रहता वह कहां जाकर पहेगा। ईश्वर (कमें) के विश्वास की खूंटी जिसमें उसका मन भटका रहता था भाज उखड़ गयी है। अथवा मुरी तरह हिस रही है। ऐसी स्थितिमें चिन्ता, घबराहट, जहता,मूर्खता, टुर्म्यसन, व्यभिचार उसके साथी हो गये हैं। मनुष्य सोचे वह क्यों यह सब कर रहा है, कहां जा रहा है; समय निकाले इनपर विचार करनेकी और वे उसे उनसे सूटनेका जो पथ बतलायें उस पर चले।

ये छुद्द सिद्धांत हैं स्वस्य रहनेके लिए। सातवां सिद्धांत बांपहलेमें ही आगया है कि दम कभी कभी उपवास करें। उपवास मन और तन द्वारा की गयी गलतियोंका शोधन करता है छोर उनमें रोग उत्पन्न होनेपर उनका नाश भी।

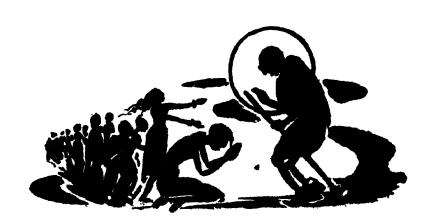

# धर्मप्रचार और समाजसेवा-विज्ञान

श्री अजितप्रसाद, एम० ए०, एछ०एछ० बी०

श्री स्वामी समन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्डशावकाचारमें धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि "खंबार दु:खतः सत्वान् यो घरत्युलमें सुखे", संवारके दु:खोंसे बचाकर प्राणीमात्र को उत्तम सुखमें जो पहुंचा दे सो धर्म है। सुख का लच्चण दु:ख का श्रभाव है श्रीर दु:ख उत्पन्न होता है चाह से, हच्छित वस्तुके न होने से। वहां चाह है, वहां दु:ख है। चाह का मिटजाना ही सुख है। 'सरापा ध्यारजूने होने वंदा कर दिया हमको। वगर न हम खुदा थे गर दिल-ए-वेयुह्या होता।' इस सुखकः स्परेखा मोगभूमि के वर्णनसे कुछ समक्तमें था सकती है, जहां मनुष्य व्यपनी इच्छा पूर्तिके लिए किसी दूसरेके श्राधीन नहीं था, उसकी सब अकरतें कल्पवृद्धोंसे पूरी हो जाती थीं। पित-पत्नी एक साथ ही उत्पन्न होते; श्रीम ही पूर्ण यौवनको पा छेते। सम्बी मुद्दत तक जीते रहते थे। एक साथ ही छीक या जंभाई लेकर मर जाते थे। न बीमारी का कष्ट न बुद्दापे का दु:ख, न रिश्तेदारोंसे जुदाई का गम, न मरने का भय, न रोटी कपड़े का फिकर, न धन दोलत बमा करने का बखेडा। श्राराम ही श्राराम, सुख ही सुख था। किन्तु वह सख चन्द रोजा ही था श्रीर सर्वणा निराणांच भी न था।

श्री पं॰ जुगलकिशोरने विदिशीपान कान्यमें दर्शाया है कि उत्तम सुल बाधा रहित, विशाल, उत्कृष्ट, श्रांतिम, शाश्यत, सहजानन्द श्रवस्था है; वहां दुःल का लेश भी नहीं है, वह कृत-कृत्य पद प्राप्ति है। वहां किसी प्रकार की चाह या बांछा नहीं रह गयी है। सिद्ध परमात्मा न भकों की सहाय करने आते हैं न दुष्टों का संहार। वह श्रातीन्द्रिय, शाश्यत, निजानन्द रसास्थादनमें लीन है। उस श्रास्य सुल-ग्रानन्त सुल का श्रानुमान या परिमाश कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा उत्तम सुल श्रुद श्रात्मा का निज स्वभाव है। परन्तु देहधारी संसारी श्रात्मा श्रानादिकालसे श्रशुद्ध श्रवस्थामें है।

स्वभावसे वंचित, विभावमें रत, सतत रागद्वंष, काम क्रीघादि कषःय विषय वासनाके कारण अञ्चद दशामें रहता है; यद्यपि उस अञ्चद्धता की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, परन्तु वह विल्कुल मिट नहीं जाती। अञ्चद्धता का नाम जैन सिद्धान्तमें कमें है।

> क्रोकमें मुख्यतया दी द्रव्य हैं; एक जीव, दूसरा श्रावीय । इन दोनों का मेल ही संसार का खेल ५१०

है, दुनिया रंगारंगी, उसकी विचित्रता है। शुद्ध जीव अमूर्तिक है; अनन्तज्ञान, अन-तसुल, अनन्तवीर्यके अवस्य मगडार स्वरूप है। शुद्ध अवस्थामें वह दिखायी नहीं पहता, किन्तु अपने पुरुषार्थसे, अपने प्रयत्नसे, अपनी अनादि अशुद्ध अवस्थामें वह दिखायी नहीं पहता, किन्तु अपने पुरुषार्थसे, अपने प्रयत्नसे, अपनी अनादि अशुद्ध अवस्थामें रहता है। स्वर्ण पुष्वीके गर्भमें अशुद्ध अवस्थामें रहता है। भूगर्भसे निकाल कर विविध प्रयोगों द्वरा उसकी शुद्ध किया जाता है। और शुद्धता प्राप्त कर लेने पर वह शुद्ध ही बना रहता है। इस शुद्धि कियामें वार वार अन्तिमें तपाया जाना ही विरोषता है।

इसी प्रकार, आगुद्ध आत्माको, संवारी जीवको, कर्ममलसे आञ्छादित देहधारी प्राश्चीको, इच्छा निरोध करके, विषय बावनासे हटा कर, वत, संयम ध्यान रूप, विविध प्रधारके तपश्चरवासे युद्ध किया जाता है। ग्रुद्ध हो जाने पर इस संवारी जीवका हो नाम परमात्मा, ग्रुद्धात्मा, सिद्ध, आत्मस्वरूपस्थित, वीतराग, परमेशी, आत. सार्व, जिन, सर्वज्ञ, कृती, प्रभु, निर्विकार, निरंचन, परमेश्वर आवर, अपर, सन्चिदानन्द, आदि अनेक हो जाते हैं।

इस परमपदकी प्राप्तिका मार्ग श्री श्राचार्य उमास्वामिने तत्त्वार्थसूत्रमें "सम्यद्रश्नशान —चारित्राणि मोच मार्गः" बतलाया है। सम्यक्दर्शन, सम्यक्शान, सम्यक्चारित्र तीनोंका सम्मिलित होना मुक्तिका साधन है। ज्ञान कितना ही गहरा, कितना ही विस्तीर्थ क्यों न हो और चारित्र कितना ही कठोर श्रीर कितना ही दुस्सह क्यों न हो, वह सम्यक्दर्शनके श्रभावमें सम्यक् उपाधिको नहीं पा सकता। सम्यक्दर्शन क्या है? "तत्त्वार्थभ्रद्धानं सम्यग्दर्शनं " तत्त्वोमें यथार्थ, हद, श्रचल, श्राटल श्रद्धानको सम्यक्दर्शन कहते हैं।

तत्त्व मूलतः दो हैं झौर विशेषतः सात । मूल तत्व जांब झौर सजीव हैं। जाता, दृष्टा, कर्ता, भोका, जो तत्त्व हैं. उसे जीव कहते हैं। उस ही तत्त्वकं निमित्तसे सजीव शरीर, जीवितात्मा कहा जाता है; झौर उस ही तत्त्वके इस सजीव शरीरसे पृथक हो जाने पर, शरीर शव होता है। संसारमें शुद्ध जीव देखनेमें नहीं भ्रा सकता, वह तो अमूर्तिक वस्तु है, इन्द्रिय ग्राह्म नहीं है। वह केवल अनुभव गम्य है। वह समुभव सतत अम्याससे प्राम होता है।

"इरक क्या है, यह बंद आशिक हो जाने हैं' इस अनुभव प्राप्तिक बाद जानका अन्युत विकास होता है; सम्यक आचरणमें नत, सिनित, गुप्ति, परिश्रह बय, ध्यान, तपरचरणमें आनन्द आने लगता है, ऋदियां स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। इचारों भीलको बात मनुष्य इस प्रकार जान तेता है. जैसे उसके निकट समद्धमें सब कुछ हो रहा है। उसका श्रारीर इतना हल्का हो सकता है कि धुनकी हुई बईके गातिके मानिन्द हवा में उड़ता किरे, और ऐसा भारी हो सकता है कि किसी प्रकार हिलाये न हिता; इतना सच्म हो सकता है कि पर्वतीके बीचमें होकर निकल

#### वर्शी-सभिनन्दन-प्रन्थ

बादे, और इतना विश्वास हो सकता है कि पैर फैलाये तो समस्त लोक उसके बीचमें मा काय। फिर दुईर तपक्चरस द्वारा कर्मका समूल नाश कर स्वामाविक मनन्तशान, मनन्तसुख, मनन्तवीर्य की शास्वत प्राप्तिका प्रयत्न ही मनुष्यका धर्म है, उसको चाहे जिस नामसे पुकारो, वह भारमधर्म है, निव धर्म है, जिनधर्म है।

सप्ततस्वोंका जो स्वरूप श्री वीरभगवानकी दिव्यध्वनिमें विपुताचलपर श्रावणकी प्रतिपदाके दिन सर्व संसारके दितार्थ प्रतिपादित किया गया था, उस धर्म का आंशिकरूप तस्वार्थस्त्रमें संद्वेपतः वतलाया गया है।

कर्मरूप परिवर्तित होने योग्य अजीव तत्त्व पुद्गल वंजान द्रव्यके परमाणु तथा वर्गणा लोकके प्रत्येक प्रदेशमें, देहके अन्दर आकाशमें भी ठवाठव भरे हुए हैं। वंवारी जीवके मन, वचन, कायके हलन चलनके निमित्तसे ऐसे वर्गणा कर्मरूप धारण करके उच प्राणीके अत्यन्त निकट सम्पर्कमें आजाते हैं, इस पास आजाने को आश्रव तत्त्व कहा गया है। सर्वतः सट जानेके पीछे प्राणी अपने कवाय सहित भाषोंके निमित्तसे आपनेआप में मिला लेता है। उस एकमेक रूप को बन्ध तत्त्व कहते हैं। कर्म वर्गणाके आश्रव की रोकना संवरतत्त्व है। आत्मा प्रदेशोंमें एकमेक होकर अंधे हुए कर्मवर्गणाओं को हटा देना निर्जरा तत्त्व है। कर्ममलसे सर्वथा विमुक्त होकर आत्मा का निरावरण होजाना अथवा आत्म स्वरूप की प्राप्ति मोच तत्त्व है।

इस प्रकार सम्यक्दर्शन, सम्यक्षान, सम्यक्चारित्र की परिपाटी चतुर्विध संघ द्वारा महाधीर स्वामीके निर्धायाके बाद कई सी बरस तक चली। फिर काल दोषसे जिनवर प्रतिपादित धर्ममें शाखा प्रशाखाएँ बदती चली गर्यी, और बदते बदती बदी बदी कि प्रत्येक शाखा प्रशाखाने अपने की मूल धर्म का रूप दे दिया। मूल धर्म रूपी तनाको इन शाखाप्रशाखाद्योके जालने आच्छादित कर लिया। और पृथक-पृथक मठ स्थापित कर शाखानुयायियोंने अपनी अपनी अपनी गरियां जमा खीं। धर्म का स्थान इन मठीने के लिया।

ऐसी खेदजनक परिस्थिति को देखकर १८९९ में कुछ युवकोंने एक सभा स्थापित की ताकि मिश्र भिन्न सम्प्रदाय मिलकर मूल ऋदिसाधर्म की छत्र छायामें भारमोन्नति, धर्मोन्नति तथा समाजोन्नति करें। इसी का नाम १९०७में भारत जैन-महामंडल हो गया। इस मंडलके संचालक जैनधर्मकी दिगम्बर स्वेताम्बर, स्थानकवासी तीनों समाजोंके मुखिया पुरुष थे। ये आपसमें मिल जुलकर काम करते थे। इस मण्डल का एक ऋषिवेशन १९०१ में जयपुर निवासी भी गुलाधचन्द दहाके सभापतित्वमें सूरत नगरमें, १९१५ में प्रा० खुशालभाई टी० शाह की आध्यात्तामें सम्बईमें हुआ। था।

तत्परचात वितास्वर दिगस्वर सम्प्रदायमें तीर्यंत्रेत्र सम्बन्धी मुक्दमें कचहरीर्थीमें चलने लगे। स्वीर मण्डलके उदीयमान स्थापक सर्वोपयोगी काममें भारी चति हुई। सब भी मंडलका कार्यांसय वर्धा-

### भारतीय क्योतिषके इतिहासके जैन-स्रोत

गंडमें भी सेठ चिरंबीलाल वह बारवा की निगरानीमें बारी है भीर उसका मुलपत्र श्रंभेजी जैनगबट अपने ४१ वें वर्षमें चल रहा है। तथापि जिनवर्म का उद्योत इस पैबन्द लगानेसे नहीं होगा। वह खाहता है भीषण त्याग भीर तपस्या मय आचरण। जैनवर्म की सबी जय उस समय हो गी जिस समय हम दुनियाके सामने ऐसे आदर्श जैनवर्मावलम्बी पेशकर सकें गे को नागरिक होते हुए सत्यके उपासक होगे। स्वप्नमें भी भूट वचन उनके मुँहसे नहीं निकलेगा, उनका आचार-विचार-व्यवहार आहंसामय होगा, वह पराई वस्तु ग्रहण नहीं करेंग, घोकेबाजी की परछाई भी उनके व्यवहारमें न पहने पायगी, उनकी तारीक्रमें यह कहना अनुचित या श्रतिश्योक्तिन हो गा कि भनमें हीय सो बचन उचरिगे, बचन होय सो तन से करिये' जैनी स्थादाद सिद्धान्त श्रपने व्यवहारसे प्रतिपादन करके दिखा देंगे। अनेकान्त तब केवल पुस्तकों का विषय न रह जाने गा, शब्द तथा वाक्य योजना तक ही सीमित न रहेगा, अपितु उसका केवल पुस्तकों का विषय न रह जाने गा, शब्द तथा वाक्य योजना तक ही सीमित न रहेगा, अपितु उसका

कर्म-सिद्धान्त श्रीर अधिसाधर्मकी भी यही हालत होगी। 'सत्वेषु मैत्री', गुरिषपु प्रमोदं, क्लिष्टेशु जीवेषु कृपापरत्व, माध्यस्यभावं विपरीतवृतौ'' के जीते जागते उदाहरण संसारमें दिखायी देंगे। हमारी भारतीय दुनियासे दुःख दर्द, ईपी, छीना भपटी, लड़ाई, दंगा, पारस्परिक संहार, पीड़न आदि नरकके हश्य आहश्य हो जावेंगे। लोकमें सुख श्रीर शान्ति का प्रसार होगा, नया संसार वस जायगा।



# जैनसमाजका रूप-विज्ञान

श्री बा०रतनलाल जैन बी० ए०, एल-एल० बी०

जैननमाज प्राचीन कालमें वैभव पूर्ण या, यह बात प्राचीन प्रन्थोंसे भलीभांति सिद्ध है । ऐतिहासिक युगके प्रारंभमें भी जैन समाज उन्नत श्रवस्थामें था। भगवान महावीरके समयमें श्रानेक राजा जैन धर्मावलम्बी थे। महावीर भगवानके पश्चात भी मगधाधिपति सम्राट् चन्द्रगुप्त व कलिंग देशके श्रिष्ठिपति सम्राट खारवेल जैन धर्मावलम्बी थे। उत्तरी भारतमें तीसरी चौथी शतीसे जैन धर्मका हास प्रारंभ हुआ। तथापि वारहवीं शती तक हसे राज्यधर्म होनेका सीभाग्य प्राप्त रहा जैसा कि दिख्या एवं गुजरात के इतिहाससे सिद्ध है।

बारहवीं शतीके अन्तसे लेकर उन्नीसवीं शतीके अन्ततक का सात सी वर्षका दीर्घकाल भारतवर्षके लिए महान विभव,दमन तथा हासमय रहा है। जैन, बौद्ध,वैदिक,आदि प्रचलित धर्मोंको बड़ा धक्का लगा। आक्रमण. दमन, श्रीर अनाचारमय वातावरणमें आहिंसामय जैनधर्मका हास अधिक वेगके साथ हुआ। देश भरमें हिंसा प्रति-हिंसाकी आग्नि प्रज्वलित हो उठी। जिसकी चरम सीमा औरंगजेबकी कट्टरता, अन्ध-विश्वास एवं भारत-वर्षके प्रचलित धर्मोंके प्रति शत्रुता तथा उसकी प्रतिकियामें उत्पन्न मरहटे व सिक्ख वर्गोंके निर्माणमें हुई।

मरहटे व सिक्ख पूर्ण संगठित भी नहीं होने पाये थे कि अंगरेजी राज्यने अपने देशप्रेम, संगठन, श्रादि कुछ सद्गुणोंके कारण समस्त भारत पर अपनो सत्ता श्रठारहवीं शतीके प्रारंभमें ही स्थापित कर ली; फिन्तु इनकी राजनैतिक निष्ठुर लूट तथा दमन नीतिको भी देशने पहिचाना तथा १८८५ में भारतीय कांग्रेसको जन्म दिया। कांग्रेसके जन्मके कुछ काल बाद ही जैन-समाजके नेताश्रोंने संगठनकी आवश्यकता अनुभव करके भारतवर्षीय जैन महासभा की नींव डाली। कितने ही काल तक महासभाने जैन समाजमें जागति उत्पन्न की। कुछ समय परचात प्रगतिशील व स्थितिपालक दो दल स्पष्ट प्रतीत होने लगे। सन् १९११ में इन दोनों दलोंमें विरोध इतना बढ़ गया कि प्रगतिशील सुधारकोंको जैन महासभा से अलग होना पड़ा। महासभा स्थितिपालकोंके हाथमें पहुंच गयी। तथापि बैरिस्टर चम्पतरायजी ने जैन महासभामें सम्मिलित होकर नवजीवन उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया किन्तु स्थितिपालकोंके हाथने उनकी नीति असफल है. यह फरवरी १९२३के देहली जैन महोत्सवमें स्पष्ट हो गया।

### जैनसमाजका रूप-विज्ञान

ज्ञतः देहली जैन महोरध्वके अवसरपर 'भा० दि० जैन परिषद' की स्थापना हुई। नवयुवकींके उत्साहसे परिषदका कार्य दिन प्रति दिन बढ़ने लगा जिसका क्षेत्र स्व० त० शीतलप्रसादकी सबसे अधिक है।

परिषदने अपने प्रारंभिक कालमें ही स्थितिपालकीके घोर विरोधकी नीति अपनायी। परिषदके पत्र वीरने इसकी प्रगतिमें साधक मरगाभोज, दस्सापूजा, आदि निषेघ कार्योंका यथाशकि प्रचार किया है।

महासभा तथा परिषदकी दलगत नीतिसे कितने ही विद्वान असन्तुष्ट थे। क्योंकि वैदिक समाज के कट्टर संप्रदाय द्वारा किये जाने वाले आक्रमणोंका स्व॰ गुरुजीके समान ये दोनों सरथाएं सामना करनेमें असमर्थ थीं। इस लिए जैन आम्नाय पर आये घातक संकटको टालनेके लिए तटस्य नीतिको श्रेण्ठतामें विश्वास करने वालों द्वारा शास्त्रायोंके बीच स्वयमेव "भा॰ दि० जैनसंघ" की स्थापना सन १६३३ के लगभग की गयी।

किन्तु भगवान् वीतरागके उपासक जैन समाजमें आज तक इतनी राग हीनता न आयी कि वे सामाजिक जैत्रमें स्याद्वादमय व्यवहार करते या जैन समाज एवं धर्म का विकास प्रकाश होने देते।



बुन्देल खण्ड

# मातृभूमिके चरणोंमें विनध्यप्रदेशका दान

# श्री एं० बनारसीदास चतुर्वेदी

'स्वाधीन मातृभूमि के चरणों में विन्ध्यप्रदेश क्या मेंट अपितकर सकता है? यह प्रश्न आज हम पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। यह बात तो निश्चित ही है कि भारत के भिल-भिल भागों की मेंट उन जनपदों की योग्यता, शक्ति, परिस्थिति और साधनों के अनुसार होगी। वैचिन्न्य में ही सुःदरता निवास करती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हिमालय प्रदेश की सेवाओं का मरुभूमि राजस्थान की सेवाओं से भिन्न होना सर्वथा स्वाभाविक है; पर काँन सेवा छोटी है काँन बड़ी—मेंटों में इस प्रकार का भेद करना सर्वथा अनुचित होगा। मुख्य मेंट किसी मनुष्य का जीवनदान है, और मनुष्य तो प्रत्येक भूमि-खण्ड में उत्पन्न होते हैं। यदि अंगाल राजा राममोहनराय तथा कवीन्द्र श्री खीन्द्र को जन्म दे सकता है तो काठियावाड़ महर्षि दयानन्द और महात्मा गान्धी को। इस्तिए हममें से किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह व्यथिमान द्वारा दूसरे की भेट की उपेद्या करे। मां के लिए सभी बच्चों की भेट का मूल्य समान है, चाहे वह करोड़पित की हो या मजदूर की, राजा की हो या रक्क को। मातृभूमि संबल्या (संबरे कृष्ण भगवान्) की तरह भाव की भूखी है।

हां, तो प्रश्न यह है कि जननी जन्मभूमि को विक्यप्रदेश क्या भेंट अर्पित करेगा ? इस प्रश्न का यथोचित उत्तर तो इस जनपद के सुयोग्य निवासी ही दे सकते हैं, फिर भी परामर्श के तौर पर दो-चार बातें हम भी निवेदन कर देना चाहते हैं।

### स्वास्थ्य-सदन----

इस रमग्रीक भूमिलण्ड में पचातों ऐसे मनोहर स्थल विद्यमान हैं, जहां सैनिटोरियम बनाये जा सकते हैं, जिनमें कुछ तो गर्मियों के लिए श्रविक उपयुक्त होंगे, कुछ का सौन्दर्य शितकाल में प्रस्कृटित होता है, श्रीर कहीं-कहीं वर्षा श्रव्ह की श्रनोली छुटा दर्शनीय है। यदि रेगिस्तान के रहने वालों को जतारा अथवा बरुआसागर, कुण्डेश्वर या सनकुत्राके निकट रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो, तो उनके स्वास्थ्य को श्राशातीत लाभ होगा श्रीर वे श्रपने जीवन के पुनर्निमाग्र में श्रनेक श्रंशों तक सफल होंगे। यहां बालो हन स्वलोंका महत्व पूर्णत्या नहीं समभते। कहा भी है 'श्रति परिचयादवडा' (श्रति परिचय

# मातृभूमिके चरखोंमें विन्ध्वप्रदेशका दान

क्षवज्ञा या उपेक्षा का कारण होता है)। जिल जीज को हम बार-बार देखते हैं, उसका सीन्दर्य हमारी आंखों से उतर जाता है। यदि विन्ध्यप्रदेश निवासी यहां के प्रकृतिदत्त सीन्दर्यको नष्ट न कर दें —यही नहीं यदि वे उसकी रक्षा तथा वृद्धिके लिए तत्पर हो जावें तो स्वार्यकी दृष्टिसे भी उनका यह कार्य वृद्दिशितापूर्य होगा। सहस्रों यात्रियोंका आगमन उन स्थलींकी सनुद्धिमें सहायक होगा।

श्चास-पास के जनपदोंके व्यक्ति यहां आकर वन-भ्रमण द्वारा अपने शरीरको स्वस्थ कर सकते हैं, श्चीर यहां की नदियों तथा सरोवरोंमें स्नान करके श्चपने चित्तको प्रमुख । तैरना सीखनेके लिये जैसी सुविधाएं इस प्रदेशमें विद्यमान हैं, वैसी अन्यत्र शायद ही मिलें।

# आश्रम और तपोवन--

भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताका स्रोत तयोवन ही थे। यह मानी हुई बात है कि हम तयोवनों को प्राचीन परम्परा तथा पूर्व रूपमें ज्यों का त्यों स्थापित नहीं कर सकते। जमाना बदल चुका है स्रोर समय का तका जा है कि हम याने तयोवनों को आधुनिक सभ्यताके साल्यिक लाभों से वंचित न रक्खें। उदाहरखार्थ हम आधुनिक आध्रमों में रेडियो सेट रखने के पद्मपाती हैं। संसारकी प्रगतिशील बारासे स्राच्या रहने का प्रयत्न करना अञ्चल दर्जेकी मूर्खता होगी। साथ हो हमें यह बात न भूलनी चाहिये कि गत युद्धके बाद समस्त संसारमें आधुनिक सभ्यताके प्रति भयंकर प्रतिक्रिया हो रही है स्रोर जीवनकी गतिको तीवतम तेजीके साथ चलाने वाले तमाम यंत्र तथा साधन आज नहीं तो कल अपनी लोक-प्रियता लो बेटेंगे। खूबी इसी में है कि हम लोग सभी से ऐसी संस्थाओं स्रोर ऐसे आध्रमोंकी नींव डाल लें, जहां हमारे विद्वान श्रीर जानके पिपासु एकत्रित होकर शान्त वायुमण्डलमें स्थपना कार्य कर सकें। आज बेतवा स्रोर केनके सुरम्य तट तथा धसान स्रोर जामनेरक जंगल हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हम स्थपने आश्रमोंकी वहां स्थापना करें। उनके निकट बनी हुई मोपिइयां कलकलेको चौरंगी स्ट्रीट अथवा वम्बईके मलावार हिलके महलोंसे अधिक सजी होगी। इस गरीब मुल्क में हैट तथा चूने श्रीर पत्थरका मोह करना हिमाकत है। खुली हवाके स्कूल (Open air school) खोलनेक लिए इतने मनोरम स्थल स्रीर कहां मिलेंगे? लोग कहते हैं कि विन्ध्यप्रदेश भारतका स्काटलैंग्ड है। पर कहना यों चाहिए कि स्काट-लैंग्ड ब्रिटेनका विन्ध्यप्रदेश हैं।

शान्तिनिकेतनमें इम महिनों तक रहे हैं, पर वहांका प्राकृतिक सीन्दर्य बुन्देलखण्ड श्रथवा मध्यप्रदेशके सैकड़ों स्थलोंके सामने नगण्य-सा है। यहां कमी है तो वस कल्पनाशील मनुष्योंकी—प्रकृतिके साथ पुरुषका संयोग कराने वाले मनीषियोंकी। यहां खीरा दस गुना यहा होता है, बेर छोटे सेव जैसे श्रीर सौकी तिशुनी लम्बी होती है, बस छोटा होता है तो श्रादमी। सदियों तक छोटी-छोटी जागीरों

#### बर्ची-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

भीर राज्यों में विभक्त रहने के कारण यहां के जनसाधारण के व्यक्ति खुद्रसे खुद्रसर बनते गये हैं। यदि विन्ध्य-प्रदेश इससे पूर्व भ्रतम प्रान्त बन गया होता तो यहां की जनता में खुद्रत्वकी वह भावना (Inferiority complex) न पाई जाती, जो भ्राज यम तत्र दीख पड़ती हैं। यदि भ्राज भी यहां के निवासियों को पता लग जाय कि प्रकृति माता के ने कितने कृपापात्र हैं तो वल ही यहां बेतवा तथा केन के तट संस्कृतिक तीर्थ बन सकते हैं। संस्थाएं तो पहले सजीव व्यक्तियों की कल्पना में स्थापित होती हैं, उनका मूर्त्त रूप तो पीछे दीख पड़ता है।

### फलों के बाग---

यहां विन्ध्यप्रदेशमें आकर शरीफा (सीतापल ) के सैकड़ों पेड़ जंगलों में उमे देखकर हमारे आश्चर्यका ठिकाना न रहा। जो फल आगरेमें तीन पैसेमें एक-एकके हिसाबसे मिलता है, उसे यहां पैसे में तीन-तीन को कोई नहीं पूंछता! नीबुआ़ से इस प्रकार लादे हुए बुल हमने अन्यत्र नहीं देखे, और जहां तक बेर, जामुन, इसली, करवेरी तथा कैथका सवाल है, इस प्रान्तके कुछ भागोमें मानो व्यावहारिक साम्यवाद ही आगया है! हमारी और बेरियोंकी रखवाली होती है—क्या मजाल कि कोई पांच-सात बेर भी तोड़ ले—और यहां कोई उनकी कुछ भी कद्र नहीं करता! सुना है कि आरेछा राज्यके नदनवाड़े नामक तालाबके नीचेका भूमि इतनी जरखेज हैं कि वहां फलोंके बीसियों बगीचे बन सकते हैं! १०-१२ वर्गमीलका वह तालाब दर्शनीय कहा जाता है और हम इस बातके लिए लिबत हैं कि उसकी याता अभी तक नहीं कर सके। पर इससे क्या, कल्पनामें हम बहांके भावी उपवनोके फलोंका स्वाद चल चुके हैं और उनकी हजारों टोकरियां संयुक्तप्रान्तके निष्फल जिलींको मेजकर मुनाफ़ा भी उठा चुके हैं! जताराके केले कलकत्तेके चीनिया केलोंका करीब करीब सुकावला करते हैं, और कुण्डेश्वरके अमरूद खानके वाद इलाहाबादसे अमरूद मंगानेका विचार ही हकने छोड़ दिया है। जब लंगड़े आम हमारे ही उपवनमें विद्यमान हैं तो शी सम्पूर्णानन्दजी की काशीसे उन्हें मंगानेकी क्या आवश्यकता है? जब स्थःनीय नारियोंमें नागपुरका स्वाद आ विराजे तो रेलका महरूल क्यों दिया जाय ? इस भूमिमें सब कुछ विद्यमान है—हां बस कसर है तो इतनी कि "करम हीन नर पावत नाहीं"।

# प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री---

क्या प्राचीन साहित्यकी दृष्टिसे श्रीर क्या पुरातत्व श्रयवा मूर्तिकलाकी दृष्टिसे विन्ध्यप्रदेशका दान इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसका मुकाबला भारतके बहुत ही कम प्रान्त कर सकेंगे। मदस्वरा श्रीर सांची चंदेरी श्रीर देवगढ़, श्रीरछा और दितिया, श्रहार श्रीर सोनागिर जैसे सांस्कृतिक तीर्थ श्रापको श्रन्थत्र कहां मिलोंगे ? श्राज भी सैकहों-हजारों प्राचीन इस्तलिखित पीथियां यहां मिल्ल सकती हैं श्रीर उनके अन्वेषण

### मातृभूमिके चरणींमे विन्ध्यप्रदेशका दान

से हमारे साहित्यके एक महत्वपूर्ण श्रंगको पूर्ति हो सकतो है। इसके सिवा विन्ध्यप्रदेशमें कितने ही प्राचीन स्थल ऐसे विद्यमान है, जहां खुदाई होने पर बहुत सी ऐतिहासिक सामग्रीका पता लगेगा।

# ग्राम-साहित्य---

विन्ध्वपदेशके अनेक प्राप्त रेलकी लाइन तथा आधुनिक सम्यतासे बहुत दूर पड़ गये हैं। वहां इससे हानि हुई है वहां कुछ लाभ भी हुआ है। इस जनपदके प्राप्त-साहित्यका जायका क्यों का त्यों सुरिव्यत है। इसर इस प्रांतके प्राप्त-साहित्यका जो संप्रह इमने देखा है, उससे इमें आध्यर्यके साथ हर्ष भी हुआ है और कुछ ईच्यां भी। ईव्यां इसलिए कि वनके प्राप्त-साहित्यको इस इस प्रांतके प्राप्त-साहित्यसे बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। अन्तिम निर्णय तो तब होगा जब वजके प्राप्त-साहित्यका पूर्ण संग्रह हो जाय, पर अभी तो हमें ईमानदारीके साथ यह बात स्वीकार करनी पहेगी कि विन्ध्यप्रदेश वजको बहुत पीछे छोड़ गया है। कहीं कहीं तो वजके प्राप्तगीत और रिसर्थोंका रंग इतना गहरा हो गया है कि वह घासलेटकी सीमा तक पहुंच गया है।

मुहाविरों में तो बाजी बुन्देलीके हाथ रहती दिखती है। ''श्रपने कार्जें सीतके घर जार्ने परत'' में जो माधुर्य है वह ''श्राने मतलक्के लिये गधेको बाप बनाने'' के असांस्कृतिक मुहाविरेमें कहां रखा है।

इस प्रदेशकी कहानियां भी श्रपना एक अलग स्वाद रखती हैं। श्री शिवसहायजी चतुर्वेदी द्वारा संग्रहीत कहानियांको पाठक 'मधुकर'में पढ़ ही चुके हैं। अपने वजवासी भाइयोंसे हमारा आप्रह है कि वे शीप्रातिशीध उक्त जनपदके ग्राम-साहित्यका संग्रह प्रकाशित करदें।

आधुनिक सम्यताके उपकरणों के क्राक्रमण से प्रामीण साहित्यकी कितनी हानि हो रही है, इसका अनुमान अब हम करते हैं। अभी उस दिन प्रातःकालम एक प्राममें चक्की पीसतो हुई बुद्धिक मुंहसे सुना था "सुनीरी परोसिन गुर्थां, जे बारे लाला मानत नहयां" उस समय हम सोचन लगे कि मिलकी चिक्कियां खुर गयी हैं और नगरके निकट बसे हुए प्रामांकी औरतें भी अब मिलां पर ही ब्याटा पिसवाती हैं, इसलिए अब चक्की के गीत भी थोड़े दिनके मेहमान हैं! मिलकी चक्की-पूतना बालगोपालोंक मधुर उराहनोंका भला कब छोड़ने वाली है!

# कृषि विषयक अनुसन्धान---

शिद्धा सम्बन्धी अथवा राजनैतिक च्रेत्रमें विन्ध्यप्रदेश निकट भविष्यमें कोई महान कार्य कर सकेगा इसकी सम्भावना कम ही है। वैसे इस वसुन्धराके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। बहुत सम्भव है कि इस समय किसी प्रामीण मिडिल स्कूल अथवा किसी हाई स्कूलमें पढ़ने वाला चात्र आगे चलकर ऐसा निकले जो महान शिक्षा विशेषश अथवा देशनेता कहलावे और जिसे भारतव्यापी कीर्ति प्राप्त हो, पर इस यहां सम्भव असम्भवका तर्क पेश नहीं कर रहे हैं। वास्तविक स्थित यह है कि विन्ध्यप्रदेश शिखा

#### वर्णी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

की प्रगतिशीक्ष घारासे बिल्कुल मलग-थलग पढ़ा हुमा है। वहां लंगुकप्रतिमें पांच-पांच विश्वविद्यालय हैं वहां इस प्रांतमें केवल एक ही यानी सागरका। यदि कभी कोई दूसरा विश्वविद्यालय यहां कायम किया जाय तो वह कृषि विषयक होना चाहिये। पुराने विश्वविद्यालयों की नकल करने से कोई पायदा नहीं। कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय प्रोक्तेसर गीडीजने मध्यभारत के लिए एक विश्वविद्यालय की योजना बनायी थी, जिसमें कृषिकी विशेष स्थान दिया गया था। यदि कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय यहां स्थापित हो जाय तो उसके द्वारा इस प्रान्त का ही नहीं मातृभूमि का भी विशेष हित हो सकता है।

# वर्त्तमान दान-

श्राज भी श्रानेक चित्रों में विन्ध्यप्रदेश मातृभूमि का मुख उज्ज्वल कर रहा है। गुप्तकन्धु (किवर मेथिलोशरणजी गुप्त श्रोर श्री सियारामशरणजी ) श्रापनी साहित्यसेवा के लिए भारतब्यापी कीर्ति के योग्य श्रीविकारी सिद्ध हो चुके हैं, श्रीर बन्धुवर वृन्दावनलालजी वर्मा ने जो कुछ लिखा है उसके पीछे एक हट व्यक्तित्व, सुलामे हुए दिमाग तथा सुसं कुत स्वभाव की मनोहर मलक विद्यमान है। स्वर्गीय मुशी अजमेरी की का नाम इन सब से पहले श्राना चाहिए था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी साहित्यक रचनाश्रों का श्रीर उनसे भी बदकर उनके मधुर व्यक्तित्व का मूल्य श्राभी तक श्रांका नहीं गया। यदि उनकी समस्त रचनाएं एक साथ संग्रहमें प्रकाशित कर दी जातीं श्रीर उनके संस्मरणों की एक पुस्तक छप जाती तो यह कार्य हमारे लिए सम्भव हो जाता। बन्धुवर गौरीशङ्करजी दिवेदी, श्री कृष्णानन्दजी गुप्त, श्री नाश्र्रामजी माहौर,श्री घासीरामजी व्यास, सेवकेन्द्रजी, रामचरणजी ह्यारण, श्री प्रियदर्शांजी, हिस्मोहनलाल वर्मा, श्री चंद्रभानु जी तथा श्रन्य बीसियों कार्यकर्ताश्रों की साहित्यिक सेवाएँ उल्लेख योग्य हैं। श्री व्योहार राजेन्द्र-सिहजी एम० एक० ए० इसी प्रान्त के हैं श्रीर हिन्दों के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक श्री नाश्र्रामजी प्रेमी भी। कितने ही व्यक्तियों के नाम यहां छूटे जा रहे हैं, पर इसका श्रीभप्राय यह नहीं है कि उनकी रचनाएँ या सेवाएं नगण्य हैं।

श्रीमान् स्रोरछेश के देवपुरस्कार, उनकी बीरेन्द्र केशव-साहित्य परिषद, समय-समय पर दिये हुए उनके सहदयतापूर्ण दान तथा उनके उत्कट हिन्दी प्रेमके विषयपर लिखने की स्नावश्यकता नहीं। उसे तब बानते ही हैं। स्नाप्पार्थी हैं हम उन कार्यकर्ता स्नों से जिनके नाम छूट गये हैं। हां, अपने निकटस्य साहित्यिकों के नाम हमने जानव्मक कर छोड़ दिये हैं।

# हौकी--

हींकी के खेळ में तो यह प्रान्त भारत में ही नहीं समस्त संसार में अपना सानी नहीं रखता । सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचन्द श्रीर रूपसिंह इसी प्रान्त के हैं श्रीर भारत की सर्वश्रेष्ठ होकी टीम श्री भगवन्त क्लब तो टीकमगढ़ की है।

मातृभूमिके चरशोंमें विन्ध्यप्रदेशका दान

भिज-भिज क्षेत्रों में बिन्ध्यप्रदेश क्या भेंट मातृभूमिके चरकों में व्यर्पित कर सकता है उसका संज्ञित ब्योरा हमने दे दिवा है।

# हमारा कर्त्तव्य---

हम लीगों का — नो इस प्रान्तके श्वम जलसे पक्ष रहे हैं — कर्त्तन्य है कि हम इस जनपदके नमक को श्वदा करें। यदि कहीं भी इस प्रान्तका कोई नवयुवक शिचा, खाहित्य, विज्ञान, ज्यायाम (खेलकूद), उद्योग-धंचे, राजनीति श्वयंवा समाजसुवार, इत्यादिके चेत्रोमें इमारी सहायता या प्रोत्साहन की आशा कर रहा है तो अपनी सेवाएँ नम्नतापूर्वक श्वर्णित करना इमारा कर्त्तन्य है।

यह भूमिलण्ड प्रतीचा कर रहा है सरस्वतीके उन उदार उपासकों की जो मिल बांट कर अपनी विविधाओं को भीगने के सिद्धान्तमें विश्वास रखते हों, वह इन्तजार कर रहा है उन साधन-सम्पन्न व्यक्तियों की जो उद्योग-धंघे लोलकर चार दाने यहां को गरीब जनता के पेटमें भी डालें, वह बाट जो ह रहा है उन बड़े भाइयों की, जो खुटभाइयों की प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देने में अपना गाँरव समभें। हां, इस जनपदकी इस उपे चित भूमिकी जरूरत है ऐसे आदर्शवादी नेताओं की, जो अपना तन मन धन इस प्रांतकी सेवामें अपित करने के लिए सर्वदा उद्यत हों।

लोगों का यह श्राचित है कि हमारे कार्यकर्ताश्रोंका बहुधन्धीपन श्रयवा उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति इस प्रान्तकी उन्नतिमें सबसे बड़ी बाधा रही है, पर हमारी समक्षमें सर्वोत्तम तरीका यही है कि हम किसी पर श्राचित न करें जिससे हमें जो भी सहायता मिल सके लें श्रीर आगे बढ़ें। जो साधन-सम्पन्न होते हुए भी इस प्रान्तकी सेवा करनेके लिए कुछ भी नहीं करते उनसे श्राधिक करणाका पात्र श्रीर कौन होगा ? श्रीर दयनीय स्थित उनकी भी है जो लच्मी श्रीर सरस्वती दोनोंको एक साथ खुश रखनेके श्रसंभव प्रयत्नमें लगे हुए हैं।

जिस प्रान्तके अधिकांश निशासी शिक्षाविद्दीन, साधनदीन ख्रीर जीवनकी साधारण खावश्य-कताश्चोंके लिए पराधीन हों, उसकी सेवा करना एक मद्दान यज्ञ है। सीभाग्यशाली हैं वे जो यथाशिक इस यज्ञमें सहायक हैं।

भगवान्ने गीतामें कहा है :--

"यज्ञशिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपैः भुंजते ते स्वधं पापा ये पश्चन्स्यात्मकारणात्"

श्रर्थात् यश्रसे बचे श्राञ्जको लाने वाले श्रेष्ट पुरुष सब पापोसे छूटते हैं और जी केवल श्रापन शरीरके पोषणके लिए ही भोजन बनाते हैं वे पापको ही खाते हैं।

#### वर्जी-अभिनन्दन प्रन्य

इसका व्यापक कार्य यह है कि शिक्षा, जान, विज्ञान, सुल, सुविधा, साधन, इत्यादिका जो सर्व-साधारखके साथ मिल बाट कर उपयोग कायना उपभीग करते हैं ने ही श्रेष्ठ पुरुष हैं।

भगवानके इन शब्दों में व्यक्तियों तथा जनपदों श्रीर देशों के लिए भी सन्देश छिपा हुआ है। यदि विन्यप्रदेश गौरवपूर्य जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे अपनी सर्वोत्तम मेंट मातृभूमिके चरयों में श्रापित करनी होगी, श्रीर श्रालिल विश्वके हितमें ही हमारी मातृभूमिके महान ध्येयको निरन्तर अपने सामने रखकर जो भी व्यक्ति अपने कुटुम्ब, नगर, जनपद अथवा देशकी सेवा करता है वही वस्तुतः जीवित है— बाकी सब तो घासफूसकी तरह उग रहे हैं।



# गिरिराज विन्ध्याचल

श्री कृष्णिकशोर द्विवेदी।

गिरिराज विन्ध्याचलको पुराशकारीन समस्त पर्वतीका मान्य कहा है तथा उसकी गराना सात कुल पर्वतीमें की गई है—

> मेहेन्द्रो मलयः सद्याः सवितमान् ऋक्षवानि । विमध्यस्य पारियात्रद्यः सन्तेते कुता पर्वताः ।

> > (महाभारत भी० प० घ० ९ इलो० ११,)

इसमें ऋदा. विन्ध्य और पारियात्रको साथ रखनेका विशेष कारण है। अपने दोनों सहयोगियों के साहचर्यमें विन्ध्यकी स्थित इतनी सौन्दर्यमयी बनगयी है कि बाणके शब्दों में उसे "मेखलेव भुवः" कहा जाय तो लेशमात्र भी श्वितशयोक्ति नहीं होगी। हिमालयकी गगनचुम्बी उचाई, शुभ्रिमानी रहस्यमय वातावरण और विराट् नग्नता, श्वाश्चर्य क्रोर प्राकर्षण उत्पन्न श्रवश्य करते हैं। पर विन्ध्याचलकी विषमता, कामरुपता, स्थन दुमलतावेष्टित कंटकाकीर्ण मार्ग, वन्य पशुश्चोंके निनादसे मुखरित गुहाएँ, कलकल निनाद करने स्वच्छ भरने, पर्यटकके मनको एक प्रकारक भय मिश्रित श्वानंदसे श्विभ्रम्त कर देते हैं। विन्ध्यके बनोंका सौन्दर्य बड़ा ही श्रद्भुत है। बागुने कादम्बरीमें उसका कितना सजीव वर्णन किया है.....

"विन्ध्याचलकी अव्वी पूर्व एवं पश्चिम समुद्रके तटकी खूरी है, यह मध्यदेशका आम्पूषण है और पृथ्वीकी मानो मेलला है। उसमें जंगलो हाथियोंके मद जलके सिंचनसे दुर्लोका संवर्धन हुआ है। उसकी चोटियों पर अत्यन्त प्रकुल्जित संबद फूलोंके गुन्छे लग रहे हैं। वे अंचाई अधिक होनेके कारण तारागर्णके समान दील पड़ते हैं। वहां मदमत्त कुरर पत्ती मिर्चके पत्तांको कुतरते है, हाथों के बच्चोंकी स्होंसे मसले गये तमालके पत्तोंकी सुगंध फैल रही है और मदिराके मदसे लाल हुए केरल (मलावार) की खियोंके कपोलांके समान कोमल कांतिवाले पत्तांसे वहांकी भूमि अच्छादित है, वे पत्ते अमर्थ करती हुई वन देवियोंके पैरोंके महावरसे रंगे हुए से मालूम होते हैं। वह भूमि तोतोंसे काठे गये अनारोंके रससे गीली रहती है तथा कूदते फांदते बंदरोंसे हिलाये गये कोशफल दुर्लोंमें से गिरे हुए पत्तों और फूलोंके कारण रंग विरंगी दिलायी देती है। दिन रात उहती हुई फूलोंकी रजसे वहांके लता मंडप मिलन हो गये हैं। वे बन लक्षीके रहनेके महलोंके समान मालूम होते हैं।"

#### वर्धी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

कहनेका तात्पर्य यह है कि विन्ध्याचल बड़े बड़े जंगलोंसे युक्त है। विशासकुचों एवं कुसुमित लता गुल्मोंसे मान्छादित है। उस पर चारों झोर सदैव हुष्ट पुष्ट स्वर्णमृग, वाराह, भैंसे, बाघ, सिंह, बन्दर, खरहे, भालू और सियार विचरण करते रहते हैं।

श्रीर विनध्यके चरखों में लहराती हुई नर्मदा ! "वह तो ऐसी प्रतीत होती है मानो हायीके श्रीर पर इवेत मिट्टीसे रेखाएं सजाकर अंगार किया गया हो । रेवा(नर्मदा) का जल वन्य गजोंके निरंतर स्नानके कारण मदगंघसे सुरभित रहता है श्रीर उसकी घारा जम्बू कुंजों में विरमती हुई घीरे घीरे बहा करती है । उसके कछारों में वर्षाके प्रारम्भमें पीत हित केशरों वाले कदम्ब कुसुमों पर मधुकर गूंजते रहते हैं । मृग प्रथम बार मुकुलित कंदलीको कुतरा करते हैं श्रीर भूमिकी सोंधी गंधको सूंघकर हाथी मस्त हो जाते हैं ।

''यहां का प्रत्येक पर्वत शांग अर्जुन (कवा) की गन्धसे सुरभित रहता है। श्वेत अपागों श्रीर सबल नयनोंसे मयूर यहां नवीन मेघका स्वागत करते हैं।''

श्रमक्क की एक नायिका चैतकी उजली रातमें मासती गंघसे श्राकुल समीरणमें प्रियतमकी निकटवर्तिनी होकर भी श्राने पुराने प्रच्छन्न संकेत स्थल रेवाकी कछारमें स्थित वेतसी तरुके नीचे जानेकी बार बार उत्कंठित हो उठती है।

िन्ध्याचल सब भारतीय पर्वतोंका गुरु ( क्येष्ठ ) है। भूतत्ववेत्ताक्रों का मत है कि भारतवर्णमें विन्ध्य अरावली और दिख्यका पठार ही सबसे पुरानी रचना है। इनका विकास अजीव कल्प ( Azoic Age ) में पूरा हो जुका था। उत्तर भारत, अकगानिस्तान, पामीर, हिमालय और तिब्बत उस समय समुद्रके अन्दर थे। खटिका युग (.....) के भूकम्पोंसे हिमालय आदि तथा उत्तर भारतीय मैदान के कुछ अंश ऊपर उठ आये। हिमालयकी सबसे ऊँची चोटियोंपर भी खटिका युगके जीवों और वनस्पतियोंके अवशेष पाये जाते हैं जब कि विन्ध्याचल और आडावला ( अरावली ) की भीतरी चट्टानों में जीवोंकी सत्ताका कोई चिन्ह नहीं मिलता।

प्राकृतिक सौन्दर्यके अतिरिक्त विन्ध्याचलका धार्मिक महस्व भी कम नहीं है। विन्ध्यवर्ती तीथों की महिमा पुराग्यकारोंने मुक्तकंठसे गायी है। पादर्वनाथगिरि, विन्ध्यवासिनी नर्मदा, अमरकंटक, ताम्रकेश्वर आदि अगणित तीथोंको विन्ध्य अपनी विशाल गोदमें आश्रय दे रहा है। मत्स्य पुराग्यमें गंगा, यमुना और सरस्वतीसे भी अधिक नर्मदाकी महिमाका गुणगान किया है। ''कनलल चेत्रमें गंगा पवित्र है और सरस्वती कुक्चेत्रमें पवित्र है, परन्तु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है।''

"यमुनाका जल एक सप्ताइमें, सरस्वतीका जल तीन दिनमें, गंगाजल उसी क्षण और नर्मदा जल दर्शन मात्रसे ही पवित्र कर देता है।"

भागे चलकर अमरकंटककी महिमामें कहा गया है -- "अमरकंटक तीनों लोकोंमें विख्यात है।

यह पित्र पर्वत सिद्धों श्रीर गंववों द्वारा सेवित है। जहां भगवान् शंकर देवी उमाके सहित सर्वदा निवास करते हैं।"

जो महानुभाव अमरकंटककी प्रदक्षिणासे हजार यशोंका फल पानेमें विश्वास नहीं रखते, न जिन्हें सीन्दर्य तृष्णा ही सताती है. उनके लिए भी बिन्ध्यकी नाना विश्व बन्य तथा लिनज संपत्ति कम आकर्षणकी वस्तु नहीं है।

यहां पाठकोंके मनोरंजनार्थ महाभारतसे एक विन्ध्याचल संबंधी अनुश्रुति उद्भूत करनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता। यह कथा अगस्त्य ऋषिके महात्म्यके प्रसङ्गमें लोमश ऋषिने युधिष्ठिरको सुनायी थी .....

''जब विन्ध्य पर्वतने देखा कि सूर्य उदय और अस्तके समय स्वर्णमय पर्वतराज मेठकी प्रदिव्या करते हैं तब उसने सूर्यसे कहा—'हे सूर्य! जैसे द्वम प्रतिदिन मेठकी प्रदिव्या करते हो, वैसे ही हमारी भी प्रदिव्या करो।'

पर्वतराजके ऐसे वचन सुनकर सूर्य कोले-'मैं अपनी इच्छासे थोड़े ही मेठकी प्रदक्षिणा करता हूं, जिन्होंने यह जगत् बनाया है, उन्हींने मेरा यह मार्ग निश्चित कर दिया है।'

सूर्यके ऐसे वचन सुनकर विन्ध्यको अत्यन्त कोव हुआ श्रीर सूर्य तथा चन्द्रमाके मार्गको रोकने की इञ्छासे वह आने को ऊंचा उठाने लगा, यह देख देवगण तब एक साथ उसके पास आये श्रीर उसे इस कार्यसे रोकने लगे, परन्तु उसने एक न सुनी, तब सब देवगण, तपस्वी श्रीर धर्मारमाश्रों में श्रेष्ठ अगस्य ऋषिके आश्रममें पहुंचे श्रीर उन्हें आना श्रामियाय कह सुनाया—'हे द्विश्वासम ! पर्वतराज विन्ध्य क्रीधके वश्चवर्ती होकर सूर्य, चन्द्र श्रीर नक्षत्रोंक मार्गको रोकना चाहते हैं। हे महाभाग, आपके सिवा उन्हें श्रीर कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कृपाकर उन्हें रोकिये।'

देवताश्रोंके वचन सुनकर श्रगस्यने श्रपनी पत्नी लोपामुद्राकां साथ लिया श्रांर विश्थकं निकट पहुंचे। उनके स्वागतके लिए विन्ध्य उनके निकट उपस्थित हुआ तब श्रविने विन्ध्यसे कहा—'हें गिरिश्रेष्ठ हम विशेष कार्यसे दिश्वण जाना चाहते हैं, इसिलए मुक्ते जानेके लिए मार्ग दो श्रांर जब तक हम लाँट न भागें तब तक ऐसे ही प्रतीक्षा करते रही, जब मैं श्राजाऊं, तब तुम इच्छानुसार अपनेको बढ़ाना।'

ं इस प्रकार बचन देकर श्रागत्य दिव्याको चले गये फिर वहांसे लीटे नहीं श्रीर बेचारा विश्य श्राम तक शिर फ़ुकाये उनकी बाट चोह रहा है।"

यह कथा प्राचीन कालसे ही काकी प्रसिद्ध रही है, कालिदासने भी रघुवंशमें 'विन्ध्यस्य संस्तं-भियता महाद्रेः' कह कर इसी कथाकी और संकेत किया है, देवी भागवतकारने भी उसे उद्धृत किया है यद्यपि भोताओंका स्थाल करके नमक मिर्चका पुट भी उसमें दे दिया है। इस कथाका अभिश्रय क्या

#### वर्गी-अभिनन्दन-प्रन्थ

है यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, पर संभव है "कृत्मुध्यं विश्वमार्थम्" अववा सच कहें तो 'आर्थ-मयम्' के उद्देश्यको पूरा करनेके लिए उत्सुक आर्थजनोंने दक्षिण देशकी दुर्गमताकी थाह लेनेके विचार से जो प्रयत्न किये ये, उन्हींका चित्रण इस कथामें किया गया हो।

को हो, विन्ध्याचल सचमुच भारतका पितामह है। इस पृथ्वीके सालों करोड़ों वर्षके आलोडन विलोडन श्रीर इस जगत्के जाने कितने संघर्षग्र-परिवर्तन उसने श्रापनी आंलोंसे देखे हैं, अजीव कल्प की लाखों वर्षों की विराट शूर्यताका वह मौनदृष्टा रहा है श्रीर सजीव कल्पके गगन चुम्बी वृद्धों, वन-स्पतियों तथा दानवाकार चन्य जन्तुओंको न केवल उसने श्रपने नेत्रोंसे देखा ही है, उन्हें गोदमें भी खिलाया है।

खटिका युगके कितने भीम भयंकर भूकंप उठा। घरणीके कितने रूप परिवर्तन, कितने महा-सागरींका अन्त और कितनी स्थिलियोंके उद्भवको उसने कांतुकके साथ देखा है। आविक शैलराट हिमालय को अभी उस दिन सीरीग्रहमें देख वह मुस्कराया था और अब उस कलके शिशु हिमालयको आसमानसे बार्तें करते देख वह आगस्त्यके लीटनेकी प्रतीचामें दिख्यकी और बार बार देखने लगता है, पर हाय ! "अद्यापि दिख्यों हेशान बारु शिंन निवर्तते" (आज भी आगस्त्य दिख्यासे लाटते दिखायी नहीं देते)।

मानवके नामके इस विचित्र प्रायोको अस्तित्वमें भाते और चारों भ्रोर फैलते उसने देखा है, कितने गर्वोद्धत विजेताओं की भ्रदम्य लिप्साएं उसकी छातीको रोंदती हुई चली गयी हैं, श्रार कितने इतदर्प परन्तु स्वाभिमानी पराजितोंने प्रायोंकी बाजी लगा कर उस लिप्साके दांत तोड़नेका महोद्यम किया है, इसका सारा लेखा जीखा उसके पास है

हमारा बुन्देलखंड इस वृद्ध पितामहकी जगहमें बैठ कर शत शत सनेह निर्भारियों से स्मिषिक होकर गविंत है, स्रोप उसकी चट्टानोंको तोड़फोड़ कर उछ्ज़ती कूदती नर्मदा तो मानो युग युगकी अनु-भूतिकी वाग्री सी अपनी वन्यासे चुप्पीके कगारोंको तोड़ती हुई हृदयके स्नतल गंभीर देशसे बहती चली आती है!

> हे पुरातन गिरिश्रेष्ठ ! शैलराज हिमालयके हे ज्येष्ठ बन्धु !! तुम्हें कोटि कोटि प्रशाम ।

# खजुराहाके खंडहर

श्री श्रम्बिका प्रसाद दिव्य, एम० ए०

खजुराहा बुन्देललण्ड के म्रंतर्गत छतरपुर राज्यमें, एकान्त जंगलमें वसा मुद्रा एक छोटा सा ग्राम है, जिसमें मिकते मिक दो तीन सौ घर होंगे। परन्तु यह छोटा सा ग्राम किसी समय चन्देल राजाओं की राज ग्रानो था। इसमें उनके समय के कुछ खंडहर म्याज भी खड़े हैं। इन खंडहरोंकी देलकर चन्देलोंकी समृद्धि तथा वैभवके जैसे विशाल चित्र हमारी कल्पनामें म्याते हैं वैसे म्याज बुन्देललण्डमें कहीं भी देलनेकी नहीं मिलते। म्यतः चन्देलोंके विषयमें कुछ जाननेकी एक सहज जिज्ञासा हमारे हुदयमें जाग उठती है।

चन्देलोंका राज्य जेता कि प्राचीन शिलालेखोंसे पता चलता है, नवीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक रहा। इन्होंने अपनेको चन्देल्ल या चन्द्रेल कहा है और चन्द्रात्रेय मुनिका वंशज बतलाया है। चन्द्रात्रेय मुनिका वंशज बतलाया है। चन्द्रात्रेय मुनिका वन्म ब्रह्मान्द्र मुनि अथवा ब्रह्मासे हुआ कहा जाता है। चन्द्रात्रेयके वंशमें अनेक राजाओंको परम्परामें एक नमुकका जन्म हुआ। नन्नुकने ८३१ ई० के लगभग चन्देल वंशकी नींव ढाली। आगे चलकर इस वंशमें एकसे एक प्रतापो तथा शक्तिशाली राजा हुए। उनकी सूची इस प्रकार है— नमुक, वाक्यपति, जयशक्ति, रोहित, हुप, यशोवर्मन, धंग, गंड, विद्याधर, विजयपाल, कीर्तिवर्मन, देववर्मन, सल्लक्षणवर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मदेख, परमादिदेव तथा त्रेलोक्य वर्मदेख। इनमेंसे जयशक्ति, हर्ष, यशोवर्मन, धंग, गंड तथा विद्याधरके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनके समयमें खनुराहाकी विशेष उलति हुई।

जयशिक्त श्रीर विजयशक्ति दी भाई थे। महोबामें जी एक शिला लेख मिला है, उसमें इन्हें जेजा श्रीर वेजा करके लिखा है। जयशक्तिको जेजक श्रीर विजय शक्तिको विजक भी कहा गया है। उपरोक्त शिला लेखसे ज्ञात होता है कि जेजकके कारण ही इस श्रान्तका जिसे आज बुन्देलम्बण्ड कहते हैं, 'जेजाक भुक्ति' नाम पड़ा। यही नाम श्रागे चलकर जुमीय मात्र रह गया।

हर्ष-यह इस वंश का छटा शासक था। इसने अपने राज्यको कन्नोजके प्रतिहारोंकी पराधीनतासे खुड़ाकर स्वतंत्र थोषित किया, कन्नोजके राजा चितिपाल देवको भी राष्ट्रकूट वंशके राजा इन्द्र तृतीयके चुंगुकसे खुड़ाया।

#### वर्गी-स्मिनन्दन-प्रन्य

यशोवर्मन—यह हर्षका ही पुत्रया, कहीं कहों इसे लच्च स्वर्मन भी कहा है, यह अपने पिताके समान ही शिकशाली तथा प्रतापी हुआ। यह अपने पंशका सातवां राजा या और ६३० ई० में सिंहासना-रूड़ हुआ। यह बड़ा ही महत्त्वाकां जी तथा युद्ध पिय था। ससने चेदिके कल चुरियोंको हराकर कालिजर जीत लिया और अपने राज्य में मिला जिया। कजीजके शासकका भी मानमर्दन किया तथा नर्मदासे लेकर हिमालय तक अपना आतंक समाया।

धंग--यह इस वंशका सबसे विरुपत राजा हुआ। यह यशोवर्मनका पुत्र था। धंग शब्दका अर्थ है बड़ा काला भौरा, संभव है, यह नाम इसे किसी गुग्ग विशेषके कारण ही दिया गया हो। इसने अपने राज्य को पूर्वमें कालिजरसे लेकर पश्चिममें ग्वालियर तक और दिख्यमें वेतवासे लेकर उत्तरमें यमुना तक फैलाया। यह वही सुप्रख्यात धंग था जिसने गजनीके सुलतान सुबुक्तगीनका मुकाबला करनेको पंजाबके राजा वयपालको सहायता दी थी। इसने गुर्जर प्रतिहारीसे अपने गज्यको पूर्णक्रपसे स्वतंत्र कर लिया। यह सी वर्षसे भी अधिक जीवित रहा, और गङ्गा यमुनाके किनारे जाकर अपना शरीर त्याग किया।

गंड-यह धंगका पुत्र या और अपने पिताके समान ही प्रतापी हुआ। गंड शब्दका अर्थ है बीर ! इसके बीर होनेमं कोई सन्देह नहीं था। इसने लाहीरके राजा जयपालके पुत्र अनन्दपालकी महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता की परन्तु भाग्यने साथ न दिया।

विद्याधर इसे बीदा भी कहा गया है। यह गंडका पुत्र था। यह भी अपने पूर्वजोंके समानहीं प्रतापी तथा शक्ति शाली हुआ। कन्नीजके राजा राज्यपालने महमूद गजनवीकी पराधीनता मानकर जो आत्मग्लानि उठायी थी वह इससे न देखी गयी। उसने राज्यपालको प्राग्यदंड दे महमूदको चुनौती दी और उसे दो बार इराया। अन्तमें कालिजरके स्थान पर दोनोंमें सुलह हो गयी। बीदाने कहा जाता है, भाषामें एक कविता लिखकर महमूदके पास भिजवायी थी। उसे महमूदने बहुत पसन्द किया तथा फारसके विद्वानों को दिखाया। बीदाको वधाई मेजी तथा १५ दुर्गीका शासन भी उसे सौंप दिया। भाषा (हिंदी) की कविताके विश्वयमें मुसलमानी पुस्तकोंमें यह सबसे पुराना उल्लेख है।

इन शासकांकी देख-रेखमें खजुराहाने जो गौरव तथ। वैभव प्राप्त किया वह बुन्देलखंडकी किसी भी रियासतकी राजधानीको प्राप्त नहीं । प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम खर्जुरपूर या खर्जुर वाहक मिलता है। कहा जाता है कि इसके सिंहद्वार पर खर्जुरके दो स्वर्ण बृद्ध बनाये गये थे श्रीर इसी कारण इसका नाम खर्जुरपुर या खर्जुर वाहक पड़ा था। यह भी श्रानुमान किया जाता है कि यहां खजुर बृद्धकी पैदाबार अधिक रही होगी।

इसका प्राचीनतम उल्लेख ग्रीक विद्वान टालमीके भारतके भूगोलवर्णनमें मिलता है। उसने बुन्देल खंडकावर्णन सुन्दरावतीके नामसे किया है स्त्रीर टेमसिस, कुर्वीनिया,यमप्लेटरा तथा नबुनन्द नगर,इस्वादि नगरोंका उल्लेख किया है। देमसिससे कालिबरका बोधहोता है जो कि मुन्देललंडके बन्तर्गत ही है। बैदिक साहित्समें कालिबरको तापस स्थान कहा है झौर इस तापस शब्दसे ही देमसिस बना हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह कुरोंनिथि भी लजुराहाका कपान्तर प्रतीत होता है जिसके प्रमाण भी मिलते हैं।

टालमीके पश्चात् चीनी यात्री हुएनशांगने भी अपने भारत-यात्रा वर्णनमें इसका उल्लेख किया है। हुएनशांगने ६२०'-४३ई० के बीच भारतका भ्रमण किया था। उसने बुन्देलखंडका जिसे उस समय जेजाक्मिक कहते ये चीचेट करके वर्णन किया है भ्रोर उसकी राजनानी खबुराहा बतलायी है। खबुराहा नगरका बेरा उसने १६ क्ली अर्थात् अदाई मीलसे कुछ अधिक बतलाया है। उसने यहांकी पैदाबारका भी जिक किया है। यह भी लिखा है कि यहांके निवासी अधिकतर अबौद्ध हैं। यद्यपि यहां दर्जनों बौद्ध बिहार हैं तब भी बौद्ध लोग बहुत कम संख्यामें हैं। मन्दिर जब कि केवल यहां १२ ही हैं तब भी उनसे हजारों बाह्य पहले हैं। यहांका राजा भी बाह्यण है परन्तु वह बौद्ध-धर्ममें बहुत अद्धा रखता है।

हुएनशांगके परचात् खजुराहाका उल्लेख महमूद गजनवीके वाथी आबूरिहाके यात्रा वर्णनमें मिलता है। आबूरिहा यहां वन् १०२२ में आया था। उसने खजुराहाका नाम कजुराहा करके जिला है और उसे जुम्मीतकी राजधानी जिला है।

श्रावृश्हिक पश्चात् सन् १३१५ के लगभग इन्नवत्ता यहां श्राया । उसने खजुराहाका नाम खजुरा लिखा है । यहां के एक तालावका भी उल्लेख किया है विसको उसने एक मील श्रामा बतलाया है । वह लिखता है कि इस तालावके किनारे कितने ही मन्दिर वने हुए हैं जिनमें जटाधारी योगी रहते हैं । उपवासों के कारण उनका रंग पीला पह रहा है । बहुतसे मुसलमान भी उनकी सेवा करते हैं श्रीर उनसे योगविया सीखते हैं ।

इन विदेशी यात्रियोंके उल्लेखोंके स्मितिरक्त चन्देल वंशके राजकवि खन्द्के महोबाखंड नामक काव्य ग्रन्थमें भी खबुराहाका अच्छा वर्णन मिलता है। स्मरण रहे कि यह चन्द पृथ्वीराज-रासीके लेखक चन्द्वरद।ईसे प्रथक ये।

चन्देल कहर वैदिक ये श्रीर शैवमतके श्रनुनायी थे। शिवकी भार्या मनियादेवी इनकी कुलवेवी थी। चन्देलोंके सम्पूर्ण राज्यमें मनियादेवी की बड़ी श्रावभगतसे पूजा होती थी। तब भी चन्देल दूसरे मतोंके विरोधी न थे। वे जैन तथा बौद्धमतमें भी श्रद्धा रखते थे। इनका श्रादि स्थान मनियागढ़ या जो श्राज भी केन नदीके किनारे पर राजगदके समीप एक पहाड़ीपर खड़ा हुआ है। कहा जाता है, इन्होंने परहार या प्रतिहारोंसे राज्य छीना या जिनकी राजधानी मऊसहनियां थी। मऊसहनियां भी नयागांव श्रीर खतरके बीचमें साज भी खड़ी है। उत्तरीभारतके छनाट हर्षवर्धनकी मृत्युके पश्चात् इन्होंने अवना राज्य इस सारे भूलंडमें, जिसे साज बुन्देलखंड कहते हैं, केला लिया।

५२९

#### वर्षी- प्रभिनम्बत-प्रत्थ

कहा वाता है कि इनके पूर्वपुष्ण चन्द्रमसका जन्म सादुराहा ही में हुआ था। चन्द्रमसकी मां काशीसे आयी थी और उन्होंने कर्यावती अर्थात् केन नदीके किनारे वो कि साजुराहासे कुछ ही दूरसे निकली है, तप किया था। तपके फलस्वरूप इनके चन्द्रमसका जन्म हुआ। जब चन्द्रमस सोसह वर्षके हुए तो इनकी मां ने भांडवयज्ञ करवावा। इस यक्षके सिये ८४ वेदियां बनायी गयी थीं और कुएंमें भरकर रहटके द्वारा वेदियों तक निरंतर थी पहुंचाया गया। थी पहुंचानेके लिए पत्थरकी वो परना-लियां बनायी गयी थीं, वे अब भी साजुराहामें पड़ी हैं।

इन वेदियों पर बादमें ८४ विशालकाय मन्दिर बनवाये गये। इन मन्दिरों में कुछ अब भी खड़े हैं। खजुराहाके खंडहरों में यही विशेष हैं और इनके कारण ही खजुराहा आज भी सुप्रस्थात है और इमारे लिए दर्शन तथा अध्ययनकी चीज बना हुआ है।

इन मन्दिरोंको खलुएहाका बोलता हुआ इतिहास कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। पत्थरसे इनके समयके रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाल नैतिक तथा धार्मिक जीवन, सभीके उमरे हुए चित्र दूर ही से बोलते हुए से दिखाई पहते थे। ये मन्दिर कितने विशास कितने भव्य तथा कलापूर्ण है कहते नहीं बनता। इनके विषयमें स्वयं पुरातत्त्व विभागकी रिपोर्टमें लिखा है। In beauty of out-line and richness of carving the temples of Khajuraha are unsurpassed by any kindred group of monument in India.

खेद है कि चौरासी मन्दिरोंमेंसे केवल तीस पैंतीस मन्दिर ही शेष रह गये हैं। अन्य या तो कालकी गतिसे स्वयं ही या मुसलमान शासकोंके प्रहारोंसे चराशायी हो गये। वब खजुराहाके ये खंडहर हमको आश्चर्यमें डालते हैं, तब खजुराहा जब अपनी पूर्ण यौवनावस्थामें रहा होगा, उस समय उसे देखकर हमारे क्या विचार होते, इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मन्दिर भुवनेश्वरके सुप्रसिद्ध मन्दिरों की इण्डोआर्यन पद्धति पर बने हैं और एक एक मन्दिरमें छोटी बड़ी इतनी अधिक मूर्तियां हैं कि उनका गितना भी कठिन है। ये सभी मन्दिर आकृति और बनावटमें प्रायः एक से ही हैं और एक ही मतके प्रतीकसे आत होते हैं। कई मन्दिर इनमेंसे पंचायतन शैलीके हैं और पूर्णतया वैदिक शिल्प शास्तके अनुकृत हैं।

समस्त मन्दिर तीन समूहोमें विभक्त किये जा सकते हैं—पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह तथा दिच्छी समृह । पश्चिमी समूह विशेष दर्शनीय हैं । इनमें नीचे लिखे मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं ।

### पश्चिमके मन्दिर---

श्वीसठ योगनियोंका मन्दिर-पह मन्दिर शिवसागर नामकी भीतके उत्तर पूर्व एक उचे टीले पर स्थित है। मन्दिर तो बराशाबी हो जुका है, अब उसका भग्नावशेष मात्र है। इसमें कहा जाता है, भगवति चण्डिका देवीकी तथा उनकी दासी ६४ योगनियोंकी विशास मूर्तियां पृथक-पृथक सानोंमें स्थापित थीं। परन्तु अब वे वनकी तब सापता हैं। केवल खाने खाली पढ़े हुए दिखसायी देते हैं। हां एक बड़े खानेमें तीन मूर्तियां पड़ी हैं, उनसे यह बात खिद्ध होती है कि यह मन्दिर ६४ योगनियोंका ही था। इन मूर्तियोंमेंसे एक महिचा-मर्दिनीकी है, दूसरी महेश्वरी तथा तीसरी ब्रह्माणीकी। कहा जाता है खबुराहा के मन्दिरों में यह मन्दिर सबसे अधिक प्राचीन है।

कम्ब्रिया मन्दिर—यह मन्दिर चौसठ योगनियोंके मन्दिरसे कुछ ही दूरी पर उत्तरकी धोर रियत है। यह लकुराहाके सभी मन्दिरोंसे विशाल और भव्य है। यह ईसाकी १० वों शताब्दीका बना हुआ है। पहले पंचायतन शैलीका था, परन्तु चारों कोनेके सहायक मन्दिरोंका अब नाम निशान भी नहीं। यह बाहर भीतर, देवी देवताओं तथा अप्सराओं की विभिन्न मृतियोंसे आच्छादित है।

देवी जगदम्बाका मन्दिर—यह भी उपरोक्त मन्दिरके समीप ही है श्रीर उसी शैलीका बना हुश्माथा; परन्तु इसके भी सहाबक मन्दिरोंका श्रव पता नहीं। इसकी सवावट भी कन्दिरया मन्दिरके समान ही कलापूर्य तथा दर्शनीय है। यह मन्दिर पहले विष्णु भगवान्की स्थापनाके लिए बनवाया गया था। परन्तु आज विष्णुके स्थान पर उनकी श्रवांगिनी भी लच्नीजी की मूर्ति स्थापित है जिसे लोग श्रवान वश काली अथवा देवी जगदम्बाके नामसे पूजते हैं।

चित्रगुप्तका मन्दिर—यह जगदम्बाके मन्दिरसे कुछ हो दूरीपर उत्तरकी श्रोर स्थित है। आकार प्रकारमें भी उपरोक्त मन्दिरके समान ही है। इसके गर्भमन्दिरमें सूर्यकी एक पांच कीट ऊंची मूर्ति स्थापित है।

विश्वनाथ मन्दिर — यह मन्दिर भी चित्रगुमके मन्दिरके समीप ही है। यद्यपि यह कन्दिरया मन्दिरसे कुछ छोटा है परन्तु रूप रेखामें उसीके समान हैं। यह भी पंचायतन शैलीका बना हुआ या; परन्तु सहायक मन्दिरोंमें से दो लापता है। इसकी सजावट भी अन्य मन्दिरोंके समान ही कलापूर्ण है। इसके मंडपके अन्दर दो शिलालेख खुदे हुए हैं। एक विक्रम सम्बत १०५६ का है दूसरा १०५८ का। १०५६ के शिलालेखमें नन्तुकसे लेकर घंग तक चन्देल राजाखोंकी नामावली दी गयी है। इसी लेखसे पता चलता है कि यह मन्दिर घंगका बनवाया हुआ था, और इसमें हरे मिणका शिवलिंग स्थापित किया गया था, परन्तु अब उस शिवलिंगका पता नहीं। दूसरा शिलालेख किसी अन्य मन्दिरके दीहे से लाकर रख दिया गया है, जिसे वैद्यनाथका मन्दिर कहते हैं।

खाइमणाजीका मन्दिर—यह भी समीप ही है कीर आकार मकारमें विश्वनायके मन्दिरके समान ही है। यह भी पंचायतन शैलीका बना हुआ है। सीभाग्यसे इसके चारों सहायक मन्दिर अब भी खड़े हैं। इसकी मूर्तियां विशेष सुन्दर और कलापूर्ण हैं। इसके मंडपके अन्दर भी एक शिलासेख पड़ा है जिससे पता चलता है कि यह पंगके पिता यशोधर्मनका बनवाया हुआ था। इसके अन्दर विष्णुकी वो मूर्ति

#### वर्गी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

स्थापित है वह कलीबके रावा देवपालसे प्राप्त की गयी थी, जिसे यहीवर्मनके पिता हर्वदेवने हराया था।

मंगळे इवरका मन्दिर—यह लक्ष्मण वीके मन्दिरके नगल में दिवयाकी झोर स्थित है। इसमें एक विशास शिवलिंग स्थापित है, जिसकी झाज भी नहीं श्रद्धा झौर भक्तिसे पूजा होती है। इस मन्दिरमें कलाकी कोई विशेष चीज दर्शनीय नहीं। इस समृहमें झौर भी कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं परन्तु विशेष उल्लेखनीय नहीं है।

# पूर्वी समृह—

यह समूह लजुराहा प्रामके ऋति सिककट है। इसमें तीन वैदिक मन्दिर हैं तथा तीन कैन मन्दिर। वैदिक मन्दिरोमें ब्रह्मा, वामन, तथा जावारीके मन्दिर हैं। इसके ऋतिरिक्त हनुमानजी की एक बहुत विशाल मूर्ति है। इस मूर्तिकी पीढ़ोके नीचे एक छोटा सा लेख है जिसमें हर्ष सम्वत् ३१६ पड़ा है जो ९२२ ई० के बराबर होता है। खजुराहाके अवतक मिले हुए शिलालेखों में यह सबसे प्राचीन शिलालेख है। सल्लाचुणवर्मनने जिसका कि नाम चन्देल वंशावलीमें दिया जा चुका है, पहली ही बार अपने तांबेके द्रव्योंमें हनुमानजो की मूर्ति श्रंकित करायी थी। इससे पहले हनुमान्जी की कोई स्वतंत्र मूर्ति भारतीय कलामें नहीं मिलती। अतः हनुमानजी की मूर्तिके प्रचारका श्रेय चन्देलोंको ही है।

अक्षाका मन्दिर—यह मन्दिर खजुराहा सागरके तीरपर श्थित है तथा नवीं और दर्श्वों शताब्दीके बीचका बना हुआ है। इसमें जो मूर्ति स्थापित है वह शिवकी है, परन्तु लोगोंने उसे ब्रह्माकी मूर्ति समभ्त रक्षा है। इसकी भी कला उच्चकोटि की है।

वासन सन्दिर--यह ब्रह्माके मन्दिरसे एक फर्जांग उत्तर पूर्वकी झोर बना हुआ है। यह रूप रेखामें जगदम्बातथा चित्रगुमके मन्दिरके समान है, परन्तु उन दोनोंसे कहीं अधिक विशाल है। इसके अन्दर बामन भगवान्की चार फीट आठ इंच ऊंची एक सुन्दर मूर्ति स्थापित है।

जा जारी मन्दिर --- यह खजुराहा ग्रामके समीप खेतोंके बीचमें स्थित है। श्रन्य मन्दिरोंकी अपेदा यद्यपि कुछ छोटा है परन्तु कलाकीशलमें कम नहीं। इसके श्रन्दर विष्णु भगवान्की चतुर्भुवी मृतिं स्थापित है। यह दसवों शताब्दीका बना हथा है।

जैन मन्दिरोंमें घंटाई, श्रादिनाय, तथा पारतनाथके मन्दिर हैं।

घंटाई मदिनर--यह खजुराहा ग्रामके दिल्या पूर्वकी छोर है। इसके स्तम्भोमें घंटियोंकी देल बनी हुई है। ऋतः इसे घंटाई मन्दिर कहते हैं। इसका भी कसा कौशला देखने योग्य है।

श्चाविनाथ मन्दिर-यह घंटाई मन्दिरके हातेके अन्दर ही दक्षिण उत्तरकी स्रोर स्थित है। यह भी देखने योग्य है। इसमें वो मूर्ति स्थापित थी वह लापता है।

पारसनाथ मन्दिर जैन मन्दिरों में यह सबसे विशाल है। इसमें पहले वृष्यमनायकी मूर्ति स्थापित थी परन्तु चव उस मूर्तिका पता नहीं है। उसके स्थान पर पारसनायकी मूर्ति स्थापित कर दी गयी है। इस मन्दिरकी सजावटमें वैदिक मूर्तियां भी बनायी गयी हैं। चीर यह चील देखने योग्य हैं। वह मन्दिर ९४९ ई॰ के साममका बना हुन्ना है। इसके पास ही एक शान्तिनायका मन्दिर है।

दिखण समूहमें दो ही मन्दिर हैं --एक दूल्हादेवका तथा दूसरा अतकारी का

दूल्हादेवका मन्दिर—खजुराहाके मन्दिरोमें यह मन्दिर सबसे सुन्दर माना जाता है। इसे नीलकंठका मन्दिर भी कहते हैं। यह दूल्हादेवका मन्दिर क्यों कहलाया ! कहा जाता है कि एक बारात इसके समीपसे गुजर रही थी। अचानक ही दूल्हा पालकी परसे गिर पड़ा झीर मर गया। वह भूत हुआ झीर उसी समय से यह मन्दिर दूल्हादेवका मन्दिर कहा जाने लगा।

जतकारी मन्दिर—यह मन्दिर जतकारी प्राप्त करीब तीन फलाँगकी दूरीपर दिख्याकी झांर है। इसमें विष्णुकी एक विशास मूर्ति जो नौ कोट ऊंची है, स्थापित है।

इन मन्दिरोंके ऋतिरिक्त और भी कई छोटे छोटे मन्दिर तथा श्रन्य इमारतोंके खंडहर पड़े हैं, जिनमें प्रत्येक्तके पीछे उस भव्य अतीत युगका महत्त्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है।

इन मन्दिरोंके शिल्प श्रीर स्थापत्य कलाके अतिरिक्त मूर्तियोंके विषय भी विशेष श्राध्ययनके योग्य है। यहां जीवनकी श्रानेक स्थाकियोंके साथ श्रांगारको ही विशेष स्थान दिया गया है श्रीर श्रांगार की मूर्तियां ही हमारी श्रांखको सबसे पहले श्राकुत करती हैं। देवी देवताश्रोंकी सीम्य मूर्तियां तो इनके सामने दब ही जाती हैं। इनमें कोककी श्रानेक कलाश्रोंका खुलकर प्रदर्शन क्या गया है। इलील श्रीर श्रारखीलकी उस समय क्या परिभाषा रही होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ मुखसे यह भी बात सुननेको मिलती हैं कि इस प्रकारकी नग्न श्रीर श्रारखील मूर्तियोंके स्थापनसे इमारतों पर विजली नहीं गिरती। कुछ इसे बाम मार्गियोंका खेल बताते हैं।

जो हो, यह कारीगरी भाज हमारे कौत्हल तथा भ्रष्ययनकी चीज बनी हुई है। उस समय पुरुषके हृद्यमें स्नोका कैसा रूप समाया हुआ था, स्नोका समाजमें अपना क्या स्थान था, उनके नैतिक जीवनकी क्या परिभाषा थी, तथा उसके नारीत्वके मानरचाकी क्या श्रायोजना थी, ये सब वार्त हमारे सामने प्रकट हो जाती है।

खजुराहाकी कियां अपार युंदरी, अनल यौनन श्रंगार निया तथा अनंगोपासिका हैं। वे न कीण काय हैं न स्कूल । उनकी शरीर रचना स्वस्थ और सुडील हैं । उनके श्रंग प्रत्यंग एक निशेष सांचेमें दलें हुएसे प्रतीत होते हैं । वे एक निश्चित शास्त्रके अनुकूल कराये गये हैं, प्रकृति जैसी अनियमितता उनमें नहीं । उनकी अनुकृति वे वा चनुपाकार कानों तक खिंची हुई रेखाएं मात्र हैं। उनकी श्रांखोंमें यौवन, श्रनग और कराद्ध हैं। वे कर गर्विताके समान सदा अपने ही रूपको देखती और सम्हाक्षणी हुई सी प्रतीत होती हैं। उनकी अन्तरतरंगे

#### वर्षा समिनम्दन-प्रन्थ

श्रंगार के द्वारा प्राप्त किसी नैस्तिक आनन्दकी और उन्मुख हैं। उनकी मुद्राओं तथा भावभंगियोंमें कर्क-धता, कठोरता तथा कोषको कहीं भी स्थान नहीं है। खियोचित कोमल लब्बा अवश्य उनके मुंखों पर दिखती है। और यही लजुराहाके कारीगरके द्वयमें खीत्वका सम्मान है। उनकी नासिका, उद्दी तथा कपाल इत्यादि भी किसी विशेष आदर्शके अनुकूछ बनाये गये हैं। उरोज श्ररीरमें इतने ममुख और उनत तथा गुक्तर हैं कि उनका भार सम्हालना भी खियोंको कठिन सा प्रतीत होता ज्ञात हो रहा है। इस भावके अभिन्यंजनमें कारीगरने जो कीशल दिखलाया है, वह देखते ही बनता है। उसके सौन्दर्यकी कल्पना भाचीन होने पर भी आज अर्वाचीन सी शात होती है।

खजुराहाकी रमिण्योंका श्रंगार भी उनके सौन्दर्यके अनुरूप है, कल्पित नहीं। उसके कुछ परिवर्तित रूप आज भी बुन्देललंडमें प्रचलित हैं, परन्तु उस समयकी सी श्रंगारियता स्त्री समाजमें अब
देखनेको नहीं मिलती। उस समय एक एक अंगके अनेक अलंकार मूर्तियोंके अंगोंपर दिखलायी पहते
हैं। वेगी बांचनेके ही कितने ढंग उस समय प्रचलित थे, देलने यंग्य हैं। मालूम नहीं, आज वे ढंग क्यों लुत
हो गये और स्त्रियां अपनी वेप भूषाकी ओरसे क्यों इतनी उदासीन हो गयों! वेगी बन्धनमें भी कितनी कला
हो सकती है, यह खजुराहासे सीलना चाहिए। सिरके प्रत्येक अलंकारका तो आज नाम भी ढूंढ़ निकालना
किठिन है। तब भी भूला, शीशफूल, बीज, दाबनी, इत्यादि को आज भी बुंदेललंडमें प्रचलित हैं, पहचाने
जा सकते हैं। मस्तकपर बिंदी देनेकी सम्भवतः उस समय प्रया ही नहीं यी। विन्दीका चिह्न किसी भी मूर्ति
पर अकित नहीं मिलता। नाकका भी कोई भूषण दिखलाई नहीं पड़ता। कानोमें प्रायः एक ही प्रकारका
भूषण जिसे ढाल कहते हैं, मिलता है। गलेमें लल्लरी, मोतियोंकी माला, लंगोरिया, हार, हमेल, तथा और
भी कुछ ऐसे गहने देखनेकी मिलते हैं जिन्हें पहचान सकना कठिन है। बाजुओंमें बजुल्ले, बदुवा, जीवन,
ढांडे तथा और भी कई गहने दीखपड़ते हैं। कलाइयोंमें वगमुहे, चूढ़े कंकड़ तथा दूहरी ही प्रायः मिलती हैं।
किटिमें सांकर पहननेकी कुछ विशेष प्रया रही है। इसका बनाव आज कलके बनावसे कुछ विशेष अच्छा
दिखायी पड़ता है। उसकी कालरें प्रायः धुटनों तक भूकती नजर स्त्राती हैं।

पैरोंके प्रति खलुराहाका कारीगर कुछ उदासीन सा प्रतीत होता है। पैरोंमें केवल पैजेने या कड़े सा कोई गहना दिलाबी देता है।

खजुराहाकी क्रियोमें वक्रोंका व्यवहार बहुत ही परिमित है। किटके नीचे ही घोती पहननेकी प्रथा थी। सिर पर उसे नहीं झोदा जाता था। उत्तरीयका भी पता नहीं चलता। वन्ह पर कंचुकी अवस्य दृष्टिगोचर होती है। सीना खुला रखनेमें खजुराहाकी क्रियां लजाका अनुभव नहीं करती दीखर्ती। सिरका टांकना तो व जानती ही नहीं थीं।

वप स्रोर शृंगारके साथ खबुराहाकी क्रियोंकी भावभंगी तथा अंगप्रस्थंगकी विचित्र सुद्राएं

देखते ही बनती है। अंग मत्यंगमें कलाकारने कैसी कैसी कल्पना की है यह अध्ययनकी चीव है। स्नोकें खड़े होनेमें, नैठनेमें ,चलने फिरनेमें, सभीमें एक विशेष सौन्दर्यकी योखना है। उसके प्रत्येक हाबभावमें कोमलता, किया विदग्धता और कटाव वर्तमान् है। प्रत्येक हाबभावमें उंगिलयां और आखें विशेष कियाशील हैं। प्रत्येक उङ्गलीका कुछ नियत काम सा प्रतीत होता है, जैसे चन्दन सगानेमें पेंतीका ही प्रयोग किया जाता है।

सीने क्योर नितम्बमें खबुराहाका कलाकार सौन्दर्यका विशेष अनुभव करता है। प्रत्येक मुद्रामें सीने क्योर नितम्बों की उसने प्रधानता दी है। नितम्ब भागको सामने लानेके लिए उसने शरीरको इतना मरीड़ दिया है कि कहीं कहीं पर वह प्रकृतिके भी विगरीत हो गया है। किट इतनी कोमल क्योर लचीली है कि वह यौवनके भारको सम्हाल ही नहीं सकती। ऐसा मालूम होता है कि खबुराहाका कलाकार भद्दे-पन या गैवाहपनको जानता ही नहीं था।

पुरुषके लिए खजुराहाकी स्त्रियां उसकी विषय पिपासाकी साधिका मात्र हैं। कलाकारने अपनी वासना मय भावनाओं को इतना खुलकर अभिन्यत किया है कि खोकी सहज लजाका भी उसे ध्यान नहीं रहा। उसने खीको पुरुषोंसे भी अधिक कामुक और विषयतृषित दर्शाया है। वही प्रेम और प्रसंगके व्यापारमें अप्रसर और पुरुषसे भी अधिक आनन्द लेती हुई प्रतीत होती हैं। आनन्दोद्रेकमें वह पुरुषमें समा जाना चाहती है। पुरुषकी मरजीपर वह इतनी भुक गयी है कि उसके अन्दर हिंह बों का भी अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। वह अपनी प्रत्येक अवस्थामें पुरुषको रिक्तानेका षड्यन्त्र सा ही करती नजर आती है। कहीं वह वेशी सम्हाल रही है, कहीं आंखमें अंजन दे रही है, कहीं आंगहाई ले रही है, कहीं आंभुषयों को पहन रही है, कहीं पैरसे कांटा निकाल रही है। वह अपने अन्तः पुरमें है और योवनकी उत्ताल तरंगोंसे खुलकर खेल रही है, पर उसकी सब तैयारी नेपथ्यमें सजते हुए पात्रके समान किसी विशेष अभिनयके लिए ही है। हां, उसकी प्रत्येक मुदामें अनन्त योवन, विषय पिपास और स्वास्थ्य की खाप है।

खजुराहा का पुरुष सम्मद और व्यक्तिवारी नहीं। वह प्रेम और स्त्रीप्रसंग को एक पवित्र यत्र सा समझता हुआ प्रतीत होता है। उसके पीछे भी एक धार्मिक भावना अन्तर्निहित सी जात होती है। उसका हृदय शुद्ध है तथा छदय भी। वह विषय का रोगी नहीं। यद्यपि खुजराहा के पश्थर पत्थर में काम की दशा का अविर्माव होता है तो भी उस बायुमंडल में आधुनिक अस्वस्थता, हास और पतन के चिन्ह नहीं। उस युग के पुरुषों में यज्ञ की भावना थी और यही सनके प्रत्येक कार्य के पीछे शक्ति यी। उनमें आत्मवल तथा चरित्रवल था। आजकल हम।रे हृदयों में कुरुचि समा गयी है और हम बस्दु का ठीक ठीक मुल्योकन नहीं कर पाते। यही रोग हमें वीवन का सद्पयोग नहीं करने देता।

> न्ध गार-मूर्तियों के अतिरिक्त पूजा, शिकार, मझयुद्ध, हाथियों के युद्ध, कौजकी यात्रा, इत्यादि अनेक ६३५

### वर्षी चभित्रस्त-श्रंय

प्रकार की जीवन की घटनाओं को व्यक्त करनेवाली मूर्तियां भी खुजराहा में दिग्दिगीचर होती है। इससे जात होता है कि खजुराहा के कलाकारका उद्देश जीवन के सभी श्रंगोपर प्रकाश डासने का था। उसीकी दृष्टि जीवन की सम्पूर्णता की और थी। एक जगह तो पत्थर दोते हुए मजदूरों तक का चित्रांकन किया गया है। इस प्रकार खजुराहा के मन्दिर अपने समय की एक इनसाइकिलोपीडिया के स्वरूप है। शिल्पकारों ने जो कीशल दिखलाया है उसका अनुकरण आज असम्भव सा प्रतीत होता है। पत्थर की तो उन्होंने मोम ही बना डाला था। उसे अपने मनोनुकूल ऐसा दाला है जैसा की इस घातुओं को नहीं दाल सकते। न जाने उनके पास कीन से श्रीजार वे श्रीर कीन सी लगन।

एक साथ जब हजारों शिल्पकार छेनी और टाकियोंसे पत्थर पर काम करते होंगे तब कैसे संगीत का मादुर्भाव होता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज खजुराहा खडहर के रूप में पड़ा हुआ है तब भी वहां के भूखंडमें उसी गुग की मधुर स्मृति लिये शीतल वागु चलती है। उन खंडहरों में घूमने में, मन्दिरों के अरोखों में बैठकर उस गुग की कल्पना करने में, ऐसा आनन्द आता है जैसे हम उसी गुगमें पहुंच गये हों। वर्तमान् जीवन की सुध बुध ही सी भूल जाती है। वास्तव में खजुराहा देखने बीग्य है।

खबुराहा जानेके लिए निकटतम रेखवे स्टेशन हरपालपुर तथा महोवा हैं। इन दोनों से छत-रपुर से होते हुए ठीक खबुराहा तक मोटर जारियां जाती हैं।

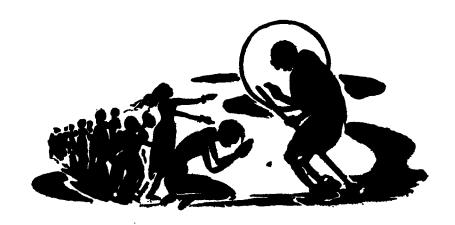

# बुंदेलखंड में नौ वर्ष

### श्री शोभाचन्द्र जोशी

सन् १९३८ के अक्टूबर महीने में मैं टीकमगढ़ आया था। वे दिन बेकारी के थे। पूरे पांच वर्ष संयुक्त प्रान्त की धूल फांकने पर भी मुक्ते नौकरी नहीं मिली। न जाने कितनी निराशा, अपमान, सांछना और फांकेकशी का मुक्ते शिकार बनना पड़ा। बीवन एक दु:सह भार बन गया था। अलिफलेला के अस्तिरोध बुड्दे की भांति उसे कंधों से उतार कर फेंक देने की शक्ति भी मुक्तमें नहीं थी और उसे लिये-लिये वसीटने की भी अब अधिक आकांचा नहीं रह गयी थी, विस्तृति की नकाव पहने हुए बेकारी के वे पांच वर्ष, प्रेतच्छायाओं की भांति, मेरी नींद में मुक्ते आज भी चौंका देते हैं। कभी कभी लगता है कि मुख और सन्तोध की जिस हमारत को मैं अपने चारों और खड़ा करना चाहता हूं, वह सर्ध-निर्मित हो मुक्ते लेकर सुमिसात् न हो जाय।

टीकमगढ़में मुक्ते नौकरी मिल गयी। कुछ दिनोंके लिए रहने की राज्यका श्रातिथियह मिला। श्राच्छा श्राव, श्राच्छे बाब, श्राच्छा घर, — विजली, मोटरें, संगीत, तृश्य। उन दिनों दुर्गापूजाका उत्सव चल रहा था। श्रातिथियहमें राज कवियों और कोकिलकंठी वारागंनाओं का जमघट लगा हुआ था। किवता श्रोर सुर, रल और ध्विन, वाणा श्रोर सौन्दर्य का मनोहर सम्मेलन था। मुक्ते लगा कि मेरे पापों की श्राविच बीत गयी। पुण्यों का भीग प्रारम्भ हो गया। यह स्वर्ग था। वह नरक था, जिसे मैं पीछे छोड़ श्राया।

कई मित्र भी बन गये थे । आज जो लोग मेरे मित्र हैं, वे नहीं । वे तो स्वप्नोंके साथी थे । जब तक स्वप्न चले, वे भी रहे । स्वप्न टूटे तो उनकी मैत्री भी टूट गयी । संवकाल की अतिथि निवासमें चले आया करते थे । स्वत्र जन थे । कविता और सौन्दर्य परलना जानते थे । 'व्हाइट हार्स व्हिस्की', और देशी हरें के गुख दोंचों का विवेचन कर सकते थे 'केंबन ए' सिगरेट पीनेसे किस प्रकार मनुष्य दीर्घायु हो जाता है और तेंद्रके पत्तोंकी बनी बोड़ी पीकर क्यों अकाल मृत्यु प्राप्त होती है — इस तथ्यका उन्हें आश्चर्य- जनक जान था ।

उन दिनों टीकमगढ़में पानी मंहगा था। शराव श्रीर पेट्रोल सस्ते थे। मोटरें बैलगाड़ियों से ६८ ५३७

#### वर्षां-वाभिनन्दन-प्रत्य

भी श्रविक श्रनायास प्राप्य थीं। मैं मित्रोंके साथ दूर दूर घूमने चला जाया करता। सरकारी मोटर पर सैर करनेके लिए शॉफरको दो चार 'क्रेवन ए' पिला देना पर्याप्त होता। नगरके बाहर दूर अंगलों में हम लोग घूमा करते। बहांकी घरतीपर प्रकृति माताकी ऐसी ममता देखकर इस जनपदको स्वर्ग समक्ष लेनेकी मेरी घारखा और भी हद हो गयी।

मैं जिस प्रदेशका निवासी हूं, उसे कालिदासने देवभूमि कहा है। हिन्दुस्तानके जिन मनुष्यों के पुण्यभीग सभी तक खलंड है, वे प्रति वर्ष प्रीप्म में मेरे उस देशका उपभोग करने चले जाया करते हैं। हिमालय की मुक्त बायु, चीड़के बृद्धोंसे दकी उपस्यकाएं, पिण्डारी ग्लेशियरकी श्रीतल ख़ाया—देवताओंकी उस घरती पर खात-कल सभी कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। किन्तु मुक्त जैसे पृथ्वी-पुत्रोंको, जिन्हें मेर व देवताकी लात लगी हैं, ये सार्रा वस्तुएं स्वत्व होने पर भी दुष्प्राप्य हैं। सो—, बुन्देललंडकी भूमिमें लगा कि हिमाचल तो गया, किन्तु मैं घाटे में नहीं रहा। कालिदासका यक्ष निर्वासित होने पर स्विट्जर-लेंड नहीं गया था। इसी जनक-तनया-स्नान-पुण्योदक भूमिने उसे भी कहीं शरण दी थी। यहाँक हरे-भरे साम और जामुन के बंगल, प्रयन्न-जला नदियां, वेतवा, घसान, केन, जामनेर—सैकड़ों तालाव, तालाबोंके बांच पर बने पुराने राजाझोंके प्रासाद, किले, स्मृति-स्तूप। चप्पे चप्पे पर हतिहास खौर प्रकृति को गादा-लिंगन किये देला। पुरागोमें हिमालय और विन्ध भाव, मुक्ते दोनों मानो इस जनपदके स्वभावमें भींगे हुए लगे। यहां की मीटी बोली, लोगोंका बिनीत स्वाभिमानी झाचरण। पांच वर्षकी धूलभरी खानाबदोश कहानीका यह नया अध्याय था। सोचता था, अब मुलसे जी सकुंगा।

दो महिनेके बाद समयने करवट बदली तो स्वानीकी यह अजीमुश्शान इमारत 'घड़ाम-धम' गिर पड़ी । इंटें, पत्थर, चूना-सब कुछ लाकमें मिल गये । अतिथिनिवास का चपरासी आया, बोला—' हुजूर, साहब की मर्जी हुई है कि आप कोई मकान द्वंद लो । गेस्टहाउसमें ज्यादा दिन रहना कायदेके खिलाफ है । अब आप मेहमान तो रहे नहीं ; रियासतके नौकर हैं।"

उस दिन पहिलो पहल लगा कि मैं नौकर हूं, शाहजादा नहीं। नौकरोंके लिए स्वर्गका निर्माण नहीं हुआ है। शाहजादोंके जिस स्वर्गको देख देख कर मैं स्वप्नोंका निर्माण किया करता था, वह सस्य नहीं था।

बुन्देलखंडके जिस रूप पर मैं रीक्त गया था, वह शास्त्रत नहीं था । वह छल था—प्रबंचना थी । वह आवरख था, कि जिसे मेदकर झात्माका दर्शन होना सके बाकी था । जो सत्य है, चिरन्तन है, सुन्दर है—किन्तु जो कुरूप है, भयावह है, बुन्देलखंडकी उस मानवताका भी अब दर्शन मैंने किया । यहांके वन, यहांकी नदियां, तालाब, गगनस्पर्शी राज प्रासद, मोटरें, शुराबकी बोतलें, वारोगनाएं, मृत-संस्कृतिके गावक राजकि—ये सबके सब मिथ्या थे । सस्य है वह स्रोक, विसके बीच, उस दिनसे आज तक, पूरे नी वर्ष और कुछ महीने में रहता आया हूं । विनके शरीरमें मेरा शरीर विसकी आत्मामें मेरी आत्मा, संसमें संस पुत्त मिल गयी है । विसकी कुरूपतामें मेरे बीबनका चिद्रूप समा गया है । एक रंग, एक रस हो गया है । में उसी बुन्देशसंडका स्वरूप सीच्या । भौगोलिक मानचित्र पर छुपे हुए एक भूमिलण्ड और स्वप्न निर्माताओं के भावी बुन्देशसंडका नहीं ।

## 'जीवनकी छोटी सी लौ'---

सभी, जब कि मैं यह लिख रहा हूं, दिनके दो बजे हैं। कोई बीस फीट लंबा दस कीट चीड़ा कमरा है। आठ फीट ऊंची दीवारों पर पांच फीट तक सील चढ़ी हुई है। भिन्न-भिन्न प्रकारकी दुर्गन्यसे कमरा महक रहा है। ऊरर छत पर अलंखय मकड़ियोंके वाले लगे हुए हैं। हर तीसरे दिन में उन्हें मिटाकर साफ करता हूं। किन्तु रातभर में व क्योंके त्यों तन जाते हैं। फर्रांकी एक झोर दरी बिछा कर मैं यह लिख रहा हूं। दूसरे कोनेमें मेरे दो बच्चे झीर उनकी जननी एक दरी पर सीय हुए हैं। कमरा प्रातःकाल बुहारा गया था। किन्तु सभी तक उसमें कूड़का ढेर बिखर गया है। बच्चोंके मुंह पर मिक्खियां मंडरा रही हैं। पत्नीके शरीर पर जो बोती है वह मेली हो गयी हैं— भोबियोंने दो-म्नाना कपड़ा धुलाई करदी है, स्नीर सनलाइट साबुन साढ़े सात आनेमें भाने लगा है। मुक्ते पचास स्पये तनला मिलती है। मैं एक भारतीय विश्वविद्यालयका स्नातक हूं; सप्यापक हूं। बुन्देलखंडके सैकड़ों—हजारों बालकों को नागरिक बनानेका ठेकेदार हूं। मुक्ते लोग राष्ट्र निर्माता (नेशन-विल्डर) कहा करते हैं।

मैं यह इस लिए लिख रहा हूं कि मैं श्रापने आप को मुन्देल खण्डी समझने लगा हूं। यहां का जल, यहां की वायु, मेरी रग रगमें समा चुकी है। मेरे दोनों बच्चे यहां की धूसमें लिपट-लिपट कर पनप रहे हैं। मैं श्रापने आप को एक इकाई मानता हूं इस जनपद की। मेरा जीवन यहां के जीवन का प्रतीक है। मेरा घर वहां के घरों की नांति, श्रीर मेरा परिवार वहां के समाज का प्रतिबिम्ब है। इसीलिए मैंने उसका वर्षान किया है।

मेरे मकानके बाहर जो गली है, उसमें दानों और गन्दे पानीके लिए नालियां नहीं हैं, लोगों के शरीरों की नहावन, गन्दे कपड़ों की बोवन, ऐशाव और पाखाना इस गली की जमीनमें पिछली डेंद्र शतान्दी से रसता चला जा रहा है। सोल के रूपमें वहीं मकानों की निचली मिछलों पर चढ़ आया है। पिछलों नी वर्षों में मैंने इसी एक छोटेसे मुहल्लेमें चौदह बच्चों की टाइफाइड और चेचकसे मरते देखा है। मखेरियासे लोग मरते कम हैं। नहीं तो इस मुहल्लेमें अंगुलियों पर गिनाने को बच्चे नहीं मिलते। इन चौदह अकालनृत्यु प्राप्त मानव-शिशुकों मेरी एक बहिन और भाई भी शामिल हैं। बहिन पांच वर्ष की

#### वर्षी-समिनम्दन-प्रम्थ

यी स्नीर आई दाई वर्ष का । दोनों भले जंगे थे । टाइफाईड हुआ सीर मर गये । इसलिए ती मैं कहता हूं कि मैं बुन्देलखण्डी हूं । गुसाबके फूलों की भांति खिले हुए अपने दो निरवराय आई-बहिनों का मैंने बुन्देलखण्ड की सन्तर आहमा को विश्व चढ़ा दिया । मेरे आंद्र बाकी बारह बच्चोंके माता-पिताके आंद्रश्लों के साथ मिसकर नहें थे । फिर कीन वह सकता है कि मैं बुन्देलखण्डी नहीं हूं ?

एक मेरे मुहल्लेमें पिछुले नी वर्षों में चौदह बच्चे मरे। मेरी गली बहुत छोटी है ! टोकमगढ़में ऐसी कमसे कम दो सी गलियां होंगी। चौदह को दो सी से गुरा करने पर दो हजार-भाठ सी होते हैं। नी वर्ष में अडाईस सी बच्चे। एक वर्षमें करीब तीन सी !

मा नः स्तीके तनये. मा न आयुषि, मा नी गोषु, मा नी अश्वेषु रीरिषः, मा नो वीरान् कद्रभामिनी वधीः इतिष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ।

आदिम पुरुषने भगवान् रुद्रसे यह प्रार्थना की थी—'हे रुद्र ! मेरे नन्हे-नन्हे बच्चों पर रोष न करें ! मेरे गाय, बैल, मेरे चोड़ा पर कुद्ध न हों ! मेरे भाई बहिनों पर कुपा दृष्टि रखें ! बस्तविक मनुष्य की इतसे आधिक अभिलापा नहीं होती ! उसके बाल बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ फूलोंसे खिले रहें ! बस, इससे अधिक बो चाहता है, वह चौर है । वह दूसरे की अभिलापित आवश्यकताओं की चौरी करता है ! वह दूसरे के बच्चों की गोद असमयमें ही रिक्त कर देता है ! वह प्रकृति की इस सुन्दर सुष्टी पर टाइफाइड, चेचक, प्लोग, हैजेके कीटागुओं को बरसाता है ।

टीकमगद्दके बच्चों पर रुद्रके इस कीप की किसने बुक्काबा ? किसने उनके जीवित रहने के एक मात्र प्रधिकार को भी छीन लिया ? बच्चे समाज का सौन्दर्य हैं, उसकी कोमलता हैं। जिस समाजमें बच्चे मरते हैं, वह टूंठ है, जो स्वयं बक्तता है क्योर दूसरों को जलाता है। उसे उखाड़ फॅकना चाहिए, नष्टकर देना चाहिए।

# जीवन ली की दूसरी ममक---

मेरे पड़ोसमें एक परिवार रहता है। उसे परिवार कैसे कहूं। झी पुरुष का एक बोड़ा। पुरुष सुनारी करता है या बढ़हैंगिरी, मैंने यह बानने का मयत्न कभी नहीं किया। पिछुले नी बरसोसे में उन्हें देखता आ रहा हूं। पुरुष डेढ पसलों का है, और झी बायुसे फूलकर रक्तहीन मांसकी एक गुन्वारानुमा पुतला बन गयी है। दोनों बदा अस्वस्य रहा करते हैं। बरसोसे क्यार खाते आ रहे हैं। तीव-स्योद्दारके दिन मीठे तेलमें उनके घर गेहूं की पृक्षियां अवस्य वन बाती है। झीकी कोई सन्तान नहीं है। किन्तु वह बांक भी नहीं है। शालमें कमसे कम एक बार उसे साब हो बाता है। तीन-तीन चार-चार महिने तक पेटमें परिवर्धित कर खन्तमें खाड़तिहीन एक मांसपिड को वह नारी बन्म देती है। और वर्षके

बाकी दिन प्रखादीन सी चारपायी पर पड़ी रहती है, मैं पिकुले नी वर्षोंसे यही कम देखता आ रहा हूं, दुनियां समूची मैंने नहीं देखी, किन्तु एक मात्र इसी क्षी में मैंने तड़पते हुए नारीत्व को बार-बार मरते बीते, फूलते मुरकाते देखा है, येरे सामने बारम्बार एक विराट आश्वर्य मूर्तिमान् बन कर खड़ा हो जाता है कि दुनियां बालों की बालें क्यों अब तक अपने इस बीभत्स रुप को नहीं देख सकी।

इन चित्रोंके द्वारा मैं यह चाहता हूं कि मेरे हृद्य पटल पर श्रंकित बुन्देलखण्ड की रुपरेखाएं उभर उठें, मैं श्रपने सुहल्ले को टीकमगद का, टीकमगद को बुन्देलखंडका, श्रौर बुन्देलखंड को भारतके इस महादेश का स्क्ष्मचित्र मानता हूं। मैं व्यक्ति को समूची मनुष्यता श्रीर पेड़ की छोटी सी टहनी को संसार भरके बुखों का चित्र मानता हूं। यह केवल मेरे ही मानने की बात हूं। दूसरेसे मनवाने की महत्त्वाकांद्वा सुक्त में नहीं।

# बुन्देल जनकी तीसरी झांकी---

श्रापनी तीसरी अनुभूतिके चित्रसे मैं समस्तता हूं कि अब तक जो रेखाएं मैंने खींची है, उनमें खाया और प्रकाश का समावेश हो जायगा. इसे लिखने के तीन चार मिहने पहिले की बात है, बुन्देख-खंड की जनता का एक नेता मार डाला गया, नेताओं पर अपनी श्रद्धा या प्रेमके वशीभूत होकर यह खिल रहा होऊं सो बात नहीं है, नारायणदास खारे मेरा मित्र भी था; इसी नाते कई बार मैं उसके इतने निकट भी पहुंच सका या कि उसके इदय की पहिचान कर सक्ं। पिछले नी वर्षों एक मात्र यही एक व्यक्ति मुक्ते मिला, जो जान गया था कि उसके जनपद की पीड़ा कहां पर है, संसारके दूसरे देशों की भांति नेता कहानेवाले व्यक्तियों की कमी यहां भी नहीं है। बरसाती शिलीन्त्रों की भांति ये लोग अनायास उत्पन्न हो जाते हैं और अपने चारों ह्रोर की पृथ्वी को एक कुरूप दर्शन प्रदान करते हैं। नारायणदास जीता रहता और अपने चारों ह्रोर का इलाज कर सकता था नहीं, यह दूसरी बात है, मैं तो प्रकृत नेता को कुशल वैद्य मानता हूं। यदि डाक्टर जानते कि रोगी का निदान क्या है, तो चिकित्सामें कठिनता नहीं होती।

म्रव भ्रमागे प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्तर्भ बिलदान महत्त्व की उपेदा की जाय, जो उनका मसीहा बन कर भ्राया था, सम्भव है कि समय का सर्वप्रासी चक्र उनके प्रयत्न को सार्थक कर दे, आकाश के एक को नेमें भभक कर दूर जाने वाला नच्चत्र था नारायग्रदास । भ्रनन्त नोलिमामें वह हून गया है। मैं व्यक्ति-वादी हूं इसलिए, मैंने अपने बुन्देलखंड के नववर्षीय जीवनमें जो कुछ निषयां प्राप्त की हैं, उनमें एक नारायग्रदास का मृत्यु सन्देश है। वह बल्तु मेरी है क्योंकि जैसा मैंने चाहा उसे समक्ता, उससे मैंने सीखा कि संसारमें दुःख है किन्तु सर्वशक्तिमान भी है, दुःख ही मरभात्मा की अनुभृति है; सुख त्याच्य है किन्तु प्रात्म नहीं। दुःख हमारा है और सुख पराया। यहांपर उसके संस्मरणके हारा मैं भ्रमने इस विद्वासको और भी हट कर देना चाहता हूं कि मनुष्य का समाज आज भले ही, रुग्य हो, भले ही उसका श्रंगप्रत्यंग विषमताके कोदसे गल-गल कर कर रहा हो; किन्तु मनुष्यता अविनाशी है, सत्य है, सुन्दर है। प्रकृति कुक्रपता को

#### वर्गी भीभनन्दन ग्रन्थ

स्वत्न नहीं कर सकती। पतभाइ का मौसम केवल दो महिने रहता है, बाकी दस महिने संसारमें हरियाली काबी रहती है, फूल खिलते रहते हैं, फल लगते रहते हैं।

टीकमगढ़ से लगा हुआ एक बन है, उसे खैरई कहते हैं। आजसे पांच साल पहिले उसमें आग लग गयी थी, सारा जंगल जले अधवले ठूंठोंसे भर गया या। आज कोई व्यक्ति उस बन की देखे तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आज वहां असंस्थ नथे-नये तहना वृद्ध उठ आये हैं, खूब बने घने, सुन्दर ! अग्निके उस महाबिनाशके चिन्ह तक नहीं रह गये, घाव ऐसा भर गया है कि खरोंच तक नहीं बची।

युन्देलखंड का घाव आज अत्यन्त विकृत रुपमें है, सड़ रहा है, गल रहा है; किन्तु प्रकृति का नियम आटल है। विनाश शास्वत नहीं है, निर्माण शाश्वत है; मृत्यु जीवन पर विजय नहीं पा सकती, जीवन मृत्यु पर विजयी होता है।

बुन्देलखंडके सनातन जीवन का एक स्पन्दन नार।यग्रदास था। जब तक उस जैसे व्यक्ति यहां आते रहेंगे तब तक बुन्देलखंड का आत्मा नष्ट न होगा, वह एक चिन्ह था कि मानवता अपने दर्द को दूर करना चाहती है, खैरईके जंगलमें जिन्होंने आग लगायी थी, उन्हें राज्यसे स्या दण्ड मिला, यह मैं नहीं जानता पर शापके भागी अवश्य हुए। मनुष्यता अपने सुखचैनमें आग लगाने वालों की पहिचान गयी है। मेरे एक छोटेसे मुहल्लेमें चीदह बच्च। की मृत्यु और उपयुक्त तथा पौष्टिक भोजनके अभावमें मां न बन सकने वाली नारी का शाप व्यर्थ नहीं जायगा।

स्वर्ग की सीमाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होने लगी हैं. वे स्वयं बढ़ी आ रही हैं इस ओर जिस दिन बुन्देलखंड स्वर्ग बन आयगा, जब यहां उत्पन्न होने वाला प्रत्येक वालक बूढ़ा होकर ही अपनी जीवन यात्रा समाप्त करेगा, जिस दिन प्रत्येक नारी का गोद भरी पूरी रहेगी, उस दिन प्रनुष्य देवता बन जायगा, और, तब तक यदि मैं जीता रहा तो सबसे पहिले मेरी कलम बुन्देलखंडके विजयगीत बोल उटेगी, किन्दु मैं न रहा तो मेरा वर्ग रहेगा, कलमवालों की परम्परा सदासे अदूट चली आ रही है, बुन्देलखंडके कीरिंगानके लिए चारणों की कमी नहीं होगी।

# बुन्देलखण्डका स्त्री-समाज

श्री राधाचरण गोस्वामी एम. ए., एल एल. बी

पुरातन सभ्यता की प्रतीक धर्म च्चौर आचार की मंजुल मूर्ति, सरलता और सहनशीलता की साकार प्रतिमा, उत्सवरता, प्रकृति-प्रिया, विनोदनी, रूढ़िवादिनी, विश्वासिनी, कर्मरता—वह है बुन्देल खण्ड की नारी।

वेशभूषा—दितया, कांसी और समयर व आस-पास की स्त्रियों लंहगा पहनती हैं और ओहनी ओहती हैं, उक्ष वर्णों में इसगर भी चहर लपेटती हैं। उसका एक छोर चलने में पंखा सा कलात्मक रूप से हिलता है और अवगुंठन के सम्हालने में संलग्न उंगिलयां पद-क्रमण और शरीर-रेखा (contours) ही वर्ण और वयस का परिचय देती हैं। विवादर, पक्षा, चरखारी, छतरपुर और इसके आसपास केवल घोती पहनने की श्रथा है। इसमें दोनों लांच बांची जाती हैं।

उत्सव में जब बुन्देलखंड की वध् मुसबित होती है तो उसकी वस्त्राभूषण-कला निखर जाती है। पैरों में महावर लगा, पैरों की उगलियों में जुटकी और अगुंड में छल्ला पहने, लहरों वाले घांघरा पर बुंदिकियों वाली जुनरी औहे, कंजुकी से बद्ध कसे, उसपर लहराती हुई सतलरी लल्लरी गोरे गले में काले पोत की छुटा को बढ़ाता है। सरपर सीसफूल, बंदिनी पहने वह आज भी जायसी की "पद्मिनी" की होड़ करती है। आखों में यहां की बाला हतना बारीक कावल लगाती हैं कि वह कवरारी आखें कुछ काल में जुन सा लेती हैं। उच्चवर्ण के कुलों में कहीं कहीं अनुपम सीन्दर्य देखने को मिलता है। यहां के एक प्रसिद्ध राजघराने की राजकुमारी ने जो आसाम में ब्याही गयी थी कुछ साल हुए विश्वकरप प्रतियोगिता में दितीय पुरस्कार पाया था।

धर्म और उत्सव - बुन्देल लंडकी नारी-पर श्रार्थ और श्रनार्थ धर्म, प्राचीन श्रीर मध्यकालीन भारतीय सम्यताकी श्रामिट क्राप है। उसके उदार बल्दश्यल में वैक्पन, शैव, शाक श्रीर जैन मत मतान्तरों का द्रीह नहीं श्रीर न है मन्दिर दरगाह का मेद। श्रादिम जाति के पूज्य चक्तरे श्रीर पाषाखाखण्ड भी उसके कोमल हृदयको उसी तरह द्रवित करते हैं जैसे श्रामों के देवता श्रीर पीर का मकतरा। श्राचीन श्रवीचीन दर्शन शास्त्रों की वह पंडित नहीं, पर उसके हृदय में है वह श्रगाध विद्वास जो सभी धर्मी

#### वर्णी-प्रभिनन्दन ग्रन्थ

की भिति है, उसी पर वह अपनी जीवन की इच्छाओं की प्रतिमा बनाकर अर्पित करती हैं। और सफलता पर इह की पूजा करती है और असफलता पर भी अपने देवताको गाली नहीं देती; न विश्वासमें कमी करती है। यह है बुन्देललंडकी नारीको धर्म जिज्ञासा। बुन्देललंड वैष्ण्यव, शाक्त शिव और जैन मन्दिरों का केन्द्र है। ओरछाके उपति मधुकरशाहको पत्नी पुष्य नज्जमें चलकर अपने रामको अवोध्यासे लायी यी और महारानीके वृद्ध हो जानेसे भगवान कृपा कर बैठ गये ये जिससे उन्हें सेवामें कह न हो। उनकी गाया प्रतिद्ध नामाजी कृत भक्त-मालमें है। दित्यामें गोविन्दजी और विहारीजी, प्रजामें जुगल किशोरजी मेहरमें शारदा देवी, उजावमें वालाजी, छुतरपुरमें जटा शंकर, प्राचीन मंदिर है। हर राज्यमें, हर गांवमें मंदिर हैं जहां पर नारियों प्रतिदिन विशेष कर उत्सवों पर दर्शनार्थ जाती हैं। कार्तिकके मासमें बुन्देलखंड को नारी वृज्यके कृष्ण-कन्देयाकी गोपिका बनकर उसकी पूजा करती हैं फिर महारासमें वह लो जाते हैं तो वह इंदती हैं और पुनर्मिलन पर आनन्द मनाती हैं। उन दिनों उषा कालसे जियोंका समूह मधुर गीतोंके रबसे गली गलीको मुखरित कर देता है।

होली व्रवक्त बाद बुन्देलखंडमें विशेष उत्सव है। इन दिनों जो गीत गाये जाते हैं उन्हें फार्गें कहते हैं। छतरपुर राज्यके समर कलाकार 'ईसुरी'' ने फार्गें बनानेमें कमाल किया है और दितयामें फार्गोंके छात्र 'भेद' गायो जाती है यह मिश्रित रागिशी दितयाकी भारतीय संगीतको देन है। उस समय राजाके महलसे लेकर गरीबकी कुटिया तक मार्गमें, खेतपर, चौपालमें, हाटमें, नदी-नालेके तीरों पर, सभी सगह वही प्रकृति-प्रिया उत्सवरता बुन्देलखण्डकी नारीकी मधुर ध्वनि सुनायी देती है। कहीं पर नरनारी साथ साथ गाते बजाते हैं पर बुन्देलखण्डमें पर्दा प्रथा स्विक होनेसे यह दिलत जातियों तक ही सीमित है। घरोमें देवर भाभीसे फाग खेलते हैं सौर बहनोई सालियोंसे। पितपत्नी मिलकर मधुर प्रेम रागका स्वास्वादन करते हैं।

कुमारिकाएं नवरात्रिमें नौरताका खेल खेलती हैं—उस समय प्रभातमें किशोरियोंके "हिमांचल की कुम्मर लहायती नारे सुम्रटा" से प्रांगण गूंज उठते हैं श्रीर वह शिवको प्राप्त करनेकी गौरीके तगका अनुसरण करती है। मन्तिम दिन गौरीकी मृत्तिका मृतिंका शृंगार युक्त पूजन कर उसे चवैना खिलाती है। शरद कालमें ही वेर्रा की कांटोंदार डालीमें हर कांटे पर फूल लगाकर जब कुमारिकाएं 'मासुलियईके आगये लिबीमा सुमक चली मामुलिया' गाती हुई कन्छोंसे कन्धा मिलाये भूमती गाती हुई जाकर सरीवरोंमें उसे सिरानें (भर्षित करने) जाती हैं तो मालूम होता है इन्होंने अपने जीवनकी साधही कंटकोंको पुष्पित बनाना निश्चित किया है। श्राज्य तृतीयाको एक दूसरेसे ख्रियां उनके पतियोंका नाम पूछती हैं। श्रीर बतलानेमें फिफ्फ करने पर चमेलीके बोदर (टहनी) से प्रतारण करती हैं। भावण मासमें हर वधू अपने भाईके बुलानेको भ्रानेकी प्रतीज्ञा करती हैं। श्रीर मांवके (पीहर) जाकर भूको भूलती हैं भीर गीत गाती हैं।

इस प्रकार हर मासमें हर सप्ताहमें कभी न कभी वह अपनी यातनाओं को एक छोर रखकर अपनी सखी-सहिल्यों के साथ मिलकर उत्सवके आनन्द मनाती हैं। कभी तुलसीका पूजन तो कभी बटका, कभी रात भर जागरण तो कभी दिन भर उपवास, कभी देवीपूजन तो कभी विष्णुपूजन, वस यों ही उसकी जीवनकी बहियों में मुस्कराहट विखरती रहती हैं।

### आचार व्यवहार

धर्मके स्थानपर अन्विद्यास, रूट्वाद, बाह्य आचार श्रीर व्यवहारने बुन्देललंड की नारीसमाल के हृदयमें श्रासन जमा लिया है। शिजाका श्रमाव, श्रमान श्रीर श्रपर्यटनने नारीके मस्तिष्कको संकुचित कर दिया है। यहां वहां पर सुन्दर संस्कृतिकी मतलक उसके श्राचार व्यवहारमें हृष्टिगोचर होती है, पर गितिहीनता उसका सबसे बहा दोष है। राजपरिनारोंकी देखा देखी पर्दाने उच्च क्योंमें, घर बना लिया है जिन्होंने स्वयं मुगल बादशाह, नवाबोंकी नकल कर मध्ययुगमें हसे श्रानाया था। इसका प्रभाव नारियोंके स्वास्थ्य पर बुरा अवश्य पड़ रहा है पर अधिकतर अमरील होनेके कारण उसका अधिक प्रभाव नहीं हो पाता। पर्दा वैसे भी उतना कठिन नहीं जैवा संयुक्तपानके कतियय हिस्सोंमें है। श्रमुर, जेठसे विशेष पर्दा होती है श्रीर उनसे भी; जो श्रमुर या जेठके बराबर वाले हों। हाट बाजारमें स्थियां श्रानन्दसे जाती है श्रीर वस्तु क्रय करती हैं। कम उसकी स्थियां नाम मात्रकी पर्दा करती हैं। उनका घूँघट तो बड़ा होता है पर वह आने जाने, काम करनेमें श्रीर बोलने चालनेमें वाषक नहीं होता। मालिने हाट-बाटमें गजरा बेचती हैं। कास्त्रिने साग भाजीकी गली गली आवाज लगाती हैं। चमारोकी स्थियां अपने परिवारके जनोंके साथ मजदूरी करती हैं।

# बुन्देलखंडकी नारीकी दिनचर्या

बुन्देलखंडकी प्रायः सभी क्रियां स्योंदयके पूर्व ही उठकर चक्की पर आटा पीसती हैं। उस समयके गीत बड़े मनोहर होते हैं और उनके अमको कम करते हैं। प्रभात की सुन्दर, सुखद समीरके साथ सन-सनकर वह आल्हादमय हो जाते हैं। प्रभात होते होते मिक्खयोंके जागनेके पूर्व गायों का दूच दौहन करती हैं। गौशाला को परिमार्जित कर गायों को द्वारके बाहर करती हैं जहांसे घर का बालक उन्हें राउन (गायोंके एकत्र होनेके स्थान) तक ले जाता है। और फिर बरेदी ले जाता है गोचारन को। इसके उपरांत घरमें वारा (बुहाक) देकर चौका वर्तन करके वह स्नान करती हैं, कूनसे जल लाती हैं और भोजन बनाती हैं। दफ्तरको, स्कूलको या दूकानको जाने वाले परिवारके लोग दश बजे से बारह बजे तक भोजन करके निवृत्त हो जाते हैं। इसके उपरांत वह नारी स्वयं बची हुई भाजी या महा, दाल और रोटी का भोजन करती है। परिश्रम उसे इन्ही सीधी सादी वस्तुओं सारे विटामिन (पोषक तस्व) दे देता है। दोपहर को वह कुछ अनाज को बीनवान कर साफ करती है, फटकती है या फिर टीकोंके

६९

#### बर्गी-भ्रमिनन्दन-प्रन्थ

पंसे वा बर्तन बनाती हैं। फटे टूटे कपड़े वा कागज की लुगदीके (Pulp) के बड़े छोटे वर्तन बनाती हैं जिन्हें सिकीकी कहते हैं। तब वे कुछ विश्राम करती हैं। प्रावः संन्ध्या की बुन्देस लंडमें रोटी नहीं बनती। यह बड़ा बुरा रिवाज है। इसका कारण यह हो सकता है कि पुनः रोटी बनानेमें दुवारा मसाला लकड़ी न्यय हो, पर जो भी हो, सबेरेको ही रक्खी रोटी, दाल, साग, प्रायः लोग खाते हैं। इसी कारण न्यालू जल्दी ही कर तेते हैं और गो-धूलि-वेलाके उपरान्त ला पीकर किर निवृत्त हो जाते हैं। मखदूरों की खियां प्रातः उठते ही रोटी बनातो है और संध्याको आकर किर बनाती हैं। वह कोदों की रोटी और भाजी खाती खिलातों हैं। बुन्देस लंडमें जुवार उरद की दालके साथ विकर मानी जाती जाती है। गेहूं की दितया, चरलारी, समयर और और छोरछा छोड़ कर और स्थानोंमें बड़ी कमी है। ओरछा छोर विजावर राज्योंमें जावल भी बहुत होते हैं। पर वहां की खियां चावलों का भिन्न भिन्न प्रयोग नहीं जानतीं। चिवड़ा या चूरा जो म० प्रा० में खूब बनता है यहां कोई नहीं जानता। खियां रातमें गपशप करती, गीत गाती और कथा कहानी सुनती सुनाती हैं। दितया एवं पन्नामें देवालयोंमें भी काफी संख्यामें जाती हैं।

### वीर बालाएं

यह वही भूगि है जहां पर राज परिवारकी तो क्या वारविलासिनी भी मुगल दरबारमें भेंट नहीं हुई'। एक बार कहा जाता है कि मुगल दरबारमें श्रीरछा नरेश के दरबार की नर्तकी रायप्रवीगुके रूप क्रीर गुग्र की प्रशंसा इतनी बढ़ी कि उसकी मांग भायी। राजा सावन्त थे। राज्यकार्य प्रसिद्ध विद्वान के शबदास उसे लेकर गये। उस प्रवीशा वारविलासिनीन चुनौती दे दी-- 'विनती रायप्रवीश की सुनियों शाह सुजान, भूठी पातर भखत है वारी वायत स्वान, इसपर चतुर कलाप्रेमी मुगल सम्राटने उसे वापस कर दिया। वीरता तो बुन्देलखंड की स्त्रियों का विशेष गुण है। महारानी लच्नी बाई जिनका नाम भारतके कोने कोने में श्रव सभी जानते हैं, महाराष्ट्रके रक्त श्रीर बन्देलखंडके पानीसे परिपालित थीं । उनकी जीवनी को देखनेसे पता चलता है कि उनकी परिचारिकाओं में से सुन्दरी कियां को अन्देलखंड की ही वीर बालाएं थीं, उन्होंने ऐसे काम सिखाये कि जिनके सामने कोई भी वीरपुरुष गर्व कर सकते हैं। महारानी मांसीके पूर्व भी राज्योंके विग्रह श्रीर दुढ़ोंमें, शान्तिकालमें, लुटेरों श्रीर वटमारोंक उपद्रवीमें श्रयवा श्राने सतीत्व रहाके निमित्त ब्रन्देलखंडकी स्त्रियोंने श्रपूर्व वीरता का परिचय दिया है। यदि पर्दात्रया श्रीर रुद्धियां बाधक न हों तो वे श्रव भी उचित स्थान पाकर श्रपनी बीरता दिखा सकती हैं। तेलक के एक और तेल में (वो 'मधुरकर' टीकमगढ़में खुपा था) बुन्देल लण्ड की एक वीरवाल। ऐसी हो राजी का चरित्र है जिसने मध्यकाल में अपने पतिके दिल्लीमें रहने पर प्रसिद्ध गढ सेउदा की अपने देवरसे बचाया और उसके बोखेसे ले लेने पर पुनः एक छोटी सी फीब द्वारा उसे जीता और अपने पति की क्रमानत उन्हें वापस दी। इससे भी वीरतापूर्ण उदाहरण उस लोधिनकी लड़कीका है, जिसकी

१ नाई की एक जाति जो राज दरनारमें जुड़न उठाते खाते हैं।

कथा मैंने कई शाल हुए विजायरमें ही सुनी थी। कहा जाता है कि जंगलमें एक ढाकूने उसे घेर लिया और वलास्कार करना चाहा। उसने कहा कि कपड़े उतार लो मैं भोगको तैयार हूं। जब डाकू कपड़े उतारने लगा उस समय उसकी तलवार बमीन पर थी और दोनों हाथ न्यस्त ये तथा च्या भरको चांसे बन्द थी। साहसी लड़कीने मगटकर तलवार उठायी, खोलकर बार किया और डाकूको खत्म कर दिया। कीन इस बीरताकी प्रशंसा न करेगा। ये हैं बुन्देलखंडकी बीरवालाएं।

## विवाह एवं सामाजिक स्थिति

बन्देलालण्डकी नारीको समाजने बुरी तरह दलित कर रखा है। सदियोंके आत्याचार भीर प्रपीइनने उसकी वृत्तियोंको विकृत, इच्छात्रोंको सीमित श्रीर विकासको कुंटित बना रखा है। बालिकान्नों को वहत ही अल्दी ब्याह दिया जाता है। प्रायः गावोंमें अच्छे घरोंमें दश वर्ष की भी लड़की व्याह दी जाती है। ख्रीर फिर कथित उच्च वर्णोंमें विभवा विवाह भी नहीं होता। इन सबसे होने वाली जीवनकी हाह।कारका वह कब तक सामना करे ? पतन भी होता है और समाजकी सुकुमार वेलि स्नेहके जलके विना असमय ही मुरक्ता जाती है। उसकी आह समाजके हृदयका घुन बन बैठी है। एवसुरके रहते वधू अपने पतिसे जी भर हंस खेल भी नहीं सकतो और साथ बनने तक उसके अरमान मर जाते हैं फिर यह पुत्रवधू पर यन्त्रणाएं करके अपने यौवनकी आहत कामनाओंका प्रतिशोध लेती है। ननद भाभीको सदाचारका पाठ पढ़ाती है, जैठकी स्त्री नीति श्रीर घरकी बड़ी बूढ़ी धर्मकी शिक्वा देती है। फिर भी स्वभावसे बृन्देलखंडकी बाला विनोदिनी है। वह इन सबकी अभ्यस्त सी है श्रीर उसकी स्वाभाविक हंसी पर यह सब यातनाएं कम प्रभाव डालती हैं। प्रकृतिका उसे यह वरदान है कि रूखा सूखा खाकर वह स्वस्य रहती है। कठोर परिश्रम कर योड़ा विश्राम पाकर प्रसन्न होती है स्त्रीर साधारण श्रंगारके उपचारोंसे ही सीन्दर्यकी विभूषित करती है। समाजमें कुमारी रहने पर माता पिताके यहां लड़की लाइ-चायसे रक्ली जाती है और वैवाहिक जीवनकी अपेदा स्वतन्त्र भी रहती है। घरकी वधुत्रोंसे वह काम काज सीखती हैं श्रीर नन्हों सी उम्रमें ही विवाह होने पर प्राय: वे समयसे पूर्व ही वधू बन जाती है। पर विवाहके उपरान्त तीन या पांच सालमें प्रायः द्विशामन होता है। इस कारण वह किशोर होते होते ही वास्तवमें प्रस्पृथी जीवन वितानेको अपने पतिके घर जाती है। अन्ताराष्ट्रीय समितिने जिसका पहले प्रधान कार्यालय जिनेवामें था, नारी विषयक खोजकी एक उपसमिति बनायी थी। उसने भपना निर्णय बहे भनुसन्धानके उपरान्त दिया था कि मैंद विवाह की ऋषेद्धा वालविवाह जीवनको ऋषिक सुखी बनाता है। पर श्राति हर एक वस्तुकी बुरी होती है । बुन्देलखंडमें वालविवाह भी उसी श्रति पर पहुंच चुका है।

उर्चवर्णकी रिश्रयोंमें सामाजिक श्रधिकार निम्नवर्णकी स्त्रियोंकी अपेचा कम है। उच्चवर्णकी स्त्री अब भी मनु महाराजकी आज्ञाके अनुसार कुमारी अवस्थामें पिताके शासनमें, विवाहित होने पर पतिके श्रीर

#### वर्ती-स्मित्रन्दन-प्रत्य

वृद्ध था विश्ववा होने पर लड़कोंके शासनमें रहती है। "न स्त्री स्वातम्न्य महंति" उत्पर अन्तरकाः लागू होता है। वैदिक धर्मशास्त्रके अनुसार भन्ने ही बहुत कुछ सम्पत्ति (स्त्रीयन) की अधिकारिया हो पर बुन्देललंडकी नारीका कोई वास्तवमें धन नहीं। विवाह से समय चदाये गये जेवरात वस्त्र भी उसके पति न सिर्फ अपना समस्त्री हैं बरन् लुआंरी पति सब कुछ दाव पर मर्जेमें लगा देते हैं और विचारी नारी समस्त्री है कि उत पर उसका अधिकार नहीं। सम्पत्तिके बंटवारेमें उसे कभी कुछ नहीं मिलता और देवल रोटी कपड़ा पानेका उसका अधिकार है, वह भी उच्छिष्ठ और परित्यक । उध्यवर्णीय विभवाकी स्थिति शोचनीय है। वाल-विवाह होने पर, पतिके मर जाने पर वालिका को अपने लिए विधवा समस्त्रा कठिन हो जाता है। गुप्त-प्रेम, व्यभिचार और अनुशहत्याएं भी होती हैं। पर इस सबसे अधिक होती है शास्वत निराशा और कभी कभी होता है विद्रोह। उस विद्रोहियी नारीको समाज घृणा, उपेक्षा और तिरस्कारकी दृष्टिसे देखता है। पर वास्तवमें वही अशिक्षित प्रकृतिरता युवती नारी स्वतन्त्रता और कान्तिकी प्रतीक है।

निम्नवर्णकी नारी अपनी समकालीन तथीक उच्च वर्णोंकी नारीसे कहीं स्वतन्त्र क्रीर सुली है। काछी, कोरी, टीमर, वरई, नाई, घोबी, चमार तथा असुरय जातियोंमें जैसे बसोर क्रीर भंगी सबमें विश्वा विवाह की प्रथा है। जी प्रथम पितके मर जाने पर तथा उसके द्वारा पितत्याग किये जाने पर जिसे "छोड़ छुट्टी" कहते हैं पुनः वरण की जा सकती है। इसे "घरना" कहते हैं । इस रक्ली हुई जीको भी नये पितको अच्छी तरह रखना पड़ता है। प्रायः इन जातियोंमें छियां असुली होने पर सजातीय अन्य पुरुषके साथ भाग जाती हैं; फिर मुकदमा भी चलते हैं तो वापस ले ली जाती हैं। भगा लेजानेवाला पहले पित को "व्याहराति" देकर अर्थात् पूर्व प्रणय का खर्च देकर फिर विवाह कर सकता है। इघर यह निम्नवर्णों नारी अपने पितकी तरह श्रमजीवी हं। वह भी घास काटती, लकड़ी बीनती, खेतीका काम करती है। उसको इस तरह निजकी सम्पत्ति होती है। उसका समाजमें इस कारण एक स्वतंत्र स्थान है।

इधर इन सभी कही हुई जातियों में 'पैटुवा' की भी प्रथा है अर्थात् घनी ह्वी जिसका पित मर चुका हो अपने जातिके अविवाहित या विधुर पुरुष को वतौर लैंगिक साथी (Sex Companion) रख लेती है। इस पुरुष का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। वस यह खाता पीता, काम करता है। उसकी खेती बारी देखता है। उसके द्वारा हुए बच्चे जायज माने जाते हैं। वह यदि प्रथम पितसे बच्चे न हों तो पूरी सम्पत्ति पर अन्यथा आधी पर अधिकार पाते हैं।

स्वतन्त्र भारत को शिज्ञा दीक्षाके स्नभावमें विद्याहीना, कलाहीना, संस्कारहीना, दीना, दिलता, वुन्देलालंड की नारी को जायत स्नौर स्वतन्त्र, सुली स्नौर सम्यन्न करना होगा। उस समय उसकी उन स्वाभा-विक, मक्कतिदत्त शक्तियों का समुचित स्नौर सुगठित विकास होगा। जिनके स्वस्थ वीज उसके सहज रूपमें स्वाज भी स्पष्ट हैं।

# स्वर्गीय पं० शिवदर्शनलाल वाजपेयी

## सुधाकर शुक्ल, साहित्यशासी, काव्यतीर्थ

प्राचीन कालसे ही वाक्मयके विस्तार एवं प्रचारके लिए समय समय पर अझर्षि तथा राजा अवतीर्ण होते रहे हैं। उनके स्तृत्य प्रयत्नेकि कारण श्रपूर्ण पार्थिव पदार्थों में भी श्राव भी दिव्यताके दर्शन हो जाते हैं। उन निष्काम कर्मथोगियोंने निर्जन कान्तारोंमें गुरुकुल बनाकर जंगल में मंगल उपस्थित कर दिया था। ऐसे गुरुकुलोंसे हिमालय श्रीर विन्ध्यके विशाल श्ररण्य भरे पड़े थे जिनमें सकल-कला-कशक कुलपतियोंकी संरक्षकतामें दश सहस्र वालक विद्योपार्जनके साथ साथ नरख पोपख भी पाते थे। भारद्राज. श्रुति, श्रंगिरा, जमदग्ति, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वरतन्त्र, वाल्मीकि, श्रगस्य श्रीर कण्व, प्रभृति कुलप्तियोकी कृपासे ही भारत भृतक।लका भाल-भूषण बना हुआ था। श्रीर श्रवनित कालमें भी वे नालन्दा श्रीर तक्ष-शिला जैसे विशाल विद्यापीटोंको प्रतीक रूप में छोड़ गये. जिनके पाणिनि, बरहिच और चाणक्य जैसे विद्या विशारद स्नातकोने मोहमग्न श्रीर यवनपदाकान्त त्रार्यावर्तको पतनके गम्भीर गर्तसे निकाल हो नहीं लिया भिषतु शाचीन पद्धतियोंको ही उद्धारका आधार विद्ध कर दिखाया । सच पुछिये तो अल्प व्यय में अनल्पज्ञान-राशि वितरण करने वाले वह गुरुकुल, श्राजके पुष्कल धनराशिको होम देने वाले वाह्या-डम्बरींके प्रचारक, स्वास्थ्यके दावानल आधुनिक विश्व विद्यालयोंकी चुनौती दे रहे हैं। आज ता ज्ञान और विज्ञानके साधनोंकी अपेद्धा विद्याभवनोंके निर्माण में कहीं श्राधिक धन व्यय किया जाता है किन्तु प्राचीन काल में 'महःनीवार मुष्टिपचना' महर्षि केवल शैल शिलातलों पर बैठकर अध्यापन करते हुए प्रकृतिकी कृतिको कितना कमनीय और पावन बना देते होंगे। 'एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरास्तान्येव मत्त-हरिगानि शिलातलानि, येव्वातिथेयरमा यमिनी भजन्ते, नीवार मुख्यिचना गृहिगो गृहागि ।

अध्ययनाध्यापनकी यह प्रकृति पावन प्राचीन प्रखाली यद्यपि काल-चक्रकी लपेट में आ गयी है परन्तु सर्वथा नामशेष नहीं हो पायी श्रांर आज भी कुछ तपोधन मनस्वी उसको जीवित रखनेके प्रयत्नमें प्राखपणसे स्वेष्ट हैं। हमारे चरितनायक पं शिवदर्शनलालजी बाजपेयी उसी परम्परा के थे, यद्यपि समयकी गति तथा परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा पर्याप कपसे न हो सकी थी।

फिर भी 'होनहार विरवानके होत चीकने पात'के अनुसार आपमें दृद्धों तथा विद्वानोंमें भिवत.

#### वर्शी-म्रभिनन्दन-प्रन्य

दिलतों क्रीर अशक्तों में आधिकत एवं समाज सेवामें अनुरक्ति, आदि भव्य-भाव वाल्यकालसे ही परिलक्षित होते थे। आप अपने सद्गुणोंको छिपानेका प्रयत्न निरन्तर करते रहते थे। मित शब्द मानों आपके भाषण, भोजन और व्यवका विशेषण बननेके लिए ही निर्मित हुआ था। संयम तो आजन्म अभ्यस्त था। कार्यकारिणी क्षमता अपूर्व थी। छरहरी गौरी गात्रयिंदर, अलिकाल कुन्तल, विशाल-भाल-भूषित त्रिपुण्ड्र, लम्बे अवरायुग्म, उन्नत नासिका, तनु और अक्षण ओष्ठों पर चटक काली मूं छु, कलित कल्हार सा बदन, मनोहर गीवा, प्रलम्ब बाहु, प्रशस्त बद्धास्थल, निराहम्बर वेश, हृदय निरावेश, हिष्ट प्रायः सिनमेष, शुद्ध क्षेत खहरकी घोती और साफा, यहां तक कि चरण्याण तक श्वेत, यही उनकी बेष भूषा थी, यही थे औरैया गुक्कुलके कुलपित पं० शिवदर्शनलाल वाजपेयी। कान्यकुष्ण बासण कुल में जन्म लिया था। जन्मभूमि कानपुरके समीप थी परन्तु युवावस्था में आपने औरैया में पदापर्ण किया जहां कि आपका विवाह हुआ था। श्वसुरालय में एक मात्र दुहिताके साथ साथ सम्मत्तिके भी पित वने और वहां रहने लगे, अब आपकी वय चौबीसके निकट थी, उन्ही दिनों पं० छोटेलाल दहू और पं० केशवप्रसाद जी शुक्लने अपने प्रान्त में देववाणी संस्कृतका उत्तरीतर हास होते देखा, विचारने लगे क्या किया जाय है

संस्कृत प्रचारका ग्रुभ विचार उनके परिष्कृत मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ। उद्घाटन भी हो गया बड़े उत्साह श्रीर उत्सवके साथ विद्यालयका; पर 'यथारम्भस्तथासमाप्तिः'के श्रनुसार जितने शीघ्र उत्साह जारत हुआ पर्यात सहयोगके अभाव में उतने ही शीघ वह सुन होने लगा। उस समय उनकी सहयोग-सतृष्ण दृष्टि जैसे ही वाजपेयी जी पर पड़ी कि 'मानहु सूखत शालि खेत पर घन घहराने' फिर क्या था ! वाजपेयीजी जुट पहे जी जानसे । उनका तो जन्म ही जनता जनार्दनकी सेवाके लिए हम्रा था । उनकी निष्ठा श्रीर निरुष्ठल सेवाप्रवृत्ति श्रादिको देखकर सभाने संस्थाका सूत्र उन्हीके सबल करोंमें समर्पित कर दिया । वाजपेयीजी ने देखा संस्कृत विद्यालयके लिए कोई भवन नहीं है, आपने शोध ही अपना बाग जिसमें एक शिव मठ श्रीर बृज्ये विद्यालयको दान कर दिया । भूमितो हो गयी पर भवनका प्रश्न जटिल था । वर्तमान की आवश्यवकता कोई ऐसी न थी जिसके लिए उन्हें विशेष चिन्तित होना पड़ता। एक कच्चमें काम चल सकता जो पांचसो रुपये में बन जाता क्योंकि उस समय छात्रोंकी सख्या पन्द्रह या बीस थी परन्तु वे द्रदर्शी थे। ऋपनी संस्थाको महाविद्यालयका रूप देनेकी उनकी अभिलाषा थी। इस उग्र ऋाकांचाने उत्त तरुण तपरवीको पलभर भी बैठने नहीं दिया । उनके व्यक्तित्वका प्रभाव ही ऐसा या कि जिसके समज्ञ कृपण भी उदार बन जाते थे। परिणामतः बाग के प्रांगणको छात्रावाससे घर दिया और मध्यमें श्रानेकों विशाल कव बनवाये । उनका हृदय सब कुल सह सकता था पर द्यार्तनाद नहीं सुन सकता था । रोगियोंकी दरिद्रता ग्रीर डाक्टरोंकी हृदयहीनतासे क्षुन्य होकर उन्होंने स्वास्थ्य प्रचार करनेका संकल्प कर लिया। ग्रतः एक विशाल रसायनशालाका निर्माण कराया । एक पीयूषपाणि चिकित्सक चूड़ामिणको ऋध्यापक नियुक्त किया जिन्होंने वयपुर सम्मेलन, और तिन्नी कालेज दिल्लीकी परीक्षाओं के लिए वीसियों क्षात्रोंको योग्य बनाया। प्रत्यक्ष कानके लिए एक रसायन शास्त्रीजी नियुक्त किये गये जो आयुर्वेदिक छात्रोंको श्रीषि निर्माण में कुशल बनाते हैं, यहां सब प्रकारके रस, स्वर्ण भरम, बंग भरम श्रीर सभी आसव, अरिष्ट, वटी, घृत, तैल, स्वादि सिद्ध किये जाते हैं श्रीर यह रसायनशाला श्रीषि निर्माण में प्रमाण मानी जाती है। समीपके प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बीर्डके श्रीषधालयों में यहीं से सभी श्रीषधियां जाती हैं, यही नहीं कि केवल श्रायुर्वेद में ही इतनी उन्नति हुई हो श्रिपत स्थाकरण, ज्योतिष, न्याय, वेदान्त, पुराण, इतिहास, दर्शन श्रीर वेदका भी पूर्ण श्रीर विधियत् शिक्षण होने लगा।

### विद्यालयका विकास-क्रम

पहिले तो कार्य यथा तथा ही चलता रहा पर श्री वाजपेयीजी के प्रवेश करते ही संस्था की कपरेखा ही कुछ स्रोर होने लगी। कार्यक्रम सुचार कप से चलाने के लिए पं० वैद्यनाथ शास्त्री की नियुक्ति की गयी। उन्होंने योग्यतापूर्वक कार्य किया। कुछ काल पश्चात् वह फर्क खाबाद चले गये। इसके बाद पं० त्रिभुवननाथजी श्राये। ये बहे ही विद्वान स्त्रीर बुद्धिमान् थे। इनके आचार विचारसे तत्कालीन वातावरणको पहिले से अधिक लाभ हुआ। यह व्याकरण चार्य, साहित्याचार्य तथा वेदान्त शास्त्री थे। अनेक वर्षो तक सन्तोषजनक कार्य करके यह गोयनका विद्यालय काशी चले गये झौर इनके स्थान पर पण्डित प्रवर रमाशंकर जी प्रतिष्ठित हुए। यह व्याकरण श्रीर साहित्य दोनों के ही आचार्य थे। पर यह जात न हो सका कि दोनों विषयों में से उनकी किसमें अविक गति है। वस्तुतः दोनों ही विषयों में अप्रतिहत गति थी। श्रध्यापन की यह विशेषता थी कि खिजाड़ी से खिलाड़ी विद्यार्थी जटिलतम विषय को आसानी से हृद्यंगम कर लेता। श्रीर स्वभाव सरल, परिश्रमी। इनके समयसे वास्तविक विकास का प्रारम्भ हुआ। इन्होंने तो श्रध्ययन श्रीर अध्यापन की दिशा ही बदल दी परन्तु कुछ वर्ष बाद ये प्रधानाध्यापक हीकर प्रयाग चले गये।

## पं० ललिताप्रसाद जी डबराल

इसके बाद श्राचार्य डवराल जी पधारे ! श्राप व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्य, वेदान्त-बाचस्पति हैं । यह उन व्यक्तियों में से हैं जिनसे स्वयं उपाधियां गौरवान्तित होती हैं । श्राप उन दो चार निरीह निर-हंकार मनुष्यों में से हैं जो श्रपने अन्यों में श्राना नाम नहीं देते, श्रपने नाम के साथ उपाधि नहीं जोड़ते श्रीर श्रपने चरण खुशाने में संकोच करते हैं । इन्हींके दर्शन करने का सीभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ। 'नैपधीय' पदाते पटाते श्राप नाचने लगते श्रीर सण्डन खण्डकाव्य का भाष्य करते समय श्रद्भुत वक्तृत्वशक्ति का परिचय देते। इनका नाम सुनकर खुर्जा, बुलन्दशहर, खुपरा, गदवाल बादा, श्रादि दूर दूर स्थानों के

#### वर्षा - प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

श्वाचार्यके क्षात्र क्रीरैया संस्कृत विद्यालय में आये। व्याकरण, वाहित्य, वेदान्त, मीमांवा, वर्मशास्त्र, दर्शन, पुराख क्रीर इतिहाल का समस्त वाङ्मय इनको इस्तामलकवत् था। इन सब शास्त्रों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी अनिवार्थ रूप से पढ़नी थी। इसी समय विद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जुका था। काशी, करवी क्रीर खुर्वा की छोड़कर दतना बड़ा संस्कृत विद्यालय उत्तर भारत में सम्भवतः क्रन्यत्र कहीं न था। विद्यालय वस्तीसे दूर होने के कारण तपोवन बन रहा था। अग्निहों के धूमपुक्षते पिरंगपादप पल्लव कुलपित कण्वके तपःपूत आश्रम का समरण कराये विना न रहते। ब्राह्ममुहु त में कहीं बदुवन्द सन्ध्योपासन कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय में संलग्न है तो कोई आसन विद्या रहे हैं; एक व्यायाम निरत है तो दूसरे बिल्वयत्र चयन कर रहे हैं। इधर मृगशिश्य पृथ्वी स्वता फिरता है उधर देव मंत्रीचारण क्रीर देव मठमें घण्टा ध्वनियों के बीच मयूर कुहुक उठता है। इतना सब कुछ होने पर भी श्री वाजपेयी जी प्रायः यही कहा करते थे कि अभी तो हमारे विद्यालय का शैश्व ही है। इतन क्रल्यकाल में इतनी उजतिके साथ प्रतिवर्ष नवीन विषयों के उद्घाटन क्रीर प्रतिमास नयी नयी योजनाएं देखकर लोग न जाने किस काल्पनिक वाङ्मय लोकमें विचरण करने लगे थे कि 'दा इन्त इन्त निलनीं गज उज्वहार' वाजपेयी जी ज्वरप्रस्त हुए। हेमन्त ऋतु थी, शनैः शनैः शन्तियाल ने उनकी इहलीला समास कर दी।

### उजहा हुआ उपवन

बस्तुतः वाजपेयी जी तो मरकर भी अमर बन गये पर उनका उपवन वह महाविद्यालय उजड़ गया। उनके दाह लंकारसे लौटकर मैंने देला तो विद्यालयके आगु अशुसे करुणा वह रही थी, बाजपेयी जी के वियोगमें विद्यालय भी विभाविद्यन हो गया। उनके अभावमें समितिके शेष सदस्योंकी शक्ति परिमित रह गयी। एक वर्ष क्यों त्यों करके टल सका कि पटट्-आचार्यको असम्यता पूर्वक अपमानित कर निकाल दिया गया। कुलपितके निधनके पश्चात् उस विद्यालयके घन आगेर धर्म वही आचार्य थे यह सर्व विदित या। इन महानुभावमें एक त्रुटि अवश्य थी कि वह किलक लानुकूल न बन सके आर न वे अपने प्रभुओंको यहोपवीत और फलोपहार दे सके। वाजपेयी जी के बाद यहां गुणों की कोई उपपुर्क कसीटी न रही थी, अतः अनेक शास्त्र निध्यात डवराल जैसे आचार्यके सभी गुणा दुर्गु या बन गये।

इसके बाद यह प्रस्ताव आया कि स्वर्गीय वाजपेषी जी का एक तैलाचित्र विद्यालयमें लटकाया जाय, जिससे उनकी पावन प्रतिमा का प्रतिबिन्त्र निरन्तर प्रत्यत्त रहे। प्ररन्तु कुछ गण्य मान्य व्यक्तियों की यह प्रस्ताव भी न अंचा। जिस देशमें नृशंश शासकों की पुरुष-प्रभाग्य-प्रतिमाएं प्रचुर धनराशि व्यय कर चतुष्पयों पर आरोपित होती रही हों वहां दीन दुल्लियोंके उद्धारक और देववाग्रीके प्रचारकके तैल चित्रके टांगे जानेमें भी बाधा! कृतन्त्रता की पराकाश हो गयी। वाजपेषी जी के निधनसे केवल विद्यालयको ही

धका नहीं स्वया, वरन् स्वयंसेवक समिति, पुस्तकालय, स्थानीय शहर कमेटी, कोमेस कमेटी, सभी को भयंकर भाषात पहुंचा।

### **दिनचय**ी

इच्छा शक्तिमें हट एवं नियम पालनमें कठीर होने के कारण लोग श्री बाजपेशी जी को हठी समझते थे। वरतुतः वे हठी तो नहीं हठवमीं अवश्य थे! उनका नियम था प्रातः चार वजे शब्या त्याग देना, शीचाहिसे निवृत होना छौर सद्यः स्नान कर सन्ध्योपासन हित बैठ जाना। स्वस्थ हों या श्रस्वस्य, शक्ति रहते वह अपने नियमसे नहीं टले। तत्यश्चात् वह विद्यालयके लिए चन्दा करने चले वाते या तत्तवन्धी श्रम्य कार्यमें संखग्न हो जाते। दस बजे से अपनी दूकान पर पहुंच जाते। वहां दूकानके कामके साथ-साथ विद्यालयका काम भी करते छौर उसकी उन्नितके लिए नयी नयी योजनाएं बनाते। चार वजे दूकान छोड़कर चार कोशतक शावोंमें चन्दा करने चले जाते। चन्दाका चन अपने साथ नहीं लेते। किसी विश्वस्त गृहस्थके यहां रखकर चले खाते, भोजन तो कहीं करते हो न थे, छौर यदि प्यास भी लगती तो परिचित आचार व्यक्तिके यहां ही पानी पीते। यदि लौटनेमें श्रीवक रात्रि हो गयी छौर घरमें भोजनादिकी व्यवस्था न पायी तो खिचड़ी पकायी छौर पुत्रके साथ खाकर विद्यालय का श्राय-व्यय का हिसाब करने लगे। जब तक हिसाय ठीक न बन पाता सोने न जाते। इचर चाहे कितनी देरमें सोते पर प्रातः चार बजे अवस्य उठ बैठते। कभी कभी रात्रिमें बहत कम सो पाते किर भी दिनमें कभी न सोते थे।

### निरीक्षण

संस्कृत विद्यालयों में प्राय: श्राहर्निश ही अध्ययन कम चलता रहता है। वे अध्यापकों का अधिक सम्मान करते थे। अतः उत्तरदायी होने पर भी कभी उनसे अध्ययन कार्यके विषयमें किसी प्रकारके प्रश्न न करते। विद्यार्थियों का निरीक्षण करनेमें सतत सतर्क रहते श्रीर अपनी दूकान पर ही बैटे-बैटे देखते रहते कि कीन विद्यार्थी बाजार अधिक आते जाते हैं। श्रीर अति देखकर जुपके से आचार्यसे उन लड़कोंके भाचार विद्यार्थी बाजार अधिक आते जाते हैं। श्रीर अति देखकर जुपके से आचार्यसे उन लड़कोंके भाचार विद्यार श्रादिके विषयमें सावधानीसे बांच पड़ताल कराते। विद्यालयसे उनका घर एक मीलसे कुछ ही कम होगा, परन्तु रात्रिमें भी निरीक्षण करनेसे न चूकते। घरसे लालटेन लेकर चल दिये, विद्यालयसे सौ कदम दूर ही बत्ती कम कर ली श्रीर बाहर खिड़कीके पास छुप चाप खड़े हो हो कर प्रत्येक कखमें प्रत्येक श्रेणीके विद्यार्थियों को देखते रहते कि पढ़ते हैं या बातें करते हैं; श्रीर बातें भी करते हैं तो विषय क्या है। हस प्रकार वे प्राय: विद्यार्थियों की व्यक्तिगत वृक्तियोंसे परिचित ही रहते थे। हां इतनी उदारता उनमें थी कि दुर्गु खों को देख कर भी दुर्गु खीसे घृणा नहीं करते ये श्रीर न कभी किसी विद्यार्थीके साथ कटोर व्यवहार करते थे, उनमें कष्ट सहिष्णुता एवं खमाशीलता असाधारण थी, जब अधिक ठण्ड पड़ती या जल बरसता होता, या काली रात होती, ऐसे शबसरीं पर प्राय: निरीक्षण अवश्य ही करते।

५५३

#### वर्धी-क्रिशनन्वन-प्रन्य

# विनय के साथ सुधार-भावना

एक बार बाहे के दिन थे। माहाउट पढ़ रही थी। विद्यार्थी कुछ पदरहे थे, कुछ खेल रहे थे, एक कछमें कुछ विद्यार्थी खनेक प्रकारकी किशोर-सुलाभ बात कर रहे थे, एक विद्यार्थी खना होकर कुछ भाषण देने लगा, भाषण क्या या अनर्गल-प्रलाप, कम-हीन वाक्य रचना। कछमें सभी विद्यार्थी उस राग रंगमें इतने मग्न थे कि बाह्य वातावरण का किसी को भान ही नहीं रहा कि अक्समात् एक प्रतिमाने प्रवेश किया। बब वह हाथ बोह कर कुछ कहने को हुए तो सभीके पैरके नीचे की जमीन खिसक गयी. वे बोले गोवर्धन जी! यह पाजामा आप हमें देने की कृपा करें तो अच्छा हो इसमें दो गरीबोंके शरीर दकेंगे, इसके बाद योहा बहुत समक्ता कर चले गये। बात यह थी कि गोवर्धनने दीली मुहरी का लंक्छाट का पाजामा पहन रक्ता या। संस्कृत विद्यालयोंमें वेच भूषा आदि का अधिक आदर नहीं होता और किर वाजपेयी वी बैसे निसर्ग सरका, उसपर भी कांग्रेसभक्त, शुद्ध सरल खहरके अनन्य उपासक देख रहे थे; संस्कृत का विद्यार्थी, घोती नहीं पाजामा, बह भी चूड़ीदार नहीं दीला, और बजरात तो यह हो गया कि वह खहर का न होकर लंक्लाट का था। अस्तु हम लोगोंने छानवीन की कि यह कब और किथरसे आ गये। दूसरे दिन निम्न कक्षाके विद्यार्थीने बताया कि रात की जब पानी बरस रहा था सड़क पर छाश्रांका करने गया तो सड़क पर कुछ वृत्य क्यी चनकी फिर अचानक गुम हो गयी। बस फिर क्या था सब कुछ जात हो गया।

## कर्तव्य प्रियता

जब वाजपेपीबी टाउन एरिया कमेटीके सदस्य थे तो कभी कभी पानी बरसनेके समय घूम घूम कर लालटेनोंको लोलकर देखते थे कि कहीं नौकर तेल तो कम नहीं डाल गया। एक बार सत्याग्रहमें भाग तोनके कारण आपको छै महीनेके लिए जेल भी जाना पड़ा था पर इतन दिनों वहां आपने भुं जे चने तथा दूधको छोड़कर और कुछ ग्रहण न किया। सार्वजनिक संस्थाओं के लिए चन्दा करना विषपानकी भांति कठिन कार्य है किर भी वाजपेयी जी बड़े चैर्यके साथ उसे किया करते थे। पर साथ ही साथ अपने अन्तः करणकी घ्वनिको वे मन्द नहीं होने देते थे।

इटावा विक्षेक एक प्राप्तमें एक रईसके यहां उपनयन संस्कार था। आयोजन भी वैभवके आनु-सार ही हुआ। विद्यालयके लिए चन्दाका सुयोग देल कर वालपेबी जी भी पहुंचे। प्रान्तके अनेक रईस उप-रियत थे। आतियेय महोदयने वालपेबीजोसे भोजनका आग्रह किया पर यह तो निकट सम्बन्धीको छोड़कर और कहीं अल प्रहण करते ही न थे तो यह कहा गया कि कमसे कम लोयेकी मिठाई तो ला ही लीजिये। इन्होंने सीचा कि कहीं ऐसा न हो कि यह अप्रसन्न हो जांय तो विद्यालयकी हानि हो। अतः इन्होंने कुछ पेड़े लेकर इच्छा न होने पर भी पानीके साथ निगल लिये। चलते समय चन्देकी प्रार्थना की। उन महानुभावने पांच क्षये दे दिये, इन्होंने बहुत कुछ कहा पर वह तो इससे आगे 'सूच्यंग्रे न केशव' पर आह गये। रईस महोदयका कोई दीष नहीं या । संकल्पित द्रव्यमें से इन्हें कुछ और दे देते तो नर्तकियोंके दिवाबमें कमी पढ़ जाती। तपस्यी ब्राह्मण चल दिया। अभवासे दिवे गये उन पांच रुपयेसे उनके मनमें आत्मण्लानि उत्पन्न हो गयी। बाहर एक निर्मल जल कूप दील पढ़ा तो किनारे पर बैठ गये। कण्ठ तक मध्यमा और तर्जनीके द्वारा वमन करना प्रारम्भ किया। तब तक समझ न किया जब तक विश्वास नहीं गया कि अब उस प्रामक जल कर्य भी उदरमें नहीं रहा। कुल्ला किया, कुछ गायत्री मंत्र भी जप किया और तब चले।

# विद्वयुमक्ति

एक बार प्रधान श्राचार्यके यहांसे धीमर चला गया को चौकावर्तन श्रादि किया करता था। उन्होंने मंत्रीजी यानी पावपेयीजी से कहा कि धीमरका प्रबन्ध कर दीजिये। धीमर मिलान सका पर चौका वर्तन उसी कमसे ठीक मिलाता रहा श्रातः प्रधानाध्यापकने भी फिर हघर घ्यान ही नहीं दिया। इस प्रकार एक महिना बीत गया। एक दिन एक शास्त्रीका विद्यार्थी प्रातः पदनेको उठा। उसने किसीको अपेरेमें चौका करके वर्तन मलाते देखा। वह आया तो हश्य देखकर सक रह गया। स्वयं वाजपेयीजी वर्तन मला रहे थे। वह विद्यार्थी जब तक प्रधानाध्यापकको बताने गया, तब बक आप बर्तन दंगसे रखकर चले वा चके थे।

एक बार बस्तीमें महामारीका प्रकीप हुआ। आप सेवा सिमितिके भी सदस्य थे। पक्के सनातनी होने पर भी मृत अछूतोंके शव यसना घाट भेजने और अनाथ रुग्णोंकी चिकिस्साका प्रसन्त करनेमें संस्थान रहे जब कि घर पर एक मात्र पुत्र शिवाधर रोग शैयाका सेवन कर रहा था। पहोसियोंने कहा—पहिले घर फिर बाहर। आप पुत्रकी देख रेख नहीं करते। आपने उत्तर दिया—को सबकी देख रेख करता है वह उसकी भी करेगा। अनेकके समझ एकका उतना महत्व नहीं। पहोसियोंने कुछ न कहा। मन ही मन प्रसाम किया और वही लोग शिवाधरजी की सुभूषा करने लगे।

### औचित्य पालन

में पहिले ही कह जुका हूं कि विद्यालय प्राचीन तपोवनींका प्रतीक है। झतः वहां हुम, लिलत संतापं, गुक्तम गुल्म एवं वनस्पतियोंका होना स्वाभाविक ही है और काशीफलं कूष्माण्ड तो सर्वत्र ही सुलभ है। एक दिन शिवाबरबी एक लोकी लेकर घर आये। पिताबीने पूछा—वेटा यह कहां से लाये। उन्होंने उत्तर दिया—मैं विद्यालय गया था तो गुक्बीने दी है।

वाजपेयीजीने कहा—बेटा विद्यालयको तो देना ही चाहिये उससे खेना ठीक नहीं, बाझी भभी दे भाभो और गुरुजीके चरगा खूकर दामा मांगो और साथ ही प्रतिशा करो कि भव ऐसा न करंगा। बेचारे बालकको ऐसा ही करने पर छुटकारा मिला।

### अपरिग्रह

वाजपेवीजी ने अपनी भूमिः विद्यासवको दानः कर दी.। अपनी दुकानको चौपट कर दिया और ५५५

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

सकात में ही काल क्यांसित हो जाने तथा सर्थाभावके कारण एकमात्र एवं प्रायाप्रिय पुत्रको उच्च शिद्धांसे बंचित रखा। सतः तन-मन-बन स्रोर धर्म सगाकर भी विस व्यक्तिने विद्यास्य बनाया, बदाया स्रोर पर्याप्त कोष छोड़कर निकट भविष्य में गत्यवरोषसे भी बचाया, उसका तैलिचित्र भी विद्यास्य स्वीकार न कर सके यह कितनी कृतव्नताकी बात है!

जैसाकि पहिलो खिला जा जुका है, वाजपेगीजी ने विद्यालयके अन्तर्गत आयुर्वेदीय-रहायन शाला की स्थापना भी करवायों थी, जहां पर सभी प्रकारके रस, भरम, आसव, अरिष्ट, आदि शास्त्रीय विधिसे बनाये जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य पं० जगजायजी पाण्डेय इस विभागके प्रमुख हैं। वाजपेयीजीको जब सिंपातने प्रस खिया तो बस्तीके प्रायः सभी वैद्योंकी सम्मति हुई कि अमुक रस दिया जाय और वह रसायन शालासे ही मंगाया जाय क्योंकि वह शुद्ध शास्त्रीय विधिसे सिद्ध है। में उस समय वहीं बैठा था। मैंने सुना, शिंवाधरजी वीतो, और जहांसे बताइये में मगानेको तैयार हूं चाहे जितना मूल्य लगे, परन्तु अपनी रसायन शालाकी कोई भी खीषि न दीविये, पिताजीकी यह आजा है। इस पर भी जब एक वैद्यने कहा कि यह रस क्या है रामवाण ही समिनये और फिर पैरातो दे रहे हैं। शिवाधरजी रोकर कहने लगे आंतम समय में उनका नियम न तोड़िये। जीवन भर उन्होंने विद्यालयकी कोई बस्तु प्रह्मा नहीं की,और बीमार होनेके पूर्व ही उहोंन मुक्त कहा था कि अपनी रसायनशालाकी औषिष मेरे लिए न मंगाना। आखिर ऐहिक लीला समाप्त कर दी पर अपनी प्रतीज्ञासे न टले। अपने 'यशःशरीरेखा' वे आज भी विद्यमान हैं पर विद्यालयके भगनावरोधोंके आस्त्र पोळुने वाला आज कोई नहीं। यदि यही कम रहा तो वह दिन दूर नहीं जब विद्यालय में फिर ययापूर्व १५ विद्याव्या ही रह जांगी और सीरे सीरे वे भी खिसक जातें।।

हमारे देशमें संस्कृत प्रेमियोंकी कमी नहीं । पू॰ महातमा गांधीजी तो प्रत्येक भारतीयके लिए संस्कृत अध्ययन आवश्यक मानते ये और देशरतन राजेन्द्रबाबूने अपने अत्यन्त व्यस्त जीवनमें भी संस्कृत साहित्य पर एक अत्यन्त विद्वलापूर्य पुस्तक लिखा है । साधन सम्पन्न वैश्यसमान में भी संस्कृतके प्रति अद्धा-भिक्त विद्यमान है और सुना है कि संयुक्त मान्तके शिद्यामंत्री संस्कृतप्रेमी ही नहीं स्वयं अच्छे संस्कृतक भी हैं। और सर्वोपरि बात यह है कि स्वर्गीय बावपेयोजी की तपस्यासे जिन्होंने लाभ उठाया था ऐसे पचासों विद्यार्थी वन्न तन्न विद्यमान हैं, इन सबके होते हुए भी यह संस्कृत विद्यालय, देववायीका वह अद्भुत उपवन उज्जब जाय, इससे अधिक दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है।

पर इम निराशाबादी नहीं । अपने प्रान्तमें संस्कृत विश्वविद्यालयकी स्थापनाकी चंची चल रही है और बंगालके गवर्नर माननीय कैलाशनायबी काटजू तो संस्कृतको राष्ट्रमाषाके क्पमें देखना चाहते हैं । इमें आशा है कि हामरे विद्यालयकी ओर भी इन महानुभावोंका ध्यान बाबना और बाबपेबी बी के उस उपवनमें ''आहहै बहुरि क्सन्त ऋतु, इस डाइन वे फूला'

# स्व० बा० कृष्णबलदेवजी वर्मा

# श्री गौरीशङ्कर द्विवेदी 'शङ्कर'

सन् १६२४ की दीपावली थी। स्व० रायसाहब पं० गोपालदास जी उरई लौटने के लिए मोटर की प्रतीचा कर रहे थे, कालपी डाकघरके चयूतरेपर इम लोग बैटे हुए थे; बाबारसे श्वाता हन्ना इका रुका और उस पर से एक नाटे कद के भद्र पुरुषने इंसते हुए आकर हाथ औड़ कर रायसाइब से प्रसाम श्रीर मुक्तसे भी रामराम की। कुरती पर जब वह बैठ गये तब रायशहबने मेरी श्रोर संकेत करके उन सजन से कहा कि आप जानते हैं न, ये भी साहित्यक और कवि हैं और कवीन्द्र केशव के वंशधरों के जामाता हैं। ऋन्तिम वास्यने उन सजनपर जादू जैसा ख़हर किया । वे बड़ी श्रीव्रता से उठकर मुक्त से गले मिले आहीर रोकते पर भी पैर छ ही छिए। पहले इसके कि मैं कुछ कह सक् उन्होंने कहना प्रारम्भ कर दिया कि केवल कवीन्द्र केशव ही को मैं प्रापना कविता-गुरू और हिन्दी भाषाका का प्रथम श्राचार्य मानता हूं। यह बहे ही शीभाग्यका दिन है जो आप से अनायास ही मेंट हो गयी, क्या कबीन्द्र फेशक्के वंशघर इसी बुन्देलखंड में अब भी हैं! इत्यादि बड़ी देर तक वातें होती रहीं। रायसाहब उरई चले भी गये किन्तु उनकी बातों का तांता समाप्त नहीं हो रहा था। यह उनकी हमेशा की प्रकृति थी-कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हों किसी विषय विशेषपर चर्चा उठ खड़ी हो तो उस श्रावश्यक कार्यको भूल जायंगे श्रीर ग्राप्ते विषयका तब तक निरन्तर प्रतिपादन करेंगे जब तक आप भली प्रकार सन्तुष्ट न हो जांग । स्व० वा० कृष्णायलदेव जी वर्मासे यह मेरी प्रथम भेंट थी, फिर तो मैं उनका अधिक कृपापात्र, उनके परिवार का एक सदस्य सा स्त्रीर कालपीयालीं के लिए उन जैसा ही एक नागरिक बन गया था। वहां के कितने ही संस्मरण हैं किन्द्र उनकी चर्चा यहां न करूं गा। स्व० वर्मा जी के सम्बन्ध में ही संदोपमें लिखता हूं।

स्थ० वा० कृष्ण्यवलदेव जी वर्माका जन्म सं० १६२७ वि॰ में वेदन्याछ जी की जन्मभूमि कालपी में हुआ था। ब्रापके पूज्य पिताबी का शुभनाम लाला कन्ह्योमसाद जी सकी था, वर्मा जी के पूर्वज मायः दो सी वर्ष पूर्व पंजाबसे ब्याकर कालपीमें बसे थे, कालपी में उन्होंने सराकी, हुण्डी, ब्यादि के व्यापार में अञ्चा सम्पत्ति एकत्रित कर ली थी। उन्हीं दिनों वे ब्रिटिश सरकार स्था मध्यभारत की किसनी ही रियासतींक बैंकर भी हो गये थे।

#### वर्धी-क्रिभिनन्दन-प्रन्थ

सन् १८५७ ई० के विप्लवमें कालपी गदरका केन्द्र सा बन गया था। अनेक लड़ाइयों भी वहां हुईं। पत्नस्वरूप कालपीमें उन दिनों लूटमारका बाबार गर्म रहता था। वर्माओं के पूर्वेज भी लूटमारके शिकार हुए किन्द्र ब्रिटिश सरकारके खैरखवाह होने के कारण किसी के प्रायों की खित नहीं हुई। आप के पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर अब भी कालपी में है जो पाहूलाल खत्रीके मंदिरके नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिरमें उन विप्लवकारी दिनोंकी स्मृतियां अब भी विद्यमान हैं।

वर्मां के पूर्वज धार्मिकनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उत्का श्रांश अब भी आप के वंश जों में वर्तमान है। पिक्त्रताका आपके यहां विशेष ध्यान रखा जाता है। ब्राह्मण समुदायके प्रति आप के वंश जों की बड़ी ही ऊंची धारणा है। उसे वे अब भी बड़ी ही भद्धासे देखते हैं छोर वर्मा श्री के पिता तो इन सद्गुणों में बहुत ही बढ़े-चढ़े थे। रामचरितमानस और रामचन्द्रिका के वे बड़े ही प्रेमी थे। वर्माजीने अपने पिताजीका अनुकरण कर रामचन्द्रिका के प्रति बचपन ही में बड़ा अनुराग उत्पक्ष कर लिया था।

प्रारम्भिक शिद्धा कालपी ही में समाप्त कर वर्मा जी लखनऊके केनिङ्गकालिजमें प्रविष्ट हुए और इण्ट्रेस तथा इण्टर की परीद्धाएं भी आपने दो बार दीं, किन्तु सार्वजनिक कार्यों में फंसे रहने के कारण तथा और अनेक कारणों से उसमें आप अनुत्तीर्ण हो गये। यद्यपि आप उसे पास न कर सके किन्तु आपकी योग्यता अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उद्, हिन्दी और बंगला में बहुत ही ऊंची थी। आप मराठी तथा और भी कितनी ही भाषाओं के जानकार थे। शिलालेख आदि को लिपियां आप वहीं ही सरलता से पढ़ लेते और उसका अर्थ बतला देते थे इन पंक्तियों के लेखककी भी अनेक बार आपकी असाधारण विद्वत्ताका परिचय मिला है।

वर्मा जी में बचपन ही से नेतृत्व शक्ति आ गयी थी। उनके विद्यार्थी जीवनकी कितनी ही मनोरं जक घटनाएं हैं। हास्यके भावसे प्रेरित होकर स्वामी रामतीर्थ जी ने तो उन दिनों ही 'खुदाई फीजदार' की उपाधि आपको दे हाली थी।

सन् १८९९ की लखनऊ वाली कांग्रेसमें स्वयंसेवकों के कप्तान के रूप में नहीं ही सफलता पूर्वक आपने सेवा की । ऐंटी-कांग्रेस नामकी संस्थाका जो कि उसी वर्ष विरोध करनेके लिए बनी थी, आपने स्वयं तथा अपने अन्य सहयोगियों द्वारा उसी वर्ष में ही खातमा कर दिया।

कलकतेका एकादश हिन्दी-साहित्य सम्मेलन श्रापके ही प्रधान मंत्रित्वमें हुआ या और यह आपका ही प्रयत्न था कि इस सम्मेलनमें चालीस हजारका दान सम्मेलनको मिल सका और जिससे 'मंगलाप्रसाद मारितोषक' तबसे प्रतिकर्ष दिया जा रहा है और वब तक दिया जाता रहेगा तब तक स्वर्गीय-वर्माजी की याद उसी प्रकार अपर बनी रहे गी। वर्माबीने संखनक से 'बिद्या-बिनोद समाचार' साप्ताहिक पत्र तथा काशीसे भी एक पत्र निकासा या जो कि कई वर्ष तक वही ही सफलता पूर्वक चलते रहे।

वर्माजी प्रायः २५ वर्ष तक लगातार जालीन जिलेके बिस्ट्रिक्ट बोर्डके सदस्य तथा कालपी म्यूनिसिपेल्टीके सदस्य रहे। प्रभात सर्वप्रथम गैरसरकारी म्यूनिसिपल-चैयरमैन भी आप ही हुए और बहुत वर्षों तक वड़ी ही योग्यतापूर्वक उस कार्यको श्रापने निवाहा। आप आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे हैं।

सार्वजनिक कार्यों में इतने व्यस्त रहने पर भी भ्रापने साहित्य-सेवाके व्रतको बड़ी ही तत्परतासे जीवन मर रक्खा । सरस्वती आदि पत्रिकाश्चों में भ्रापके उच्चकोटिके लेख निकलते रहते थे ।

आपके सन् १९०१ ई० की सरस्वती (भाग दूसरा, संख्या ८ तथा ९, पृष्ठ २६२-२७१ तथा ३०१-३०६) में 'बुन्देलाखण्ड पर्व्यटन' शीर्षक लोखसे प्रभावित होकर स्व० क्रोरछानरेश महाराजा भी प्रतापसिंहजू देवने आदर पूर्वक आपके परामर्श हो के अनुसार क्रोरछेकी प्राचीन हमारतोंकी रचाका प्रमन्त कर दिया था!

'काशी-नागरी-प्रचारिखी सभा' के जन्मदाताश्चोंमें से वर्माजो एक प्रधान व्यक्ति ये और समय समय पर आप अपना भरपूर सहयोग उसे जीवन भर देते ही रहे !

श्चाप प्रयागकी हिन्दुस्तानी एकाडेमीके सभासद तथा एकाडेमीकी त्रैमासिक सुखपत्रिका 'हिन्दु-स्तानी' के सम्पादक मण्डलमें थे ।

वर्माजीका अध्ययन बहुत ही अधिक या और स्मरणशक्ति भी आपकी गजनकी थी। वंस्कृत और हिन्दी की अगिएत कविताएं आपको कराठाम थीं। वार्तालापमें जिस कविकी चर्चा आ जाती थी उसके कितने ही छुन्द आप तुरन्त सुना दिया करते थे, बुन्देललण्डके इतिहासका आपने बड़ी ही खोजसे संकलन किया था। बुन्देललण्डके लिए आपकी बड़ी ऊंची धारणा थी आपके एक पत्रमें जो कि उन्होंने काशीसे २२-१२-३० को मके लिखा था कुछ विवरण देखिए— काशी

₹3-१२-३०

### ''पूज्यवर प्रग्राम

आपको यह जानकर दुःख होगा कि मैं तां० २३ को इलाहाबाद गया, वहां से श्रोरियण्टल कान्फ्रींस एटैन्ड करने पाटलिपुत्र गया, वहांसे बौद्धकालीन यूनीवर्सिटी नालंदा, राजगिरि, वैद्याली, सहसाराम, श्रादि देखनेको या कि पाटलिपुत्रमें सक्त बीमार पड़ गया श्रोर यहां काशी श्रपने भानजे डाक्टर सटलविहारी सेठ M.B.B.S. मेडीकल श्राफीसर Central Hindu School Banaras के यहां सीट श्राया।

#### वर्गी-प्रशितग्दन-ग्रम्थ

परतों सबेरे मेरे रोग ने भयानक रूप चारण किया—Heart sink होने लगा, नाडिका बैठ चली, विश्वनाय जी से भाप सब मित्रों की मङ्गल कामना करते हुए अटल निद्रा लेने ही को था कि डा॰ के injections व मकरूप्यजके डोबॉने Heart और नाडिका को सम्हाल विया। यह मैं improve कर रहा हूं और अभी जब तक विल्कुल ठीक न हो जाऊंगा तब तक बाठ दस दिन यहां रहूंगा, यदि कैलाश्वास भी कर लूं तो भी मेरी ग्रुभ कामनाओं को सदैव अपने साथ समस्मिए गा और सदैव मातृभाषाकी सेवनों रत रहिए गा।

बुन्देलखण्डके गौरव का ध्यान रहे, तोते जागते को कुछ लिखिये पिदये वह मातृभूमिक गौरवके सम्बन्धमें ही हो। शोक ! मैं इस बीमारीके कारण शय्यातीन होने से 'सुधा' के श्रोरखाङ्क को अभी कुछ नहीं लिख सका हूं। एक पुराना लेख 'बुन्देलखण्ड का चित्तीर श्रोरखा दुगं' या, वह सरस्वती की दे दिया या। र तारीख तक श्रापके पास उसकी प्रति (सरस्वती की) पहुंचेगी तथा एक प्रति महाराज की सेवामें व एक दीवान साहब की सेवामें पहुंचे गी, उसे ग्राप श्रवश्य देखिंगे गा। लेख सचित्र है, उसमें श्रोरखाका गौरव है, चित्तीराधिपति प्रतापपर वीरशिरोमिण वीरसिंहदेवका ऐतिहासिक प्रमाणोंके साथ प्राधान्य है। चित्तीरसे श्रोरखा गौरवशाली है यह भाव है। यदि श्राठ दस दिन श्रीर खीवित रहा तो सुधाके अञ्चके लिए लेख पहुंचे गा।



वर्मी जी के मित्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि किसी भी बड़े आदमी, साहित्यिक या नेता की चर्चा कीजिये आपको तुरन्त वर्मा जी से यह मालूम हो जायगा कि उनसे उनका कब श्रीर कैसे साझात्कार हुआ, कितने दिन और कैसे उनके साथ उन्होंने कार्य किया, किसकी उनके लिए कैसी वारणा यी, इत्यादि बातोंसे आपके श्रंगणित मित्रोंके सम्बन्धमें अनेक-श्रनेक मनोरंजक बातें मुक्ते आपसे समय-समय पर सुनने को मिली है। महात्मा गांधीसे लेकर छोटे से छोटे कांग्रेसके नेतासे आपका परिचय था, महा-मना पूज्य पं मदनमोहनजी मालवीय और पं मोतीलालजी नेहरूसे तो बड़ी ही धनिष्ठता थी, श्री सी० वाई० चिनत मिण सुपिखद पुरातस्ववेता राखालदास बनजीं आपके बड़े ही धनिष्ठ मित्र थे।

वर्तिनके प्राच्यविद्या-विशारद डाक्टर वान लूडर्ससे भी आपका गहरा परिचय था, श्री रामानन्द जी चटर्जी, श्री पं॰ महावीरप्रसाद जी द्विवेदी श्रीर आधुनिक प्रमुख साहित्यकोंसे आपकी जान पहिचान थी।

वैसे तो प्रायः सभी कवियों की कविताओं का श्रापने ऋध्ययन किया था किन्तु कवीन्द्र केशवके आप अनन्य भक्त और उपासक थे। आप बहुधा कहा करते थे कि किन तो सचमुच अकेले 'केशव' ही हुए हैं। जब वर्माजी कवीन्द्र केशव और बुन्देलखण्ड की प्रशंसा करने लगते थे तो उनकी जबान थकती नहीं थी और छेड़ देने पर तो और भी अधिक स्रोज स्रा जाता था, हिंदो संसारमें वर्माजीके उक्त विषयोंके

प्रमाख माने जाते थे। उनमें क्षुद्र प्रान्तीयता न थी। उनका हृद्य वहा ही ऊंचा चीर विशास था। अपने एक दूसरे पत्रमें आपने शिखा था कि—

"यह जानकर मुक्ते और भी आनन्द हुआ है कि 'सुघा' स्रोरखा-मक्क प्रकाशित करेगी । मैं उसमें वहबोग देनेके लिए पूर्णतया प्रस्तुत हूं। वाहित्यके देवस्वरूप भी केशवदास जी मेरे हृदयाराध्य उपास्य-देव हैं । फिर यह कहां सम्भव है कि जहां उनका अथवा ओरखा राज्यका गुग्रगान होने की हो वहां मैं कुछ भी पृष्टि करूं । पर कहना इतनाही है कि एक सप्ताह का समय जो लेखके लिए आप मुक्ते देते हैं, वह बहुत ही अपर्यात है, कारण यह है, इस समय में बहुत व्यप्र हूं, यह सप्ताह क्या दो सप्ताह तक मैं ऐसा फंसा हूं कि दम मारने का अवकाश नहीं, क्योंकि ता० २१ नवस्वर को मैं प्रयाग आ रहा हूं। ऐकेडेमी की श्रोरसे पत्रिका पहली जनवरी को प्रकाशित होने वालो है। उसके एडिटोरियल बांर्ड की मीटिंग २३ नवम्बर की है। पत्रिकाके एडिटोरियल बोर्ड का मैं श्रानरेरी मेम्बर हं। पत्रिकाके लिए एक बहुत विस्तृत लेख भारतवर्षके श्रन्तिम सम्राट महाराज समुद्रगुनके सम्बन्धमें खोज करने श्रीर स्टर्डा करनेमें मुक्ते दो साल लग गये। प्रयाग, कीशाम्बी, दिल्ली, एरण, गया, श्रादिके स्तम्भी परके लेखीं की पढना पड़ा, किंचम की आकेंलोजिकल सर्वे रिपोर्ट की स्टडोज करनी पड़ी। गुप्तकालीन सुद्रास्त्रों व मूर्तियों को लोज कर उनसे ऐतिहासिक रहस्य उद्घाटन करने पड़े । श्रव वह लेख पूर्ण करके मेजा है । वीर-विलास की भूमिका तब तक लिखकर तैयार हो जावेगी। उसे भी प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं। दूसरे २५ दिसम्बर की काशोमें ऑल एशियाटिक एवयूकेशन कान्फ्रेन्स होने वाली है, उसका भी मैं मेम्बर हूं, उसके लिए भी लेख प्रस्तुत करना है, जो भारतवर्ष की प्राचीन युनिवर्सिटियों श्रीर शिक्षा पद्धति पर होगा, साथ ही २६ ता० को काशी नागरी प्रचारिशी सभाके साहित्य-परिषदका अधिवेशन है, जिसके लिये सभापति श्रीयुत राव-बहादुर माधवराव किवे 🖁 । उस परिषदके लिए बन्धुवर बाबू श्यामसुन्दरदास जी रायसाहबने बुन्देललण्डके साहित्यपर एक लेख पढ़नेकी आजा की है जिसकी मैं स्वीकृति दे चुका हूं, और जिसे तयार करने का भाज सरना सुगाऊंगा । साथ ही पटनेमें भ्रोरिएण्टिस कानफेंस है उसमें भी जाना पहेगा श्रीर उसके लिए भी कुछ मसाला इकट्टा करना होगा। अतः आप बाबू दुलारेलाल जी से यह कहिये कि वे कृपा करके भीरछांकके पन्द्रइ-बीस पृष्ठ की जगह मेरे लेखके लिए रिजर्ब रक्खें।"

वर्मा जी बहे ही चरित्रवान थे। आपकी ग्रहणीका स्वर्गवास आपकी तीस वर्ष ही की अवस्था में हो गया था किन्तु आपने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बृहद् परिवारकी सुज्यवस्था आप जिस योग्यता से करते थे वह देखते ही बनता था। मित्रों के आदर सरकार करने में भी आप वहे ही विनम्न और कुशल थे। मित्रोंका तांता आपके यहां लगा ही रहता था वर्मा जी में यह खूबी थी कि प्रत्येक समुदायमें शुल-मिलकर बातें करके मनोरंजन कर लेते थे। बच्चोमें बच्चे और बहे बूढ़ों में बुड्डे।

७१ ५६१

#### वर्षी-ग्रभिनन्दन-प्रन्य

हंतोड़ भी अव्यक्त नम्मरके यें । कुछ स्थलोका शस्य उनका ऐता मुंहतोड़ हुझा करता या कि बीरक्छकी याद आ बाया करती यी।

वर्मा वो अच्छे किन भी थे। उन्होंने कितनी ही कविताएं समय-समय पर लिखीं। भर्तृहरि नाटक और मैत-यह नाटक तो प्रकाशित भी हो चुंके थे। एक प्रन्थ क्षत्र-प्रकाश भी प्रकाशित हुआ था किन्तु अधि-कांश साहित्य, जो कि उन्होंने किठन परिश्रम करके तैयार किया था, अब भी अप्रकाशित है। उसमें कुन्दे-खालण्ड का हतिहास और कवीन्द्र-केशनके प्रन्थों की सम्पादित सामगी है। अपने कितने ही पत्रोंमें उसकी उन्होंने चर्चा की है किन्तु लेखके बढ़ जानेके भयसे उसे यहां देना अनुपयुक्त ही सा है।

वर्मा जी ने आजीवन साहित्य सेवा की है और साहित्य सेवा करते ही करत २८ मार्च को केशव-जयन्ती ही के दिन रामनवकी सं० १९८० वि० की काशीमें पुण्य सिल्ला भागीरचीके तटपर आपने गी लीकवास किया।

भारतवर्ष की प्रमुख साहित्यक संस्थाओं से उनका निकटतम सम्पर्क रहा श्रीर उनके द्वारा उन्होंने साहित्य की बढ़ी भारी सेवा की। कालपी का 'हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय' उन्होंके प्रोत्साहनसे पनपा है।

यों तो उनके विशाल परिवारमें कितने ही योग्य व्यक्ति हुए और है किन्तु स्व० व्रवमोहन जी वर्मा तथा चि० मोतीचन्द्र जी की वे अधिक प्रशंसा किया करते थे और अपना वास्तविक उत्तराधिकारी बत- रूपा करते थे।

स्व व त्रवमोद्दन जी वर्मा की सेवाम्नोंसे जो कि 'विशाल भारत' द्वारा उन्होंने की यी हिन्दी संसार भारिचित नहीं है। जिंव मोतीचन्द्रजी भी अपने पितामहके पदचिन्हों पर सफलता पूर्वक उत्तरीत्तर आगे बद रहे हैं यह संतोषका विषय है। सम्प्रदाय को मगतिशील बनानेमें उनकी लगन, कार्यतत्परता और सहनशीलता सदैव ही प्रशंसनीय रही है।

मुक्ते उस दिन स्वीर भी स्विक प्रसन्नता होगी जिस दिन स्वर्गीय वर्मा जी के साहित्यको प्रकाश में लानेको स्वीर वर्माजीके वंशवरींका तथा सम्प्रदायका कदम आगे बढ़ेगा। जीवन भर परिश्रम पूर्वक उन्होंने जो मैटर तैयार किया या उसका सदुपयोग होना नितान्त ख्रीर शीव्र ही आवश्यक है। स्वसे उनकी स्वात्माको तो शांति मिलेगी ही किन्दु हिंदी संसारका भी उससे बड़ा ही हित हो सके गा ऐसी पूर्य साशा है।

# बुन्देली लोक-कवि ईसुरी

## श्री गौरीशकूर द्विवेदी 'शकूर'

कि असिवनी बुन्देलखण्डकी भूमिका असित बड़ा ही गौरवमय रहा है, प्रकृतिने बुन्देलखण्ड की भूमिको अनोखी छुटा प्रदान की है, ऊंची नीची विन्ध्याचल की शृंखलाबद्ध पर्वत मासाएं, सघन-बन-कुंब, सर-सरिताएं आदि ऐसे उपक्रम हैं जिनकी रमग्रीयताको देखकर मानव-हृदय अपने आप आनन्द विभोर हो बाता है। यहांकी भूमि ही प्राकृतिक कविख-गुण प्रदान करनेकी शक्ति रखती है।

श्रादिकवि वाल्मीकीजी, कृष्णद्वैपायन वेदव्यासबी, मित्रमिश्र, काशीनाथ मिश्र, दुल्ली, केशव, बिहारीलाल श्रीर पद्माकर जैसे संस्कृत श्रीर हिन्दी साहित्य-संसारके श्रेष्टतम कवियोंकी प्रतिभा को अस्त करनेका सौभाग्य बुन्देलखण्ड ही की भूमिको प्राप्त है।

इनके अतिरिक्त और भी कितने ही सुकवियोंके महाकान्य अभी प्रकाश ही में नहीं आये हैं यह तो हुई शिद्धित समुदायके कवियोंके सम्बन्धकी बात, किन्दु जन साधारणमें भी ऐसे ऐसे गीतोंका प्रचार है जिनको सुनकर तिश्यत फड़क उठती है। वे गीत हमारी निधि है और युग युगसे हमारे प्रामवासियों द्वारा अब तक सुरिद्धित रुपमें वंशपरम्परासे चले आ रहे हैं। उन गीतोंको हम 'प्राम-गीत' या 'लोक-गीत' कहते हैं।

### ग्राम-गीत या लोक-गीत

भारतवर्ष प्रामोंका देश है और प्राम भाषाएं ही हमारे साहित्यकी जननी हैं। साहित्यके क्रिमिक विकासके विवरशका अध्ययन करनेसे यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है।

## ग्राम-गीतींके जन्मदाता

ग्राम-गीतोंके जन्मदाता या जन्मदात्री वे ही भी ले भाले ग्रामीण या भीली भाली विदुषियां हैं जिनके विशाल हृदय गांवोंने रहते हुए भी विश्व-ग्रेम ग्रीर विश्व-हितके श्राभिलाषी हुआ करते हैं, जो नित्य प्रति कहा करते हैं कि 'भगवान सबका भला करे' तब हमारा भी भला होगा।

बनावटसे कोसों दूर रहकर जिनमें त्याग, संतोष, झमा करुणा ख्रीर शांति का निवास रहता

#### वर्णी-मभिनन्दन-प्रश्य

है, जो दीनहीन होते हुए भी ऊंचे दिलवाले. निरिममानी होते हुए स्वाभिमानी, और कानूनी दुनियाके बदते हुए फरेबसे दूर रहते हुए भी अपनी बातके बनी होते हैं, हमारे ग्राम-गीत उनहींके हृदयोद्गारों की प्रकट करते हुए प्रकाशमें आते हैं।

इचर हमारी साहित्य की बढ़ती हुई प्रगतिमें ग्रामभाषाकी उपेद्धा ही सी रही, उसकी अपनानेके लिए कोई सम्मिलित उद्योग नहीं किया गया। यही कारण है कि हमारा शब्द-भण्डार प्रायः संकीर्ण ही सा प्रतीत होता है।

यह संतोष का विषय है कि शिव्ति समुदाय का ध्यान प्राप्त-गीतों की क्योर आकर्षित हुआ है क्योर यह भी उनकी विजयका स्पष्ट उदाहरण है। प्राप्त-साहित्यके प्रचार क्योर प्रसारसे जहां जन साधारणमें पढ़ने लिखने की रुचि उत्पन्न हो सके गी वहां हिन्दीभाषा-भाषियों को भी कितने ही नवीन शब्द, जिनको अब तक हम व्यवहारमें नहीं लाते थे, प्राप्त हो जावेंगे, क्योर इस प्रकार शब्द भण्डार बढ़नेसे हमारी भाषा जो कि राष्ट्र-भाषा हो चुकी है, सब प्रकार पूर्ण हो सके गी।

पिङ्गलाशास्त्रके विद्वानीने 'वाक्यम रसात्मकम् काव्यम्,' रससे पूर्ण वाक्यको काव्य माना है। किविता का सम्बन्ध हृदय श्रीर मस्तिष्क दोनों ही से हुआ करता है। प्राम-गीत यद्यपि विङ्गलशास्त्रके कड़े बन्धनीसे जकड़ा हुआ नहीं होता है किन्तु यह स्वीकार नहीं किया जासकता कि उनमें कविश्व नहीं।

### ब्राम-गीतोंकी उपयोगिता

आम-गीतोंकी रचना जिनके द्वारा हुआ करती है, जिनके लिए वे रचे जाते हैं, उनको वे यथेष्ट आनन्द और सञ्ची तन्मयता देनेमें अवश्य ही फलीभूत होते हैं।

'भाव अन्ठो चाहिए भाषा कोई होय' के अनुसार भी यदि वे रसादिकसे परिपूर्ण न भी हों तो भी भाव-प्रवान तो होते ही हैं, कविता की क्लिष्ट-भाषा हुदय को आनन्द-विभोर नहीं कर सकती, जब उसका अर्थ समकाया जावे तब ही उसका रसास्वादन चित्तको प्रसन्न करता है और वह भी बहुत ही थोड़े समुदाय का। किन्तु सरल भाषामें गाये गये गीत असंख्य जन-समुदायके हुद्यों में विना किसी टीका टिप्पणी, अर्थ या व्याख्या किये ही प्रवेश पा जाते हैं। उनमें विना वायुयानके 'आसमान पर चढ़ाने साली' और 'लूली लोमड़ी को नाहर बनाने वाली' थोथी कवि-कल्पनाएं भले ही न हों किन्तु उनमें होता है ग्राम-जीवनके प्रत्येक पहलू का सरल भाषामें मार्मिक और सच्चा वर्णन, वंशपरम्पराकी रूढ़ियों, ऐतिहासिक सामग्रियों और कितने ही अन्य विषयों का ऐसा समावेश जिसे सुनकर हृदय फड़क उठता है।

स्वाभाविकता ती इन गीतोंमें ऐसी समायी हुई रहती है जैसे तिलमें तेल यही कारण है कि

### बुन्देखी लोक-कवि हेसुरी

किंतने ही अधिक व्यक्तियोंके लिए कितने ही अंशों में कृत्रिम कविताओंकी बनिस्वत प्राम-गीत ही अधिक प्रमाबोत्पादक और उपयोगी विद्ध होते हैं।

## ग्राम-गीतोंकी व्यापकता

भारतवासियोंका सामाजिक जीवन सर्वथा गीतमय ही है। जन्म होते ही स्त्रियां हिलमिल कर सीहरके गीत गाती हैं, मुण्डनके अवसर पर मुण्डनके गीत। इसी प्रकार जनेऊ के गीत, विवाहगीत, संस्कारों के गीत, बारहमासे, सैर, कबल्योंके देवियों के गीत, खेतों के और चक्की पीसने के गीत, शक्ता यमुना स्नान, तीर्थयात्रा और मेलेके गीत, हत्यादि इत्यादि प्रत्येक अवसरके गीतों द्वारा ग्रामीण जनता अपना मनोरंजन किया करती है। भारतवर्षके प्रत्येक भागमें भिन्नभिन्न रूपसे इन गीतोंका साम्राज्य है।

## लोक-कवि ईसुरीका वंश-परिचय

बुन्देलखण्डके ग्राम-गीतों का विस्तृत विवरण बुन्देल-वैभवके एक भागविशेष में श्रलगसे संग्रहीत किया जा रहा है। प्रस्तुत लेखमें जिन गीतों की चर्चा की जा रही है वे एक ही लोक-कविके बनाये हुए हैं—उनका शुभ नाम है। ईसुरी श्रापका जन्म सं० १९८१ वि० में मेड़की नामक ग्राम में, जो कि भांसी प्रान्तांतर्गत मकरानीपुर से छे मील है, हुआ था। श्रापके पूर्वज श्रोरछा निवासी ये किन्तु श्राटारहवीं शाताब्दीमें जिन दिनों श्रोरछे का व्यवसाय श्रादि गिरगया श्रीर राजधानी भी श्रन्यत्र चली गयी तब वे श्रीरछा छोड़कर मेड़की चले गये थे, तबसे उनके वंशज वहीं मेड़की में खेती बारी, साहूकारी श्रीर पण्डिताई करते हैं।

ईसुरीके पूर्वज श्ररजरिया तिवारो जुक्तीतिया ब्राह्मण थे। मेडकीमें पं॰ भोले श्ररजरियाके सदा-नन्द उर्फ श्रजार, रामदीन श्रीर ईसुरी ये तीन पुत्र हुए। ईसुरी का पूरा नाम ईसुरीप्रसाद या ईश्वरीप्रसाद या किन्दु उनकी ख्याति उनके उपनाम ही से अधिक हैं।

ईसुरी अधिक पढ़ेिलाखे न थे। उनका बचपन लाड़ प्यार ही में व्यतीत हुआ इसके दो कारण थे, एक तो आपने ही घरमें सबसे छोटे थे, दूसरे इनके मामाके कोई संतान न थी। अतः अधिकतर इनके अपने मामाके यहां ही रहना पड़ता था। बड़े होने पर अमींदार्राके ने आजीवन कारिन्दा होकर रहे और बड़े ही समान पूर्वक। उनके सम्बन्धका निस्तृत निवरण 'ईसुरी-प्रकाश' में दिया जा रहा है।

## ईसरीके गीतोंकी मापा

ई सुरीके जितने गीत अब तक प्राप्त हुए हैं, वे सब एक ही प्रकारके छूंदमें हैं, कहीं कहीं छुंदके साथ दोहा भी जोड़ दिया है। जन साधारण उन गीतों को फाग कहते हैं। १६ छीर १२ मात्राओं के

#### वर्षी-प्रभितन्दंश-प्रत्य

विधामसे उसमें २८ मात्राएं होती हैं और अंतमें दो गुरू । छुंदशास्त्रके स्रंतर्गत यह छुंद सार, नरेन्द्र सीर लक्षितपद की अंगीमें स्थाता है ।

ईसुरीके गीतोकी विशेषता यह है कि सीधी सरल भाषामें गीतको मनोहर बना देते वे श्रीर प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति का जोरदार समर्थन प्राप्त रहता है जिससे गीत सुनते ही सुनने बालों का ध्यान बरबस उसकी झोर झाकर्षित हो जाता है. यहा—

गोरी कठिन होत हैं कारे, जितने ई रंग वारे ।

## ईसुरीके गीतोंकी आलोचना

ईसुरीके गीतोंकी आलोचना करते समय यह आवश्यक है कि प्रत्येक वातारण की छोर हमारा ध्यान रहे। राम खोर कृष्ण सम्बन्धी गीत उन्होंने जितनी तन्मयतासे कहे हैं उससे कहीं अधिक तन्मयतासे श्री राधारानीके श्री चरणोंमें उन्होंने श्रद्धाञ्जलियां आर्थित की हैं। अपनी उपास्यदेवी बजरानी श्री राधिका जी ही को वे मानते थे। यों तो आकाल वर्णन, श्रृद्ध वर्णन, आदि छोर भी कितने ही विषयोंके उनके गीत हैं किन्द्ध स्वोत्तम विषय उनका है 'प्रेम'का। प्रेम कलाका प्रतिरूप है इस्लिए प्रेमको अध्ययनका एक अन्द्र्धा विषय कह सकते हैं।

विद्यापित, सूर तथा अन्य भक्त-किवियोंके गीतोंका भी सूत्रपात प्रेम हो से हुआ यद्यपि उन्होंने प्रेमको ईश्वरच्वके विशाल पथमें परिणत कर अपने अमर-गीतोंमें गाया, तब भी वे प्रेम पर विना खेले न रहे। गोस्वामी तुलक्षीदासजी भी जो अधिक संयत और गंभीर थे अपनी कवितामें प्रेमका रेखाइइन किये विना न रह सके।

वास्तवमें प्रेम ही सबसे प्रवल मनोविकार है और मानव-जीवनकी अनेक उलक्षनोंका स्रोत भी। इसी कारण संसारके साहित्यमें यह अपना विशेष स्थान रखता है। यह प्रेमही है जो अपद श्लोर अक्षान जनताके मंहसे गीतोंके रूपमें निकल पहता है।

ईसुरी तो प्रेमके अप्रतिम कलाकार ही थे, उनके गीत प्रेम और जीवनसे श्रोत प्रोत हैं। छाया-वाद की सजनीके बहुत पूर्व उन्होंने रजउ, जैसे मधुर शब्द की कल्पनाकी, उसका व्यवहार किया और रजउ को सम्बोधित करके इतने गीत निर्माण कर डाले कि आज भ्रम सा हो रहा है कि आखिर ये रजउ ईसुरी की कीन थी १ वास्तवमें प्रेमिकाके जो चित्र उन्होंने प्रदर्शित किये हैं वे इतने आकर्षक और स्वाभाविक बन पड़े हैं कि उनकी सुस्मदृष्टि श्रीर चतुरताकी प्रशंशा किये विना नहीं रहा जाता।

आपके गीतों के कुछ उदाहरण देखिए। उनको पढ़ते श्रौर पुनते ही चित्रपटकी भांति दृश्य समाने श्रा बाता है।

सौंदर्यसे प्रभावित हो ईसुरी कहते हैं कि इस सुन्दर मुंहको देखकर कोई टोटका टीनान कर दे, कहीं किसोकी कुदृष्टिन पड़ बाय, घर क्रीर मुहल्कों में दुम ही तो एक खिलीना ही, दुम ही

### बुन्देली सोक-कवि ईयुरी

से तो सब मन बहलाते हैं, कम से कम कुटिष्टिसे बचे रहनेके लिए टिटीना (मायेपर कावलका चिन्ह) लगा लिया करो, हम सबकी यही खाकांखा है कि तुम दीर्घजीवन प्राप्त करो—

> कोड करत टोटका टीना, ई लडुआ से मीना। घर श्रीर बार पुरा पालेमें, तुम ही लाल लिलीना। कहनी करे नजर बरका कें, देवी करे दिटीना। 'ईसुर' हने खुसी विश्व राखें, जुग लुग जिये निरीना।

जिस प्रकार उंगलीके थोड़े ही संकेत से डोर में बंबी हुई चकरी जाती श्रीर तुरंत लौट श्रातो है, वही दशा प्रेमी की है। वह मेमिकाके दर्शनों के लिए जाता है श्रीर निराश लौट श्राता है, दिन भर यही क्रम रहने पर भी तृष्ति नहीं होती। इसीलिए वह कहता है कि घरोंकी दूरी बहुत हो खटकने वाली बात है—'तकछक' शब्दने तो कमाल कर दिया है, 'अवसर' तकछकके काहंयापन श्रीर उतावली को नहीं पा सकता। यथा—

हमतें दूर तुमायी बलरी, रजड हमें जा अखरी। बसी चाहयत दोर सामने, खोर सोह हो सकरी। तक-छक नहें मिलत कडवे कीं, घरी भरे कीं छकरी। हमरी तुमरी दाउ जननकी, होवे कीं हां तकरी। फिर आर्वें फिर जावें 'ईसुर' भये फिरत हैं चकरी।

प्रेमी कितनो ठोकरें खाता है, क्या से क्या हो जाता है, इसकी कितने ही गीतोंमें कितने ही प्रकार से कहा है। निम्नलिखित गीतमें तो पराकाष्टा ही कर दो है। ने कहते हैं, बड़े-बड़े, मोटे-ताजे भी सूलकर छुद्दारे की भांति रह जाते हैं और जो इकहरे बदनके हैं उनका तो कहना ही क्या, हाड़ों के पिंजड़े पर खाल इस तरह रह जाती है जैसे मकड़ी का जाला और इस सक्का कारण है प्रेमका खटका, ब्योरेशर वर्णन गीत में देखिए—

जो तन हो गन्नो स्क खुन्नारो, बैसहं इती इकारो। र गई खाल हाड़ के ऊपर, मकरी कैसो जारो। तन भन्नो बांस, बांस भन्नो पिंजरा, रकत रन्नो ना सारो कहत 'ईसुरी' सुन लो प्यारो, खटका लगी तुमारो।

प्रेम-पंचका खटका ऐसा ही हुआ करता है. अक भोगी जानते ही हो गे, खुहारेसे भी अधिक स्प्रीर क्या कोई दुवला पतला होगा। हड्डीके टांचेपर चमहा ही चमहा रह गया है स्प्रीर वह भी हतना

#### वर्णी सभिनम्दन-प्रन्थ

पताला, रक्त खीर मांच विद्दीन, कि खाप उसके मीतर की हिंडुयां उसी प्रकार गिन लें जिस प्रकार मकड़ी के जालोको गिन सेते हैं। एक निगाह ही में देखकर खनुभव कर लें कि विरही इसे कहते हैं। मकड़ों के जाले खीर पिंजड़ेकी, वह भी बांसके पिंजड़ेकी जो उपमा दी है वह कितनी ठीक बैठती है इसे पाठक ही विचार करें।

प्रेमीकी आशा और निराशके मूलेमें प्रायः भूलना पहता है। कंचन-काया और मन-हीरा की दशा होती है, इसे इस पंथके पथिक ही भली प्रकार अनुभव करते हैं—

> जब से भई प्रीति की पीरा, खुसी नई जो जीरा। कूरा माटी भक्को किरत है, इते उते मन-हीरा। कमती क्या गई रकत मांस की, बही हगन से नीरा। फूंकत जात बिरह की आगी, स्कत जात सरीरा। क्योई नीम में मानत 'ईखरी, क्योई नीम की कीरा।

प्रेम-पंथके थपेड़े इंसुरी जी ने भी उठाये थे या नहीं इससे हमें सरोकार नहीं, किन्तु उन्होंने जैसे सजीव वर्णन इस विषयके किये हैं उनको सुनकर तिवयत फड़क उठती है। नसीहत भी मिलती -है कि अगर कंचन-काया को कूरा-माटी (कूड़ा और मिट्टी) और मन-होरा को दुली करना है तो इस कूचेमें कदम बदाना। फिर तो एक बार कदम उठ चुकने पर वहीं कहावत हो जायगी, कि नीम का कीड़ा नीम ही में सुख मानता है।

प्रेमिकाके लिए प्रेमी पिक्षयोंसे भी नीचे काठ पत्थर तक होने की घन्य मानता है यदि उनको प्रेमी श्रीर प्रेमिकाके मिलनका सुश्रवसर प्राप्त है तो। वेकल ग्रेमी प्रतीचा करते करते वब थक जाता है श्रीर सफल नहीं होता तब यही भावनाएं उसे शांत किया करती हैं। जवानीमें भी वह सोचने लगता है कि श्रव कितने दिन की जिंदगी है, श्रव भी प्रेमिका मिल जाय श्रन्यथा इसी प्रकार तरसते हुए संसारके बाजार से हाट उठते ही मनीराम उद्द न जाय, श्रीर खूट न जाय।

बिधना करी देह ना मेरी, रबउ के घर की देरी! आउत जात चरन की धूरा, लगत जात हर बेरी! लागी आन कान के वेंगर, बजन सागी बजनेरी! उठन चात अब हाट 'ईसुरी', बाट बहुत दिन हेरी!

प्रेमिकाके घर की देहरी बनने की अभिलाषा प्रेमीको प्रेरित करती है और उसकी अपने शरीर से कहीं अधिक विशेषताएं बतलाता हुआ कहता है कि विधाताने ऐसा स्वर्ध-संयोग क्यों न उपस्थित किया जिससे आते और जातेहुए मुक्ते चरण-रज प्राप्त कर सकनेका तो सीभाग्य और मुझवसर तो मिलता ही रहता।

प्रैमीके दर्शनों की प्याची प्रैमिका कहती है कि बदि मेरा प्रैमी खुछा बनकर मेरी उंशुक्तियोंमें रहता होता तो कितना खुवियापद होता। जब मैं मुंह पोछती तो ने गालोंसे सहब ही में लग बाते, जब मैं आंखोंमें कावल देती तो उनके अपने आप दर्शन हो जाते, मैं जब जब वृंघट संभालती तब तब वे सन्मुख उपस्थित होते और इस प्रकार उनके लिए तरसना न पढ़ता—

को कउं छुँल छुला हो बाते, परे उंगरियन राते।
मों पॉछत गालन कीं लगते, कबरा देत दिखाते।
बरी घरी घूंघट खोलत में, नजर सामने राते।
मैं चाहत ती लख में बिदते, हात जाहं कीं बाते।
'ईसुर' दूर दरस के लानें, ऐसे काये ललाते।

इचर प्रेमी भी कह रहा है कि फिरते फिरते मेरे पैरों में छाले पड़ गये हैं फिर भी मैं सङ्ग छोड़ने बाला नहीं। कंचेपर फीला डालकर घर घर अलख जगाता हूं, गिलयों की खाक छान रहा हूं, रोहा बन-कर इचर उचर भटक रहा हूं, सुलकर डोरी की तरह हो गया हूं, हाड़ धुन हो चुके हैं फिर भी तुम्हारे कृपा पात्र न बन सका। दी गीत देखिए—

> हक्रा बुन हो गये हमारे, सोसन रजउ दुमारे। दौरी देह दूबरी हो गई, कर के देख उगारे। गोरे व्याग हते सब जानत, लगन लगे अब कारे। ना रये मांस रकत के बूंदा, निकरत नई निकारे। इतनउ पे हम रजउ कों 'ईसुर', बनें रात कुपियारे।

> × × ×

फिरतन परे पगन में फीरा, संग न छांड़ों तीरा। घर घर अलख जगाउत जाकें, टंगी कंदा पे भोरा। मारी मारी इत उत जावे, गलियन कैसो रोरा। नइं रख्री मास रकत देही में, भये स्क कें डोरा। कसकत नई 'ध्युरी' तनकउ, निदुर यार है मोरा।

प्रैमिका की तलाशमें दर्शनोंकी दिख्या मांगनेवालेके उद्गार देखिए-

को कोउ फिरत मीतिके मारे, संवारी सें न्यारे। स्वात पियत ना कैसडं. रहते, वेस-विलास विवारे।

#### वर्षी-अभिनन्दन मन्ब

दूंइत फिरत निखुर गए नेही, जांचत हैं हर द्वारे।
'ईसुर' नईं कोउ नेदरदी, दरस दच्छना डारे।
प्रेम-पंचमें आसक्तिमें आकुलता छोर निरक्तिमें सान्त्वना मिल जाया करती है—
भव ना होवी यार किसीके, जनम जनम की सीके।

सम ना हावा पार क्यांक, जनम जनम का साक । समके रहयो नेकी करतन, जे फल पाये बदीके । यार करे से बढ़ी बखेड़ा, बिना यारके नीके । स्राव मानुस से करियो 'ईसुर', पथरा रामनदीके ।

इत्यादि कितने ही गीत इस विषयके सुने गये हैं। रामावतार श्रीर कृष्णावतार विषयक गीतोंके भी कुछ उदाहरण देखिए---

#### रामावतार

कोपभवनमें रानी केकई राजा दशरयसे कह रही हैं कि हे राजाजी ! भरतबी राज पावें झौर श्रीरामजी वन जावें, यह वरदान मैं भागती हूं। प्रतिशा कर दीजिए कि चौदह वर्ष पश्चात् ही रामच्द्रस्ती अयोध्यामें आवें। राजा दशरथको क्या दशा हो गयी है वह अनुभव ही करते बनती है। उन्हें आगे कुआं और पीछे खाई दिखलायी देती है—

राजा राज भरत जूपार्वे, रामचन्द्र बन जावें। फेकई बैठी कोप भवन में, जी बरदान मंगार्वे। कर दो श्रवच अवधके भीतर, चीदई बरसे श्रावें। श्रावें। श्रावें। श्रावें।

भरत अयोध्यामें आ गये, रानी केकईसे दे कह रहे हैं कि मैया दोनों भाइयोंको वनमें भेज दिया है, पिताजीको स्वर्गमें भेजकर रघुवंशियोंकी नाव डुवा दी है। अरे माता कौशिल्या और सुमिनाके एक एक हो पुत्र तो या ! हे देव ! कैसे इस अवधकी लाज रहती है जब उसपर कालीकी छाया पढ़ गयी है-

> बन कों पठे दये दोइ भैया, काये केकई मैया। पिता पठे सुरधाम, बोर दई, रमुबंसन की नैया। इतों सुमित्रा कौशिल्या कें, एकई एक उरैया। 'ईसर' परी अवधमें कारी, को पत मात रखेया।

रावग्रको मन्दोदरी समका रही है कि भापने मेरा कहना न माना । श्री सीताबी उनको रानी हैं जो अंतर्पामी हैं, यह सोनेकी लड्डा धूलमें मिल जावेगी भन्यथा सीताबी सहित श्रीरामचन्द्रजीसे मिल लो---

### नुन्देशी सोक-कवि हेंसुरी

तुमने मोरी कई न मानी, वीता ल्याये विरानी। जिनकी जनक सुता रानी हैं, वे हर झंतरध्यानी। हैम कंगूर धूरमें मिलवें, लक्काकी राजधानी। ले के 'मिली विकाउत जेऊ, मंदोदरी वयानी। 'ईसुर' आप हात हरयानी, आनी मौत निवानी।

पाप करनेसे क्या कभी किसीने मेवा पाया है ! उससे तो नाश हो हो वाया करता है। देखिये उस रावणके यहां जिसको श्रभिमान था कि उसके एक लाख पूत और सवा लाख नाती है, यथा —

इक साल पूत छवा साल नाती, ता रायन घर दिया न याती। उस रावगाके घरमें कबूतर रहने लगे श्रीर महलों पर कौए उड़ने लगे। कोई पानी देने वाला न रहा, 'लुप्त पिण्डोदक क्रिया' वाली बात हो गयी—

> को रक्की रावन के पनदेवा, बिना किये हर सेवा! करना सिंघ करी कुल भर की, एक नाड की खेवा। कालफंद अवचेस काट दये, जै बोलत सब देवा। बोकन लगे काग महलन पै, भीतर बसत परेवा। बिंसुर' नास मिटाउत पाउत, पाप करें की मेवा।

## कृष्णावतार

भापनों तुमें जान गिरधारी, इमने कीनी बारी। काउ भीर हें करने होती, बहुत हती धंसारी। हर हर तथां तुमारे ऊपर तिबयत भरी हमारी। तुल्लिश गृक्का जामिन जाकी, जनम जिंदगी हारी। 'हैसुर' तकी स्थाम की मूरत, गोरी नहीं निहारी।

कालो रंग पर सिल्योंका व्यंग है, संसारमें कालोकी बनस्वित गोरेकी अधिक पसंद किया जाता है किन्द्र सिल्योंने गोरेकी तलाक नहीं की, सांबलिया ही पर हर मकार संतीत किया और उन ही पर अपना जन्म और जीवन हार बैठी है। तुलती और गङ्गा इसकी साज्ञी हैं इससे बड़ी जमानत और किसकी किसे सम्भव है ? इसीलिए आपको अपना ही समक्तकर इम सबने आपसे मित्रता की।

श्री राशिकालीको थे आपनी उपास्यदेवी मानते थे, एकनार जन इनके विरपर गाज (विजली) गिरते गिरते वच गयी तब आपने कहा था कि —

#### वर्शी-व्यभिनन्दन-प्रन्थ

इस पै राषा की विवकाई, ऐसी कां वन आई। उन कों धुन से ध्यान छगा के, एकड दिना न ध्याई। ना कमळ इस करी खुसामद, चरन कमल चित लाई। प्रन कर पाप करत रये हो गक्को, कां को पुत्र सहाई। परत लाइली ईसुर वा सें, सिर सें गाल बचाई।

इत्यादि कितने ही भावपूर्ण गीत आपके विविध विषयों पर उपलब्ध हैं; किन्तु यहां उन सबकी चर्चा करना सम्भव नहीं। 'ईसुरी-प्रकाश' में वे संप्रहीत हैं। आशा है हमारे इस सफल लोक-कविका उचित सम्भान करनेके लिए हिन्दीभाषा-भाषी सम्मिलित रूपमें उद्योग करेंगे और ईसुरीके यश-शरीरकों, जो कि कविताओं और गीतोंके रूपमें यत्र तत्र सर्वत्र प्रचलित हैं, यथ।साध्य एकत्रित कर सुन्दर-तम रूप देनेका प्रयान करेंगे।



# गुरुवर श्री गणपति प्रसादजी चतुर्वेदी

#### श्री श्याम सुन्दर बाद्ल

प्राचीन भारतके पुराने तपोवनों एवं गुक्कुलोंको शिलाका आदर्श निःस्वार्थ भावसे अपने चारों और ज्ञानका वितरण करना है। गुक्कुलके उपाध्यायके समझ शिल्या एक पवित्र कर्तव्य था जिसमें बनका कोई खास महत्त्व नहीं था। आजकी आत्यन्त व्यय-साध्य और व्यापारिकता भरी शिला-प्रणालीके युगमें रहनेवाले लीग तो उस समयके कुलपितकी परिभाषा जानकर आश्चर्य करेंगे कि दस हजार विद्यार्थियों के सम्यक् भरण, पोषण और शिल्यणका भार उसपर रहता था। परन्तु ऐसे लोगोंकी अभी भी कमी नहीं है जो इस परम्पराको आज भी जीवित रक्खे हुए हैं। अपने पूर्व-पुण्यों के फल-स्वरूप मुक्ते ऐसे ही एक महापुक्षके चरणोंमें वैठकर अध्ययन करनेका छुयोग मिला है। नीचेकी पंकियोंमें उनका पुण्य चरित्र चित्रित है।

बुन्देलखंडके मक नगरके जुक्तीतिया ब्राह्मण-वंशमें श्री नन्हेलाल चौबेके द्वितीय पुत्रके रूपमें मेरे गुरुवर वि० संवत् १६२७ की ज्येष्ठ कृष्णा श्रष्टमीको श्रावतीर्था हुए थे। बचपनमें ही जननी श्रीर जनकके दिवगंत हो जानेके कारण चिरकाल तक श्रापपर बहे भाईका कठोर संरक्षण रहा। "क्योरे गनपति पुरुखोंकी किसानी मिटा दे है रे। जौ गजाधर न हो तो दाने-दाने को तरसतो" इत्यादि वाग्वाणों की वर्षा होती रहती थी।

चौबे की अपने अमज के किछानी परिभमको जानते थे, उन्हें पिताका स्थानीय मानते थे, अत्य कभी उनको बातोंका बुरा नहीं मानते थे। इन्होंने सब कुछ सहते हुए अध्ययन जारी रक्खा। चौथी कज्ञा तक हिन्दी और उद्देका ज्ञान प्रातकर आपने पनद्रह वर्षके वयमें संस्कृतके अध्ययनका आरंभ किया था। श्री स्वामीप्रसाद सीरौटीयासे सारस्वत और सिद्धांतचन्द्रिका आपने दो ही वर्षमें समाप्त कर दी। सबह वर्षकी आयुमें आपने अपने घर पर एक निःशुल्क संस्कृत पाठशाला स्थापित कर दी थी। अब अध्ययन और अध्यापन दोनों साथ साथ चलने लगे।

इन दिनों इतरपुर और मकरानीपुर शेरवाबीके प्रविद्ध सवादे बने हुए थे। इतरपुरमें इव साहित्यके आसार्थ स्व० श्री गंगावरबी स्वास वे और मकरानीपुरमें पुरोहितजी। सवस समय पर इन दोनी

#### वर्णी-ग्रमिनन्दन प्रन्थ

की दलों भें भिड़न्त भी हो जाया करता या। यह इन्द्र कभी कभी तीन तीन रात चलता या, जिसमें जनता वही दिलचस्पी लेती थी। एक बार जब उक्त दोनों गोलों में इन्द्र चल रहा था, तभी श्री चौबेजीन पुरोहित-गोलकी झौरसे लंस्कृतका एक स्व-रचित पर्य गाकर सुनाया। श्री ब्यास-गोलमें इसकी बोइका कोई कुन्द कहनेवाला नहीं या। फलतः उसे हार मान लेनी पड़ी। पुरोहितजीने चौबेजीकी पीठ ठोंकी झौर उन्हें झपनी गोलका नेता बनाया। इतना ही नहीं इनकी ख्याति बढ़ानेके उद्देश्यसे श्री पुरोहितजीने झपने ही व्ययसे श्रीमद्भागवतकी प्रति मंगाकर झौर स्वयं ही यखमान बनकर इनसे विधिपूर्वक उसका अवच्य किया। इससे इनकी इतनी ख्याति फैली कि झव पुराखोंके द्वारा उनकी स्वतंत्र झाजीविका भी चलने लगी। खब झमजकी कठीरता प्रेम झौर श्रदामें शनैः शनैः परिवर्तित होने लगी।

उपर्युक्त घटनाके पश्चात् शैर-साहित्यके भंडारको भरनेमें चौबेबीने बढ़ा योग दिया। उनके सम्बन्धकी ऐसी ही एक दूसरी घटना है। उक्त दोनों गोलोंमें मितिहन्दिता चल रही थी। दो दिवस हो गये थे। तीसरी रात भी जब आधी बीत चुकी थी तो ब्यास-गोलकी झोरसे एक आमीघ अस खोड़ा गया ची संभवतः इस प्रकार या—

अम्बा को मिला चूडामणि किससे बताना। इस पे ही बाज हार जीत मीत मनाना।

कुछ च्या पुरोहितजीकी गोलमें समाटा रहा । श्रोता समक्तते ये श्रम पुरोहितजीकी गोल हारी । श्रकस्मात् चौबेजीको सत-श्रतीके द्वितीय श्रम्यायके ''द्वीरोदश्चोमलं हारमजरेच तथाम्बरं चूड़ामिया, तथा दिखं कुण्डले कटकानिच' की याद श्रा गयी, तत्काल ही उन्होंने गोलके एक श्राशुकवि स्व० श्री बोदन स्वर्याकारकी सहायतासे, लेखकको जैसा याद है, निम्न यद्य गाकर सुना दिया—

उपहार चीर सागर ने हार को दियो। ताही सौ दिन्य अम्बर चूड़ामणी लियो। देवन के अक्ष शस्त्र दिन्य भूषण घारे। मैया ने अस्त्रर मारे भूभार उतारे।

अपार भीड़में से सहसा तालियों की तड़ातड़ ध्वनि उठ पड़ी ग्रीर जय पराजयका निर्याय हो गया।

इन्होंने दो ही वर्षमें नगरके तत्कालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री मशुराप्रसादजी तिवारीसे मुहूर्त-चिन्तामिण, नीलकण्ठी, बृह्जातक श्रीर एहलाघव पंचतारा तक पट लिया था। तिवारीजी प्रहलाघव पंचतारा तक ही पटे थे, परन्तु चौबेजीने श्राम्नी प्रखर प्रतिभा द्वारा सम्पूर्ण प्रहलाघव श्रीर लीलाबतीका गिणत सिद्ध कर लिया था। एक वर्ष श्रापका बनाया हुआ पंचीन भी मकाशित हुआ था। दितया निकाशी स्व० श्री रावेलालवी गोस्वामीसे आपने यद्यपि षड्लिंग तक ही विद्वान्त-कौमुदी पढ़ी थी, परन्तु आपने अपने छात्रोंको पूर्ण विद्वान्त-कौमुदी पढ़ाया है। टीकमगढ़के तत्कालीन विद्वान् श्री रावारामवी शास्त्री (रज्जू महाराज) से आपने न्यायशस्त्र पढ़ा था, एवं आगन्तुक विद्वानोंसे स-स्वर वेद पाठका भी अन्यास कर लिया था। अब किसी विषयका छात्र आपकी पाठशालासे निराश होकर नहीं बाता था। आयुर्वेदके कितने ही छात्रोंने आपकी पाठशालामें अध्ययन कर उच्च परीह्माएं दी है। बद्यपि आगने कोई परीह्मा नहीं दी पर आपके कई छात्रोंने शास्त्रों परीह्मा तक उत्तीर्ण की है। कर्म-काण्ड, वैदिक यशादिमें आप इतने ख्यात हो गये हैं कि अब तक दूर दूर तक आप प्रधान यश्चिकके क्यमें ले बाये वाते हैं। चौबेबी पुराखादिपर इतना सुन्दर प्रवचन करते हैं कि एक बार आपके पाखिनि व्याकरणके गुरु श्री गोस्वामीबी इतने मुग्ध हो गये कि जैसे ही श्री चौबेबी ब्यासगहीसे उतरकर नीचे आये कि उन्होंने इनके पैर पकड़ लिये। चौबेबीको इससे अत्यन्त दुःख हुआ और गोस्वामीबीके चरखोंमें प्रणामकर पश्चलाप करने लगे। गोस्वामीबी बढ़े भावक थे, वे कहने लगे मैंने गखपित प्रसाद चौबेके नहीं पुराख प्रवक्ता भगवान वेदस्थासके चरख छुए हुए हैं।

श्राप दूर दूर पुराख प्रवचनके लिए जाने लगे। इन पंक्तियों के लेखकको अन्ते-वासी होने के नाते कई बार ऐसे अवसरों पर आपके साथ जानेका सीभाग्य मिलता रहा है। माधमासकी विरक्ष-तारिका, अभात कल्पा, रात्रि है, गुक्जीके स्नान हो रहे हैं। अपना निरवका कर्म छीर नियमित सस-शतीका पाठ करके स्योंद्य होते न होते व्यासगदी पर बैठ जाते हैं, किर सायंकाल चार बजे उठते हैं। कैसा उम्र तप है ? मैं तो अपनी किशोरावस्थामें भी उसे देखकर चिकत हो जाता था।

हमन्तकी रात्रियां है, परीक्वार्थियोंको पढ़ाते पढ़ाते बारह बजा देते हैं, श्रीर फिर उप:काक में उठकर छात्रोंका जगाकर फिर पढ़ाने लगते हैं। चालीस पैंतालीस वर्ष तक ऐसा निरन्टर एवं निःस्वार्थ अध्ययन कीन करा सकता है।

छोटी सी लंगोटी लगाये, ग्वालोंको गाएं शोंप कर लोटते हैं, सहसा दीवान साहवकी स्वारी आप जाती है, और इन्हींसे प्रश्न होता है चौबेजी कहां हैं? आप उसी स्थितिमें अपना परिचय देते हुए उनका कार्य करने लगते हैं, कैसी सरलता है !

आपका प्रभाव न केवल विद्यार्थी समाज तक ही सीमित था परन्तु, साधारण जनता भी आपके तप, त्याग एवं सरलता आदि गुणोंसे प्रभावित थी और आपका सम्मान करती थी। जब सन् १९३० हैं०में नगरमें सम्प्रदायिक आशान्ति हो गयी थी, भी घासीराम जी व्यास उन दिनों जेल मेज दिये गये थे, तब तत्कालीन जिलाघीश डालिंग साहबने भी चीबेजीको आप्रह पूर्षक शान्ति-स्थापना समितिका प्रमुख सदस्य जुना और आशान्ति पीडित दीन जनतामें चीबेजी द्वारा ही आर्थिक सहायता वितरित करायी।

भापको भाषगा-शक्ति अपूर्व थो। सनातन धर्मके महोपदेशक स्व० भी काल्रामजी शास्त्रीने

#### वर्षी-अभिनन्दन-ग्रन्थ

नगरके कुछ ईर्ष्यांतु पंडितोंकी मैरणासे एकबार शास्त्रार्थंके लिए इन्हें बाहूत किया। बाह्यान-पत्रमें शास्त्री जीने समय 'स्वाम' के चार बजे लिखा था। श्री चौबेजीने 'स्याम' शब्दसे ही इस शास्त्रार्थंका पूर्वपञ्च उठाया और अपना वक्तव्य समाप्त कर शास्त्रीजीके वक्तव्यकी प्रतीखा करने लगे। श्री शास्त्रीजी चौबेजीकी सर्वतीमुखी प्रतिभा पर मुग्ब हो गये और अपने वक्तव्यमें इनकी प्रशंक्षा कर शापके चनिष्ठ मित्र बन गये।

वि० १९८४ के लगभग नगरके समस्त कहारोंने वैश्यसमाजके किसी व्यवहारसे असन्तुष्ट हो उनके यहां पानी भरना छोड़ दिया । सारे नगरमें खलवली मच गयी परन्तु किसीको कोई उपाय नहीं स्फता या। अन्तमें भीचौबेजीको शरण ली गयी। तुनाई वाजारमें एक विशाल सभाकी आयोजना की गयी विसमें वर्ण धर्मों पर लगातार चार घंटे तक चौबेजीने वक्तृता दी। इस वक्तृताका कहारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वहीं अपनी उक्त हड़तालकी समाप्ति घोषित कर दी। ऐसो कितनी ही इन्होंने समाजकी मौन किन्तु महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं।

स्ताता स्रीर स्वाभिमान उनके जीवनके मुख्य गुण रहे हैं। घमंड तो आपको छू भी नहीं गया, दम्भ तो आपसे कोसों दूर रहता रहा । निस्वार्थ भावसे विद्यादानकी हस साधनामें बड़े बड़े प्रलोभनों क्रीर विध्नोंने बाधक बनना चाहा परन्तु हद्वती श्री सौबेबी पर उनका कोई असर न हुआ । टी. एन. बी कालेज राठ. (हमीरपुर) के संस्थापक श्री ब्रह्मानन्दजीने वब सर्व प्रथम अपना विद्यालय लोहीमें स्थापित किया थातव संस्कृताध्यापनके लिए श्री चौबेबीसे उन्होंने बड़ा आग्रह किया था परन्तु चौबेबीने वेतन लेकर स्थापन करना पसन्द न किया । चौबेबीके श्रद्धालु भक्त तत्कालीन मेडिकल आफ्रिसर डा॰ प्रताप-चन्द्र राय आपकी पाठशालाको सरकारी आर्थिक सहायता दिलानेके लिए जब जब आग्रह करते थे तभी चौबेबी अपने हट्-जतका निश्चय आप पर प्रकट कर देते थे !

वि॰ संवत् १९७४ की महामारीमें इन पर एक महान् संकट आ पड़ा था। आपके एकाकी विद्वान् युवा-पुत्र श्री रामप्रसादजी चतुर्वेदी, पुत्रवध् श्रीर अग्रज सब एक साथ चल बसे थे। केवल आप दम्पति ही अवशिष्ट रहे ये। इस घटनाने चौबेजीको पागल बना दिया। माताजी उक्त संकट श्रीर आपकी इस शोचनीय अवस्थाके कारण चिन्तासे स्लक्त कांटा हो गयीं। इस दुखी दम्पतिको शोक-सिन्धुसे उवारने वाले थे स्व॰ श्रीब्रह्मचारी महाराज जिनके नामसे सुखनईके उत्तरी तटपर आज भी एक सुन्दर श्राक्षम बना है।

जब ब्रह्मचारीजीने चौबेजीकी विद्यित दशाका समाचार सुना तो स्वयं इनके घर दौढ़े आये। वयोवृद्ध, प्रतिष्ठित एवं सुप्रिद्ध होने के कारण आपके सान्त्वना-पूर्ण वचनोंका श्री चौबेजी पर बढ़ा असर पढ़ा। इतना ही नहीं, चौबेजीका ध्यान आतीत चिन्तनसे हटानेके लिए उन्होंने अपने ही आश्रममें बढ़े धूम धामसे जुलूस निकालकर इनका श्रीमद्भागवत पुराण बैठा दिया। नगरसे दूर होने पर भी इस कथामें सैकड़ों नर नारी जमा होने सो। एक मासके इस महान् अनुष्ठानमें संलय्न होनेसे श्री चौबेजीको पर्यात

आर्थिक लाभ तो हुआ ही छबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि वे शोक के महान् भारको बहन करने वेग्य हो सके। पाठशाला पूर्वदत् मुखरित हो उठी।

गुरु बीकी इस पाठशालासे सैकड़ों छात्र विद्वान बन कर निकल चुके हैं स्तर्भ की कृष्णनारायण जी भागेंत, सेकेंटरी म्यूर्व बोर्ड भांसी और श्री गंगानारायण जी भागेंत, भृतपूर्व एमर एकर एर, चेयर-मेन डिस्ट्रिस्ट बोर्ड भांसी, श्रीर श्री गंगानारायण जी भागेंत, डिपुटी कलक्टर तथा श्रीयुत व्यासत्री, श्रादि कितने ही महानुभावोंने इस पाठशालाकी खुली भूमिगर बैठकर संस्कृत साहित्यका श्रय्यम्यन किया है। मऊ नगर श्रीर तहसील में कदाचित् ही कोई ऐसा संस्कृतका पंडित होगा, जिसने चौने जीकी पाठशालामें श्रय्यम्यन किया हो। नगरके जिन विद्वानोंसे इन्होंने श्रय्यम्यन किया या उनके पुत्र श्रीर पीत्र तक आपकी पाठशालामें पट्कर पंडित बने हैं। इन पंकियोंके लेलकने तो गुरुदेवके श्रीवरणोंमें रह कर अनेक वर्ष व्यतीत किये हैं। खेतीकी देख-रेखके सिलसिलेमें उन्होंके साथ उनके 'हार'में, जो नगरसे छः मीलकी दूरी पर कैगाई ग्राममें है, जाकर कितनी ही हेमन्तकी निशाएं मचानके नोचे पयालमें लेटकर वितायी हैं। गुरुत्री मचानके ऊपर पड़े पड़े रखुतंग्रके ख्लोक उठा रहे हैं श्रीर मुक्तसे व्याख्या करायी जा रही है। कभी-कभी तो हसी हार पर पूरी पाठशाला जम जाती थी। दोनो पसलोमें प्रायः पन्द्रह पन्द्रह दिन यहां गुरुत्रीको निवास करना पड़ता था। इससे सामेदार श्रिषक वेईमानी नहीं कर पाते ये श्रीर इन्हें खाने भरके लिए श्रात मिल जाता था। इस श्रावर पर जितने छात्र वहां जाते थे सभीकी भीजन व्यवस्था गुरु-मता स्वयं करती थी। जिन्हें इस महाप्रवाद पानेका सीभात्य प्रात हुआ है, उनका जीवन अन्य है। गुरु-मता स्वयं करती थी। जिन्हें इस महाप्रवाद पानेका सीभात्य प्रात हुआ है, उनका जीवन अन्य है।

श्री चीवेत्रीके तीन पुत्र श्रीर दो कन्य एं हैं, सभी विवाहित हैं। दो वर्ष हुए श्रद्धेया माताजी हरलीला समाप्त कर जुती हैं। माताजीकी देख रेखमें एक बार श्रापकी आंखों का ध्यापरेशन हो खुका या, ध्याप व श्रीर यात्राके निर्वाह योग्य हिन्द श्रापको प्राप्त है, इसके पूर्व एक वर्ष श्रान्येपनका भी श्राप्त करना पड़ा था। किनड पुत्रीके विवाहकी उलकानों स्वापको बार बार बाजार जाना पड़ता था। दैवात् एक दिन सायंकालको बाजारमें हो दो गायों के बीचमें पड़ जानेसे आपके पैरमें गहरी चीट श्रा गयी। फिलतः तभीसे बड़ी कठिनाईसे चल पाते हैं। श्राव श्रवण शिक भी खीख हो चली है। किर भी दो चार खात्र सेवन करते हो रहते हैं। श्रीर ध्यापके खेख पुत्र श्री श्रिवनारायण जी चतुर्वेदीके कारण उन्हें खात्र नहीं होना पड़ता। गुरुदेशने ध्याप हिन्योंपर श्रानन्य स्तेद र स्ता। उन्हें रहनेके खिए श्रयना एक निराश नहीं होना पड़ता। गुरुदेशने ध्याप ही जिल्योंपर श्रानन्य स्तेद र स्ता। उन्हें रहनेके खिए श्रयना एक पूरा मकान दे र ता या, छात्र उनका हंचन भी जला लेते थे, कितने ही निमंत्रणों से आपका प्रतिनिधित्व स्थापके छात्र ही करते थे। उनका मजन पूजन भी लगता देते थे, एवं कितनी ही प्रकारसे आपने आपने आपके छात्र ही करते थे। उनका मजन पूजन भी लगता देते थे, एवं कितनी ही प्रकारसे आपने आपने आपके छात्रोंकी खहायता प्रदान की है। प्रायः आपके सभी छात्रोंकी भावनाएं लेखककी इन भावना छोते कि होंगी और सभी उन्हें श्रयना खबंस हाता मानते हैं।

400

## जीवनके खण्डहर

भी अन्बिकापसाद बर्मा "दिव्य," एम ए

बादेकी ऋतु थी, संध्याका समय । में अपने झांगन में बैठा घूप से रहा था। इसी समय एक सदकी सिरपर टोकरी रक्से झायी झोर बोली—'बेर से लो।' सदकी शायद पन्द्रह सोलह वर्षकी होगी, परम्तु योबनके उसमें कोई चिन्ह नहीं दील पड़ते थे। चिपटी नाक, झन्दरको घुसी हुई छोटी छोटी चांलें, मीटे मोटे झोंठ, सांबला रंग, ठिनगा कद, देखते ही शात होता था कि वह भाग्यकी दुकरायी हुई है।

जब कुछ काम नहीं होता तो कुछ स्वाना ही खच्छा मालूम होता है, यह भी एक मन बहलाव है। बोला—'देलूं"।

लड़की भिभकती तथा डरती हुई सी बेरोंकी खुली हुई टोकरी सामने रख झांगन में एक तरफ स्वाभाविक सुशीलतासे बैठ गयी, बैर बहे बहे झीर गदराए हुए ये। मेरी भूली झांखोंने उनका स्वागत किया, परन्तु मेरी विना झांशके ही मेरी लड़की उन्हें खरीदनेकी दौड़ी, झांशकी क्या बकरत थी, यह उसका रोजका काम था। मैंने उसके खरीदे हुए बैरों में से एक बैर उठाया झीर चक्खा, बैर मीठा था. श्रतः मुक्ते लड़कीके विषय में ऊख विश्वास हुई।

त् कहां की है ?

"महराजपुराकी" लब्कीने दयनीय सी शक्ल बनाकर कहा ।

"तेरे और कीन है !" मैं फिर बोही बेमतलव पूछा बैठा।

''बृदा बाप स्त्रीर एक खोटा भाई''।

''क्यों, मां नहीं है ?

"नहीं, यह तो मर गयी," ऐसा कहते सहकी की आंखों में आंख् या गये।

"कोन, ठाकुर है ?"

"बहोर।"

"तो कुछ दूध मठ्ठा घरे नहीं होता !"

"कुछ नहीं, मांके मरजाने से सब घर बार बिनड़ सवा । बाप बुड्हा है, सांखोंसे भी कम विसता है,

उतका किया कुछ हीता नहीं, भाई विलकुल कोटा है वह क्या करने लावक है, देख रेख न होनसे छव दीर मर गये। कई नग गायें यीं कई नग भैंसें, अब कुल दो बैल बच रहे हैं, भी दूध कैसे हो।"

"कुछ खेती पाती भी नहीं !" मैंने पूछा।

"दी खेत पड़े हैं, पर उनकी जोतने वाला कीन है ! पड़े रहते हैं मुकतमें लगान भरना पड़ता है।"

'तब गुजर कैसे होती है !"

"वही कवार करके, बैर बेच लिये या महए बीन लिये।"

''तेरी शादी डोगयी।''

खड़की चुप थी, मैं समक गया शादी होगयी है। मनमें एक प्रश्न श्रीर उठा जब यह लड़की श्रापनी समुराख चली जावेगी तब उस बुह्दे बापका क्या होगा १ पर ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर नियति ही दे सकती है, मनुष्य नहीं। वह प्रश्न मनका मन ही में दब गया, मैं कुछ देर चए रहा।

जब लहकी जानेकी हुई मुक्ते एक बात फिर स्क्ती, मेरे हृदय में बहुत दिनोंसे नौकरीके ऋति-रिक्त कुछ दूसरा घंघा करनेकी इच्छा छिपी यी क्योंकि नौकरी में तो 'नौ खाये तेरहकी भूख' रहती है, विशेषकर रियासतों में । लड़कीसे उसके खेतोंकी बात सुनकर मेरी वह इच्छा जाग उठी, बोला—'खेत मुक्ते नहीं दे सकती ?'

"मालिक ले लो, मैं तो ऐवा ही कोई आदमी चाहती हूं जो उन्हें जीतने लगे। मैं बायको मेजुंगी, आप बात कर लेना"

दूसरे दिन सबेरे मैं अपने कमरेमें बैठा अपनी एक पुस्तक लिख रहा या। मेरे कमरेके सामने एक सेठजीका मकान है, सेठजी अपने दरवाजे पर खड़े थे। इतनेमें एक बुद्दा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कमरमें उसके चिथड़ों की एक लंगोटी थी, शरीर पर एक मैली लाल घोतीका जीर्थ शीर्थ टुकड़ा। कमर उसकी अफ़क रही यी शरीर भरमें अर्दियां थीं, आंखों में धुंचलापन। उसे देखते ही सेठजी समके कोई भिखमंगा है। आवाज बुलन्द करके बोले — 'उन पाठकजीके दरवाजे जा, वे मिनिस्टर दुए हैं, सबको सदावर्त बांटते हैं।

"मैं सदावर्त लेने नहीं आया. मास्टर भैयाका मकान कहा है ?"

'सामने जा" सेटबीने उसी बुलन्द आवाजमें कहते हुए उससे अपना विण्ड खुड़ाया।

मैं समस्त गया वही बुद्धा है, उसे बुलाया और बात शुरु की। वह बात बातमें कहता-'कहो हो', मुक्ते बबरन कहना पड़ता-'हो,' मुक्ते मालूम हुआ कि मुद्दा बात करनेमें बहुत ही खतुर है। जात का आहीर है, बिन्दगी अर तूथमें पानी मिलाकर बेचता रहा होगा, एकके दो करता रहा होगा हस्यादि,

#### वर्षी शामिनखन-प्रन्थ

इत्वादि। क्यासिर उसके सेत देलनेके नद कुछ ते करनेका निश्चन किया, उसे किसी दिन संध्या समय आनेको कहा।

एक दिन मैं स्कूलसे आया नहीं कि उसे दरवाजे पर खटा हुआ पाया। नागवार तो गुजरा परन्तु उसे बचन दे कुका था, उसके साथ जाना ही पड़ा। कई खेतोंको पार करके उसके खेतोंपर पहुंचा। खेती पातीका कुछ अनुभन तो है नहीं, सौदा भी इतना बड़ा नहीं था कि उसमें जादा चख चख की जाती। चालीस पचास रायेकी कुल बात थी क्योंकि बुड़डा खेत वेचनेकी नहीं सांके पर उन्हें जोतेनको तैयार था। समझ लिया पचास रुपये न सही मनमें ऐसा हिसाब लगाकर वात ते कर दी। लिखा पढ़ी कर देने पर बात आयी, मैंने उसे फिर समय दिया, वह फिर आया कई बार आया पर लिखा पढ़ीका कुछ साधन न मिल सका। आखिर एक दिन मैंने बला सी टालनेकी गरजसे दो रुपये दिये और कहा जाओ खेतोंमें काम शुरू कराओ। लिखा पढ़ी फिर देखी जायगी। बुड़ा रुपया लेकर चला गया। आठ दस दिन तक फिर नहीं आया। मैं समझ गया रुपया गये। आखिर एक दिन यह बाजारमें मिला। मैंने पूछा — 'क्यों रे फिर नहीं आया तुं। कुछ काम शुरू कराया है'

'नहीं मालिक, मजरूर नहीं मिलते। आपके राया रक्ले हैं। मजदूर न मिले तो वायस कर बाऊंगा। बारे गांवसे कह कर हार गया। कोई नजदीक खड़ा नहीं होता। उसकी शक्त देखकर मुझे उसके कहनेमें सचाई दील पड़ी। ख्याल हुआ मजदूरोंकी मजदूर कहां रक्ले हैं और फिर आजकल। मैंने उसके ईमानकी परीद्या लेनेकी गरजसे उसे कुछ दिनका और अवकाश देना उचित सम्भाः इसके बाद गर्मीकी छुट्टियां आ गर्यों, हमारा रक्ल बन्द हो गया और मैं दो महीनेके लिए घर चला गया। जब लीटा वर्षा शुरु हो गयी थी। एक दिन सहसा उस बुड्ढेकी याद आयी अवन दो ही रुपयेका या,परन्तु वह भी क्यों मुक्त जावे। एक प्रामीश उल्लू बनाकर को जावे! यह बात मुक्ते गवारा न थी। बुड्ढे पर कोध या रुपया उसके पुरलोंसे ले लेनेका संकल्प दुनियांकी धूर्तता कर, वेईमानी, दगावाजी, बदमाशी, इत्यादि पर सोचता हुआ एक दिन उस बुड्ढेके घर जा ही पहुंचा।

पर उत्तका घर देखते ही मेरे चारे विचार सहसा बदल गये। एक घर था, सामने छुपरी जिसकी दो दो हाथ ऊंची मिट्टीकी दीवालों छुप्परके बोम्ससे मुक सी रही यों। छुप्पर दीवालोंको दवाकर जमीनको छूनेकी कोशिश सी कर रहा था। दीवालों तव भी उस बुद्देके समान जीवन संमाममें इटी हुई थीं, यश्रमि उनमें यत्र तत्र क्षड़ निकल रहे थे, मिट्टी खिसक रही थी, कहीं कहीं बड़े धुनुआ हो रहे थे, सामनेका घर आगेसे देखनेसे तो कुछ अच्छा मालूम होता था। दरवाजेमें किवाइ लगे थे मगर पीछेसे वह भी भरू-भरा गया था। आगेकी खुपरी ही कुल रहनेकी जगह थी। पर उसकी छुवाई नहीं हुई थी। उसमें दतना पानी टएक रहा था कि छुपरीका सारा करीं दख दल बन गया था। पैर रखनेको भी कहीं

लगह नहीं थी । इसी की बहुमें वह जुड़ा इक टूटी चारपाथी पर विश्वका विनाव भूलकर लगीनमें लग रहा था, लेटा था। मच्छर उसकी सेवा कर रहे थे, उसे अपना मधुर संगीत सुना रहे थे। वह उन्हें कभी इस तरफ हाथ पटक कर खदेइता था कभी उस तरफ। मेरे मनमें आया कि यदि दो रुग्या और पारमें होते तो उसकी नचर करता। तब भी उसका मन लेनेकी गरबसे मैंने उसे भावाब लगायी वह मेरी आवाओ सुनते ही बहा लजित सा विवध और लाचार सा कराहता हुआ चारपाथीसे उठनेकी कोशिश करता हुआ नोला — 'मालिक वीमार हूं।'

सोचा- 'दूं बीमार न हो तो कौन हो ? खैरियत यही है कि द् अभी तक जीवित है। ऐसी जगहमें ढीर भी यदि बन्द कर दिया जावे तो शायद रात भरमें खलम हो जावें।'

''पड़े रही बन्बा'' मैंने कहा।

"कैसे पड़ा रहूं। भाप मेरे घर आये है।"

मैंने बहुत कहा पर बुड़ा न माना । आखिर भारने बुदापेसे लड़ता हुआ लकहीके सहारे उस दूटी चारपायीसे उठकर लड़खड़ाता हुआ मेरे सार ने आ खड़ा हुआ। वमरमें वही चिथहोंकी लंगोटी थी। श्रीर पर बही लाल जीया शीयां घोतीका दुकड़ा, वही चिथहोंकी लंगोटी थी। श्रीरपर यनतन मन्छहकं काटनेसे पहे हुए बहे बहे दारा। मैंने कृत्रिम कठोरतापूर्वक पूछा—'क्या बाबा 'मेरे कपया नहें देना।' यशि उन्हें लेनेकी मेरी कोई इन्छा नहीं थी।

"कल हाजिर हो आय में । दूसरेका माल कीन हजम होता है।" बुद्देने कराहते हुए कहा।
मैंने दूसरी तरफ नजर फ़ॅकी, बगलमें एक और कीडा था कियाड़ नदारद थे। उसमें बैल बंधते
थे। उसे देखकर और मेरे होश हवास उद गये। कीचड़, मूत्र, गोवर आदि उसमें इस तरह
सन रहे वे जैसे किसीने दीवाल उठानेके लिए मिटीका गारा तैयार किया हो। जब बुद्देका यह हाल था
तब उसके मवेशियोंका यह होना स्वामाविक हो था। मेरे न जाने कहां विचार गये ?

हैंने उसके घरसे निकल कर एक भादमीसे को समीप ही बैठा सुह को रहा था, पूछा—'न्यों भाई इस बुद्देकी कुछ सहायता नहीं कर सकते ! देखों कैसी बुरी हास्ततमें रह रहा है। सब लोग मिनाकर हाथ समाबा दो तो बेचारेका घर ठीक हो जावे। ऐसेमें तो मवेशी ही नहीं रह सकते।

एक श्रीरत दूर ही से कुछ नाराज सी होकर बोली—'उसकी लड़की है, दांगाद है, बन वे नहें करते तो दूसरे किसकी गरज है, करें न श्रपना !

रैंने कहा —'भाई आदमी ही आदमीके काम आता है, हो सके तो कुछ सहायता कर देना, ऐसा

#### वर्शी-प्रभिनन्दन-प्रग्य

एक दिन जब वंच्या वमय स्कूलसे लौटा तो उतकी लड़की पर पर खड़ी हुई मिली। बोली— मालिक ये आपके वपये हैं।

मैंने क्पने वापिस कर दिये ।

मैं वोचता हूं, हमं बुद्धिजीवी लोग आपने झौर प्रामीश जनताकी बीचकी बदती हुई खाईकी पाटनेका प्रयत्न कव करेंगे? इन गरीव कियान मझरूरोंकी झौर हमारे नेताझी और शासकोंका ध्यान कव आय गा ! खुद प्राम निवासीयों एक दूसरेकी मदद करना कव शीखें गे ! झौर जिस प्राम संगठनकी बात हम बहुत दिनोंसे सुनते झा रहे हैं वह कब शुरू होगा !

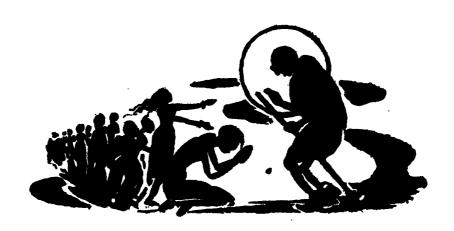

## अभागा

श्री यज्ञपाल, बी० ए०, एल-एल० बी०

वह आभागा अन इस संसारमें नहीं है। कुछ दिन हुए, अपने संवर्षमय जीवनसे उसने मुक्ति पा ली। अब वह चैनकी नींद धोवा है। संसारने जिसका तिरस्कार किया, समाजने जिसे दुकराया, उसीको मृत्युने अपनी शीतला गोदमें प्रेमपूर्वक आभय दे दिया।

उस नरकंकालका चित्र वार बार मेरे नेत्रोंके समझ का जाता है। मैं उसे नहीं देखना चाहता। उस क्रोरसे भांखें मूंद लेना चाहता हूं। बुद्धिजीवियोंको ऐसे हस्य हाइ-मांसकी क्रांखोंसे देखनेका अवकाश ही कहां? बुद्धिकी पकड़में जी चीत्र क्षा जाती है, वही उनके कामकी है। शेष सब निरर्थक है। पर मेरे श्रीरमें हृदय क्षत्र भी स्पन्दन करता है क्रीर बुद्धि पूर्यांतया उसे नष्ट कर देनेके प्रयत्नमें क्रभी तक सफल नहीं हो पायी। इसीसे उस क्रमांगेका चित्र प्रावः मेरे मस्तिष्कमें सजीव रूपसे चकर क्षाता रहता है।

हम लोगोंने आपनेको चारों ओरसे पक्को परिधिसे वेर रखा है। परिधि अमेग्र हैं और जहां-जहां द्वार हैं वहां लोहेके ऊंचे-ऊंचे फाटक चढ़े हैं। बाहरका दुख-युख हम कुछ भी अपने तक नहीं आने देना चाहते। फिर भी बायु तो उन्मुक्त है, वह कोई बन्धन नहीं मानती। हतीसे चार कदम पर बसे जमहार, मिनौरा, नवागांव, अदिकी ओरसे उड़ कर हवा आती है, और वहां निवास करने वाले मानव नामवारी प्राणिबोंके दुख-दारिहयकी कथाएं हम तक पहुंचा आती है।

#### × × ×

सी-सवासी घरोंके इस समझार गांवके उस नुकाइ पर जो टूटी-फूटी क्रोंपड़ी दीखती है, उसीमें वह स्थाना वयांसे अपने बीबनके दिन गिन रहा था। स्वास-रोगने उसका सारा दम खींच लिया था। तिल्लीने बद्कर उसके पेटमें बाल-भर भी स्थान न खोड़ा था तथा उसके हाथ-पैर सूख कर सींक-वैसे हो गये थे। चिथड़ोंमें अपनी लाखको दके झाइनिंश वह परमितासे विनती किया करता था, "हे नाय, दुममें दबा है तो मुक्ते उठाली। मैं शह बीना नहीं चाहता।"

#### वर्गी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

विनकी उपयोगिता नहीं, उनका जीना क्या। उसकी कोंपड़ी, उसके दी बच्चे, उसकी की दिखिताकी मानों साकार मूर्ति थे। बाप तो रोगी था। मा खेतीमें मजूरी कर कुछ कमा काती थी, जिससे उन चारों प्राणियोंका जैसे-तैसे काम चल बाता था। छीके पास तन दकनेके लिए एक घोती थी; लेकिन वसोंको एक घजी भी नसीब न थी और उनकी कायासे पता चलता था कि आयेदिन उन्हें उपवास करना पड़ता है और अध्यम्खे तो वे हमेशा ही रहते हैं। वे तीन भाई-वहन थे, लेकिन एकको भगवानने छीन लिया। मां को यों दुःख तो हुआ; लेकिन बादमें उसने संतोषकी सांस ली कि चलो, दुखसे एकको छुटकारा मिला!

उसे सब 'पंखुमा' कह कर पुकारते थे। जब उतकी बोमारीका समाचार मुके मिला तो एक लंध्याकी डाक्टरकी लेकर मैं वहां पहुंचा। दीनों बच्चे हमें घेरकर आ कहे हुए। बेचारी मां ने बहुतेरा चाहा कि गरीबीका, अपनी बेबसीका, यो प्रदर्शन न होने दे, श्रीर क्योंके तन पर कुछ तो डाल दे; लेकिन हाय, वह तो श्रासहाय थी। भीतर-ही-भीतर दो घूंट आंसुश्रीके पीकर रह गयी।

मैंने कहा, "तुम्हारे ब्राइमीको देखने डाक्टर बाये हैं।"

आशाकी एक सहर उसके चेहरे पर दौड़ गयी। उसके भीतर छिपे दुसको मानों किसीने छू दिया। कातर काशीमें उसने कहा, "डाक्टर साहब, जैसे बने, इनको आराम कर दीजिये। ये उठ गये तो फिर मैं कहींको न रहुं सी।"

दोनों सबीच बालक मांकी स्थार एकटक देखते रहे स्थीर मांके वे शब्द कोपड़ीकेन जाने किस कोनेमें किसीन हो गये।

डाक्टरने जेवसे जली (स्टेथनकोप) निकाल कर रोगीके इदयकी परीद्धा की, लिटा कर पेट देग्या, झांखोंके प्रक्षक नीचे-ऊपर कर बांच की झीर फिर कुछ देर गंभीर ही सीचनेके उपरांत बोले, 'This case is hopeless' (इस रोगीके बचनेकी कोई आशा नहीं।)

मैं कुछ बोल न तका और मां-बच्चे आशाभरी निगाइसे डाक्टरकी स्नोर देख रहे थे सो देखते ही रहे।

डाक्टरने कहा, "देखों न, इसकी तिल्ली इतनी बढ़ गयी है कि यह ठीक तौरपर सांस भी नहीं के पाता।"

स्त्रीने गिहिंगिहाते हुए वहा, ''डाक्टर साहब; संख कहिए, क्या इन्हें भाराम हो जायगा। भाप ही हमारे.....।'' कहते-कहते स्त्रीका गला भर भाया।

डाक्टरके मुंहसे जनायास ही संस्थाके दो शब्द निकल पड़े ''धवराजी नहीं, इम इसकी दवा करेंगे । शायद आराम हो जाय।'' ब्रिके बीमें बाया कि बाक्टरके चरणोंने बाधना हिर बाक्षकर कई कि बी बाक्टर, तुम इमारे परमेश्वर हो। इनका इलाज तो तुम्हें करना ही होगा। श्रीर कुछ नहीं तो मेरी खातिर, इन नन्हें बचोंकी खातिर, इमारी गरीबोकी खातिर! लेकिन बाहरके दो-बार लोग खड़े थे, इसलिए खाजके मारे मनकी बात मनमें ही मार कर रह गयी।

चलते-चलते डाक्टरने कहा, ''दवाके लिए किसी आदमीको तुम्हें रोज अस्पताल मेबना होगा ।"

जीकी बेक्सी फिर उमड़ आयी । विनीत भावसे बोली, ''मेरे घरमें कीन बैठा है जिसे चार मील मेजूं ! मैं हूं, सो पेटके लिए मजूरी पर जाऊं कि दवा लेते !''

मैंने कहा, "डाक्टर, क्या संभव नहीं कि आप इसे अस्पतालमें भरती कर लें? वहां आप इसकी अच्छी तरह देखभाल भी कर सकेंगे और रोज-रोज दवा लानेका मंमट भी न रहेगा।"

डाक्टर बोले, 'हां, भरती किया जा सकता है।"

मैंने उस स्नीसे कहा, 'दिलो, कल इन्हें गाड़ीमें लिटाकर अस्पताल पहुंचा आना । वहीं पर ये रहेंगे और इलाव होगा । कपड़ा, लाना सब अस्पतालसे मिलेगा ।'

> श्रातिशय कृतहतासे भर कर उसने कहा, 'श्राच्छा।" श्रीर हम लोग चले श्राये।

> > × × ×

चीय दिन डास्टर आये, बैठते ही मैंने कहा, "कही आई, उस रोगीका क्या हास है! कुछ फ़ायदा दिला!"

वे बोले, ''कायदा ? भरे, वह तो पहुंचा ही नहीं।"

बड़ी कुं भलाइट हुई। मुक्ते तो पका भरोता था कि अगले दिन सुनह ही उस स्त्रीने रोगीको अल्पताल पहुंचा दिया होगा।

डाक्टरने कहा, "तुम जानते नहीं, ये लोग वहे आलसी है अध्यक्ष दर्जेके लापरवाह। आदमी मर जाता है, तभी इनकी आंखें खुलती है।"

बोड़ी देर बाद जब डाक्टर चले गये तो गुस्सेमें भरा सीघा जमहार पहुंचा झीट उसकी भ्रोंपड़ी पर जाकर आवाज लगायी। कोई जबाब नहीं आया। मैं भीतर पुषा चला गया। चारों खोर सलाटा छाया हुआ या। दो-चार मिट्टी-सकड़ीके वर्तन इघर-उपर पहे थे। कोठेके दरवाजेके पास जाकर मैंने कहा, "कोई है!"

454

#### वर्गां-स्रीभनन्दन-प्रन्य

उत्तरमें पांच छह बरवकी नंग-चड़ेंग कड़की का खड़ी हुई । मैंने कहा, "ग्रन्हारी मां कहा है ?"

इतनेमें उसकी मां भीतर निकल कर आगी। उसका चेहरा उतरा हुआ था।

कु'मलाहर के साथ मैंने कहा, "तुमने उसे मेजा नहीं ?"

मेरे इस प्रकाका क्या भर वह कोई उतर न दे सकी।

मैंने फिर कहा, "डाक्टर तुम्हारे सामने ही तो कह गये ये कि अस्पतासमें भरती कर लेंगे, फिर भेजनेमें तुम पर क्या बोक पड़ा।"

जीने अब होठ खोले । बोली, ''मेबती किसे १ वे तो उसी रातको उठ गये।'' उसका प्रत्येक शब्द मेरे हृद्यको बेचता हुआ पार निकल गया । गर्दन भुकाये मैं जुपचाप वहासे चला आया।



## मनसुखा और कत्ना

भी पं॰ बनारसीदास चतुर्वेदी

१० जुलाई सन् १९४२---

दिन भर पानी बरसता रहा था। शामको फुहार पड़ रही थी। टहलनेके लिए हम सड़ककी और निकड़ गये ये और लीट ही रहे ये कि इतनेमें मनसुला बेलदार (फुम्हार) उबरसे आता हुआ दील यहा। हायमें एक कपड़ा था, जिसमें बहुतसे जामन बंधे हुए लटक रहे थे। मैंने मजाकमें कहा—"उबरी ! यहां डाकू हैं! लाखी सब माल असवाब धर दी!"

मनसुला मुखकराने लगा श्रीर अपनी पोटरी हमारी श्रीर बदा दी। हमने शाठ-दस बामन ले लिये। बामन पासके पेहोंके ही ये श्रीर उन दिनों जम्बू वृद्धोंका श्रालण्ड दान चल रहा था श्रीर प्रत्येक पियक मनमाने बामन लाता चला बाता था।

११ जुलाई--

सइकपर परधरके दुकहे डालनेकी मजदूरी मनमुखाने कर लो थी। नदी-तलमें वह पत्थर तोड़ रहा था। गधे पात ही खड़े हुए थे। बच्चे पत्थर बीन रहे थे। मैंने पुल परसे आवाज दी ''मनमुखा तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी आई है। बच्चोंके कोटो भी ठीक उतरे हैं।'

मनसुलाने कहा - "हो तो ठीक, पर तस्वीर हमें दिलाको तो सही।"

मैंने कहा-- "अक्छा कल द्याना, सब कोटो दिखला दूंगा, पर दूंगा नहीं ! एक तस्वीर पांच ध्यानेमें पहती है।"

मनस्खाने कहा-- "श्रव्हा पंडितनी, पांच आने पक्के रहे।"

१२ जुलाई---

मनमुखा इमारे बगीचे पर आवा और बोला—'पंडितजी कहां मुरम (पथरीली मिटी) गिराना चाहते हैं !"

मैंने कहा--'वहीं स्रामके पेड़ोंके नीचे, वहां कीचड़ बहुत हो जाती है।''

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

सुना कि पासके गांवके किसी कुम्हार और उसके बच्चेकी सांपने काट लावा है। उस वक्त हमें मनसुलाका लयाल भी नहीं आया। शामको लवर मिली कि मनसुला और कल्लाकी ही सर्पने काटा था और दोनों ही मर गये!

हृदयको बड़ा घरका लगा । मनमुखा भीर उसके कुटुम्बके सभी प्राधियोनि हमारे बगीचेमें बहुत दिनों तक मजबूरी की थी। सब घरवाले बाल बच्चे लगे रहते थे। ६ गये भी साथ ये भीर तब एक दुपया रोज उन्हें मिलता था।

उस समय मैंने भाठ-दस चित्र लिये थे। "मजदूरके जीवनमें एक दिन" शीर्षक लेख किखनेका विचार या। चित्र बनकर बहुत दिन पहले ही भा गये थे, पर मैं भाने प्रमादवश उन्हें मनसुखा तथा उसके बक्चोंको भागी तक दिखला नहीं पाया था। जब कभी जिक्र भाता तो कह देता, "भच्छा भाई, कल भाना।"

वह 'कल' नहीं आया, काल भा गया ! और मनसुला और कल्ला उस वामकी चले गये, वहाँसे कीई बावस नहीं लोडता। चार दिन बाद मनसुलाकी की उजियारी भागनी दुःल गाथा सुना रही थी---

"इतबारकी रातको वे फारमकी झीर घरमदास बाबाकी पूजा करने गये वे नौ बजे लीट आये रातको तीन बजे होंगे। उन्होंने कहा, "जगत है का? मोय काऊने काट खाझी।" भीतर मेरा लड़का कल्ला पड़ा हुआ था। पासमें तीन बहनें और एक बुआकी लड़की लेटी हुई थी। कल्ला बोला "हमें सोऊ काट खाझी। मोय गुलगुली लगो ती" लड़कियोंको सांपने खुआ भी नहीं बाप बेटे दोनोंको माझीपर खबार कर टीकमगढ़ ले गये। बहुत हलाज किया पर कोई बस नहीं खला। अगर कल्ला (लड़का) भी बच रहता तो मैं किसी तरह सन्तोष कर लेती। दोनों चले गये।" इसके बाद कुम्हारिन आंखोंसे आंस टपकाती हुई बोली "जैसी विपता मोरे ऊपर परि गई उसी काऊ पैन परी होइगी।"

कल्पना तो कीत्रिये उस मज़रूर झौरतके दुर्भाग्यकी जिसका पति झीर ग्यारह बर्षका लड़का दोनों एक साथ मृत्युके मुखर्में चले गये हों! अब वह कुम्हारिन है झौर उसके चार बच्चे हैं, तीन लड़िक्यों झौर लड़का, जो डेद महीनेका है। यद्यरि उनके पिताको मरे अभी चार दिन भी नहीं हुए ये, वह दस बरसकी भगवन्ती मज़दूरी पर गयी हुई यी झौर सात सालकी मुनिया, छह सालकी विनिया आश्चर्यचिकत नेत्रीसे अपने पिता तथा भाईकी तस्वीरें देख रहीं थी। बेद महीनेका मन्द्र भी इस हश्वको देख रहा था।

अब मैंने वह चित्र दिखलाया, जिसमें कल्ला जोडीपर चढ़ा हुआ था और नगलमें काप खड़ा हुआ था तो कुम्हारिन विहल हो उठी। रो-रो कर कहने सगी—

"हां टीकाको आयो तो बेटा, दुम्हारे दिंगा" कल्लाका विवाह हो चुका था।

कुम्बारिनके चहरेते कनन्तवेदना टपक रही थी। मैं सोख रहा या "क्या बनावटी कहानियां इस सच्ची घटनासे ध्रावक करणोत्यादक हो सकती हैं!"

इसके बाद मैंने कई महानुभावोंसे मनसुखा और कल्लाकी दुर्घटनाका किक किवा है।

श्रीयुत 'क' महाशय, जो लखपती आदमी हैं, वोले, 'हां ऐसी घटनाएं सक्सर घटा करती है। क्या किया जाय ?''

'स्त' महोदयने कहा, ''हां सुना तो हमने भी था। बांप कुप्पर पर से गिरा था। खैर।"
'ग' ने साफ ही कह दिया, ''आप भी कहां का रोना से बैठे!

इम किसीको दोष नहीं देते। स्वयं इम भी कम अपराधी नहीं हैं। हमारे पास सांप काटेकी दवाई (लैक्सिन) रक्खी हुई थी पर अपने आलस्य या लापर्वाहीके कारण उसकी सूचना इम आसपासके प्रामों तक नहीं भेज पाये थे।

जब निकटकी एक बुदिवाने कहा, "कुम्हारिन भूखों मरती है, उस दिन शामको मैं रोटी दे आयी थी", तब हमें उस भारतीय प्राचीन प्रवाका स्मरण आया जिसके अनुसार मातमवासे घरपर पास-पड़ीसियों द्वारा भोजन मेजा जाता है।

मैं तुबक्ता चाय पी रहा था झौर नियमानुसार सुस्वादु भोजन कर रहा या झीर पड़ोसके प्राम में पांच प्राश्चियों पर यह बज़पात हुआ था, मैं उस प्राचीन प्रथाको भी भूत गया !

बह था जनताकी सेवा करनेका दम्भ रखनेवाले एक लेखककी संस्कृतिका हृदय-हीन प्रदर्शन !

अपने पति क्यौर पुत्रको एक साथ ही खोकर वह कुम्हारिन न जाने किस तरह क्यपने चार कच्चोंका पालन कर रही है।

पुस्तकों श्रयवा लेखों द्वारा नकली ज्ञानका सम्पादन करने वाले लेखक उसकी श्रसीम वेदनाकी क्या कल्पना भी कर सकते हैं !

"दुखके एक करा में जितना ज्ञान भरा हुआ है उतना साधु महारमाओं के सहस्रों उपदेशों में नहीं" स्पृतिद आरिट्यन लेखक स्टीफन विवाका यह कथन सर्वेषा साथ है।

कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) के निकट नयेगांव में करवाकी उस सादात् मूर्तिकी श्राप मजदूरी करते हुए पावेंगे।

उसके ये बाह्य अब भी मेरे कानों में गूंब रहे हैं—
"मदद दैवे की को घरो है ? बिपता में को की को होय!"
सच है—"दीनबन्धु बिन दीनकी को रहीम सुधि लेह"

#### वर्णी अभिनन्दन-प्रन्थ

Who never ate his bread in sorrow, Who never kept the midnight hours. Weeping and waiting for the morrow, They know you not, Ye heavenly powers.

[ ए देवी शक्तियो ! वे मनुष्य तुन्हें जान ही नहीं सकते, जिन्हें दुःलपूर्व समय में भोजन करने का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ तथा जिन्होंने रोते हुए झीर प्रातःकालकी प्रतीचा करते हुए रातें नहीं कार्टी ।]
—महाकवि गेटे

# में मंदाकिनिकी धवल धार

श्री चन्द्रमानु कौर्मिक्तत्रिय 'विशारद'

(8)

है बिन्ध्याचलकी पुण्य गोदमें मेरा जन्मस्यल समीद । गिरिके उपलों में कर कलकल, मैं करती बाल बिनोद सरल ।। गिर-गिर कर उठती बार-बार, मैं मंदाकिनि की बवल धार।

(7)

मैं बन जाती निर्मल निर्भर, करती हर-हर के सुन्दर स्वर । होकर आकर्षित दर्शकगण, देखें मेरा अद्भुत जीवन ॥ देती कविको अनुपम विचार, मैं मंदाकिनि की धवल धार ॥

(1)

में चट्टानों में गिर-गिर कर, बिखराती हूं मुक्ता सुन्दर ।

फिर उन्हें मिटाकर श्रांत स्टबर, बतलाती हूं — यह जग नश्बर ॥

यों पहनाती उपदेश-हार, मैं मंदाकिनि की धवल धार।

## सुजान अहीर

## श्री पं० बनाश्सीदास चतुर्वेदी

"पंडित जी, गाड़ी ले लूं ? सुजान को याय आय गई है, " सुजान आहीर के बूदे याप ने कहा। "जरूर ले लो, सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए. पर किस को बुला रहे हो ?" मैने पूछा वह बोला, "इवलदार को "

हवलदार नाम का भी कोई वैदा या डाक्टर है यह मैं नहीं जानता या। मैंने भुंभाला कर उस इदें में कहा—'तुम भी बाजीव ब्रादमी हो, इतनी देर से खबर क्यों दी? डाक्टर साहब को क्यों नहीं कुलाया?'

सुजानके बूढ़े बाप का चेहरा उतरा हुआ या, उसकी हक्की बक्की भूल गयी यी, वह कोई उत्तर नहीं दे सका. तब मेरी समस्में यह बात आयी कि उस बूढ़े से, जिसका जवान लड़का कई दिन से सिजपात में मृत्यु श्राय्या पर रक्खा हो. समस्मदारीकी उम्मीद करना ही महज हिमाकत है, मैंने फिर भी डाक्टर साहब को पत्र खिला दिया, पर हम लोग नगरसे चार मील दूर रहते हैं, सबारी का कोई प्रवन्ध नहीं; और डाक्टर साहब दूसरे दिन शाम को आ सके—सुजान की मृत्यु के पांच घंटे बाद ! इस में उनका कोई अपराध नहीं था, उन जैसे सहुद्य, कर्तक्यपरायण और सुयोग्य डाक्टर बिरले ही होंगे, पर अते ले वे क्या कर सकते हैं ! ओरखा राज्यमें शिक्षा चार फीसदी है और इक्कीस सा वर्गमील के नी सी प्रामोंने एक अस्पताल और तीन डिस्पेन्सरी हैं।

सुजानका पिता अपने तीन पुत्रों को खोकर अपन भी गाय बैल चराता हुआ कभी नजर आजाता. है, जब मैं उसे देखता हूं हुदयको एक धक्का सा लगता है।

रैंने उसकी कहा या, तुम्हारा काम सब से पहले होना चाहिए पर क्या हम लोगोंने सुबान ब्रीर उसके भाई बन्धुक्रोंका, सर्वोपरि तो क्या, कुछु भी ख्याल रक्खा है ! क्या हमने कभी यह सोचा है कि चारों ब्रोरकी जनताके कल्याक्यों ही साहित्यिकका भी कल्याक्य है !

#### वर्गी-श्रभितन्दन-प्रश्य

द्वं डे खंगार और भगीना चीमर, सरला घोषी और चतुरी सुन्नावसीर और घंसा काछी ही बस्तुतः पृथ्वीपुत्र हैं; उनकी उपेक्षा करनेवाला साहित्य वास्तवमें एकाङ्गी है; यही नहीं, यह दर-असल भाषित भी हैं, यह न कभी फूलेगा क्लोगा ।

भाज फिर बरतातमें भीगता हुआ सुबानका बृदा बाप दील पड़ा और मैं तीचता हूं कि वे सेवासंघ, वे पूजा मण्डल, वे मन्त्री महीदव, वे बारा-तभा, वे नेतागण और वे इमलोग (रिवासतींके पालत, फालत ताहित्यक) आखिर किस मर्जनी दवा हैं!



## महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड

श्री विज्ञा, प्रभाकर

जमुना ( यमुना ),नर्मदा (रेवा), चम्बल (चर्मण्वती) और टोंस (तमसा )से परिवेष्टित भूभागको स्थाल बुन्देसलण्ड कहा जाता है। कवि ने इसकी सीमाको इस प्रकार स्पष्ट किया है---

> बमुना उत्तर ख्रीर नर्मदा दिविण श्रंचल । पूर्व श्रीर है टींस पश्चिमाचलमें चम्बल ॥ उरपर केन, घसान, वेतवा, सिंघ नदीं है। विकट विन्ध्यकी शैल-श्रेणियां फैल रही हैं॥ विविध सुदृश्यावली श्रटल स्थानन्द-सूमि है। प्रकृति छटा बुन्देललण्ड स्वछुन्द सूमि है॥

इस भूभागका दलान दिच्यासे उत्तर को है। नर्मदाके उत्तरी क्लापर महादेव और मैकाल श्रीण यों तथा अमर कंटकसे आरम्भ हो कर यमुनाके दिख्या कूल पर पहुंचता है। आज यह प्रदेश भारतके चार प्रान्तोंमें बंटा हुआ है। उत्तर तथा पिक्षमोत्तरका प्रदेश युक्तमान्तमें है। दक्षिण में सागर तथा जवलपुर जिले मध्यप्रान्तमें हैं। भोपाल केन्द्रके पास हं। पश्चिमकी और नविनिर्मित मालवसंबर्भ पुराने सिंधिया राज्यका कुछ भाग है। मध्यमें जुन्देलखण्डका वह भाग जो छोटे छोटे राज्योंमें बंटा हुआ था अब विध्यप्रदेश कहलाता है। यद्यपि हतिहास इस बातका साली नहीं है कि जुन्देलखण्डकी यह सीमा कभी हदतासे मान्य रही है, इसके विपरीत यह समय समयपर विस्तृत और सर्कुचित होती रही है तो भी भूमि, भाषा तथा बोलीकी हिस्से यह सीमा स्वाभाविक है।

इतिहासमें इस प्रदेशके श्रमेक नाम प्रचित्त रहे हैं,—बुन्देलखण्ड विन्ध्येलखण्ड ( विन्ध्य इला-खण्ड) जेजाक (या जीजाक) भुक्ति, जुम्तारखण्ड, जुम्तीति, जुम्न, चेदि श्रीर दशार्या । बुन्देला राजपूतीकी क्रीड़ा—भूमि होनेके कारण बुन्देलखण्ड कहलाने लगा वैसे बुन्देल स्वयं विन्ध्येलका श्रापभ्रं श हैं । बुन्देल "गाहड्वालोंके वशंज ये जो विध्यमें रहनेके कारण बुन्देले कहलाये । स्वर्गीय ओक्रुष्ण बलदेव वर्माके मतानुसार वैदिक कालीन यजुर्वेदीय कर्मकाण्डका प्रथम श्रम्यु-दय इसी प्रदेशमें हुआ था । इसी कारण इसका नाम "यजुर्होती" हुआ जो कालान्तरमें विगद कर "जीज-भुक्ति" बनगया । बुन्देलोंसे पहिले यहां पर चन्देल राजपूत राज्य करते थे। चन्देल शब्द चेदिसे निकला जान

<sup>(</sup>१) श्री मुंशी अजमेरी

<sup>(</sup>२) इतिहास प्रवेश ( जयवन्द्र विद्यालंकार ), पृष्ट २५५.

<sup>(</sup>३) मधुकर, बुन्देलखण्ड धान्त निर्माण अंक, पृष्ट ३४७.

#### बर्गी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

पहता है। इस कुलामें जेजाक था 'जगरािक' नामका एक प्रतािप राजा हुआ वह सम्भवतः विक्रमकी दसवीं शतान्दिके कन्तमें रहा बताते हैं। उसीके नाम पर यह प्रदेश कुछ काल तक 'जेजाक मुक्ति' (या बीजाक मुक्ति वा जेजा-मुक्ति) कहलाता रहा । जुक्तीती और जुक्तारखण्ड इन्हीं नामिक अपभे रह है। ये सब नाम अपेखाकृत अर्वाचीन हैं। महाभारतसे जिन नामोंका सम्बन्ध वे केवल द्र्झार्ण और चेदि हैं। दशार्थ इस प्रदेशमें बहनेवाली एक नदीका नाम भी है। आजकल वह "धसान" कहलाती है। कात्यायन, कीटिल्य, कालिदास, और उससे भी पूर्व महाभारतमें इस देशका वर्षान आया है। "प्रवस्ततर कम्बलवसनार्थ दशानामृथे" "दशार्थों देश च दशार्था" यह वार्तिक सिद्धान्तकी मुदीमें कात्यायनके नाम से लिखा है। अर्थशास्त्रमें भी कीटिल्यने "दशार्थाभवापराजित" कहकर मुन्देलखण्डमें पैदा होने वाले हथियोंको उत्तम कहा है।" दमबन्ती जब नससे विछड़ कर चेदिके मार्गपर जा रही यो तब उसके साथके काफलेको हाथियोंने मार डाला था।

महाभारतमें केवल वेत्रवती (वेतवा) क्रीर शुक्तिमती (केन) के बीचका प्रदेश दशीण कहा गया है। समूचे प्रदेशकों कभी दशाणं नहीं कहा गया परन्तु भी पं० गोविन्दराय जैनने इस नामकी एक नवी व्युत्पत्ति खोज निकाली है। दशायां का अर्थ है दश जल। अणां जल को कहते हैं। जिस प्रकार पांच निदयोंका प्रदेश होनेके कारण भारतका एक पश्चिमोत्तर भूभाग पंजाब कहलाया उसी प्रकार दस निदयोंका देश होनेके कारण खुन्देलखण्ड भी दशाणं कहा जा सकता है! उन दस निदयोंके नाम ये हैं—असान (दशाणं), पार्वती, सिन्ध, बेतवा (वेत्रवती), चम्बल (चर्मण्वती) कमना (यमुना), नर्मदा (रेवा), केन (शुक्तिमती) टोंस (तमसा) क्रीर जामनेर है। इतिहास इस व्युत्पत्तिका समर्थन नहीं करता।

महाभारत कालमें जिस प्रकार एक भागका नाम दराण या उसी प्रकार दूसरे भागका नाम 'वेदि" भी था। राजा विदर्भके पीते चिदि के नामसे चर्मण्यती और शुक्तिमती के बीचका यमुनाके दक्षिनी कठिका प्राचीन भारतीय प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही आज कलका बुन्देख्यण्ड है"। राजा विदर्भ यदुवंशी थे। वे प्रतापी परावृष्टके पड़गोते थे बी पुरूरवाके पीत्र नहुषके पुत्र यय तिसे लगभग ३० पीदी बाद हुए अर्थात् ३६ वी पीदीमें। पुरूरवा, नहुष और ययाति वैदिक साहत्यके सुप्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा है। चन्द्रवंशी आर्य भारतमें सूर्यंतंशी आर्योंके बाद आये थे और प्रतिक्षान हमकी राजधानी थी। ययातिके पांच पुत्रोंमें पुरु की सबसे छीटा

<sup>(</sup>४) बुन्देकखण्डका सक्षिप्त इतिहास, गोरैकाळ तिवारी, पृष्ट ४२.

<sup>(</sup> ५ ) मचुक्त, बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण अंक, पृष्ट १६५

<sup>(</sup>६) मधुकर, प्रान्त निर्माण अकं, पृष्ठ ३६५.

<sup>(</sup>७) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, पृत्र १८०

या पेत्रिक राजका अधिकारी हुआ। सबसे बढ़े बदुके हिस्सेमें शुक्तिमती, वेजवती और अमंज्यती के आसपासके प्रदेश आये। बुन्देलखण्डका अधिकांश भाग हती प्रदेशमें आ बाता है। तुर्वेसुको की भाग मिला था वह साधारणतया आवक्षकका बुन्देलखण्ड है। उस कालमें वह काक्स देश कहलाता था। यह पुराना राज्य या विसे; कहते हैं मनुके एक पुत्र करवने बताया था। तुह चर्मण्यती के उत्तर और बमुनाके पश्चिममें रियत भूभागके स्वामी हुए और अनुको को प्रदेश मिला वह अयोध्याके पश्चिम तथा गंगा यमुनाके उत्तरमें था। यह मोटे तीर पर बुन्देलखण्ड और उसकी सीमा परके देशोंका ब्योरा है। उस कालमें आयोंने बुन्देलखण्डके दक्षिणमें नवी वस्तियां नहीं बसावी थीं।

पुराखों में भाता है, पिता ययातिके मांगने पर, अपना यौबन न देनेके कारख बदुकी आप मिला था कि उनके कुलमें राजा न होंगे । यदुके कुलमें प्रायः राजा नहीं होते वे पर वे किसी आपके कारचा नहीं बल्कि इसलिए कि बादब लीग गणराज्यमें विश्वास करते थे । श्रापकी कल्पना गण-राज्यके प्रति वृष्णाका परिणाम है ! उपरोक्त राजा बिदर्भ इसी कुलकी एक शालामें हए । इन्होंने विन्थ्य श्रीर शृक्ष मेललाका पूर्वीभाग मेकल पर्वत तक जीत लिया था। यह नया प्रदेश इन्हींके नाम पर विदर्भ देश कहलाया । पुराना प्रदेश इनके पौत्र विदिके नाम पर चेदि कहलाने लगा । ये वैदिक साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं। विश्वभारतीके डा० मिशालाल पटेलके अनुसार ऋग्वेदकी दान-स्तुतियोंमें जिस क्यू नामका वर्णन आया है वह चेदि का पुत्र था। चेदि की उदारता प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद ८-५-३९ में कहा है-- "कोई भी उस मार्गसे नहीं चल सकता जिस पर चेदि चलते हैं। इसलिए चेदियोंसे अधिक उदार राजा होनेका दावा कोई आअयदाता नहीं कर सकता ।" यह महाभारतसे लगभग साढ़े सात सौ नर्ष प्रार्थात पवास पीढ़ी पूर्वकी बात है। इसके अतिरिक्त इतिहासमें इनके कुलका कुछ विशेष पता नहीं मिलता। इनके नी पीट़ी बाद एक राजा सुवाहुका पता लगता है। इनकी पत्नी दशार्ण देशके राजा सुदामा की पुत्री खीर नलकी परनी दमयन्तीकी गीती थी। नलसे विद्युद्ध जाने पर दमयन्ती बहुत दिन तक इन्होंके राजमहलमें दासी बनकर रही थीं। चेदि राजा सुबाहु, श्रयोध्याके राजा ऋतुपर्या, निषवके राजा नल तथा पौरव राजा इस्तीका समकालीन था। इसके बाद चेदिके यादवों का इतिहासमें पौरव राजा वसु के काल तक कुछ भी पता नहीं लगता। वसु एक पराकमी राजा था उसे चकवर्ती कहा गया है। उसने राजा सुवाहुके लग-मग २७ पीट्रीबाद चेदिके किसी यादव शासकको पराजित किया था। वह बाइव राज। अवश्य वीर रहा होगा क्योंकि चेदि-विजयके पश्चात वसुने बढ़े गर्वके साथ चैद्योपरिचर (चेदि गराके ऊपर चलने वाला)की उपाधि बाररा की थी।

<sup>(</sup>८) ''भारतीय अनुसीकन"—कावैदकी दान स्तुतियोंने ऐतिहासिक उपादान ।

#### वर्षी-म्राभिनन्दन-प्रन्य

यही नहीं इसने मत्स्यसे मगथ तकके प्रदेश अधीन किये । वसुने शुवि प्रती नदीके तटपर शुविप्रति नगरीको को आधुनिक बांदाके आस पास थी, अपनी राजधानी बनाया था। इस राजाके साथ चेदिमें वादबोंका शासन समाप्त ही कर पौरवोंका आरम्म होता है। तत्कालीन चेदि देशका वर्णन महाभारतमें आता है। इन्द्रके शब्दोंने "चिदि देश पशुके लिए सुलकारी, धन-धान्यसे पूर्ण, भीग विलासकी सामग्री से युक्त और रमग्रीक है। वह आगणित धन रत्नोंसे पूर्ण है तथा वहांकी वसुधा पशुकोंसे भरी हुई है। वहांक मनुष्य सरल प्रकृतिके, सन्तोषी, साधु, उपहासमें भी भूठ न बोलने वाले, पितृभक और कमजोर वैलकी हलमें नहीं वौतने वाले हैं "।"

इस प्रतापी राजा वसुके पांच पुत्र थे. इसलिए इनका राज्य पांच भागोमें बंट गया; मगध, कौशास्त्री, काहण, चेदि कीर मत्स्य । महाभारत कालमें ये पांचों राज्य वर्तमान थे। चिदि देशमें उस समय शिशुपाल तथा उसके दो पुत्रों पृष्टकेतु और शरभका राज्य रहा। शिशुपालके पिताका नाम दमघोष कीर माताका नाम श्रुतश्रवा था। श्रुतश्रवा इष्णि वंशी शूर्सेनकी पुत्री वसुदेवकी बहिन तथा श्रीकृष्णकी बुन्ना थी।

दशाण देशका कोई कमबद इतिहास नहीं मिलता। नल-दमयन्ती की कथा महाभारतके बन-पर्वमें बाती है। उससे पता लगता है उस समयसे कुछ पहिले वहां कोई राजा सुदामा राज्य करते थे जिनकी दो पुत्रियां थीं। उनमेंसे एकका विवाह चिद्रभें देशके राजा भीमसे हुआ था। वे दमयन्तीकी माता थीं। दूसरी पुत्रीका विवाह चेदिके राजा सुवाहुसे हुआ था। इसके लगभग ४३ पीढ़ी बाद वहां राजा हिरण्यवर्मा का पता लगता है। सभवतः जब राजा पाण्डु दिग्विजयके लिए निकले तब यही राजा वहां रहे होंगे जिनसे उन्हें युद्ध करना पढ़ा था। वे कुछकुलके विरोधी भी जान पढ़ते हैं कि !—

पूर्वभागा स्ततो गत्वा दञाणीः समरे जिताः। पाण्डुना नरिव्हेन कौरवाणां यशोभृता ॥ २६ ॥

इन्हीं राजा हिरण्यवर्मां शुन्नीसे पांचाल नरेश द्रुपदके पुत्र शिलण्डीका विवाह हुआ था। शिल-ण्डीके विषयमें अनेक किम्बदंतियां प्रसिद्ध हैं। कहते हैं वे बन्मके समय कम्या थे। उनकी माताने सीतके डरसे उन्हें पुत्रके रूपमें पाला। परन्तु विवाहके पक्षात यह भेद खुल गया। राजा हिरयवर्माको जब इस रहस्यका पता लगा तो यह बहुत कुद्ध हुआ और बदला लेनेके लिए द्रुपद्मपर चढ़ दीड़ा परन्तु इसी बीचमें कहते हैं, किसी यह्मकी कुपासे शिलण्डी वास्तवमें पुरुष वन गया। इसके अतिरिक्त शिलण्डीके विषयमें यह भी प्रसिद्ध है कि वास्तवमें पिछले बन्ममें वह काशीराजकी पुत्री अम्बा थे। वस्तुतः थे सब

<sup>(</sup>९) भारतीय इतिहास की रूपरेखा, १३ २०६

<sup>(</sup>१०)महाभारत, आदिपर्वं, अध्याय ६४, (औंध संस्करण)

<sup>(</sup>११) " "११३ व्लोक २५-२६

कपोस कल्पित कथाएं सीतीके मास्तिष्कसे उपजी हैं। सत्य इतना है कि शिखणडी द्रुपदके बीर पुत्र से ह ने महारची ने जीर अर्जुनकी सहायदासे उन्होंने भीष्मका वच किया था । इन्हीं पराक्रमी द्रुपद पुत्रका विवाह दक्षाण वेशके राजा हिरण्यवर्मा की पुत्रीसे हुआ था।

राजा हिरण्यवर्गाके बाद बहांके राजा सुष्मां का नाम महाभारतमें भाता है। वे पहले पहल उस समय महाराज युचि िठरकी सभामें दिलायी देते हैं जब मय दानवने हन्द्रप्रस्थका निर्माण किया था। किला है 'सुष्मां ..पुत्रसहित शिक्षुपाल ...यह सब भीर विज्ञोंके जाने दूसरे बहुतसे चित्रयं भी धर्मराज युचि हिरकी उपासनामें लगे रहते थे भे भे परन्तु हन्हीं राजासुध्यमीन भीमसेनसे, बन वे राजस्य यकके अवसरपर पूर्व दिशाकी और विजयमात्रा पर निकले, 'रूएं लड़ी करने वाली लड़ाई की यी और बड़े पराक्रमी भीमसेनने अति बल्जान सुधर्मा को यह लीला वेलकर उनको प्रधान सेनापतिके पद पर वैठाया था भे अ।"

तत्र दाशार्णको राजा सुधर्मा छोमहर्षणम्। कृतवान्भीमसेनेन महायुद्धं निरायुधम्॥६॥ भीमसेनश्तु तदृष्ट्या तस्यकर्म महात्मनः। अधिसेनापति चक्र सुधर्माणं महाबलम्॥७॥

यही प्रहाबीर राजा सुषर्मा महाभारत दुद्धमें चेदि श्रीर कारण गणोके साथ पाण्डवींकी श्रीरसे लंड थे। लिखा है, बारहवें दिन उन्होंने राजा भगदतसे "वृद्धोंसिंहत पंखों वासे पर्वतों" की तरह युद्ध किया और वीरगतिको प्राप्त हुए भा इनके बाद दशार्थ देशके राजा थे चित्राङ्गद । जिस समय श्रूष्ट्यमेश यहके घोड़के पीछे पीछे अर्जुन दशार्णदेश पहुंचे थे उस समय इस बलवान श्रारिमर्दनने वीहा रीक कर श्रूर्जनसे श्रार्थन्त अर्थकर युद्ध किया था।"।

महाभारतके बाद दशार्ण देशके इतिहासका श्रीर दुछ भी पता नहीं लगता। हां बैन प्रन्थोंमें ( श्रावश्यक चूर्णि ) लिखा है यहांके राजा दशार्णभद्ग को भगवान महावीरने दशार्णकूट स्रथबा गजाअपदिगिरि पर्वतपर दीखा दा थी। मृत्तिकावती इसकी राजधानी थी १६।

बुन्देललण्डके दूधरे भाग चेदि देशका वर्णन अपर आ चुका है। शिशुपालकी कहानी सर्व बिदित है। पुराणों में उसे हिरण्यकश्यप और रावणका अवतार कहा गया है। कहते हैं जिस समय वह पैदा हुआ था उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाएं थीं। व्योतिपियान बताया जिसकी गांदमें

<sup>(</sup>१२) महाभारत समापर्व, अध्याय ४ इलोक २९-३३

<sup>(</sup>१३) , सभापर्व, अध्याय २९, रखोक ६-७

<sup>(</sup>१४) ,, द्रोगपर्व

<sup>(</sup>१५) , अद्वमेधिक पर्व अध्याय, ८३ दलोक ५---६

<sup>(</sup>१६) प्रेंभा अभिनन्दन मन्ध- जैन प्रध्येमें भौगोलिक सामग्री (हें० टा॰ जगर्दाशकाद जैन) ४० २६०

वाने पर इसके श्राविदिक हाथ और नयन गिर वांवेंगे उतीके हाथसे इसकी मृत्यु होगी। श्री कुछ्यमें वब उसे अपनी गोदमें शिया तब शिशापालके ये दोनों श्राविदिक हाथ और तोस्दी श्रांख गिर पड़ी। यह देखकर उसकी मां वो भी कुछ्यकी बुधा होती थी, बहुत हरी और उनसे अपने पुत्रके भागोंको भीका मांगने खगी। उस समय श्रीकृष्ण ने अपनी बुआको वचन दे दिया था कि वे शि पाल के सौ अपराध द्या कर देंगे। राजस्य यसमें श्रीकृष्णकी पूजा होने पर जब शिक्रुपालने उन्हें गांसियां दीं तब उसके अपराध सौ से बढ़ गये थे और इसीकिए श्री कृष्णने उसे मार हाला था।

बहुत ही ऐसी कयाखोंकी भांति वह कथा भी कविकी कल्पना मात्र है। वस्तुस्थिति कुछ और है। निस्तन्देह चेदिनरेश शिशुपाछ श्री कृष्णका परम शृत्रु था, परन्तु महाभारतसे वह नहीं जान पहता। उसने पाण्डवोंका भी विरोध किया था। निस्तन्देह यक्तके श्रवसर पर उसने श्री कृष्णके साथ भीम और पाण्डवोंकी भी निन्दा की थी, पर साथ ही यह भी कहा था, हम युचिछिरको धर्मातमा समक्त कर आये थे। इसके अतिरिक्त सभापवंगे हम उसे युधिछिर की उपासना करते देख चुके हैं १०। भीम बब अययात्रा पर निकले तब भी उसने उनसे युद्ध नहीं किया बल्कि आगे बद्धर उनका स्वागत किया और उनका अभिमाय जान कर प्रसन्नता पूर्वक यक्षमें आना स्वीकार किया। भीम तब उससे सक्तत होकर तेरह रात वहां रहे १८।

तस्य भीमस्तदा चल्यौ धर्मराज चिकीर्षितम्। सच तं प्रति गृद्धौव तथा चक्रे नराधिपः॥ १६। ततो भीमस्तत्र राजभूषित्वा त्रिदशक्तपाः। सत्कृतः शिशुपालेन ययौ सबळवाहनः॥ १०॥

शिशुपालकी श्री कृष्णसे शतुताके तीन प्रमुख कारण जान पहते हैं। पहिला कारण तो यह या कि श्रीकृष्ण न तो किसी देशके राजा थे,न तत्त्वदर्शी और न तप्त्वी महात्मा। वे राजकुलके एक व्यक्ति थे फिर भी सारे देशमें उनकी प्रतिष्ठा थी। उनकी विलच्चण प्रतिभाका लोहा तत्कालीन मानव समाब मान चुका या और इसीलिए उनकी पूजा करता था। शिशुपाल भाईकी इस प्रतिष्ठासे जलता था श्रीर उन्हें नीचा दिखानेके प्रयत्न किया करता था। होता यह था हर बार उसे मुँह की खानी पहती थी। किस्मणीका विवाह एक ऐसी ही घटना थी। वह कुण्डिनपुरकी राजकुमारी थी और श्री कुष्णसे भेम करती थी। इसके विपरीत उसका भाई रुक्म उसका विवाह चेदिनरेश शिशुपालसे करना चाहता था। शिशुपाल मगब साम्राज्यका प्रवान सेनापति था। उससे मित्रता करके दक्म श्रपना स्वार्थ साधन करना चाहता था परन्तु रुक्मिणी भी सजग थी। उसने द्वारिकामें श्रीकृष्णके पास श्रपना संदेशों मेजा श्रीर जब शिशुपाल वरात लेकर कुण्डिनपुर पहुंच चुका तब वे भी वहां पहुंचे और रुक्मिणीको हर लाथे। शिशुपालने

<sup>(</sup>१७) देखो (१२)

<sup>(</sup>१८) महाभारत सभापर्व, अध्याय २९, इलीक १६-१७

हुना ती उनके शरीरमें भाग लग गयी। उसने यादवींसे घनघीर युद्ध किया। उनकी नगरी बला डाली पर विजय उससे त्र ही रही। शत्रुताका यह द्वरा कारण कुछ प्रवल या। शत्रुताका तीवरा कारण तरकालीन राजनीतीसे सम्बद रखता है। उस कालमें एकराट्, बहुराट् संप तथा भेशी यहां तक कि धराजकराष्ट्र बैदी राज्य संस्थाओंका अस्तिस्य मिस्ता है। सारे देशमें अनगिनत छोटे छोटे रावा ये। कोई भी शक्तिशाली राखा उन्हें जीत कर या उनसे कर लेकर चकवर्ती राजाका पद महरा कर लेता था। मगवका राजा जरासंध इसी तरहका एक पराक्रमी साम्राज्यवादी या । उतने अनेक राजाओंको जीत खिया था । अग वंग, कलिंग पुण्डू, चेदि, कारूप, किरात, काशी, कोशल और शूरसेन, कुण्डिनपुर, सीमनगर, चादि देशोंके राजा किसी न किसी तरह उसके प्रभावमें थे। इनके अतिरिक्त उसकी और कई अनार्य राजा भी थे। श्रीकृष्ण जिस क्रममें हुए उस बादव कुममें गणतन्त्रीय ग्रायन प्रणाली थी। उस गणतंत्रका तस्त उत्तरने वासा राजा कंस जरासंबका दामाद था। वास्तवमें कंसने जरासंबकी सहायतासे ही संबक्ते नेताको जो स्वयं उसके पिता वे कैद कर लिया था। वह ऋत्याचारी राजा था। कृष्ण जब युवा हुए तब उन्होंने गंणतंत्रवादियों का नेतृत्व करके कंशको मार डाला श्रीर एक बार फिर उम्रसेनके नेतृत्वमें गणतंत्रकी स्थापना की, अरासंध इस बात की नहीं सह सका । कहते हैं, उसने समह बार यादव गणतंत्र पर चडाई की. पर क्रव्यके नेतृत्वमें संघ-सैनाने उसे हर बार पराजित किया पर अठारहवीं बार जरासंधके साथ यवनराज कालयवन भी आया था। छोटा सा गरातंत्र प्रव अधिक न ठहर सका । वह कुरुगके नेतृत्त्वमें मधुरा छोड़ कर द्वारिकामें वा बसा । परन्तु जाते जाते भी कृष्ण कालयवनको मार गये ये। शिशापाल इसी जरासंधका प्रधान सहायक और सेनापति या । ऐती अवस्थामें उसका श्री कृष्णका प्रवल शतु बन जाना स्थाभाविक ही या ।

इतिहास बाताता है, श्री कृष्णने एक एक करके साम्राज्यबादके इन समर्थकीं ने नह कर दिया। उन्होंने भीमद्वारा जरासंध का वस करवाया। वे उससे खुते युद्धमें नहीं शिहे। इसप्रकार शिशुपाल को उन्होंने राजस्य यक्तके अवसर पर स्वयं मार डाला। वस्तुतः वे विरोधी पद्ध की शिक को जानते थे। शिशुपाल के बारेमें उन्होंने युधिष्ठिरसे कहा या—'हे पृथ्वीनाय! शिशुपाल ने सब प्रकार जरासंधका अवलम्ब करके उसके सेनापतिका पद लिया है १० । जरासंधकी मृत्युके पश्चात् शिशुपाल मसल मनसे यक्त में आया परन्तु जब उसने कृष्णकी पूजा होते देखी तो उसके कोच की संमा नहीं रही। कृष्ण जानते ये कि यदि वे शि पालको युद्धके लिए ललकारते हैं तो सारा भारत दो भागोमें बंद जाता है। वे सबंदनके प्रेमी ये विषटनके नहीं। इसलिए तब तक चुप रहे जब तक भीष्मके कहने पर शिशुपालने स्वयं युद्धकी जुनौती नहीं दी। कृष्ण यही चाहते थे। युद्ध हुआ और शिशुपाल मारा गया। उस समय वहां उसके अनेकों मित्र राजा थे पर वे बोल नहीं सके क्यों कि धर्मयुद्ध या और स्वयं शिशुपालने श्री कृष्ण

<sup>(</sup>१९) महाभारत, समापर्व, अध्याय १४, इलोक ११.

को सर्वकारा था । शिक्षुपालका वध करते समय श्रीकृष्णने उसके जो दोष गिनाये ये उनसे पता समता है वह आचारिवदीन भी वा बैने सभी साम्राज्यवादी होते हैं। उसने तपस्वी ब्रभ्युकी पत्नी भीर करूप देशके राजाका रूप वरकर उसकी वाग्दता भद्राका वो विज्ञालापतिकी पुत्री यी, हरण किया था।

शिशुपालकी मृत्युके पश्चात चेदि राज्यका शावक उत्तका पुत्र भृष्टकेतु हुन्या वह कृष्या कीर पाण्डव दीनोंका मित्र था। दुर्योधनके लिए बब कर्ण दिग्विजय करनेके लिए निकले ये तव उन्हें इती शिशु-पाल पुत्रसे युद्ध करना पद्दा था। यह अद्भुत बीर था। अश्वक्थामा, क्रक्स और प्रशुक्रके साथ उतकी गिनती होती थी 2°। लिला है — "महा यशस्त्री, महावीर्यवान, महारथ. शिशुपालपुत्र भृष्टकेतु युद्ध होने पर संशाममें काल स्वरूप हो जाते हैं 2°।" वह पाण्डवोंकी सेनाके आगे चलने वाला था 2:। युद्धमें अब वह महारथ पीरवसे युद्ध करने चला तो महाभारतकारने लिला है, "यह युद्ध ऐसा था जैसे शृतुमित सिहंनीके सगमके समय दो सिंह एक दूसरीकी और दीहते हैं 23।" इसी युद्धमें आपने पुत्र सिहत वह द्रोणके हाथसे मारा गया था। उसकी लाशकी देखकर कीरवमाता गान्धारीन कृष्णसे वहा चा-'हेक्ष्णा! द्रीग्राके अस्त्र जिसने विकल कर दिये उसी द्रोग्रा द्वारा मारे गये इस अस्तुत वीरको देखों रूप।

धृष्टकेतुके पश्चात उसका भाई शरभ चेदि राज्यका स्वामी हुन्ना। म्रार्जुन जब अश्वमेष यक्षका घोड़ा लेकर निकले तब वे शुक्ति (शुक्तिमति) नामकी रमणीय नगरीमें इसी शिशुपाल पुत्र शरभद्वारा पूजित हुए ये रेप । वैसे तो सारा भारत ही तब दुवंल हो गया या परन्तु चेदि नरेशके पास सेनाका अभाव नहीं होगा। शिशुपालके पास कई अचीहिणी सेना यी लेकिन धृष्टकेतु केवल एक अचीहिणी सेना लेकर भारत युद्धमें सम्मिलित हुए ये। शरभके साथ महाभारत युग भी समाप्त हो जाता है। यद्यपि इसके बाद चेदिका कोई कमबद्ध इतिहास नहीं मिलता परन्तु "चेदि" नाम ब्राधुनिक काल तक चलता रहता है। महाजानपाद युगके सोलह जानपदोंने एक चेदि भी है। वह बत्सके साथ आता है। जैन प्रयोंक २५ रेर राक्यों में भी चेदि उपस्थित है और श्राक्तिमती अभी तक उसकी राज्यानी है।

महाभारतमें शृष्टकेतुका एक स्थानपर'शृष्टकेतुश्च चेदीनां प्रसेता पार्थिवा ययो । "चेदी गर्सका स्वामी कहा है वहार स्थान पर चेदि,काशी और करूष गणोंका नायक सेनापति कहा है वि

<sup>(</sup>२०) महामारत उद्योग पर्व, अध्याय ५०, दलोक ३०

<sup>(</sup>**२१**) ,, ,, ,, ५१ ,, ४४

<sup>(</sup>२२) ,, भीम पर्व १५

<sup>(</sup>२३) ,, ,, ११६

<sup>(</sup>२४) ,, स्त्री पर्व ,, २५ ,, २०

<sup>(</sup>२५) ,, जादबमेषिक पर्व ,, ८३ ,, ३

<sup>(</sup>२६) ,, उद्योगपर्व ,, १९६ ,, २३

<sup>(</sup>२७) ., ,, २

चेति काशी करुवाणां नेतार रद विक्रमम् । सेनापतिम् भित्रप्रं धृष्टकेतुमुपा ऽऽ दिशत् ॥

यहाँ गर्वाका कर्यं गर्वातंत्र प्रयालीसे नहीं है। तत्कालीन भारतमें अनेक गर्वातंत्र थे। परन्तु चेदि देश एकतत्रं ही या और यहांका शासक "राजा" कहलाता था। शिशुपाल तो समाज्यवादी करासंबका प्रयत्न समर्थंक या। चेदिको जनपद भी कहा है। हसका अर्थ राज्य प्रखालीसे नहीं है बल्कि किती जन विशेष ( अर्थात कवीले ) के रहनेके स्थानको जनपद कहते थे। इस जनमें एक ही कुल या जातिके लोग रहते हों यह बात नहीं यी। उसमें भादान प्रदान चलता रहता या। चेदि जनपदमें यसु से पहले यादव लोगोंका शासन या। यसु पौरव था। तथ यह निश्चित है चेदिगाए। में यादव और पौरव दोनों सम्मिलित थे। आज भी अन्देलखण्डके गर्हारेये अपनेको यादववंशी कहते हैं। वैसे दशार्ण देशमें यादव राज महाभारतके अन्त तक बना रहा था।

महाभारत-कालमें बुन्देलखण्डकी स्थिति प्रायः इस प्रकार थी। चर्मण्वती और शुक्तिमतीके बीचका यसुनाके दिख्यका प्रदेश चेदिराज्यमें था और वेत्रवतीकी पूर्व शाखा शुक्तिमतीके बीच का माग दशायां देश कहलाता था। इसकी दिख्यी सीमा मध्यमान्तके सागर जिले तक थी। पश्चिममें अवन्तिराज्ञ था। आज वही मालवा है। कुछ लोग दशार्ण को भी पूर्वी मालवा कहते हैं। पश्चिमोत्तर भागमें श्रूरतेन देश था। उत्तरमें पंचाल, वत्स, काशी, और कौशल राज थे। पूर्वम पुराना कार्रव राज्य था। केन और टोंस (तमसा) के बीचका भाग सम्भवतः तब इसीमें रहा होगा। उसके दक्षिणमें भी आवश्य कुछ राज्य (विन्ध्याचलके पूर्वमें) थे पर उनका टीक पता नहीं लगता। ठेठ दिखणमें नर्मदा तटपर पश्चिमी राज्य था और आगे तत्कालीन आगोंकी अन्तिम बस्ती बिदर्भ थी। आगोंके इन राक्ष्योंके अतिरिक्त बीच बीचमें अनार्य जातियां भी बस्ती थीं। वे लोग अस्य नहीं थे। नगर बसाना उन्होंने ही आयोंको सिखाया था। आज भी सुन्देलखण्डकी सीमा पर और सुन्देलखण्डमें गाँड, कोल, अवर, (सीर) और मुण्ड आदि प्राचीन जातियां नसती है। विन्ध्यअटबीमें होनेके कारण इस प्रदेशमें वन प्रान्तर बहुत हैं, इसिक्टए लोग बड़ी सुगमता पूर्वक वहां बने रहे होंगे। इनमें शबर और मुण्ड तो आग्नेय वंशके हैं व वे विन्ध्यवासिनी देशके उपासक हैं। वभ्न वाहन हसी जातिके कहे आते हैं।

उस कालमें इस प्रदेशकी सम्यता भीर संस्कृतिका इतिहास दूं इ निकालना बड़ा कठिन है। महाभारत भारने युगसे बहुत बादमें लिखा गया है जबकि उसका काल "संहितायुग" में पहता है। इस युगमें वेदोंका वर्गीकरण हुआ था। यह ईसासे सगभग १७७५से लेकर १४५५ वर्ष पूर्व तक फैला हुआ

<sup>(</sup> २८ ) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, पृत्त, ११०-११४

क्षीं ग्राभनस्त प्रन्य

है १९ । तिहानोंने निश्चित किया है कि महाभारतका युद् ईसासे क्यामन १४०० वर्ष पूर्व हुआ परन्त महामानतकी क्या ईसानी चीथी सदी तक किसी वाती रही। इसकिए वेदोंने विस संस्तृतिका क्यां है वही इस युगकी संस्कृति कही वा सकती है। उसने हर प्रदेशकी विशेषता लोबना सरख, तहीं है। महाभारतकी सहायतासे कुछ निष्कर्ष आश्य निकास वा सकते हैं। कप्र कहा गया है, इस देशने प्राप्त प्रमुख माना यी वसा कि नलकी क्या में आता है और फिर की दिल्यके आर्यशास्त्र कहा गया है। इस देशके हाथी उत्तम होते थे ३०। तब इस प्रदेशके योद्धा हाथी पर खद कर युद्ध करने में प्रवीण रहे होंगे। महाभारत युद्ध में स्थान स्थान पर चेदिगणकी धीरताका क्यांन है। विशेषकर कर्णांपर्व पांचालोंक बाद ये ही बार बार कर्णके सामने आते हैं। अपने सेनायि धृष्ठकेत्रके मर बाने पर भी इनकी बीरतामें अन्तर नहीं आया। महाभारत युद्ध के पहले दिन पाण्डवोंन को कीश न्यूह बनाया था दुपद (पांचाल) उसके सिर स्थान पर था। कृत स्थान पर कुन्ती भोश और चैद्य य अर्थात् ये तीनों सेनाके अग्रभागमें थे ३०। सभी चक्रवर्तियोंकी भाति ये लोग भी मलक-प्रहचके प्रेमी रहे होंगे।

इन्द्रने जिस प्रकार चेदि देश और उसके लोगोंकी प्रशंसा की है वह ऊपर का चुकी है वे क्यांपर्वमें शल्यसे विवाद करते हुए क्यांने कहा है—'कुद, शाल्य, पाक्षाल, मस्य, नैमिश, कीशल काशी, पौंड्र, किशा, मागध, और चेदि देशके उत्पन्न महात्मा मनुष्य ही शाश्वत धर्मको बानते हैं के । वधि यह बहुत बादमें जोड़ा गया जान पड़ता है तो भी महाभारत कालीन इस प्रदेशके निवासी शाधु और स्वन ही रहे होंगे। यो तो कर्यके शब्दोंमें ''सब देशोंमें दुष्ट और साधु रहते हैं के ।'' वसु चैद्योपरिचरके कालमें धरिंशा (ब्रार्थात् यशमें पशुके बजाय ब्रानकी धाहुति देनेकी प्रधा ) और भक्तिप्रधान एकान्तिक धर्म (क्रांकाण्ड और तपके विरोधमें) की लहर चली थी। महाभारत कालमें क्रांक, ब्रांस विरोध स्वरंग प्रधान स्वरंग या । परमु चैद्योंने भी इस नवे धर्मको ध्याना लिया था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी यह ब्रानुमान सगाना बहुत कठिन नहीं है कि जिस धर्मका प्रवर्तन उनके एक पूर्वजने किया या ब्रीर वो उनके

<sup>(</sup> २९ ) भा. इति. रूपरेखा, २१९

<sup>(</sup>३०) देखो (५)

<sup>(</sup> ११ ) महाभारत भीष्मवर्षे, अध्याय ५०. दकीक ४६-४९

<sup>(</sup> ३२ ) देखी ( १० )

<sup>(</sup> ३३ ) महासारत कर्णमर्व, अञ्चाय ४५, रक्केक १४-१६

<sup>(34) &</sup>quot; " "

<sup>(</sup>३५) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, पृष्ठ ३४६

महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड

सम्बन्धी बादबोर्ने बहुत प्रचलित या उस धर्मका प्रभाव उनपर भी पड़ा होगा। दशार्य देशके कृष्णि यादब तो कृष्णुके बहुत निकट थे।

रामायण कालमें इस प्रदेशमें अपि, सुतील्या, आदि सृषियों के आश्रम वे परन्तु इत युगमें आयं लोग वहां पर पूरी तरह छ। जुके वे और चेदि देशसे कर कर कर विन्ध्यके उस पार बस्तियां वसाते जाते थे। इस काल तक ऋषियों का युग भी समाम हो जुका था। और व्यास जी वेदों के संकलन वर्गों—करख और सम्पादनमें लगे हुए थे। स्वयं व्यासजीके विषयमें सुना जाता है कि वे हसी प्रदेशमें रहते थे। परन्तु वह ठीक नहीं है। वे तो बदरिकाश्रममें रहते थे। यह भी आता है कि व्यास माता सस्यवती जो शान्तनु-परनी हुई चेदि नरेश वसु चैयोपरिचर की कन्या थी परन्तु श्री वयचन्द्र विद्यालंकारने प्राचीन युगकी वंश तालिकाएं तैयार की है उनके अनुसार यह असम्य जान पहता है क्योंकि सस्यवती उन्नासीवीं पीदीमें सथा श्रान्तनु नव्वेशों पीदीमें आते हैं उर विद्यालंकाएं भी अन्तिम नहीं है परन्तु इतना सत्य है कि अभी अधिक अनुसन्धानकी आवश्यकता है।

इस कालमें आर्यलोग कृषिको अपना चुके थे। इन्द्रने इस वेशके रहने वालोंकी जो प्रशंसा की की इसमें एक वाक्स यह था "कमजोर जैलको इसमें नहीं जोतने वाले हैं '।" इसके अतिरिक्त सुन्दर नगरोंका निर्माश भी करने सागे थे चेदि देशकी राजधानी शुक्तिमती एक प्रख्यात नगरी की। आक्ष्में कि पर्वमें उसे रमस्रोय नगरी कहा है।

इत प्रकार और भी अनुमान लगाये जा तकते हैं और अनुमान प्रमाखके अभावमें इतिहास नहीं बन सकते । आज भी महाभारत-कालोन भारत एक रहस्य बना हुआ है यद्यपि आवरण इटता जा रहा है तो भी अध्ययन और अनुसन्धानकी आज जितनी आवश्यकता है, उतनी सम्भवतः कभी नहीं थी। इस नव-भारतमें ही भारतका अतीत रहस्य मुक्त न हो सका तो कब होगा !

<sup>(</sup>३६) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा पृत्र, २६५

<sup>(</sup>३७) देखों (१०)

यही सुमि शोगित सनी, यहि पहाड़ यहि घार । हम बुन्देल सगडीन को, यहि है स्वर्ग विहार ॥

प्रथम तीर्थंकर भ० ऋषभदेवके आत्मज प्रथम-सिद्ध श्रीबाहुबलिकी (५७ फीट उन्नत) प्रस्तरमूर्ति श्रवणबेलगोला

# वर्णी प्रमिनन्दन ग्रन्थ

चित्रा



तीर्थाधिराज भ० महावीरकी अति प्राचीन मूर्ति

#### वर्षी-स्मित्रक्त-प्रः य



वर्णीजी का घर।

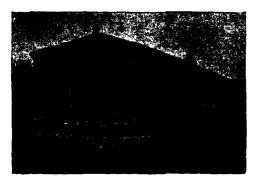

मड़ावराका स्कूल-जहां वर्णीजी छात्र तथा अध्यापक रहे।



मङ्गावरा की शाला (वैष्णव मन्दिर) जहां वर्णीजी कथा सुनने जाते थे।

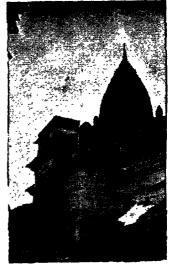

गोरावाला-जैनमन्दिर जिसने वर्णीजीको जैनघर्मकी कोर साक्रष्ट ़ किया।

#### বিসা



गोराबाला मन्दिरका पृष्ठ भाग



गोराबाला मन्दिरकी जिन प्रतिमाएं





जताराकी पठिशाला तथा डाकखाना जहां वर्णीजीने घर छोड़ने पर कार्य किया

मड़ोवराका दुर्गतथा सरोवर





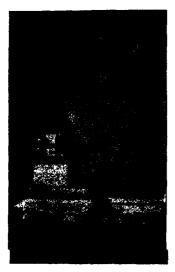

जताराका जैनमन्दिर



सिमराका जैनमन्दिर



बाईजीकी व.खर, सिमरा



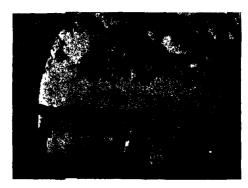



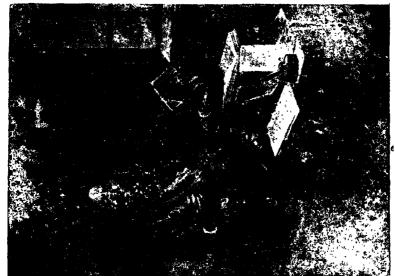

स्व. सिंदैन चिरोंद्राबाईको सिमरा वर्णीको की वर्ममाना



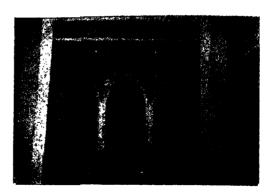

भः पार्श्वनाथका-जन्मस्थान भेलूपुर-काशी ।

भ. सुपारवंनाथका जन्मस्थान, भदेनी-काशी।

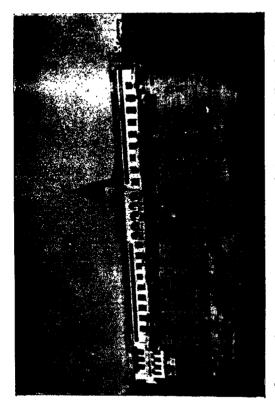

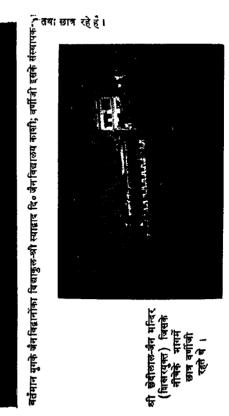

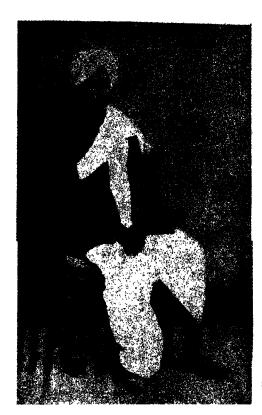



वर्णीजी के दीक्षागुर स्व. ब. गोकुल-चन्द्र जी

युवक पं० गणेशप्रसाद (वर्णी) राग-विरागकी द्विविधार्में



वर्णीयय-ब्रह्मचारी यं गणेश-प्रसाद वर्णी, परम तपस्वी बाबा भागीरघजी वर्णी इ॰ दीपचन्द्रजी वर्णी

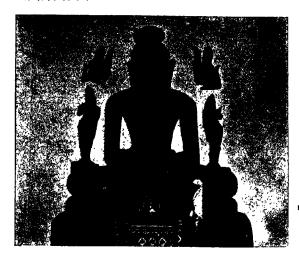

श्री १००८ महावीर-प्रभुकी मूर्ति कुण्डलपुर

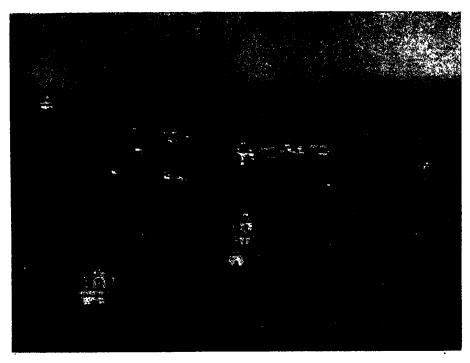

श्री कुण्डलपुर क्षेत्र (मध्य प्रदेश), जहां वर्णीजीने ब्रह्मचर्य दीक्षा ली थी ६१२

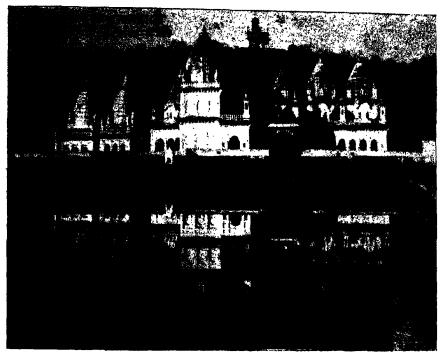

कुण्डलपुरका सरोवर और जिनमन्दिर



श्री रेजन्दीगिरि अतिराय क्षेत्र-जहां वर्णीजी की विरक्ति पुष्ट हुई



श्री जलमन्दिर रेशन्दीगिरि



संस्कृत पाठशाला द्रोणगिरि

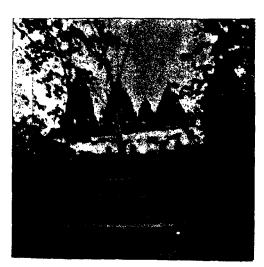

कर्णीजी की साधनाका क्षेत्र श्री द्रोणगिरि

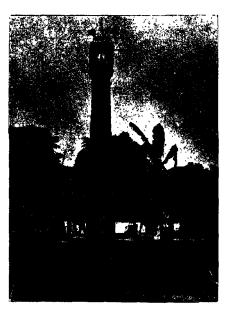

सागर विद्यालयका मानस्तम्भ

#### শিশা

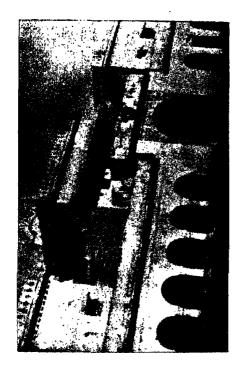

श्रो वर्णी दि. जैन विद्यालय सागर (म. प्र.), वर्णीती द्वारा संस्थापित बुन्देल-क्षण्डकी सैकड़ों शिक्षा संस्थाओं में अपणी



वर्णी दि. जैंन विद्यालयका बाह्यदृश्य



वर्णीजी की आत्मशोधके मार्गमें उपयोगी अतिशयक्षेत्र पपौरा (वि.प्र.)



श्री महावीर जिनमूति. खजुराहा

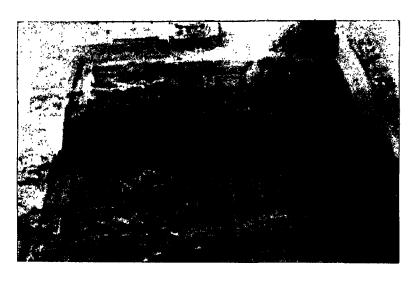

श्री चन्द्रप्रमु मन्दिरका प्राचीन प्रवेशहार, पपौरा

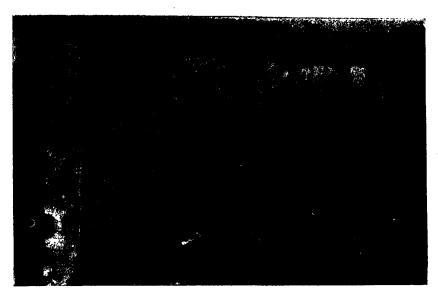

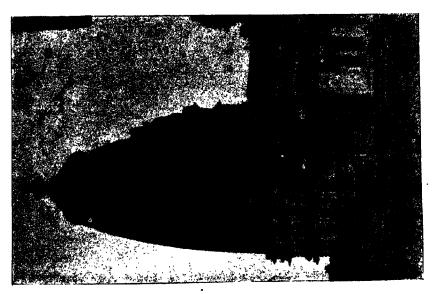



ब्हो चन्देरी-गुप्त कालीन मूरिकलाके अवशेष



चन्देरी-संदारजी



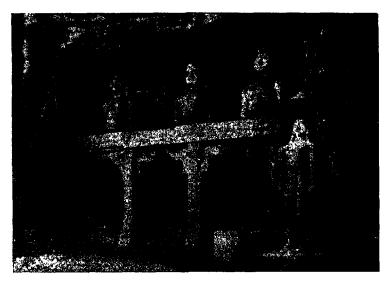

थी डूंक्क्ररेन्द्रदेवके समयमें निर्मित विशास तीर्थंकर मूर्तियां, गवालियर

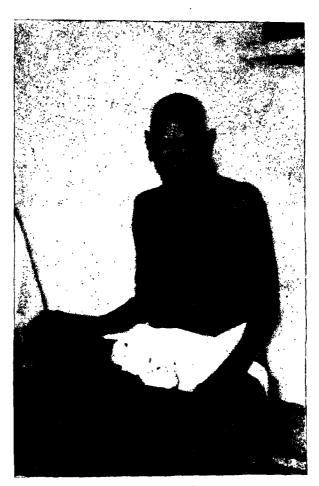

'बैराग्य मेवाभयम्' अनेक तीर्थोका भ्रमण तथा शिक्षा संस्था उद्घाटन-तीर्थका प्रवर्तन करनेके बाद श्रुल्लक वर्णीजी

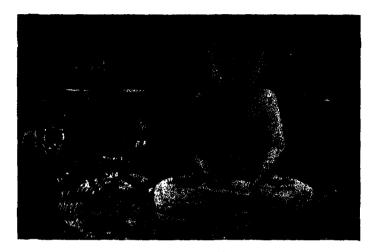

श्री १०⊏ आचार्य कुन्दकुन्दके—



---समयसारके प्रचार द्वारा सर्वहितमें रत वर्णीजी



आचार्य कुन्दकुन्दके अनन्य भक्त श्रीकानजीमहाराज,सोनगढ़



कानजी महाराजके उपवेशद्वारा कुन्दकुन्दाम्नायमें दीक्षित अग्र-श्रावक---

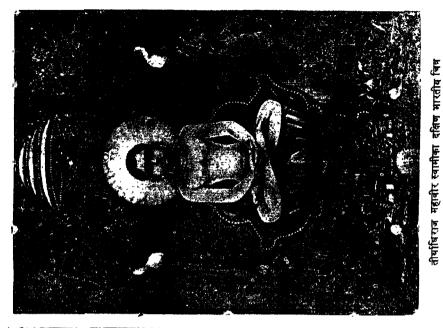



--तथा श्राविकाएं, सोनगढ़ (अगली पंक्तिमें बैठीं कुमारियोंने इस भौतिक युगमें भी आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया है।) ६२४

#### चित्रां

# बुन्देलखण्डकी झांकी



वर्णी-जनपदका ओरछा-दुर्ग



वर्णी-जनपदके श्रमजीवी कृषक (चैतुआ)।



बुन्देल खण्डके बालक





बुन्देल खण्डके फूले विशेष वृक्ष

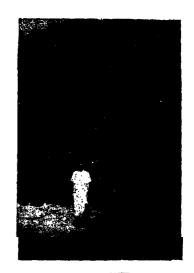

आंवला



पलाश

६२६

4117



शाल्मलि

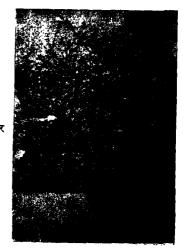

कचनार



बुन्देलखण्डमें गोधनके दि-कासका प्रयत्न,१७ सेर दूध देने बाली गाय



पुरातस्ववेसाओं की प्रतीक्षांमें



कृषिप्रयान जनपदकी आशा, स्वस्य किशोर वैल



बुन्देलखण्डके रमणीय मार्ग

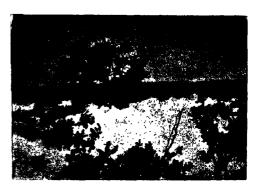

वर्षामें कूलंकषा बुन्देल-खण्डकी सरिता



श्वरत्कालीन स्वच्छ सरिता